दूसरी वार २००० अप्रेल सन १९३६ मूल्य २॥) सम्पादित संस्करण

> नित्यप्रति आगे बढ़नेवाली प्रगतिशील संस्था दी न्यू इन्श्योरेन्स लिमिटेड प्रधान कार्यालय—वनारस सिटी

सफलता, मज़बूती और स्थिरता का प्रतिरूप

अध्यक्ष मॅनेजिंग हाइरेक्टर चनश्यामदास विडला गोविन्द्कांत मालत्रीय

हमारी प्रथम वर्ष की सफलता अभूत पूर्व थी

भारत के प्रमुख ऐक्चुअरी श्रीयुत् जी० एस० मराठे ने लिखा था :—
''यह प्रथम वर्ष की उन थोडी-सी ऋत्यन्त सन्तोप जनक रिपोटों

में से है जिन्हें मैंने अपने जीवन में देखा है।"

हमारे चीमेदार सन्तुष्ट हैं! हमारे एकंन्ट खूव कमा रहे हैं!! हमारा द्वितीय वर्ष इससे भी अधिक उज्ज्वल है!

हमारे प्रतिनिधि वनिए हमारे यहां श्रीमा कराइए

सुन्दर परिणाम देखकर आप चकित हो जायँगे

लाहौर ब्रांच ऑफिस कलकत्ता ब्रांच ऑफिस ३३, चेम्बरलेन रोड, लाहौर. ४, क्लाइव रो—कलकत्ता.

> मुद्रकः— हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, दिल्ली ।

समर्पण

सत्य और अहिंसा के चरणों में

जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-सञ्चालन किया है श्रौर जिनके लिए हिन्दुस्तान के श्रसंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी श्रपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए महान् त्याग श्रौर

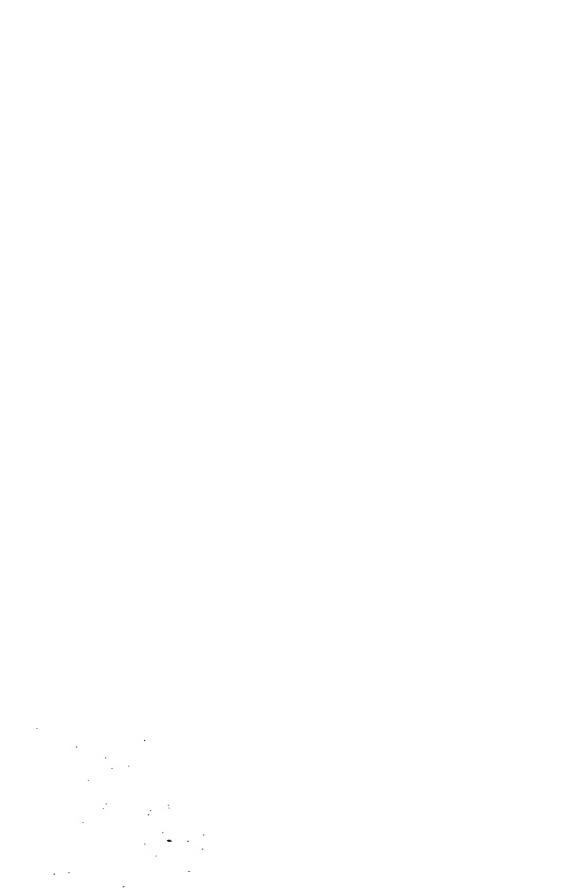

## लेखक की छोर से

या। इस वर्ष ग्रीष्म-ऋतु में वेकारी की घड़ियों में कलम-घिसाई करते-करते यह ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया। वात यह हुई कि महासमिति के मंत्रीजी ने किसी दूसरे मामले में मुझसे योंही एक वात पूछी थी, उसी सिलसिले में मंत्रीजी के द्वारा राष्ट्रपित को इस छोटी-सी कृति की सूचना मिल गई। राष्ट्रपित ने यह मामला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। इसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

प्रत्येक भाग के पहले जो सार-निदर्शक वाक्य दिये हुए हैं उनपर विहंगम-दृष्टि डालनें से ही पुस्तक की योजना स्पष्ट हो जायगी। प्रथम तीस वर्षों के इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नहीं था। इसीलिए इस काल की घटनाओं का वर्णन विषय-वार और व्यक्ति-वार किया गया है। हां, पिछले बीस वर्षों का विवरण साल-व-साल दिया गया है।

• भिन्न-भिन्न अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्धृत नहीं किये गये हैं। क्योंकि ऐसा करते तो पुस्तक का आधा आकार तो योंही पूरा हो जाता। लेकिन इसके विना भी पुस्तक आशातीत रूप में वड़ी हो गई है। पुस्तक में दोप भी वहुत रह गये हैं। मैं उनसे अनिभन्न नहीं हूँ। योजना और लेखन की ये त्रुटियां ऐसी हैं कि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो इनमें कुछ कमी तो जरूर की जा सकती थी। परन्तु काम बहुत ही थोड़े समय में करना पड़ा, और जल्दी में कोई काम अच्छा भी नहीं होता। फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपित इस पुस्तक को दो बार पढ़ गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनरावृत्ति और संशोधन के कार्य में जो परिश्रम करना पड़ा उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री आचार्य कृपलानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पड़ा और मंत्री श्री कृष्णदास को छापने के लिए सारी सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पड़ा है। अतः वे भी देश के घन्यवाद के पात्र हैं।

मछलीपद्टम, १९३५। } १२ दिसम्बर, १९३५। ∫

पट्टाभि सीतारामय्या

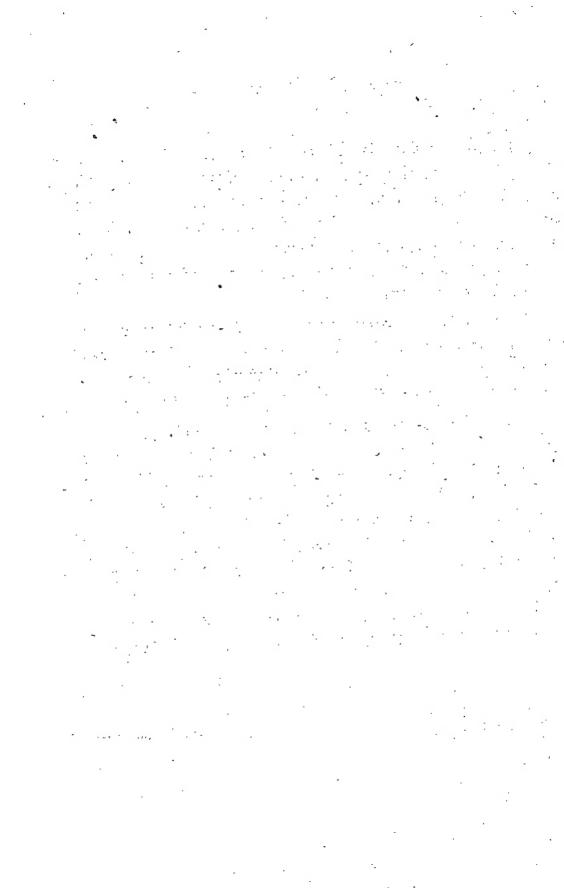

### सम्पादक की ऋोर से

पट्टाभिसीतारामय्या-लिखित कांग्रेस के इतिहास (History of the Congress) का हिन्दी-संस्करण सस्ता-साहित्य-मण्डल-द्वारा प्रकाशित किया जाय; इघर भाई श्री देवदासजी गांधी ने प्रेम-पूर्वक आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेवारी में खुद लूं। मेरा कांग्रेस-भक्त हृदय इस आग्रह को भला कैसे टाल सकता था ? जिम्मेवारी ले तो ली; किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया तैसे-तैसे वाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों से घिरता गया और यदि वे मित्र, जिनका नाम-निर्देश आगे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए न दौड़ पड़ते, तो दो महीने के अन्दर इतनी वड़ी पुस्तक का अनुवाद और प्रकाशन असम्भव होता। ईश्वर को धन्यवाद है कि अनुवाद समय पर तैयार हो गया है।

अनुवृदि को सरल, सुबोध और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेप्टा की गई है। फिर भी मूल मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता है। मैं नहीं समझता कि यह अनुवाद इसमें अपवाद हो सकता है।

मूल अंग्रेजी प्रति थोड़ी-थोड़ी करके मिलती रही है—इसलिए सारी पुस्तक को अच्छी तरह पड़ जाने पर अनुवाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली। यहां तक कि अनुवाद का कितना ही अंग छप चुकने पर महासमिति के दफ्तर से कुछ संगोधन मिले और अभीतक मिलते चले गये, जिनमें से कुछ को तो चिष्पियां लगा-लगाकर भी जोड़ना पड़ा है। समय कम मिलने के कारण मूल की यत्र-तत्र पुनरुक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका। मैं मानता हूँ कि यि समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी बन सकती थी और यह अनुवाद भी इससे बढ़कर हो सकता था। इन तमाम किठनाइयों और असुविधाओं के रहते हुए भी, पुस्तक का अन्तरंग और बहिरंग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया है।

पुस्तक के गुण-दोपों के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं। यह मेरा काम है भी नहीं। मेरे जिम्मे हिन्दी-संस्करण तैयार करने का काम था—वह यदि पाठकों के लिए सन्तोप-जनक निकला तो मैं अपनी जिम्मेवारी से वरी हुआ। जल्दी के कारण इस संस्करण में जो त्रुटियां रह गई हैं उन्हें दूसरे संस्करण में दूर करने का यत्न किया जायगा।

मैं अपने सहायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तव्य को समाप्त नहीं कर नकता। सबसे पहले मुझे भाई मुकुटविहारी वर्मा और प्रोफेसर गोकुललालजी असावा का नामोल्लेख करना चाहिए, जिनकी बहुमूल्य सहायता और जी-तोड़ परिश्रम के बिना यह संस्करण किसी प्रकार तैयार नहीं हो सकता था। इसी तरह भाई रामनारायणजी चीघरी ( अध्यक्ष , राजस्थान-हरिजन-सेवक-संघ ), श्री छद्रनारायणजी अग्रवाल, भाई कृष्णचन्द्रजी विद्यालंकार ( सम्पादक साप्ताहिक 'अर्जुन' ) श्री हरिक्चन्द्रजी गोयल और भाई शिवचरणलालजी शर्मा से भी समय-समय पर बड़ी सहायता मिली, जिनका कृतज्ञता-पूर्वक उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से धन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता के साथ थोड़े समय में छापने की सुविद्या मण्डल को कर दी। वे सब सज्जन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को तैयार करने में सहायता पहुँचाई।

मुझे विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुण्य-समरण, कांग्रेस-माता का यह दूध पाठकों के जीवन को पवित्र, तेजस्वी तथा वलिष्ठ वनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की विलवेदी पर अपने आपको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा।

वन्दे-मातरम् !

गांघी-आश्रम, हण्दुडी (अजमेर), १५ दिसम्बर १९३५ }

हरिभाऊ उपाध्याय

## दूसरे संस्करगा का वक्तव्य

ग्या था, यह उसमें वताया जा चुका है। मित्रों की सहायता और ईश्वर की कृपा से हम उसे समय पर सर्व-साधारण के सामने रख सके, यह हमारे लिए बहुत बड़ी वात थी। लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी संस्था है कि हमने उसकी जो ढाई हजार प्रतियां छपवाई थीं वे बहुत कम सावित हुई, और छपते के साथ ही न केवल वे सबही समाप्त हो गई बल्कि बहुत-सी मांग वनी ही रही। उत्सुक पाठकों के तकाजे और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे। इधर जिन-जिनने पुस्तक देखी, छोटे-से लेकर बड़े-बड़ों तक ने, उसको सब तरह सराहा और हमें जल्दी दूसरा संस्करण प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। फलतः, लखनऊ-कांग्रेस के इस शुभावसर पर, हम उसका दूसरा संस्करण उत्सुक पाठकों के सामने पेश करते हैं।

हमारी इच्छा थी कि दूसरे संस्करण के समय इसको वहुत वारीकी से संशोधित किया जाय, लेकिन काम इतना बड़ा था और समय इतना कम कि वह सम्भव नहीं हुआ। फिर भी श्री हिरिभाऊजी ने एक वार सारी किताव को दोहरा लिया है और यथावसर कुछ संशोधन भी किये हैं। प्रूफ़ में तो पहले भी सावधानी रक्खी गई थी, इस वार और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायँगे। हमें आशा है कि जैसे पहला संस्करण हाथों हाथ विका था वैसे ही यह भी जल्दी समाप्त होगा, और तब हम शीध्र नये संस्करण को लेकर उपस्थित होंगे।

प्रकाशक

#### प्रस्तावना

मारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ थोड़े-से प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, वम्बई में हुई थी। जो लोग वहां उपस्थित थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो शायद ही कहे जा सकें, परन्तु थे सच्चे जन-सेवक । वस, तभी से यह भारतीय जनता के लिए स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य अनिश्चित या, लेकिन हमेशा इसने शासन के ऐसे प्रजातंत्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेवार हो और जिसमें इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियों एवं श्रेणियों का प्रतिनिधित्व हो। इसका आरम्भ इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता और ब्रिटिश-सरकार समयानुसार ऊँचे उठेंगे और ऐसी संस्थाओं की स्थापना करेंगे जो सचमुच प्राति-निधिक हों और जिनसे भारतीय जनता को भारत के हित की दुष्टि से भारत का शासन करने का अधिकार मिले । कांग्रेस का प्रारम्भिक इतिहास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावों और भाषणों से ही भरा हुआ है। कांग्रेस की जो मांगें हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप में हैं, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्या तो सुघार होने चाहिएँ और कौनसी आपत्तिजनक कार्रवाइयां रद होनी चाहिएँ; और उन सबका आधार यह आशा ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-पार्लमेण्ट को भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयों की इच्छा का भलीभांति पता लग जाय तो वे गलितयों को दुरुस्त करके अन्त में हिन्दुस्तान को स्वशासन की वेशकीमत वखशीश दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड में व्रिटिश-सरकार ने जो कार्रवाइयां कीं उनसे यह आशा और विश्वास धीरे-धीरे पर सम्पूर्ण रूप में नष्ट हो चुके हैं। ज्यों-ज्यों हमारी राष्ट्रीय जागृति बढ्ती गई त्यों-त्यों ब्रिटिश-र्भसरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया । ब्रिटिश-शासन की सदिच्छाओं पर प्रारम्भ में हमारा जो विश्वास या उसमें लॉर्ड कर्जन के, जिन्होंने वंगाल को विभक्त कर दिया या, शासन-काल में धक्का लगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के विरुद्ध जो महान् आन्दोलन हुआ वह सर्व-साधारण में उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की लहर का ही द्योतक था, जोकि वीसवीं सदी के आरम्भ में इस पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओं से कुछ कम प्रभावित नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों पर से हमारा विश्वास विलकुल उठ नहीं चका था; इसलिए महायुद्ध के समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि वंग-भंग रद हो जाने से फिर सजीव हो गया था, और कुछ सारी परिस्थित को अच्छी तरह न समझ सकने की वजह से, ब्रिटिश-साम्राज्य के संकट के समय उसे सहायता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ दिया। भारत ने इस संकट-काल में जो वहुमुल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों ने सराहना की, और भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो युद्ध प्रत्यक्षतः राष्ट्रों के स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त तया प्रजातंत्री-शासन को सुरक्षित करने के उद्देश से लड़ा जा रहा है उसके फलस्वरूप भारत में भी उत्तरदायी-शासन की स्थापना हो जायगी। १९१७ में ब्रिटिश-सरकार की ओर से भारत-मन्त्री ने जो घोपणा की, जिसमें थोड़ा-थोड़ा करके स्वशासन देने का आश्वासन दिया गया था, उसपर

हिन्दुस्तानियों में मतभेद उत्पन्न हुआ; और जैसे-जैसे भारत-मंत्री व वाइसराय-द्वारा की गई इस सम्बन्धी जांचों का परिणाम और उस बिल का स्वरूप, जोकि आखिर १९२० में भारतीय-शासन-विवान (गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट) वन गया,प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह मतभेद भी उत्तरोत्तर तीव होता चला गया। विल अभी वन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें ब्रिटिश-सरकार की जीत रही। तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने लगा कि युद्ध के कारण यूरोप में ब्रिटिश-सरकार को जो कठिनाई उत्पन्न हो गई थी, युद्ध में उसके जीत जाने से, चूंकि अव वह दूर हो गई है, हिन्दुस्तान के प्रति उसका रुख बदल गया है और पहले से कहीं खराव हो गया है। खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलमानों के प्रति विश्वास-घात कहा गया, और (देशव्यापी सर्वसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विलों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जीकि रौलट-विलों के नाम से मशहूर हैं और जिनके द्वारा जन-साधारण को स्वतंत्र नागरिकता के मौलिक अधिकारों से वंचित करनेवाली भारत-रक्षा-विघान की उन कठोर धाराओं को फिर से अमल में लाने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय ढीला छोड़ दिया गया था, इस भावना को और भी पुष्टि और दृढ़ता मिली। इन वातों से स्वभावतः देशभर में जोरदार हलचल मच गई अोर दक्षिण-अफ़ीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के खेड़ा व चम्पारन जिलों में जिस सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका था, उसे पहली बार महात्मा गांबी ने इन तथा अन्य शिकायतों से देश के मुक्ति पाने के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्यवश् इस सिलसिले में पंजाव और अहमदावाद में जनता की ओर से कुछ उत्पात हो गये, जिससे लोगों के जान-माल का नुकसान हुआ और जालियांवाला-वाग-हत्याकाण्ड व पंजाव में फौजी शासन के भीषण दृश्य सामने आये। स्वभावतः देशभर में इससे हलचल मच गई और रोप छा गया। इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए हण्टर-कमिटी नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस हलचल और रोप को शान्त न कर सकी; उलटे पार्लमेण्ट में उस रिपोर्ट पर जो वहस हुई उससे वह और भी प्रवल हो गया। तव असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ। इसमें एक ओर तो सरकारी उपाधियों के त्याग और सरकारी कौंसिलों, सरकार-द्वारा स्वीकृत शिक्षणालयों, अदालतों तथा विदेशी कपड़े के वहिष्कार का कार्यक्रम रक्खा गया, और दूसरी ओर जगह-जगह कांग्रेस-किमटियों की स्थापना, कांग्रेस-सदस्यों की भर्ती, तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए रुपया इकट्ठा करना, राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना, ग्रामवासियों के झगडे निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना तथा हाथ की कताई-वृनाई को पुनर्जीवित करते हुए क्रम्याः सविनय-अवज्ञा और लगानवन्दी तक पहुँच जाने का कार्यक्रम रक्खा गया । कांग्रेस-विधान में परिवर्त्तन करके काँग्रेस का लक्ष्य 'शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति' रक्खा गया। इससे देशभर में जागृति की लहर छा गई और सरकार ने भी अपना दमन-चक्र जारी कर दिया। देखते-देखते १९२१ के अन्त तक हजारों स्त्री-पुरुप, जिनमें देश के कुछ अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता भी थे, जेलखानों में जा पहुँचे। सरकार के साथ समझौते की वातचीत भी चली, पर वह सफल न हुई। मगर इसी दीमयान युक्तप्रान्त के चौरीचौरा स्थान में भयंकर उत्पात हो जाने के कारण, वारडोली में करवन्दी के आन्दोलन का जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे स्थगित कर देना पड़ा। इसके वाद एक-एक करके असहयोग-कार्यक्रम की दूसरी वातें भी स्थगित कर दी गईं और कांग्रेसवादी कींसिलों में प्रविष्ट हुए।

१९२० के शासन-विधान के अमल की जांच के लिए ब्रिटिश-पार्लमेण्ट ने जो कमीशन नियुक्त किया, जोकि साइमन-कमीशन के नाम से मशहूर है, उसमें हिन्दुस्तानियों के न रक्खे जाने से देश में फिर हलचल मची। तब, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के साथ मिलकर, कांग्रेस ने सरकार की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का लक्ष्य ब्रिटिश-,साम्प्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति रक्ता गया । लेकिन सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाव नहीं दिया। तव दिसम्बर १९२९ में, लाहीर के अपने अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य वदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वाधीनता) की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनैतिक कानुनों की सविनय-अवज्ञा तथा कर-वन्दी का आन्दोलन संगठित किया । इंग्लैण्ड की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में एक परिषद् का आयोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनानें के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए कुछ हिन्दुस्तानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन को कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीषण आर्डिनेन्सों-सिहत दमनकारी उपाय अस्तियार किये गये। मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉर्ड अविन और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी के वीच एक समझीता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थगित कर दी गई और १९३१ के आखिरी दिनों में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिपद में शामिल हुए। लेकिन, जैसा कि खयाल था, इस परिषद् से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ की शुरुआत में ही कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा। १९३४ में वह फिर स्थगित कर दिया गया । १९३० और १९३२ इन दोनों बार के आन्दोलनों में हजारों स्त्री-पुरुष और वच्चे तक जेलों में गये, लाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कप्टों को उन्होंने सहा, और अपनी सम्पत्ति का नुकसान भी वर्दाश्त किया। वहत-से, सरकारी सेना-द्वारा भीड़ पर चलाई गई गोलियों के कारण, मारे भी गये। सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और कष्ट-सहन की अद्भुत शक्ति का परिचय दिया और भारी-से-भारी उत्तेजनाओं के वीच भी, कुल मिलाकर, पूरी तरह अहिंसक ही रहे। कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के वावजूद कायम रहकर सिद्ध कर दिया कि वह निर्जीव नहीं है और अपनेको समयानुकूल बनाने की उसमें पर्याप्त क्षमता है। यह ठीक है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण स्वराज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि देश इस अग्नि-परीक्षा में प्रशंसनीय रूप से पार उतरा है।

करांची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सव भारतवासियों को उनके कुछ मीलिक अधिकारों का आश्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शोपण का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतंत्रता में भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता का भी समावेश हो; और भाषण, सिम्मलन, जान-माल, धर्म तथा अन्तरात्मा के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई है। यह भी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए काम की स्वास्व्यप्रद परिस्थित, काम के मर्यादित घण्टे, आपसी झगड़ों के फैसले के लिए उपयुक्त संगठन और बुढ़ापे, वीमारी व वेकारी के आर्थिक संकटों से संरक्षण तथा मजदूर-संघ बनाने के उनके अधिकार को

कायम रखने के रूप में उनके हितों का खयाल रक्खा जायगा। किसानों को इसने आइवासन दिया है कि यह लगान-मालगुजारी में उपयुक्त कमी कराकर और अनुत्पादक जमीनों की लगान-मालगुजारी माफ कराकर तथा छोटी-छोटी जमीनों के मालिकों को उस कमी के कारण जो नुकसान होगा उसके हिसाब से उचित और न्याय्य छूट की सहायता देकर यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को हलका करेगी। खेती-वाड़ी से होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने कमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है। साथ ही एक निश्चित रकम से अधिक आमदनी-वाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फीजी व मुल्की शासन के खर्चे में भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ५००) महीने से ज्यादा न रखने के लिए कहा है। इसके अलावा एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विदेशी कपड़े का वहिष्कार, देशी उद्योग-घन्धों का संरक्षण, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का निपेध, बड़े-बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, काश्तकारी का कर्जदारी से उद्घार, मुद्रा और विनिमय की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन और राष्ट्र-रक्षा के लिए नागरिकों की सैनिक शिक्षण देने का निर्थेश है।

कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोिक अक्तूवर १९३४ में वस्वई में हुआ था, कौंसिल-प्रवेश की नीति को स्वीकार कर लिया गया है और देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रक्खा गया है जिसमें हाथ की कर्ताई-वुनाई को प्रोत्साहन एवं पुनर्जीवन देने, उपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी दस्तकारियों (गृह-उद्योगों) की उन्नित करने, आर्थिक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से ग्रामीण-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्पृश्यता का नाश करने, अन्तर्जातीय एकता की वृद्धि करने, सम्पूर्ण मद्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानों का संगठन करने और कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाने की बातें भी हैं। कांग्रेस-विद्यान का संशोधन करके, नये विद्यान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हों उनके अनुपातानुसार कर दी गई है; साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कांग्रेस-किमिटियों के सब निर्वाचित-सदस्य शारीरिक श्रम करने और आदतन् खादी पहननेवाले हों।

इस प्रकार कांग्रेस कदम-व-कदम आगे वहती गई है और राष्ट्रीय हलचल के हरेक क्षेत्र में उसने अपना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनात्मक कार्य में लगी हुई है जिससे न केवल जन-साधारण की माली हालत ही ठीक होगी, विक उसकी पूरा करने से उनमें वह आत्म-विश्वास भी जागृत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। एक छोटी संस्था के रूप में आरम्भ होकर अब यह इतनी प्रशस्त हो गई है कि सारे देश में इसकी शाखायें हैं और देश के सर्व-साधारण का विश्वास इसकी प्राप्त है। इसके आदेश पर देश के सब श्रेणियों के लोगों ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए बहुत बड़े पैमाने पर विल्दान किया है; और इसके कार्यों व इसकी सफलताओं का राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसा संगठन है जो हमारे राष्ट्र की एक महान् थाती है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना हरेक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए। स्वतंत्रता की उस लड़ाई में, जो अभी भी हमें लड़ना वाकी है, निश्चय ही यह अधिक-से-अधिक भाग लेती रहेगी। यह समय सुस्ताने या विश्वाम करने का नहीं है। अभी तो-बहुत-सा काम करने

को वाकी पड़ा है, जिसके लिए बहुत सब के साथ तैयारी करने, लगातार बिल्दान करने और अटूट दृढ़-निश्चय की बावश्यकता है। पूर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम हर्गिज सन्तोप न करेंगे। बाइए, उन सब जाने-बेजाने स्त्री-पुरुप और बच्चों के बागे हम अपना सिर झुकायें, जिन्होंने इसके लिए अपनी जान तक कुरवान कर दी है, तरह-तरह के संकट और अत्याचार सहे हैं, और जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करने के कारण अब भी कष्ट पा रहे हैं।

साथ ही, कृतज्ञता और सन्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवाओं का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने कि इस शिवतशाली संस्था का बीजारोपण किया और अपने निस्स्वार्थ परिश्रम एवं अपनी कुरवानियों से इसका पोपण किया। पचास साल पहले जो छोटा-सा बीज बोया गया था वह अब बढ़कर एक मजबूत बटवृक्ष बन गया है, जिसकी शाखा-प्रशाखायें इस विशाल देश-भर में फैल गई हैं और अब अगणित नर-नारियों की कुरवानियों के रूप में उसमें किलयां फूटी हैं। अब जो लोग बाकी बचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसका पोपण करें, तािक प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल लगें और उनसे भारतवर्ण स्वतंत्र एवं समृद्ध देश बन जाय।

आगे के पृष्ठों में कांग्रेस की प्रगित का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी मामलों और व्यक्तियों के वारे में लेखक का ज्ञान और अनुभव बहुत विस्तृत है। स्वयं उन्होंने भी, उसकी प्रगित के पिछले हिस्से में, कुछ कम भाग नहीं लिया है। लेकिन वह एक दूर वैठे हुए इतिहासकार नहीं है, जो खाली घटनाओं का ज्यों-का-त्यों उल्लेख करके निर्जीव तथ्यों के आघार पर निष्कर्ष निकालने। उन्होंने तो यह अपनी आंखों देखा है और इसके लिए खुद काम भी किया है। खाली जानकारी में ही उन्होंने काम नहीं किया विक अपनी श्रद्धा का भी उपयोग किया है। अतएव उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल हैं और जो मत व्यक्त किये हैं, वे उनके अपने हैं: उन्हों हर बात में कांग्रेस की कार्य-सिनित के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेदा कर रही है, निष्कर्ष और मत न समझ लेना चाहिए। फिर भी, आशा है, इसमें घटनाओं और तथ्यों का विश्वसनीय उल्लेख हैं और वर्तमानकालीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी।

१२ दिसम्बर, १९३५ ]





## विषय-सूची

### भाग १

### सुधारों का युग---१८८५ में १६०५ स्वशासन का युग---१६०६ से १६१६

|                      |                                                                                          | •••                                                                               | <b>ર</b> ્  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| पस्तावों <b>पर</b> ए | क सरसरी निगाह                                                                            | •••                                                                               | २१          |
| भूमिका               | •••                                                                                      | •••                                                                               | Ęo          |
| नई जागृति            | ***                                                                                      | ***                                                                               | <b>হ্</b> ড |
| ***                  | <b>* * *</b>                                                                             | ***                                                                               | ७४          |
| ***                  | and<br>B & 0                                                                             | • • •                                                                             | ७६          |
| भाग ः                | ₹ .                                                                                      |                                                                                   |             |
| युग—ं १६             | १७ में १६२०                                                                              |                                                                                   |             |
| •••                  |                                                                                          | ***                                                                               | १०७         |
|                      |                                                                                          | ***                                                                               | ११३         |
| s ···                | • • •                                                                                    | ***                                                                               | 33€         |
| १८                   |                                                                                          | •••                                                                               | १३०         |
|                      | ***                                                                                      | • • •                                                                             | १४०         |
| भागः                 | \$                                                                                       |                                                                                   |             |
| युग ? ६              | २१ मे १६२८                                                                               |                                                                                   |             |
|                      | •••                                                                                      | ***                                                                               | १६३         |
|                      | ***                                                                                      | •••                                                                               | १८६         |
| •••                  | • • •                                                                                    | ***                                                                               | २०४         |
| ६२३                  | • • •                                                                                    |                                                                                   | २२५         |
| •••                  | •••                                                                                      | •••                                                                               | २३६ं        |
| •••                  |                                                                                          | •••                                                                               | ૨૪૬         |
| ***                  | ***                                                                                      | ***                                                                               | २६०         |
| २७                   | ***                                                                                      | •••                                                                               | २६७         |
| •••                  | •••                                                                                      | •••                                                                               | २७८         |
|                      | भूमिका<br>नई जागृति<br><br>भाग :<br>थुग—़े १ ६<br><br>भाग :<br>थुग—़े १ ६<br><br>६२३<br> | माग २  ग्रा—१६१७ मे १६२०  भाग ३  ग्रा—१६२१ मे १६२८  भाग ३  ग्रा—१६२१ मे १६२८  ह२३ | भूमिका      |

ફેદ્

भाग ४

पृर्श स्वाधीनता का युग—१६१६ से १६३५ १—तैयारी—१६२६ २--प्राणों की वाज़ी--१६३० भाग ५ युद्ध-काल. १—गांधी-अर्विन-सममौता—१६३१ २—सममौते का भंग भाग ६ पुनस्संगठन-काल १--वयावान की ओर २—सत्याग्रह फिर स्थगितः ३--अवसर की खोज में ४-- डपसंहार. परिशिष्ट १-- '१६' का<sup>.</sup> आवेदन-पत्र २—कांग्रेस-लीग-योजना ३--फ़रीदपुर के प्रस्ताव ३-अ-- मुल्शीपेठा-सत्याग्रह ३-व-गुजरात की वाढ़ ४—क़ैंदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र ५ —हिन्दुस्तानी मिलों के घोपणा-पत्रक … ६—जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव ७—साम्प्रदायिक 'निर्ण्य' 🖵 गांधीजी के आमरण अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ६—विहार का भूकम्प १०-१९१६ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि ११-कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मंत्रियों इत्यादि की सूची १२-निर्देशिका

. . . . . . . . . .

उमेशचंद्र वनर्जा



वम्बई, १८८५ इलाहाबाद, १८९२

दादाभाई नौरोजी



कलकत्ता, १८८६ लाहौर, १८९३ कलकत्ता, १९०६

वद्रुहीन तैयवजी



मदरास, १८८७

जार्ज यूल



इलाहावाद, १८८८

विलियम वेडरवर्न



वम्बई, १८८९ इलाहाबाद, १९१०

फिरोज़शाह मेहता



कलकत्ता, १८९०

आनन्द चार्ट्



अल्फ्रेंड वेव



मदरास. १८९४

## सुरेन्द्रनाथ वनर्जी



पूना, १८९५ अहमदाबाद, १९०२

# कांग्रेस का इतिहास

पहला भागं

[ १८८६-- १६१६ ]



### कांग्रेस का जन्म

- (१) पूर्व परिस्थिति : ईस्ट इगिडया कम्पनी राजशक्ति के रूप मं—पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश—अज़बारों की आज़ादी—डलहोज़ी की नीति और ग़दर—विक्टोरिया का शासन—उसंके दोप—सिविल सर्विस परीक्षा और शस्त्र-कानून में काले-गोरे का भेद—अकालों का दौर—अफगान युद्ध और दिख्छी-दरवार—किसानों में अशान्ति—हचूम साहय की सुम और कांग्रेस का जन्म—हचूम साहय का स्मरणीय पत्र—कांग्रेस-पूर्व महान् व्यक्ति और संस्थावें— लार्ड रिपन की सहानुमृति—कांग्रेस के जन्म में कारणीभृत संस्थावें।
- (२) राष्ट्रीय स्वरूप: कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप—राजा राममोहन राय की सेवायें—महासमाज में मतभेद—प्रार्थना समाज—आर्यसमाज और थियोसोफिकल संस्थायें—रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द का कार्य।
- (३) पहला अधिवेशन: कांग्रेस की स्थापना में लार्ड डफरिन का हाथ—पहले अधिवेशन का आयोजन—उसका वर्णन और उसके प्रस्ताव।
- (४) कांग्रेस का दावा: कांग्रेस का व्यापक स्वरूप—उसका विकास—उसका दावा—गांधीजी का भाषण दूसरी गोलमेज परिषद् में।

श्रीस का इतिहास सच पूछो तो उस लड़ाई का इतिहास है जो हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी के लिए लड़ी है। कई सदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुलाम बना हुआ है। इस समय वह जिस गुलामी में फँसा हुआ है उसका आरम्भ भारतवर्ष में एक व्या-पारी-कम्पनी के पदार्थण करने के साथ हुआ है; और उस गुलामी से देश को मृक्त करने के लिए पिछले ५० सालों से कांग्रेस प्रयत्न करती चली आ रही है।

#### १-पृवं परिस्थिति

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौरा भारत में कोई सौ वर्षा तक रहा। इसी वीच उसने भारत में बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और व्यापारी की जगह अब एक राजशिक्त बन गई। १७७२ के बाद ब्रिटिश-पालेंमेण्ट समय-समय पर उसके कामों की जांच-पड़ताल करने लगी और जब-जब उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तब-तब पहले ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामों की जांच कर ली जाती थी। चूंकि उसका व्यापारिक कार्य पीछे पड़ता जा रहा था, यह जांच-पड़ताल और भी बारीकी के साथ होने लगी। परन्तु इससे यह खयाल करना तो ठीक न होगा कि उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती रही हो। हां, ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रश्नों का गहराई के साथ अध्ययन करते थे। वे कम्पनी के

कार्य और कार्यक्रम को गीर से और आंखें खोलकर देखा करते थे और उसे पार्लमेण्ट की निगाह से गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे। १८ वीं सदी के चौथे चरण में एडमण्ड वर्क, शेरिडन और फॉक्स नामक सज्जनों ने इस दिएय में बड़ी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के एजेण्ट्रों के कारनामों की ओर लोगों का घ्यान खिच गया। हालांकि वारन हेस्टिग्स पर चलाये गये मुकदमे का उद्देश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-अत्याचार को लोगों की निगाह में ला दिया। नया चार्टर देने के पहले जव-जब जांच-पड़ताल की गई तव-तव उसके फल-स्वरूप दूरगामी परिणाम लानेवाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तों का निरूपण तो जरूर किया गया, परन्तु वे सिर्फ कागज में ही लिखे रह जाते थे। कई वार यह नीति निश्चित की गई कि कैम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की सीमा बढ़ानें की कोशिश न करें, परन्तु हरवार कोई-न-कोई ऐसा मौका आ जाता था या पैदा कर लिया जाता था कि जिससे इस आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढ़ती ही चली गई। यहां उस इतिहास में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरफ से भारत को हथियाते समय की गई दगावाजियों और काली करतूतों से भरा हुआ है, जिसमें क्षुद्र और लोभी मानव प्रकृति ने अपना रंग खूव दिखाया है और जिसमें सन्धियां और शर्तनामे कदम-कदम पर तोड़े गये हैं; और न यहां इसी वात की जरूरत है कि हिन्दुस्तानियों ने जी आपस में दगावाजियां और नमकहरामियां की हैं उनका वर्णन किया जाय; न कम्पनी के एजेण्टों के द्वारा काम में लाये गये उन साथनों और तदवीरों पर विचार करने की जरूरत है, जिनके वल पर उन्होंने न सिर्फ कम्पनी और उसके डाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया विलक खुद अपनी जेवें भी भर लीं। सिर्फ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने अटूट वन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली, जिसने आगे चलकर उनके लिए एक वड़ी पूंजी का काम दिया और जिसके वल पर इंग्लैण्ड, स्टीम-एंजिन चलाने में तथा १९ वीं सदी में दुनिया में अपने बीद्योगिक प्रभुत्व को स्थापित करने में ्सफल हो सका।

१७७४ में रेग्युलेटिंग एकट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स (संचालक-समा) के ऊपर वोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिल-सहित एक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति हुई। तब गोया ब्रिटिश-पार्लमेण्ट ने पहले-पहल हिन्दुस्तानी इलाकों के शासन की कुछ जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। घीरे-घीरे यह नियंत्रण बढ़ता गया और १७८५ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७९३, १८३३ और १८५३ में तहकीकात करने के बाद नये चार्टर दिये गये। १८३३ में एक कानून बनाया गया कि "पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह के कोई प्रजाजन, जो वहां रहते हीं, महज अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के कारण कम्पनी में किसी स्थान, पद या नौकरी से विचत न रक्खे जायँगे" और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने इसके महत्व को इस प्रकार समझाया:—

"इस वारा का आजय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश गारत में कोई शासन करनेवाली जाित न रहेगी। उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसीटियां रक्खी जायँ, जाित या घर्म का कोई भेद-भाव नहीं रक्खा जायगा। वादशाह के प्रजाजन में से किसीको, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश या मिश्र जाित के हों, वेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रक्खा जायगा और न वे सनदी नौकरियों से ही वंचित रक्खे जायँगे, यदि दूसरी वातों में वे उनके योग्य हों।"

उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उड़ा दिया गया और इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के हप में सामने आ गई।

इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उठ खड़ी हुई। हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अंग्रेजों में मेकाले अंग्रेजी शिक्षा देने के जवरदस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओं और साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नींव पड़ी जो कि भारत में आजतक प्रचितत है।

उन दिनों अंग्रेजों के द्वारा चलाये अखवारों के सिवा कोई देशी अखवार न थे। इनमें भी वाज-वाज अखवारवालों को देश-निकाला तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम वेन्टिंक का शासन-काल पूर्वीकत मुधारों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। उनकी नीति अखवारों के लिए भी नरम थी। उनके उत्तराधिकारी सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने अखवारों पर से पावन्दियां उठा ली। फिर, लॉर्ड लिटन के वाइसराय होने तक अखवार इसी आजादी में रहे—सिर्फ १८५७ के गदर के जमाने को छोड़कर।

१८३३ और ५३ के दर्म्यान पंजाब और सिंध जीत लिये गये और लॉर्ड डलहीजी की नीति ने कम्पनी का इलाका वहत वढ़ा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कटने में आजतक चला आ रहा है। लॉर्ड डलहोजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासतें जब्त कर लीं तथा अवध की रियासत भी शांसन ठीक न होने का सबब बताकर ब्रिटिश-भारत में मिला ली। इसके सिवा आर्थिक शोपण भी जारी था, जिससे लोग दिनं-दिन कंगाल होते गये। इघर रियासतें छिन गई और उनकी जगह विदेशी हकुमत कायम हो गई। यह वात लोगों को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कुढ़ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए की फेंक देने का आखिरी सशस्त्र प्रयत्न किया । हां, इस बगावत में कुछ धार्मिक भाव भी जरूर था । परन्तु चूंकि एक और दिल्ली के नामधारी समाद, जो कि अकवर और औरंगजेव के वंशज थे, और दूसरी ओर पूना के पेशवाओं के वंशज, इन दोनों के झण्डे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे, ः इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बार्द सौ वर्षातक भारत में जो-कुछ घटनायें घटती रहीं उनके परिणाम का द्योतक था। यही नहीं वित्क वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हृदय की इस. प्राकृतिक अभिलापा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगों के द्वारा शांसित हों, दूसरों के द्वारा हर्गिज़ नहीं । हालांकि गदर वैकार गया, परन्तु उसके साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत-सरकार का ज्ञासन-सूत्र सीवा त्रिटिस-ताज अर्थात् ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के हाथों में आ गया । इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा प्रकाशित की, जिससे शान्ति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। जो-मुछ अधान्ति वच रही, अव उसका कोई सहारा वाकी नहीं रह गया था। राजा और खास करके नवाव विलकुल तहस-नहस हो चुके थे । कोई नामघारी व्यक्ति भी ऐसा नहीं रह गया या कि जिसके आसपास लोग जमा हो जाते और आगे १८५७ की तरह कोई उत्पात खड़ा कर देते। अब लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईस्वर की एक देन हैं और लोग उसी उदासीन और अलिप्त भाव से अपने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक खासियत है।

कांत्रस का इतिहास: भाग १

विदिश-पार्लमेण्ट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के वाद भी भारत-सरकार की गित-विधि पहले की ही तरह जारी रही; हां, एक वात जरूर हुई कि उसका शासन २० साल तक विला खरखशा जारी रहा। इस वीच कोई युद्ध वगैरा नहीं हुआ।

परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई रगड़ा-झगड़ा और कोई अशान्ति थी ही नहीं। ब्रिटिश-शासन में वड़ी-वड़ी खरावियां थीं जिन्हें कि मि० ह्यूम जैसे हमदर्द अंग्रेज अफसर दिखाया भी करते थे और कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन तमाम जगहों पर लेने के काविल करार दिये गये जिनके लिए वे मुस्तहक समझे जाते थे। १८५३ में, जबिक चार्टर विचाराघीन था, पार्लमेण्ट में यह वात खुले आम कही जाती थी कि १८३३ के कानून ने हालांकि भारतवासियों को नौकरियां देने का रास्ता खुला कर दिया है फिर भी उनको अभीतक वे कोई जगह नहीं दी गई हैं जो कि इस कानून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती थीं। जबकि १८५३ में सिविल सिवस के लिए प्रतिस्पर्दी परीक्षायें जारी की गई तब इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि इससे हिन्दुस्तानियों के रास्ते में वड़ी रुकावटें पेश आयेंगी; क्योंकि उनके लिए इंग्लैंड में आकर अंग्रेज लड़कों के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओं में वाजी मार ले जाना असम्भव होगा। और यह भी उन नौकरियों के लिए जो आमतौर पर बहुत दुर्लभ थीं। परन्तू इस वाधा के रहते हुए भी आखिर कुछ हिन्दुस्तानीं समुद्र-पार गये ही और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की । इतने में ही तकदीर से लॉर्ड सेल्सवरी ने परीक्षा में वैठने की उम कम कर दी ! इससे हिन्दुस्तानियों को छेने के देने पड़ गये। नयोंकि उघर वे अंग्रेजों की सहायता से हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड में साथ-साथ परीक्षा ली जानें की पुकार मचा रहे थे, इघर लॉर्ड लिटन ने देशी-भाषा के अखबारों का मुंह वन्द कर दिया, जो कि मेटकॉफ के समय से लेकर अवतक अंग्रेजी अखवारों के साथ-साथ आजादी का सुख अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक शस्त्र-कानून भी पास किया, जिसके अनुसार न केवल भारतवासियों के हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया वित्क हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों के बीच एक और जहरीला भेद-भाव पैदा कर दिया।

फिर अकालों का भी दौर-दौरा होता रहा। अनाज की कभी जतनी नहीं थी जितने कि उसे खरीदने के साधन कम थे। इन अकालों से देश में हजारों-लाखों आदमी काल के गाल हो गये। इसके अलावा अफगान-युद्ध हुआ, जिसमें वड़ा खर्च जठाना पड़ा। इधर तो एक ओर अकाल और मौत का दौर-दौरा हो रहा था, उधर दिल्ली में एक दरवार करने की तजवीज मुनासिव समझी गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने भारत-सम्प्राज्ञी की उपाधी घारण की। "राजनैतिक के अलावा आर्थिक कठिनाइयां जोर के साथ सारे देश में बढ़ रही थीं। थोड़े लोगों के आलस्य और स्वार्थ-साधुता के कारण बहुतों की शारीरिक यातनायें बढ़ रही थीं और इससे लोगों की बढ़ती हुई अशान्ति खतरे की सीमा तक बड़ी तेजी से जा रही थी।"

किसान भी पीड़ित थे। उनके कुछ कप्टों का वर्णन मि० ह्यूम ने सर ऑकलैण्ड कोलिवन को लिखे अपने प्रसिद्ध पत्र में किया है। उनकी गहरी शिकायतें ये थीं—(अ) दीवानी अदालतें असुविधाजनक और खर्चीली हैं। (आ) पुलिस धूसखोर है और वड़ी ज्यादितयां करती है। (इ) तरीका लगान सस्त है। (ई) शस्त्र और जंगल कानून का अमल चुभनेवाला है। इसलिए

लोगों ने प्रार्थनायें की कि (क) न्याय सस्ता, निश्चित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी हो कि जिसे वे अपना दोस्त और रक्षक समझ सकें, (ग) तरीका लगान ज्यादा लचीला हो और किसानों के साथ सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शस्त्र और जंगल के कानूनों का अमल कम सख्ती से किया जाय। परन्तु ये मंजूर नहीं हुई। सन् १८८० की शुरुआत के लगभग दर-ं असल ऐसी हालत थी। यहांतक कि सर विलियम वेडरवर्न कहते हैं कि नौकरशाही ने न केवल नई सुविधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं रक्खी, बल्कि जब-जब मौका मिला पिछले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेस की स्वाधीनता, सभायें करने का अधिकार, म्युनिसिपल-स्वराज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वतंत्रता । सर विलियम लिखते हैं—"एक तो ये अशुभ और प्रतिगामी कानुन, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे लॉर्ड लिटन के समय में भारत में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला या कि मि० ह्युम को ठीक मौके पर सुझी और जन्होंने इस काम में हाथ डाला ।" इतना ही नहीं, विक राजनैतिक अशान्ति अन्दर-ही-अन्दर वह । रही है, इसका अकाट्य प्रमाण मि॰ ह्यूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टों की ७ जिल्दें लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न-भिन्न गुरुओं के कुछ शिष्यों का धर्माचार्यों और महन्तों से जो पत्र-व्यवहार हुआ उसके आधार पर वे तैयार की गई थीं। यह हाल है लॉर्ड लिटन के शासन के अन्त समय का, अर्थात् पिछली सदी के ७० से लेकर ८० साल के बीच का । ये रिपोर्ट जिला, तहसील, सब-डिवीजन के अनुसार तैयार की गई थीं और शहर, कस्बे और गांव भी उनमें शामिल थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सूसंगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, वल्कि यह कि लोगों में निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-न-कुछ कर गुजरना चाहते थे, जिससे सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि संभव है ''लोग जगह-जगह हथियार लेकर ट्र पड़ें और जिनसे. वे नफरत करते थे उनकी खुन-खराबी करने लगें, सेठ-साहकारों के यहां चोरी और डाके डालने लग़ें और वाजारों में लूट-मार करने लगें।" यों तो ये कार्य सिर्फ कानून की खिलाफवर्जी करनेवाले हैं, परन्तु यदि आवश्यक वल और संगठन का सहारा मिल जाय तो ऐसे होते हैं जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगावत के रूप में परिणत हो जायें। बम्बई इलाके के दक्षिण प्रान्त में ऐसे किसानों के दंगे हो भी चुके थे। यह देखकर ह्यूम साहव ने इस अशान्ति को प्रकट करने का एक सरल उपाय ढुंढ निकाला, जो कि हमारी यह वर्तमान कांग्रेस है। इसी समय उनके दिमाग में यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जायं और उन्होंने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम एक पत्र लिखा, जो कि दिल को हिला देनेवाला था। उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदिमयों की मांग की थी जो भले, सच्चे, नि:स्वार्य, आत्म-संयमी, नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरों का हित करने की तीव्र भावना रखनेवाले हों। "यदि सिर्फ ५० भले और सच्चे आदमी संस्थापक के रूप में मिल जायेँ तो सभा स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है।" और इन छोगों के सामने आदर्श क्या पेश किया गया ? यह कि—्"सभा का विचान प्रजासत्तात्मक हो, सभा के लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से परे हों, और उनका यह सिद्धान्त-वचन हो, कि जो तुममें सबसे वड़ा है उसीको तुम्हारा सेवक होने दो।" पत्र में उन्होंने गोल-मोल वातें नहीं की; विलक साफ शब्दों में कह दिया, कि "यदि आप अपना सूख-चैन नहीं छोड़ सकते तो कम-से-कम फिलहाल

कांग्रेस का इतिहास: भाग १.

हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सचमुच मौजूदा सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है।"

इस स्मरणीय पत्र का अंतिम भाग इस प्रकार है:--

अर यदि देश के विचारशील नेता भी या तो सब-के-सब ऐसे निर्वल जीव हैं, या अपनी स्वार्थ-साधना में ही इतने निमग्न हैं कि अपने देश के लिए कोई साहस-पूर्ण कार्य नहीं कर सकते, तव कहना होगा कि वे सही और वाजिब तौर पर ही दवाकर रक्खें और पद-दलित किये गये हैं; क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे व्यवहार के योग्य ही नहीं थे। प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठीक वैसी ही सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य वह होता है। यदि आप, जो देश के चुनीदा लोग हैं, जो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, अपने सुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड़ सकते और अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके देशवासियों को अधिक निष्पक्ष शासन का लाभ हो, वे अपने घर का प्रवन्ध करने में अधिकाधिक हिस्सा लें, तव मानना होगा कि हम, जो कि आपके भित्र हैं, गलती पर है, और जो हमारे विरोधी है उनका कहना ही सही है; तब मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके हित के सम्बन्ध में जो उच्च आकांक्षायें हैं, वे निष्फल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी; तव कहना होगा कि प्रगति की तमाम आशायें अब नष्ट समझना चाहिए और हिन्दुस्तान सचमुच उसकी मीजूदा सरकार से वेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है। और यदि यही बात सच है तो फिर न तो आपको इस बात पर मुंह ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी चाहिए, कि हम जंजीरों में जकड़ दिये गये हैं और हमारे साथ वच्चे-कासा व्यवहार किया जाता है; और न आपको इसके विरोध में कोई दल ही खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप अपनेंको इसी लायक सावित करेंगे। जो मनुष्य होते हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अवसे आप इस वात की शिकायत न कीजिएगा कि वड़े-वड़े ओहदों पर आपकी विनस्वत अंग्रेजों को क्यों तरजीह दी जाती है; क्योंकि आपमें वह सार्वजनिक सेवा का भाव नहीं है, वह उच्च प्रकार की परोपकार-भावना नहीं है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशोआराम को छोटा बना देती हैं; वह देशभिक्ति का भाव नहीं है जिसने कि अंग्रेज़ों को वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज है। और में कहूँगा कि वे ठीक ही आपकी जगह तरज़ीह पाते हैं और उनका लाजिमी तौर पर आपका शासक वन जाना भी ठीक है; वृत्कि वे आगे भी आपके अफसर वने रहेंगे, और आपके कन्धों पर रक्खा यह जुआ तवतक दुखदायी न होगा जवतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नहीं कर लेते और इसके अनुसार चलने की तैयारी नहीं कर लेते कि आत्म-विख्नान और निःस्वार्थता ही सुख और स्वातंत्र्य के अचूक पथ-प्रदर्शक हैं।"

कांग्रेस के जन्म से सम्बन्ध रखनेवाली तफसीली बातों का बयान करने के पहले, यदि हम कांग्रेस-काल के पहले के उन बड़े-बूढे लोगों का नाम-स्मरण कर लें तो अनुचित नहीं होगा, जिनके किया-कलाप ने एक तरह से इस देश में सार्वजनिक जीवन की बुनियाद डाली है।

सबसे पहले बंगाल के बिटिश इण्डियन एसोसियेशन का नाम आता है। १८५१ में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह संस्था है जिसके नाम की छाया में डॉ॰ राजेन्द्रलाल मित्र और रामगोपाल घोप जैसे व्यक्ति बीसों साल तक काम करते रहे। यह एसोसियेशन खुद भी कोई पनास

साल तक देश में एक सजीव शक्ति वना रहा। वम्बई में सार्वजनिक कार्य की नंस्या थी बाम्बे एसोसियेशन। वंगाल के एसोसियेशन के मुकावले में वह थोड़े समय रहा, परन्तु कार्य उसने भी उसी तरह जोर-शोर से किया। उसके नेता थे—सर मंगलदास नाथूभाई और श्री नौरोजी फहेंद-जी। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर शेठ ने उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। मदरास में सार्वजनिक सेवा की वास्तिवक शुरुआत 'हिन्दू' के हारा हुई, जिसके कि संस्थापकों में एम० वीर राघवाचार्य, माननीय रंगैया नायडू, जी० सुत्रह्मण्य ऐयर और एन० सुद्रवाराव पन्तुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुप थे। महाराष्ट्र में पूना की सार्वजनिक सभा का जन्म प्रायः उसी समय हुआ जबिक 'हिन्दू' का हुआ था और उसके हारा राववहादुर नुलकर और श्री चिपलूणकर जैसे प्रसिद्ध पुरुप सार्वजनिक कार्य करते रहे।

वंगाल में, १८७६ में, इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण मुरेन्द्रनाथ वनर्जी थे और जिसके पहले मंत्री थे आनन्दमोहन वसु । यह ध्यान में रखना होगा कि इस
कांग्रेस-पूर्व-काल में भी यद्यपि सार्वजिनक जीवन सुसंगठित नहीं हो पाया या तथापि उसका असर
अधिकारियों पर होने लगा था । हां, अखवार उस जीवन का एक जोरदार हिस्सा था । १८५७ में
कोई ४७५ अखवार थे, जिनमें से अधिकांश प्रान्तीय भापाओं में निकलते थे । इन्हीं दिनों देश के
सुदैव से सुरेन्द्रनाथ वनर्जी सिविल सर्विस से गुक्त हो चुके थे । उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाव
और युक्तप्रान्त में राजनैतिक यात्रा की । वह १८७७ के प्रसिद्ध दिल्ली-दरवार में भी सिम्मिलित
हुए थे और वहां देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य लोगों से मिले थे । यह माना जाता है
कि उसी दरवार में देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य लोगों से मिले थे । यह माना जाता है
वि उसी दरवार में देश के राजा-महाराजाओं और गण्य-मान्य लोगों को एक जगह एकत्र देखकर
ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ वनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी कि एक देश-घ्यापी राजनैतिक संगठन
बनाया जाय । १८७८ में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने वम्बई और मदरास प्रान्त की यात्रा की, जिसका
उद्देश यह था कि लॉर्ड सेल्सवरी ने सिविल सर्विस की परीक्षा की उम् घटाकर जो १९ साल की
कर दी थी उसके खिलाफ लोकमत जाग्रत किया जाय और इस विषय पर कामन-सभा में पेश
करने के लिए सारे देश की तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय।

् इसी समय लार्ड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुक्आत होती हैं। उनके जमाने में (१८७८) वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, बड़ा खर्चीला दरबार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। लार्ड लिटन के बाद लार्ड रियन का दीर हुआ, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ मुलह करके, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद करके, स्थानिक स्वराज्य का आरम्भ करके और इलवर्ट बिल को उपस्थित करके एक नये युग का श्रीगणेश किया। यह आखरी बिल भारत-सरकार के तत्कालीन लॉ मेम्बर मि० इलवर्ट ने १८८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों पर ने यह रकाबट उठाली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के मुकदमे फैसल नहीं कर सकते थे। इसपर गोरे लोग इतने बिगड़े कि कुछ लोगों ने तो गवर्नमेंट-हाउन के सन्त्रियों को मिलाकर बाइसराय को जहाज पर बिठाकर इंगल्डण्ड भेजने की एक साजिश ही कर डाली। इस साजिश में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ था, जिन्होंने यह नंकरा कर लिया

या कि यदि सरकार ने इस विल को आगे वढ़ाया तो वे इस साजिश को कामयाव बना कर छोड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि असली विल उसी साल करीव-करीव हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रेट और दौरा-जज को ही ऐसा अधिकार रहेगा। जब लार्ड रिपन भारत से विदा हुए तो देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के लोगों ने उन्हें हार्दिक विदाई दी। अंग्रेजों के लिए वह एक ईर्ध्या का विषय हो गई थी। किन्तु उससे वहुतेरे लोगों की आंखें भी खुल गई थीं।

इस विल के सम्बन्ध में गोरे लोगों को जो सफलता मिल गई उससे हिन्दुस्तानी जाग उठे और उन्होंने बहुत जल्दी इस बिल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान लिया। गोरे यह मनवाना चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी जातियों का प्रभुत्व है और वह सदा रहेगा। इसने भारत के तत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया और उन्होंने तुरन्त ही १८८३ में कलकत्ता के अलबर्ट-हॉल में एक राजनैतिक परिषद् की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्रनाथ वनर्जी और आनन्दमोहन वसु दोनों उपस्थित थे। इस सभा में सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने अपने आरम्भिक भाषण में खास तौर पर इस बात का जिक किया कि किस तरह दिल्ली-दरबार ने उनके सामने एक राजनैतिक संस्था, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का नमूना पेश किया था। इस विषय में वावू अम्विकाचरण मुजुमदार ने अपनी 'दी इण्डियन नेशनल इवॉल्युशन' नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है-''परिपद् का दृश्य अद्वितीय था। मेरी आंखों के सामने उस समय के तीनों दिन के उत्साह और लगन का हूबहू चित्र आज भी खड़ा है। जब परिपद् खतम होने लगी तो मानों हरेक आदमी को, जो उसमें मौजूद था, एक नई रोशनी और एक अद्भत स्फूर्ति प्राप्त हो रही थी।" इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय परिपद् हुई जिससे कि, पादरी जान मुडाँक साहव का मत है, अखिल-भारतीय कांग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा मिली । १८८१ में मदरास-महाजन-सभा की स्थापना हुई और मदरास में प्रान्तीय परिपद् का अधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी १८८५ को महता, तैलंग और तैयवजी की मज्ञहर मंडली ने मिलकर वाम्वे प्रेसीडेन्सी एसोसियेजन कायम किया।

पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन किसी अखिल-भरतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो अभीतक एक रहस्य ही है कि अखिल-भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क से निकली। १८७७ के दरवार या कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अलावा थियोसोफिकल कनवेन्त्रन का भी नाम इस विपय में लिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८८४ में मदरास में हुआ था। वहां १७ आदिमयों की एक खानगी सभा हुई, जिसमें यह कल्पना सोची गई। मि० एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सिविल सर्विस से अवसर प्राप्त करने के वाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी वह भी कांग्रेस के जन्म का एक निमित्त वतलाई जाती है। खैर, कोई भी इस कल्पना का मूले जत्पादक हो और कहीं से यह पैदा हुई हो, हम इन नतीजों पर जरूर पहुँचते है कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य रही थी और ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० ए० ओ० ह्यूम ने इसमें सबसे पहले कदम वढाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सम्बन्ध में पहला नोटिस जारी किया गया, जिसमें वताया गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया

जायगा । इस तरह अवतक जो एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण में पंख फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही थी उसने अब एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश के सामने आ गई।

#### २-राप्ट्रीय स्वरूप

कांग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियां और राजनैतिक गुलामी का भाव ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली संस्था भी थी।

कांग्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत में राष्ट्रीय नवयीवन का खमीर उठ रहा था। सच पृछिए तो राष्ट्रीय जीवन यों ठेठ राजा राममोहन राय के काल ने लेकर विविध रूपों में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और आधुनिक भारत के पिता कह सकते हैं। उनका दर्शन बड़ा विस्तृत और दृष्टि-विन्दु न्यापक था। यह सच है कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक और धार्मिक अवस्था थी वही उनके सुघार-कार्यों का मुख्य विषय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर जो भारी राजनैतिक अन्याय हो रहे थे और जिनसे देश दु:खी हो रहा था उनका भी उन्हें पूरा भान था और उन्होंने उनको शीघू मिटानें के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया था। राममोहन राय का जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १८३३ में। भारत के दो बड़े सुधारों के साथ जनका नाम जुड़ा हुआ है-एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया जाना, और दूसरा भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार । लार्ड विलियम बेन्टिक ने, १८३५ में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष में जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिलाफ दिया उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि राजा राममोहन राय खुद पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा के अनुरागी और पक्षपाती थे एवं तत्कालीन लोकमत पर उनका वड़ा प्रभाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लैण्ड गये थे। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रवल या कि जब वह 'कैप ऑफ गुइहोप' को पहुँचे तो जन्होंनें फांसीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया जिसपर कि स्वाधीनता का अण्डा फहरा रहा था। वह चाहते थे कि उस झण्डे का अभिवादन करें और ज्यों ही उन्हें उस झण्डे के दर्शन हुए उनके मुंह से झण्डे की जय-ध्वित निकल पड़ी। हालांकि वह इंग्लैण्ड में मुख्यत: मुगल-समाद के राज-दूत बनकर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-सभा की कमिटी के सामने भारतवासियों के कुछ जरूरी कप्ट भी पेश किये । उन्होंने वहां तीन निवन्य उपस्पित किये थे-पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन पर, और तीसरा भारत की भीतिक अवस्था के सम्बन्ध में। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक भोज देकर सम्मानित किया था । १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पार्लमेंट में पेश था, उन्होंने यह त्रण किया थां कि यदि यह विल पास न हुआ तो मैं ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूंगा और अमरीका जाकर वस जाऊँगा ! अपने समय में ही उन्होंने अखवारों पर और छापेखानों पर हुआ वहुत चुरा दमन देख लिया था। "लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले समय की कड़ी रकावटों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल सर्विम के एक सदस्य के थोड़े समय के लिए गर्वार-जनरल हो जाने से, कुहिरे और वादलों से ढकने लगे थे।"
फल यह हुआ कि मि॰ विकिथम नामक कलकत्ते के एक अखुबार के सम्पादक दो महीने का नोटिस
देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफ्तार करके इंग्लैण्ड जाने वाले
जहाज पर विठा दिया गया। यह सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रचलित शासन की कुछ आलोचना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक प्रेस आर्डिनेन्स पास किया गया, जिसके अनुसार
हिन्दुस्तानी और गोरे दोनों अखुबारों पर जबरदस्त सेंसर विठा दिया गया और पत्र के प्रकाशकों और
मालिकों के लिए गर्वार-जनरल से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। आर्डिनेन्स, नत्कालीन
कानून के अनुसार, विल के प्रकाशित होने के २० दिन वाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिया गया था।

राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होंने दो वकील अपनी तरफ से उसमें खड़े किये थे और जब वहां कामयाबी न हुई तो इंग्लैंग्ड के बादशाह के नाम एक सार्वजनिक दरख्वास्त भेजी। परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निकला। लेकिन इस समय जो बीज वह वो चुके थे उनका फल १८३५ में निकला, जबिक सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने फिर से हिन्दु-स्तानी पत्रों को आजाद करा दिया। जिन दिनों वह इंग्लैंग्ड थे उन्हीं दिनों सती-प्रथा के उठाये जाने के खिलाफ की गई अपील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवसर उन्हें मिल गया था।

🌣 👉 अब गदर को लीजिए । यह लार्ड डलहौजी की नीति का परिणाम था 📭 उन्होंने िकसी राजा की विधवाओं को गोंद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत जब्त कर ली गई थी। यह तो सबको पता ही है कि गदर दवा दिया गया। उसके वादः १८५८ में, विश्व-विद्यालय कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौंसिलें भारत में वनाई गई। गदर के कुछ पहले ही विधवा-विवाह-कान्न वना था, जोकि समाज-सुधार की दिशा में एक कदम था। उसके वाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढ्ता गया । पश्चिमी कानून-संस्थायें और पार्लमेंटरी तरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और कौन्सिलों के क्षेत्र में एक नये युग-का जन्म हुआ । इघर पश्चिमी सभ्यता का संसर्ग भारत के लोगों के विश्वासों और भावनाओं पर गहरा असर डाले विना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जमाने में धार्मिक सुवार के जो बीज वोये गये थे वे थोड़े ही समय में अपनी शाखा-प्रशाखायें फैलाने लगे। राममोहन राय के वाद केशवचन्द्र सेन पर उनके काम की जिम्मेवारी आ पड़ी। उन्होंने दूर-दूर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया और उसके मतों पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होंने मद्यपान-निपेव के आन्दोलन को हाथ में लिया और इंग्लैण्ड के मद्यपान-निपेधकों के साथ मिलकर काम करने लगे। १८७२ के 'ब्रह्म मेरेज एक्ट- ३' को पास कराने में उनका बहुत हाय था, जिसके अनुसार उन लोगों को जो ईसाई नहीं ये अन्तर्जातीय विवाह करने की सुविधा हो जाती थी। परन्तु उन्हें यह घोपणा कर देनी पड़ती थी कि हम हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, पारसी, या यहूदी इनमें से किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं हैं। इस कानून के द्वारा वाल-विवाह मिट गया, बहु-विवाह को अपराध करार दिया गया और विचवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह की छूट मिल गई। उन्होंने कन्याओं के विवाह की उम् वढ़ाने में भी दिलचस्पी ली और १८७२ में एक विल तैयार किया जिसमें १४ वर्ष कमसे-कम उम रक्खी गई थी।

कुछ ही समय में ब्रह्म-समाज में मत-भेद फैले, जिसका मुख्य कारण था केशवचन्द्र सेन की कन्या का वाल्यावस्था में कूचिवहार के महाराज के साथ विवाह हो जाना । इस रर उनके साथियों ने बहुत विरोध किया, जिसका फल यह हुआ कि आनन्दमोहन वसू के नेतत्व में 'साधारण ब्रह्म-समाज' के नाम से ब्रह्म-समाज की एक नई शाखा वन गई। यहां यह याद रखना चाहिए कि यही आनन्द-मोहन वसु आगे चलकर १८९८ में कांग्रेस के सभापति हुए थे। बंगाल के ब्रह्मसमाज का प्रतिघात सारे भारत में हुआ । पूना में प्रार्थना-समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृहवं में यह . आन्दोलन शुरू हुआ । यहीं रानडे समाज-सुवार-आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षो तक कांग्रेस का एक अनुशंगिक अंग बनकर चलता रहा। इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा और प्राचीन परम्पराओं और विषयों के प्रति बगावत के भाव भरे हुए थे और इसका कारण था पश्चिमी संस्थाओं का जादू एवं उनके साथ चिपकी हुई राजनैतिक प्रतिष्ठा । अब इसकी यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी--सुधार कार्य होना था, वयोंकि इन सुधार-आन्दोलनों के कारण देश में राष्ट्रीयता-वियातक भावनायें फैलने लगीं थीं। उत्तर-पिवन में आर्यसमाज और मदरास में थियोसोफिकल आन्दोलनों ने इस आवश्यक सुधार का कार्य किया तथा अपने धर्म, आदर्श और संस्कृति से दूर ले जाने वाली स्पिरिट को, जो कि पश्चिमी शिक्षा के कारण पैदा हुई थी, दवा दिया । यों तो ये दोनों आन्दोलन उत्कट-रूप में राष्ट्रीय थे, फिर भी आर्य-समाज में देशभिवत के भाव बहुत प्रवल थे। आर्यसमाज वेदों की अपौरुषेयता और वैदिक-संस्कृति की श्रेप्ठता का जबरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। इस प्रकार राष्ट्र में एक तेजस्वी मनुष्यत्व का विकास हुआ, जो कि हमारी पूर्व-परम्परा और आधुनिक वातावरण दोनों के श्रेष्ठत्व का सामंजस्य था । जिस तरह कि ब्रह्मसमाज ने बहुदेव-वाद, मूर्ति-पूजा और बहुविवाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसी तरह आर्यसमाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ प्रचलित बुराइयों और हिन्दुओं के घार्मिक अन्य-विश्वासों से लड़ाई ठानी। यहां भी, जैसा कि भय था, आर्यसमाज में दो दल खड़े हुए—एक गुरुकुल-पन्थी और दूसरा कालेज-पन्थी । गुरुकुल-पन्थी ब्रह्मचर्य और धार्मिक सेवा के वैदिक आदर्शों को मानते थे; और वे जो आधुनिक ढंग की शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा एक . हुद तक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का संचार करके समाज में नवजीवन डालना चाहते थे, कालेज-पन्थी कहलाये । एक के प्रवर्तक थे अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी, और दूसरे के थे देश-वीर लाला लाजपतराय । थियोसोफिकल आन्दोलन में यद्यपि विश्वव्यापी सहानुभूति और अध्ययन की विशेषता थी, तो भी पूर्वीय संस्कृति में जो कुछ महान् और गौरव-मय है उसके आविष्करण और पूनरुज्जीवन पर उसमें खास जोर दिया जाता था । इसी प्रवल भावना को लेकर श्रीमती वेसेण्ट ने भारत के पुण्य-धाम काशी में एक कालेज शुरू किया था। इस तरह थियोसोफिकल प्रवृत्तियों के द्वारा एक ओर जहां विश्व-वन्धुत्व की भावना बढ़ने लगी तहां दूसरी ओर पश्चिम के वृद्धिवाद की श्रेष्ठता का दौरदौरा कम हुआ और उसकी जगह संस्कृति का एक नया केंद्र स्यापित हुआ, जहां कि फिर से इस प्राचीन भूमि में पश्चिमी देशों के विद्वज्जन खिच-खिच कर आने लगे। राष्ट्रीय पुनरुत्थान का अन्तिम स्वरूप जो कि कांग्रेस की स्थापना के पहले भारतदर्प में

दिखाई दिया, वह है बंगाल के श्री रामकृष्ण परमहंस का युग । स्वामी विवेकानन्द इनके पट्ट-शिष्य थे, जिन्होंने इनके उपदेशों का प्रचार पूर्व और पश्चिम दोनों जगह किया। रामग्रुष्ण-मिशन न तो कोरे योगसाधकों की और न केवल भौतिक-वादियों की संस्था है, चिल्क एक ऐसा आध्यात्मिक आदर्श रखनेवाली संस्था है जो कि लोक-संग्रह या समाज-सेवा के महान् कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती । उसने संसार के विभिन्न राष्ट्रों के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए कुंजी का भी काम दिया है। ये तमाम हलवलें, सच पूछिए तो, भारत की राष्ट्रीयता के इस घागे में लगे भिन्न-भिन्न सूतों के समान हैं, और भारत का यह कर्तव्य था कि इनमें से एकसा सामंजस्य पैदा करे जिससे कि पूर्व-दूपित विचार और अन्व-विश्वास दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की संबुद्धि हो, वह नवीन तेज से लहलहा उठे और नवीन युग के राष्ट्रधमें से उसका मेल बैठ सके। कांग्रेस का जन्म इसी महान् कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था। अपने ५० वर्ष के पिछले जीवन में वह इसमें कहां तक सफल हुई है, इसका विचार हम आगे करेंगे।

### ३---पहला अधिवेशन

जिन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई उनका वर्णन ऊपर हो चुका है। मि० ह्यूम का खयाल शुरू-शुरू में यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसियेशन, वम्बई के प्रेसिडेन्सी एसो-सियेशन और मदरास के महाजन-सभा जैसी प्रान्तीय संस्थायें राजनैतिक प्रश्नों को हाथ में लें और आल इण्डिया नेशनल यूनियन वहुत-कुछ सामाजिक प्रश्नों में ही हाथ डाले। उन्होंने लार्ड डफरिन से इस विषय में सलाह ली, जो कि हाल ही में वाइसराय वन कर बाये थे। उन्होंने जो सलाह दी वह उमेशचन्द्र वनर्जी के शब्दों में इस प्रकार है:—

''बहुतों को यह एक नई वात मालूम होगी कि कांग्रेस का जन्म जिस तरह हुआ और जिस तरह वह तबसे अवतक चलाई जा रही है, वह वास्तव में लार्ड डफ़्रिन का काम था, जव कि वह भारतवर्ष के वाइसराय होकर यहां आये थे। १८८४ में मि० ह्यूम के दिमाग में यह ख्याल आया कि यदि भारत के प्रधान-प्रधान राजनीतिज्ञ पुरुप साल में एकबार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर ज़र्ची कर लिया करें और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लें तो इससे वड़ा लाभ होगा। वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी, चर्चा का विषय राजनीति रहे, क्योंकि वम्बई, मदरास, कलकत्ता और अन्य भागों में राजनैतिक मण्डल थे ही; और उन्होंने यह सोचा कि यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजनीतिज्ञ जमा होकर राजनैतिक विषयों पर चर्चा करने लगेंगे तो इससे उन प्रान्तीय संस्थाओं का महत्व कम हो जायगा। वह यह भी चाहते. ये कि जिस प्रान्त में यह सभा हो वहां का गवर्नर उसका सभापति हो, जिससे कि सरकारी और गैर-सरकारी राजनीतिज्ञों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों। इन खयालों को लेकर वह १८८५ में लाई डफरिन से शिमला में मिले। लाई डफरिन ने उनकी बातों को घ्यान से और दिलचस्पी से सुना श्रीर कुछ समय के वाद मि० ह्यूम से कहा कि मेरी समझ में यह तजनीज, कि गवर्नर सभापति वने, उपयोगी न होगी; वयोंकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं हैं जो इंग्लैण्ड की तरह यहां सरकार के विरोध का काम करे—हालांकि यहां अखवार हैं और वे लोकमत को प्रद-शित भी करते हैं, फिर भी उनपर आधार नहीं रक्खा जा सकता; और अंग्रेज जो हैं, वे जानते ही नहीं कि लोग उनके और उनकी नीति के बारे में क्या खयाल करते हैं। इसलिए ऐसी दशा में . यह अच्छा होगा और इसमें शासक और शासित दोनों का हित है, कि यहां के राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या-क्या बृटियां हैं अर उसमें क्या-क्या सुघार किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापित स्वा-नीय गर्कार न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने, सम्भव है, लोग अपने सही खयालात जाहिर न करें। मि० ह्यूम को लार्ड उफरिन की यह दलील जैंची और जब उन्होंने कलकत्ता, वम्बई, मदरास और दूसरी जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा तो उन्होंने भी लार्ड उफरिन की सलाह को एक-स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। लार्ड उफ-रिन ने मि० ह्यूम से यह शर्त करा ली थी कि जबतक मैं इस देश में हूँ तबतक इस सलाह के बारे में मेरा नाम कहीं न लिया जाय। मि० ह्यूम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया।"

मार्च १८८५ में यह तय हुआ कि वड़े दिनों की छुट्टियों में देश के सब भागों के प्रतिनि-धियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गई। इस बैठक के लिए एक गश्ती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश नीचे दिया जाता है:—

"२५ से २१ दिसम्बर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की एक परिषद् की जायगी। इसमें बंगाल, बम्बई और मदरास प्रदेशों के अंगरेजीदां प्रतिनिधि, अर्थात् राजनी-तिज्ञ, सम्मिलित होंगे।

"इस परिपृद् के प्रत्यक्ष उद्देश ये होंगे—(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष में कौन-कीन से राजनैतिक कार्य अंगीकार किये जायँ इसकी चर्चा करके निर्णय करना।

"अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिपद् एक देशी पार्लमेंट का एक वीज-रूप बनेगी और यदि इसका कार्य सुचार-रूप से चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में इस आक्षेप का मुंहतोड़ जवाव होगी कि हिन्दुस्तान प्रातिनिधिक शासन-संस्थाओं के विलकुल अयोग्य है। पहली परिपद् में यह तय होगा कि दूसरी परिपद् पूना में ही की जाय या त्रिटिश-एसोसियेशन की तरह हर साल देश के प्रधान-प्रधान भागों में की जाय। यह अन्दाज है कि पूना के मित्रों के अलावा वम्बई, मदरास और वंगाल से कोई वीस-वीस प्रतिनिध आयँगे और इनसे आधे युक्तप्रान्त और पंजाब से।"

इस तरह अपनेको वाइसराय के आशीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यूम साहव इंग्लैण्ट पहुँचे और वहां लार्ड रिपन, लार्ड डलहीजी, सर जेम्स केअर्ड, जॉन ब्राइट, मि० रीड, मि० रेलेग और दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से मशिवरा किया। उनकी सलाह से उन्होंने वहां एक संगठन किया जो आगे चलकर इंग्लैण्ड में इण्डियन पार्लमेंटरी कमेटी के रूप में परिणत हो गया और जिसका उद्देश था पार्लमेण्ट के उम्मीदवारों से यह प्रतिज्ञा करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिलचस्पी लेगे। उन्होंने वहां एक इण्डियन टेलीग्राफ यूनियन वनाई, जिसका उद्देश था इंग्लैण्ड के प्रधान-प्रधान प्रान्तीय पत्रों को महत्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए घन संग्रह करना।

इस पहले अधिवेशन का बड़ा रोचक वर्णन अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर फीडम' नामक पुस्तक में श्रीमती बेसेण्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखा अंश यहां उब्रुत किया जाता है:—

"लेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ; नयोंकि बड़े दिन के पहले ही बहां हैजा शुरू हो गया और यह ठीक समझा गया कि परिपद्, जिसे अब कांग्रेस कहते हैं, बम्बई में की जाय। गोकुलंदास तेजपाल संस्कृत कालेज और छात्रालय के व्यवस्थापकों ने अपने विशाल भवन वांग्रेस के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबह तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों का स्थागत

करने की प्री तैयारी हो गई। जो व्यक्ति उस समय वहां उपस्थित थे उनकी नामावली पर एक निगाह डालते हैं तो उनमें से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाधीनता का प्रयत्न करते हुए वहुत प्रसिद्ध हो गये थे। जो सज्जन प्रतिनिधि नहीं वन सकते थे उनमें थे सुधारक दीवान-वहादुर आर० रघुनायराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द रानडे, कौंसिल के सदस्य और जज स्माल कॉज कोर्ट पूना, जो आगे चल कर वम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये और जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता थे; लाला वैजनाथ, आगरा, जो बाद को एक प्रख्यात विद्वान् और लेखक प्रसिद्ध हुए; और अंब्यापक के० सुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल भांडारकर। प्रतिनिवियों में नामी-नामी पत्रों के सम्पादक थें; जैसे--'ज्ञान-प्रकाश' जो कि पूना-सार्वजनिक-संभा का त्रैमासिक पत्र था, 'मराठा केसरी', 'नव-विभाकर', 'इण्डियन-मिरर', 'नसीम', 'हिन्दु-स्तानी', 'ट्रिच्यून', 'इण्डियन-यूनियन', 'स्पेक्टेटर', 'इन्टु-प्रकाश', 'हिन्दू', 'क्रेसेंट' । इनके अलावा नीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनों के नाम भी चमक रहे थे —ह्यूम साहब, शिमला; उमेशचन्द्र वनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वामन सदाशिव आपटे और गोपाल गणेश आगरकर, पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ; दादाभाई नौरोजी, काशीनाय त्र्यम्वक तैलंग, फिरोजशाह मेहता, वम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलजी वाचा, वहराम जी मलावारी, नारायण गणेश चंदा-वरकर, वम्बई; पी० रगैया नायडू, प्रेसिङेन्ट महाजन-सभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आनन्दा चार्लु, जी सुब्रह्मण्य ऐयर, एम० वीर राघवाचार्य, मदरास; पी० केशव पिल्ले, अनन्तपुर। इनमें वे लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए खप चुके, और वे भी थे जो अब भी कायम है और उसके लिए यत्नशील हैं।

"२८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ वर्ज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली आयाज सुनाई पड़ी ह्यूम साहव की, माननीय एस० सुवाह्मण्य ऐयर की और माननीय काक्षीनाथ त्र्यंवक तैलग की । ह्यूम साहब ने श्री उमेश वनर्जी के सभापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था और शेष दोनों सज्जनों ने उनका समर्थन और अनुमोदन । वह एक वड़ा ग्रम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि के द्वारा सम्मानित अनेकों व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया ।

"कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का घ्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस का उद्देशं इस तरहं वतलाया-

 (क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश-हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपसं में घनिष्ठता और मित्रता वढाना ।

(ख) समस्त देश-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार के द्वारा वंश, धर्म और प्रान्त सम्बन्धी तमाम पूर्वदूषित संस्कारों की मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम भावनाओं का, जो लार्ड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-काल में उद्भूत हुई, पोषण और परिवर्धन करना।

(ग) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के वाद जो परिपक्व सम्मतियां प्राप्त हों उनका प्रामाणिक संग्रह करना ।

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देश-दित के कार्य करें।"

इस प्रथम अधिवेशन में नी प्रस्ताव पास हुए, जिनके द्वारा भारत की मांगों के वनने की शुक्आत होती हैं। पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्य की जांच के लिए एक रायल-कमीशन बैठाने की मांग की गई। दूसरे के द्वारा इण्डिया कीन्सल को तोड़ देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा धारा-सभा की त्रुटियां दिखाई गई, जिनमें अवतक नामजद सदस्य थे और उनके वजाय चुने हुए रखने की, प्रश्न पूछने का अधिकार देने की, युक्तप्रान्त और पंजाव में कींसिल कायम की जाने की और कामन-सभा में स्थायी समिति कायम करने की मांग की गई—इस आशय से कि कींसिलों में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमें विचार किया जाय। चीथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एकसाथ हो और परीक्षाथियों की उम्बद्धादी जाय। पांचवां और छठा फौजी खर्च से सम्बन्ध रखता या और सातवें में अपर वर्मा को मिला लेने तथा भारत में उसे सम्मिलत कर लेने की तजवीज का विरोध किया गया था। आठवें के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओं को भेज दिये जायें। तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मण्डलों और सार्वजित का सभाओं द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली संशोधनों के बाद वे बड़े उतसाह से पास किये गये। अतिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुई।

### ४--कांग्रेस का दावा

जिस प्रकार एक वड़ी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता है उसी प्रकार महान् संस्थाओं का आरम्भ भी बहुत मामूळी होता है। जीवन की शुरुआत में वे बड़ी तेजी के साथ दीड़ती हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं त्यों-त्यों जनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं त्यों-त्यों उनमें सहायक नदियां मिलती जाती हैं और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी लागू होता है। उसे अपना रास्ता बड़ी-बड़ी बाघाओं में से तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रक्ते; परन्तु ज्योंही उसे समस्त भारतवासियों के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हलचलों का भी समावेश कर लिया। आरम्भिक अयस्याओं में उसके कार्यों में एक किस्म की हिचकिचाहट और शंका-कृशंकार्य दिखाई देती थीं; परन्तु जैसे-जैसे यह बालिंग होती गई तैसे-तैसे उसे अपने वल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि व्यापक वनती गई। अनुनय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज और आत्मायसम्बन की नीति ग्रहण की । इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने लगे, जिससे देशव्यापी संगठन वन गया-यहां तक कि सीधे हमले तक का कार्य-क्रम बनाना पड़ा । शिकायतों और अपने दु:ख-दर्दों को दूर कराने के उद्देश से गुरुआत करके कांग्रेस देश की एक ऐसी मान्य संस्था के रूप में परिणत हो गई जो बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी मांगें भी पेश करने लगी । हालांकि शुरुआत के दस-पांच वर्षों में शासन-सम्बन्धी मामलों में उसकी दृष्टि की एक सीमा बनी हुई थी, फिर भी शीघृ ही वह भारतवासियों की तमाम राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की एक जबरदस्त और सत्तापूर्ण प्रतिपादक वन गई। उसका दरवाजा सब दर्जे और सब जातियों

के लोगों के लिए खोल दिया गया। यद्यपि शुख्यात में वह उन प्रश्नों को हाथ में लेती हुई संकोच करती थी जो सामाजिक कहें जाते थे, परन्तु उचित समय आते ही उसने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकड़ों में वंटा हुआ है। और इस प्राचीन परम्परागत विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रश्नों को सामाजिक और राजनैतिक सीमाओं में वांघ देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी आदर्श अपने सामने प्रस्तुत किया, जिसमें कि सारा जीवन, यहां से वहां तक, एक और अविभाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक संगठन है, जहां न ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों का भेद है, न एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त का। उसमें न उच्च वर्ग या जनता का भेद है, न शहर और गांव का; और न गरीव-अमीर का भेद है, न किसान-मजदूर का; जात-पांत और मजहवों का भेद-भाव भी उसमें नहीं है। गांधीजी ने दूसरी गोल-मज-परिपद् के समय फेडरल स्ट्रक्चर किमटी के सामने जो जवरदस्त वक्तृता दी थी और जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक अंश नीचे दे देना उचित होगा:—

"में तो कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) का एक गरीव और नम् प्रतिनिधि-मात्र हूँ और इस-लिए यह बता देना उचित है कि कांग्रेस वास्तव में क्या है और उसका उद्देश क्या है। तब आप मेरे साथ सहानुभूति करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कन्धों पर जिम्मेवारी का जो बोझ है वह बहुत भारी है।

"यदि मैं गलती नहीं करता हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस अर्से में वह विना किसी रुकावट के वरावर अपने वार्षिक अधिवेशन करती रही है। सच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय हितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिए यह वताना सबसे वड़ी खुशी की बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन ओक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महान् पारिसयों ने-फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी ने-जिन्हें सारा भारत 'वृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्नता अनुभव करता है, इसका पोपण किया। आरम्भ से ही कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; वित्क मुझे यों कहना चाहिए कि इसमें सब धर्म, सम्प्रदाय और हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। स्वर्गीय वदरुद्दीन तैयवजी ने अपने आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान और पारसी भी कांग्रेस के सभापति रहे हैं। मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री उमेशचन्द्र वनर्जी का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण वनर्जी ने, जिनके परिचय का मुझे सीभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपनेको कांग्रेस के साथ एक कर दिया था। में, और निस्सन्देह आप भी, अपने वीच श्री के॰ टी॰ पाल का अभाव अनुभव कर रहे होंगे। यद्यपि में ठीक नहीं जानता, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, वह अधिकारी-रूप से कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, फिर भी वह पूरे राष्ट्र-वादी थे।

"जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्गीय मौ० मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का भी आज यहां अभाव है, कांग्रेस के सभापित थे, और इस समय कांग्रेस की कार्य-समिति के १५ सदस्यों में ४

सदस्य मुसलमान हैं। स्त्रियां भी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं—पहली श्रीमती एनी वेसेण्ट थीं और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कार्य-समिति की सदस्य भी हैं; और इस प्रकार जहां हमारे यहां जाति और मजहब का भेद-भाव नहीं है, वहां किसी श्रकार का लिग-भेद भी नहीं है।

"कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवालों के काम को अपने हाथ में ले रक्ता हैं। एक समय या जब कि कांग्रेस अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी संस्था की तरह सामाजिक परिषद् का भी अधिवेशन किया करती थी, जिसे स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक कामों में एक काम बना लिया था और जिसे उन्होंने अपनी द्यवितयां समर्पित की थीं। आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सामाजिक परिषद् के कार्य-क्रम में अछुतों के सूधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था । किन्तु सन् १९२० में कांग्रेस ने एक वड़ा कदम आगे उठाया और अस्पृय्यता-निवारण के प्रश्न को राजनैतिक मंच का एक आधार-स्तम्भ बनाकर राजनैतिक कार्य-कम का एक महत्वपूर्ण अंग वना दिया । जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐवय, और इस प्रकार सब जातियों के परस्पर ऐक्य, को स्वराज-प्राप्ति के लिए अनिवार्य समझती थी उसी तरह स्वराज-प्राप्ति के लिए छुआछूत के पाप को दूर करना भी अनिवार्य समझने लगी। सन् १९२० में कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी बनी हुई है; और इस प्रकार कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपनेको सच्चे अर्थो में राप्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि महाराजागण मुझे आज्ञा देंगे तो मै यह वतलाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही कांग्रेस ने उनकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को याद दिलाना चाहता हैं कि वह व्यक्ति 'भारत का वृद्ध पितामह' ही था, जिसने काश्मीर और मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुँचाया था और मैं अत्यन्त नम्प्रता-पूर्वक कहना चाहता हैं कि ये दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नीरोजी के प्रयत्नों के लिए कम ऋणी नहीं हैं। अवतक भी उनके घरेलु और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके कांग्रेस उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस संक्षिप्त परिचय से, जिसका दिया जाना मैंने आवश्यक समझा, समिति और जो कांग्रेस के दावे में दिलचस्पी रखते हैं, वे यह जान सकेंगे कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। मैं जानता हूँ कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु में यह कहने का साहस करता है कि यदि आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक कांग्रेस मूलरूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, ७,००,००० गांवों में विखरे हुए करोड़ों मूक, अर्ध-नग्न और भृत्वे प्राणियों की प्रतिनिधि है; यह बात गौण है कि ये लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाळे प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्थात् देशी-राज्यों के । इसलिए कांग्रेस के मत से प्रत्येक हिन, जो रक्षा के योग्य है, इन लाखों मूक प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हां, आप समय-समय पर इन विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं । परन्तु यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोध हो तो मैं कांग्रेस की ओर से विना किसी संकोच के यह वता देना चाहता हूँ कि इन लाखों मूक प्राणियों के हित के लिए कांग्रेस प्रत्येक हित का वलिदान कर देगी। इसलिए यह आवस्यक-रूप से किसानों की संस्था है और वह अधिकाधिक उनकी बनती जारही है। आपको, और

कदाचित् इस संमिति के भारतीय सदस्यों को भी, यह जानकर आइचर्य होगा कि कांग्रेस ने आज 'अखिल भारतीय चर्ला संघ' नामक अपनी संस्था द्वारा करीव दो हजार गांवों की लगभग ५० हजार स्त्रियों को (अब यह संस्था १,८०,००० है) रोजगार में लगा रक्खा है, और इनमें सम्भवतः ५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियां हैं। उनमें हजारों अछूत कहानवाली जातियों की भी हैं। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गांवों में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,००० गावों में, प्रत्येक गांव में, प्रवेश करने का यत्न किया जारहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का है; फिर भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप कांग्रेस को इन सब गांवों में फैली हुई और उन्हें चर्ले का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे।"

ं कांग्रेस कैसी महान् राष्ट्रीय संस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन संक्षेप में गांधीजी ने किया है। यदि कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया तो कम-से-कम इतना जरूर किया है कि उसने अपना गन्तव्य स्थान खोज लिया है और राष्ट्र के विचारों और प्रवृत्तियों को एक ही विन्दु पर लाकर ठहरा दिया है। उसने भारत के करोड़ों निरीह और वेकस लोगों के दिलों में एक जागृति पैदा कर दी है; उनके अन्दर एकता, आशा और आत्म-विश्वास की संजीवनी डाल दी है। कांग्रेस ने भारतवासियों के विचारों और आकांक्षाओं को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य को, अपने सर्व-सामान्य धन्धों, कारीगरियों और कलाओं को, यहां तक कि अपनी सर्व-सामान्य आकांक्षाओं और आदर्शों तक की खीज निकाला है। परन्तु यहां कहना होगा कि उसके जीवन के ये पिछले ५० वर्ष अवाध और आसानी से नहीं बीते हैं। उसमें कई उतार-चढ़ाव आये हैं। उसमें लोगों की आशा-निराशायें, उनके आन्दोलनों और प्रयासों में मिली सफलता-असफलता, सबका इतिहास छिपा हुआ है.। इन पन्नों में हम इस तेजस्विनी, वलवती और पुरुपायिनी संस्था के जीवन की अर्द्धशतान्दी की घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम की कथा सुनावेंगे; उसके जन्म-दाताओं और आरम्भ-काल के सरपरस्तों और पालकों की सेवाओं का स्मरण करेंगे; उसका जीवन-पिण्ड वनते समय जिन-जिन देश-भनतों ने उसका लालन-पालन किया उनके कार्यों का दिग्दर्शन करावेंगे; अपनी किशोरावस्था में यह जिन , उतार-चढ़ावों में से गुजरी है उनका चित्र खीचेंगे; जैसे-जैसे वह जवानी की ओर कदम बढ़ाती गई तैसे-तैसे उसे मिले यश की महत्ता और गौरव का एवं उसे जिन सन्ताप-परितापों और शमिन्द-गियों का भी सामना करना पड़ा उसका परिचय करावेंगे; और उन सब अवस्थाओं का सिहाव: लोकन करेंगे जिनमें से उसके सिद्धान्त और आदर्श, विश्वास एवं मान्यतायें गुजर चुकी हैं और अन्त में जाकर उसने (कांग्रेस ने) तमाम शान्तिमय और उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रण कर लिया है।

# कांग्रेस के प्रस्तावों पर एक सरसरी निगाह

### [ १८८१—१६१५ ]

इगिडया कोसिल—वैधानिक परिवर्त्तन—सरकारी नौकरियां—सैनिक समस्या—क़ानृत और न्याय—दायमी वन्दोवस्त, आवियाना, गरीवी और अकाल—क़ानृत जंगलात—ध्यापार और उद्योग—स्वदेशी, विहण्कार और स्वराज्य—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व—प्रवासी भारत-वासी—नमक—शराव और वेण्यावृत्ति—स्त्रियां और दिलत जातियां—शिक्षा और आधिक प्रण्न— ब्रह्मदेश—कांग्रेस का विधान—१६१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत मांगे।

एक-के-वाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि लगभग १९१५ तक कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम का रुख क्या रहा । क्योंकि इसके वाद तो एकदम नई नीति और थोड़े- बहुत भिन्न उपाय काम में लाये जाने लगे हैं। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्वपूर्ण विषयों को भिन्न-भिन्न हिस्सों में वांटकर हमें क्रमशः विचार करना होगा।

### १—इण्डिया कोंसिल

कांग्रेस ने अपने सबसे पहले अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया या कि भारत-मंत्री की कींसिल (इण्डिया कींसिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी जाय। बाद के दो अधि-वेशनों में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। दसवें अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री को परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। और १९१३ में करांची-कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन संशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें वह चाहती थी। वह प्रस्ताव यह है:—

"इस कांग्रेस की राय है कि भारत-मंत्री की कींसिल, इस समय जिस तरह संगठित है, तोड़ दी जाय, और निम्न प्रकार उसका पुनस्संगठन किया जाय—

- (क) भारत मंत्री का वेतन त्रिटिश कांप से दिया जाय।
- (ख) कींसिल की कार्यक्षमता और स्वतंत्रता पर ध्यान रखते हुए यह अच्छा हो कि उसके कुछ सदस्य नामजद हों और कुछ चुने हुए।
  - (ग) नौसिल के सदस्यों की कुल संख्या ९ से कम न हो।
- (घ) कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कुल संख्या के कम-से-कम दें हों, जो गैर-सरकारी भारतीय हों और बड़ी (इम्पीरियल) तथा प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों हारा चुने गये हों।

- (ङ) कौंसिल के नामजद सदस्यों में कम-से-कम आघे ऐसे योग्य सार्वजितिक कार्यकर्ता हों जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेप नामजद-सदस्य वे अफसर हों जिन्होंने कम-से-कम दस वर्ष तक भारतवर्ष में काम किया हो और जिन्हों भारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अधिक न हुए हों।
  - (च) कौंसिल सलाहकार हो, शासक नहीं।
  - (छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पांच वर्ष का हो।"

इसके बाद के कुछ अधिवेशनों में जो संशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं है कि अब कौंसिल को तोड़ने की इच्छा उतनी प्रवल नहीं रही, विक यह भावना है कि जबिक इसके जल्दी तोड़े जाने की कोई संभावना नहीं है तब इसका कुछ संशोधन ही भले हो जाय। यह कौंसिल निरुपयोगी है, यह विश्वास तो अब भी कायम था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १९१७ में शासन-सुधारों की जो योजना वनाई गई उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा गया है।

# २--वैधानिक परिवर्त्तन

शुरू से लेकर वहुत समय तक कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है, कि उसपर शायद ही कोई 'गरम' या 'अविनयी' होने का आरोप लगा सके। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कुछ मांगा गया वह यही कि "वड़ी और मौजूदा प्रान्तीय काँसिलों का सुधार और उनके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें शनर्वाचित सदस्यों की संख्या का अनुपात बढ़ा दिया जाय और संयुक्तप्रान्त तथा पंजाव के लिए भी ऐसी कींसिलों की स्थापना हो। वजट इन कींसिलों में विचारार्थ पेश किये जाने चाहिए और इनके सदस्यों को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कींसिलों के बहुमत को रद करके अपने इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कभी इन कींसिलों के बहुमत को रद करे तो, उनके (कींसिलों के) द्वारा सरकार के इन कार्यों के वाजाव्ता विरोधों को सुनने और उनपर विचार करने के लिए कामन-सभा की एक स्थायी समिति नियत की जानी चाहिए।" इसका मतलव यह है कि—वाद में जैसे असेम्वली में वहुतायत से देखा गया है—सरकार बहुमत से स्वीकार की गई गैरसरकारी मांगों को अपने 'विशेषाधिकारों' से अस्वीकृत और वहुमत से अस्वीकार की गई सरकारी मांगों को 'सर्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने लगती है। नीकरशाही के ऐसे कृत्यों के खिलाफ १८८५ में कांग्रेस ने पार्लमेण्टरी संरक्षण चाहा था। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलों के सुघार की एक व्यापक योजना पेश की। इसमें कौंसिलों के आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया, पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त मान लिया गया था। कहा गया कि प्रान्तीय कींसिलों के सदस्यों का चुनाव तो म्युनिसिपल और लोकल वोर्डों, व्यापार-संघों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा हो और वड़ी कौंसिल का चुनाव प्रान्तीय कौंसिलों के द्वारा हो। यही नहीं, विलक सरकार को काँसिलों के निर्णय अस्वीकृत करने का अधिकार देने की वात भी इसमें मान ली गई, वशर्ते कि प्रान्तीय कौंसिलों की अपील भारत-सरकार से और वड़ी कौंसिल की अपील कामन-सभा की स्थायी समिति से करेंने का अधिकार रहे। अस्वीकृत करने के १ मास के अन्दर ही कार्यकारिणी समितियों को अपनी कार्रवाई का जवाब अपील-संस्था को भेज देना चाहिए। १८८७, १८८८ और १८८९ में भी यही प्रस्ताव दोहराया गया। १८९० में कांग्रेस ते

'इण्डिया कींसिल्स एक्ट' में संशोधन करने के श्री चार्ल्स बैंडला के उस बिल का समर्थन किया जो उन्होंने पार्लमेण्ट में पेश किया था और कांग्रेस की राय में जिससे काफी मात्रा में भारत के चाहे हुए सुधार मिलते थे। लेकिन यह बिल बाद में छोड़ दिया गया। १८९१ में कांग्रेस ने अपने इस निश्चय की फिर से ताईद की, कि ''जबतक हमारे देश की कौंसिलों में हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होंगे तबतक भारत का शासन सुचार-रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल सकता।" १८९२ में कौंसिलों के सुधार-सम्बन्धी लाई क्रॉस का 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट' पास हो गया। तब और वातों को छोड़कर भारत-सरकार के नियमों और प्रान्तीय सरकारों द्वारा अपनाई हुई प्रथाओं पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत धी, कांग्रेस ने अपना हमला शुरू किया।

यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि १८९२ के सुघारों में कांसिलों के लिए प्रति-निधि चुनने का कोई विधान नहीं था। म्युनिसिपल और लोकल बोर्ड आदि स्थानीय संस्थाओं और अन्य निर्वाचन-मण्डलों को कांसिलों के लिए चुनाव का जो कहने भर को अधिकार प्राप्त था वह सिर्फ नामजद करने के ही रूप में था। यही नहीं, बिल्क ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना-न-करना सरकार पर ही निर्भर था। परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती थी। बस्तुतः बात यह थी कि लॉर्ड लेंसडौन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त भी लागू न होने देने की कोशिश की। इस बड़ी कांसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसीके अनुसार की गईं थी। उसमें सिर्फ चार जगह, उस समय की प्रान्तीय कांसिलों (मदरास, बम्बई, कलकत्ता और युक्तप्रान्त) की सिफारिश से नामजद किये गये गैरसरकारी सदस्यों के लिए रक्खी गई थीं।

१८९२ में कांग्रेस ने 'इण्डियन कांसिल्स एकट' को राजभित्त के भाव से तो स्वीकार किया, परन्तु साथ ही इस वात पर खेद भी प्रकट किया कि "स्वतः उस एक्ट के द्वारा लोगों को कांसिलों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है।" १८९३ में एक्ट को कार्य-हम में परिणत करने की उदार भावना के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी बतलाया गया कि यदि वास्तिविक रूप में उसपर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन करने आवश्यक हैं। साथ ही पंजाव में कांसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गई। १८९४ और १८९७ में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया। परन्तु १८९२ के संशोधन से १८९६ में कांसिलों के गैरसरकारी सदस्यों को प्रक्रन पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए १८९५ में कांग्रेस ने प्रक्रन-कर्त्ताओं को प्रक्रनों के आरम्भ में प्रक्रन पूछने का कारण बताने का अधिकार भी देने के लिए कहा; लेकिन आजतक भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके बाद १९०४ तक कांग्रेस ने इस विषय में कुछ नहीं किया। १९०४ में प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कामन-सभा में भेजने और भारतवर्ष में कांसिलों का और विस्तार करने एवं आर्थिक मामलों में उन्हें भिन्न मत देने का अधिकार देने की भी मांग की गई, हालांकि कींसिल का निर्णय रद करने का अधिकार शासन के मुख्याधिकारी पर ही छोड़ा गया। नाथ ही भारत-मंत्री की कौंसिल में और भारत के प्रान्तों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियृक्ति पर भी जोर दिया गया। १९०५ में कांग्रेस ने शासन-मुधारों पर पुनः जोर दिया और १९०६ में

राय जाहिर की कि "विटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी जारी की जाय और इसके लिए (क) जो परीक्षायें केवल इंग्लैण्ड में होती हैं वे भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथ-साथ हों, (ख) भारत-मंत्री की कींसिल में तथा वाइसराय और मदरास तथा वम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणी सभाओं में भारतीयों का काफी प्रतिनिधित्व हो, (ग) वड़ी और प्रान्तीय कींसिलें इस प्रकार बढ़ाई जायँ कि उनमें जनता के अधिक और ब्रास्तविक प्रतिनिधि रहें और देश के आर्थिक तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों में उनका आर्थिक नियंत्रण रहे, और (घ) स्थानीय तथा म्युनिसिपल बोर्डों के अधिकार वढाये जायें।" १९०८ में समय से पहले ही कांग्रेस ने भविष्य में होनेवाले शासन-सुघारों पर प्रसन्न होना शुरू कर दिया। उसने प्रस्तावित सुघारों का हार्दिक भीर सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आशा प्रदर्शित की कि उसकी तफसीली वातें तय करने में भी उसी उदार-भाव से काम लिया जायगा जिसके साथ कि यह योजना वनी है। लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही वदी थी। प्रतिनिधित्व की वात तो एक ओर, वस्तुस्थिति यह हुई कि १९०९ के शासन-कानून के अन्तर्गत जो नियम स्वीकृत हुए उनमें तो उतनी भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन मार्ले ने इससे पहले अपने खरीते में प्रदर्शित की थी। इसपर से हमें इसके बाद की उन -घटनाओं का स्मरण होता है जो अभी हाल में ही हुई हैं। १९३०-३३ की गोलमेज-परिपदों ने किस प्रकार लार्ड अविन की घोषणाओं का रूप वदल दिया, वाद में गोलमेज-परिषद की योजना किस प्रकार खेत पत्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, जिसे जॉइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन-सुधारों का बिल तो उससे- भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून बना वह तो उस विल से भी विलकुल गया-गुजरा निकला, यह हम सब जानते ही हैं।

्यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि मॉर्ले-मिण्टो के नाम पर दस साल तक जिन शासन-सुवारों का दौर-दौरा रहा वे थे क्या ? इन सुधारों के अनुसार वननेवाली वड़ी (सुप्रीम) कौंसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे। शेप ३३ सदस्यों में से ज्यादा-से-ज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, और वाकी ५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उिल्लेखित जातियों की ओर से ग़वर्नर-ज्नरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य मी उसीके द्वारा नामजद होते थे जो प्रदेश-विशेष के वजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित सदस्यों में भी बहुत-कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाते थे—जैसे सात प्रान्तों में जमी-दार, पांच प्रान्तों में मुसलमान, एक प्रान्त में (पर सिर्फ वारी-वारी से) मुसलमान जमींदार और दो व्यपार-संघ के प्रतिनिधि, इनके बाद जो स्थान बचते उनका चुनाव नी प्रान्तीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा होता था। और लार्ड मार्ले ने इस वात को विलकुल छिपाया भी नहीं कि "गवर्नर-जनरल की कौंसिल की रचना इसी तरह की रहनी चाहिए कि कानून बनाने और शासन-व्यवस्था में वह सदा और निर्वाघ रूप से अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जोकि वैद्यानिक रूप में समृाट् की सरकार एवं पार्लमेण्ट के प्रति उसका है तथा सदा वना रहना चाहिए।" स्वयं शासन-सुधारों के वारे में लार्ड मार्ले का कहना था-"यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-मुवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिन्दुस्तान को पार्लमेण्टरी (प्रातिनिधिक) शासन-व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, तो कम-से-कम मैं तो इनसे कोई वास्ता नहीं रक्कूँगा।" लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड

और मि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्टकोर्ड) रिपोर्ट में दर्ज है, इससे भी अधिक असिन्दिग्ध और अधिक अधिकारपूर्ण हैं—"इनसे (मार्ले-मिण्टो-सुघार से) भारतीय जनता का सन्तोप नहीं हो रहा है। इनको और जारी रक्खा गया तो सरकार और भारतीयों (कांसिल के सदस्यों) के बीच खाई और बढेगी और गैर-जिम्मेवाराना टीका-टिप्पणी में वृद्धि होगी।"

इसके पहले कि हम इस विषय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इन समय की घटनाओं को पहले से अपनी निगाह में ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाय।

मॉर्ले-िमण्टो शासन-सुधारों से इस विषय का दूसरा दरवाजा खुळ गया या। इसके अनुसार दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैं) १९०७ में इण्डिया-कांसिट के सदस्य नियुक्त किये गये; एक को १९०९ में गवर्नर-जनरळ की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला, और एक-एक भारतवासी १९१० में मदरास व बम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। इसी साल बंगाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रक्ता गया। बाद को जाकर वह प्रान्त प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्ज पर चढ़ा दिया गया और स-कांसिल गवर्नर के मातहत हो गया। बिहार-उडीसा को मिलाकर, १९१२ में स-कांसिल लेपिटनेन्ट-गवर्नर के मातहत एक पृथक् प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी बहां की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया।

१९०९ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। पहले प्रस्ताव में मजहब के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दगी जाहिर की गई और (क) एक विशेष मजहब के अनुयायियों को अनुचित रूप से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देने, (स) निर्वा-चकों और उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच अन्याय-' पूर्ण, ईर्पास्पद और अपमान-प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कींसिलों के लिए खड़े होनेवाले उम्मीद-वारों के लिए विस्तृत, मनमानी और अनुचित अयोग्यतायें रखने, (घ) नियम-पत्रों (रेगुलेशन्स) के आम तौर पर शिक्षितों के प्रति अविश्वास के भावों से भरे होने, तथा (ङ) प्रान्तीय कींसिन्हों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या इस प्रकार असन्तोपजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमत का कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी रह जायें, असन्तोप प्रकट किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयुक्तप्रान्त, पंजाव, पूर्वी बंगाल, आसाम और ब्रह्मदेश में लेपिटनेन्ट-गवर्नरीं के सहायतार्थं कार्यकारिणियां बनाने की प्रार्थना की गई। तीसरे प्रस्ताय में पंजाय पर लागू किये जानेवाले शासन-सुवारों को असन्तोपप्रद बताते हुए कहा गया कि (क) कौंसिल के सदस्यों की जो संख्या रक्खी गई है वह काफी नहीं है, (ख) निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुन कम और विळकुळ नाकाफी है, (ग) अन्य प्रान्तों में मुसलमानों के छिए अल्पनंस्यकों की रक्षा का जो सिद्धान्त रक्ला गया है वह पंजाब के गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं किया गया है, और (घ) नियम-पत्र जिस तरह बनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि अमछी तौर पर पंजाय के गैर-मुसलमान बड़ी कींसिल में न पहुंच सकें, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार में काँसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमींदारों और जिला व म्युनिसिपल घोटों की ओर से बड़ी कींसिल के लिए चुने जाने वाले दो सदस्यों के निर्वाचन से वरार को महरूम रखने पर असन्तोप प्रकट किया गया।

१९१० और १९११ में अमली तौर पर कांग्रेस ने शासन-सुधारों-सम्बन्धी अपनी १९०९ की आपत्तियों एवं सूचनाओं की ही ताईद की और पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को म्युनिसिपल व जिला-बोर्डों पर भी लागू कर देने का विरोध किया।

१९१२ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित किमयां दूर न की जाने पर निराशा प्रकट की और अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा समस्त प्रान्तीय कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए संजा पानेवालों की जिनमें नैतिक दोप न हो, चुने जाने के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और अतिरिक्त प्रक्त पूछने का अधिकार कौंसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया जाय। पंजाव में कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय संस्थाओं के लिए भी पृथक् निर्वाचन लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गई। आक्चर्य की बात है कि कांग्रेस के शासन-सुधारों-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी है कि "जो व्यक्ति अंग्रेजी न जानता हो उसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय।" इस बात पर सन्तोष प्रकट किया गया कि भारत-सरकार ने प्रान्तीय स्वराज्य की आवश्यकता स्वीकार कर ली है, परन्तु भारत-सरकार के उस खरीते के शब्दों और भावों के खिलाफ उसका जो अर्थ लगाया गया उसका कांग्रेस ने विरोध किया। १९१३ में भी प्रायः यही प्रस्ताव दोहराया गया।

र् १९१५ में वम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह उसके सभापति थे, जो भारत-सरकार के सर्वप्रथम भारतीय लॉ-मेम्बर थे। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा महासमिति को आदेश दिया गया कि शासन-सूघारों के सम्बन्ध में वह आल इण्डिया मुसलिम लीग की किमटी से सलाह-मशवरा करे, जिसके फलस्वरूप संयुक्त भारत की आकांक्षाओं की द्योतक एक सम्मिलित योजना बनाई गई और १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस ने उसपर स्वीकृति की मुहर लगा दी। इसके अनुसार कांग्रेस ने स्वराज्य की ओर एक निश्चित कदम बढ़ाने का मतालवा किया और कहा कि भारतवर्षं का दर्जा बढ़ाकर उसे "पराधीन देश के वजाय साम्राज्य के स्व-शासित उपनिवेशों का समान-भागीदार वना दिया जाय।" आश्चर्य की वात यह है कि इस योजना में प्रान्तीय कीन्सिलों में है निर्वाचित और है नामजद सदस्य रखने के लिए कहा गया है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रखने और मताधिकार को जहांतक हो विस्तृत करने पर जोर दिया गया है, पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व रक्खा गया है—निर्वाचित सदस्यों के ५० प्रतिशत पंजाव में, ३० प्रतिशत संयुक्तप्रान्त में, ४० प्रतिशत वंगाल में, २५ प्रतिशत विहार में, १५ प्रतिशत मध्यप्रान्त में, १ प्रतिशत मदरास में, और एक-तिहाई वम्बई में। शर्त यह थी कि बड़ी या प्रान्तीय कौन्सिलों के लिए अपने विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के अलावा और किसी निर्वाचन-क्षेत्र से वे उम्मीदवार न होंगे। साथ ही यह भी शर्त रक्खी गई कि "किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे विल या उसकी किसी घारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्रवाई न की जायगी, यदि उस कौंसिल (वड़ी या प्रान्तीय) के उस जाति के तीन-चौथाई सदस्य उस विल या उसकी घारा अथवा उसके प्रस्ताव का विरोध करते हों।" वड़ी कौन्सिल के लिए कहा गया कि उसमें हैं सदस्य निर्वाचित होने चाहिएँ और निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से 🧃 मुसलमान हों, जिनका निर्दाचन भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक् मुसलिम निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो और संख्या का अनुपात यथासम्भव वही हो जो प्रान्तीय कीन्निलों में पृथक् मुसलिम निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रक्ला गया है। यही हिन्दू-मुसलमानों की वह सम्मिलित योजना है जो लखनऊ में पास हुई थी और वाद में माण्ट-फोर्ड शासन-सुवारों में भी क्यों-की-त्यों जोड़ दी गई थी।

उक्त योजना में तफसील की कई ऐसी वातें हैं जिनका उल्लेख यहां करना ठीक न होगा; आगे परिशिष्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई है। इस योजना की प्रस्ताव हारा स्वीकार करके ही कांग्रेस सन्तुष्ट नहीं हो गई, बिल्क सर्व-साधारण को इसे समझाने एवं इसका प्रचार करने के लिए उसने अपनी एक कार्य-सिमित भी बनाई। प्रधान मंत्रियों ने श्री एस० वरदाचार्य गैसे प्रसिद्ध वकील के पास, जो हाल में मदरास-हाइकोर्ट के जज हो गये हैं, इसे मेजा और इसपर से भारतीय झामन-विधान का एक ऐसा संशोधक-विक्र तैयार करने के लिए, कहा जिससे 'गवर्नमेण्ट आफ इण्टिया एक्ट' में कांग्रेस-लीग-योजना के अनुसार संशोधन हो जायें। श्रीमती वेसेण्ट के नेतृत्व में होनेवाल होमहल-आन्दोलन, श्रीमती वेसेण्ट की नजरवन्यी, कांग्रेस और मुसलिम-लीग हारा संयुवत कर से सोची गई निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) की योजना, मेसोपोटामिया-प्रकरण पर मि० माण्टेगु का महत्वपूर्ण भाषण, तत्कालीन भारत-मंत्री मि० आस्टिन चैम्बरलेन का पद-त्याग और उनकी जगह मि० माण्टेगु की भारत-मंत्री के पद पर नियुक्ति, भारत-सम्बन्धी भावी नीति की द्योतक २० अगस्त १९१७ की सुप्रसिद्ध घोषणा, मि० माण्टेगु का भारत-आगमन, श्रीमती वेसेण्ट का रिहा होकर कांग्रेस के सभापति-पद पर चुना जाना—ये सब बातें ऐसी हैं कि यहां उनका उल्लेख-मात्र किया जा सकता है; विस्तार के साथ उनपर आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा, क्योंकि वे सब १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की पूर्वपीठिका हैं।

१९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस में इस घोषणा पर कृतजतापूर्वक सन्तोष प्रकट किया गया कि भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्देश है, पर साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि स्वयं विधान में इसके लिए समय की कोई अवधि नियत कर दी जाय, जिसके अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण रूप से यह प्राप्त हो जाय, और शासन-सुधारों की पहली किस्त के रूप में मुधारों-सम्बन्धी कांग्रेस-लीग-योजना को अमली रूप दे दिया जाय। मुधारों की कैसी लचीली और अपने-आप फैलनेंवाली योजना कांग्रेस के दिमाग में थी, यह ध्यान देने योग्य है।

मि॰ माण्टेगु नवम्बर १९१७ में भारत आये और माण्ट-फोर्ड (शासन-सुधारों की) रिपोर्ट जून १९१८ में प्रकाशित हो गई। सितम्बर १९१८ के बम्बई के विशेष अधिवेशन में उसपर विचार हुआ, जिसके सभापित श्री हसन इमाम थे। माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावित शासन-मुधारों की योजना के आगे, जिसका मुख्य भाग द्वैध-शासन था, कांग्रेस-लीग-योजना दव गई। नई (माण्ट-फोर्ड) योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल में राज्यपरिषद् (कीन्सल आफ न्टेट) के नाम से एक परिषद् का आयोजन किया गया, गवर्नर-जनरल के सहायतार्थ प्रान्तों में बड़ी-बड़ी किमिटियां बनाई गई और कीन्सिलों द्वारा समर्थन न पानेवाली बातों के लिए गवर्नरों को काफी और कारगर अधिकार दिये गये। बम्बई के (विशेष) अधिवेशन ने निश्चय किया, कि "राज्य-परिषद् न रक्खी जाय; किन्तु यदि राज्य-परिषद् बनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए भी प्रान्तों की तरह रक्षित और हस्तान्तरित विभागों की तज्वीज की जाय, उमके कम-ने-कम आधे सदस्य निर्वाचित हों और सिटिफिकेट देने का नियम केवल रिक्षत विषयों के लिए हो।" गाय ही

द्वैय-शासन स्वीकार किया गया और केन्द्र में द्वितीय परिषद् की भी इस शर्त पर स्वीकृति दी गई कि केन्द्र में भी द्वैय-शासन जारी कर दिया जाय, हालांकि माण्ट-फोर्ड योजना में यह वात नहीं थी। वस्तुत: तो कांग्रेस-लीग-योजना द्विपरिषद्-योजना की अपेक्षा होमरूल की कल्पना के कहीं ज्यादा नजदीक थी। द्विपरिषद्-योजना में तो लोअर हाउस की लोकप्रिय आवाज को गवर्नर-जनरल या गवर्नरों द्वारा, 'वीटो' का सहारा लिये वगैर ही, आसानी से दवाया जा सकता था।

इस कार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थात् राज्य-परिषद् को, वेकार कर दिया, क्योंकि केन्द्र में द्वैय-शासन की जो मांग की गई थी उसे मंजूर नहीं किया। वस्वई के विशेषाधिवेशन ने माण्ट-फोर्ड (शासन-सुधारों के) प्रस्तावों को कुल मिलाकर निराशाजनक और असन्तोपप्रद वतलाया, और पहले के दो अधिवेशनों की मांगों की ताईद करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा की समानता, स्वतंत्रता, जान-माल की सुरक्षा और लिखने-बोलने व सभाओं में सम्मिलित होने की आजादी, शस्त्र रखने का अधिकार तथा शारीरिक सजा सब प्रजाजनों पर एक-समान लागू करने के मौलिक अधिकारों-सम्बन्धी एक घारा जोड़ी; फिर भी सच पूछिए तो उसमें मि० माण्टेगु की ही पूरी जीत हुई। १९१८ का दिल्ली-अधिवेशन पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ और उसने भी इन्हीं वातों की ताईद की, परन्तु उसने सब प्रान्तों के लिए द्वैय-शासन की नहीं विलक पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की । दिल्ली-अधिवेशन में तो केन्द्रीय-शासन में द्वैध-शासन-प्रणाली जारी करने के लिए कहा गया, हालांकि परराष्ट्र-विभाग और जल-यल-सेना के विषय रक्षित मानकर उससे पृथक् रक्खे गये। द्वितीय परिपद् के वारे में वम्बई के विशेष-अधिवेशन का प्रस्ताव ही दोहराया गया और उसके आघे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया। ११ नवस्वर १९१८ को सुलह की घोषणा के साथ यूरोपीय महायुद्ध का खारमा हुआ। इस सम्बन्ध में हुई राष्ट्रपति विलसन, प्रधान-मंत्री लायड जार्ज तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिझों की घोषणाओं को उद्धृत करके, आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों पर लागू करने की बात पर जोर देते हुए, कांग्रेस ने निश्चय किया कि भारत पर भी इसे लागू किया जाय और समस्त दमनकारी कानून रद कर दिये जायेँ। लेकिन कांग्रेस के भाग्य में तो कठिन प्रसंग आने वदे थे। अमृतसर में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने से पहले ही रौलट-विल और उनके विरुद्ध होनेवाला सत्याग्रह-आन्दोलन, दिल्ली और वीरमगांव के गोली-काण्ड तथा जालियांवाला-वाग का हत्याकाण्ड, पंजाव का मार्शल-लॉ और सर शंकर नायर का भारत-सरकार की नौकरी से इस्तीफा, हण्टर-कमिटी और उसकी असफलता के दृश्य सामने आये, जिन्होंने केवल राष्ट्र का ध्यान ही अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया विलक उसमें वड़ी भारी हलचल मचा दी।

# ्३---सरकारो नौकरिया<u>ं</u>

सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के नाम से मशहूर हैं, भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न को कांग्रेस ने हमेशा बहुत महत्व दिया है। यह याद रखने की बात है कि १८३३ में कानून-द्वारा भारतीयों को सब पदों पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की गई थी और १८५३ में जब प्रतिस्पर्दी परीक्षाओं का आरम्भ हुआ तो कहा गया था कि उसमें हिन्दुस्तानियों के लिए बड़ी एकावट है। लार्ड सेल्सवरी के शासन-काल में सिविल-सर्विस की प्रति-स्पर्दी परीक्षाओं के उम्मीदवारों की उम्म में कमी की गई। इसे कांग्रेस ने उन कठिनाइयों में और

भी वृद्धि करना समझा, जो कि इसके लिए पहले से भारतीयों के सामने उपस्थित थीं । भारत-वासियों ने हमेशा यह मतालवा किया है कि ये परीक्षायें इंग्लैण्ड और भारतवर्ष दोनों जगह साध-साथ होनी चाहिएँ, जिससे भारतीयों की कुछ तो किठनाई दूर हो जाय । अपने पहिले ही अधिवे-शन में कांग्रेस ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षा होने की आवाज उठाई थी ।

अब जरा विस्तार से हम इस बिपय पर विचार करें। यहां यह बता देना ठीक होगा कि पहले-पहल १८८५ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तभीसे उसने प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें दोनों देशों में साथ-साथ होने की मांग रक्खी है, हालांकि यों यह आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही है। यही नहीं, बल्कि १८६१ में इण्डिया-कींसिल की एक किमटी ने भी यही सिफारिश की धी कि यदि भारत के साथ न्याय करना हो और पार्लमण्ट-द्वारा किये गये वादों को पूरा करना हो तो ऐसा करना आवश्यक है। जून १८९३ में कामन-सभा ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, जिसका कांग्रेस तथा देश-भर ने स्वागत किया; परन्तु दूसरे ही साल सरकार ने घोपणा कर दी कि उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायगा, जिससे सारा उत्साह नष्ट होकर गहरी निराशा छा गई। भारत की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में नियुक्त शाही कमीशन के सामने भारतीयों की जो गवाहियां हुई उनसे यह बात निःसन्दिग्ध हो गई कि जबतक यह सुधार न हो जायगा तबतक भारतीय मांगों के साथ हींगज न्याय नहीं हो सकता। इस कमीशन की बहुमत-रिपोर्ट का जो जोरदार विरोध हुआ उसका भी मुख्य कारण यही था कि इसने इस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया था।

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने इस सम्बन्धी विस्तृत व्यीरा तैयार किया और मतालवा किया कि प्रतिस्पर्दी परीक्षायें भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथ-साथ हों और सम्प्राट् के सब प्रजाजन विना किसीभेदभाव के उनमें भाग ले सकें, योग्यता के अनुसार नियुक्तियों की कमागत सूची तैयार की जाय, प्रथम नियुक्तियों के लिए 'स्टेच्युटरी सिविल सर्विस' वन्द कर दी जाय, परन्तु वे-सनदी नौकरियों तया उपयुगत पात्रों के लिए वह खुली रहे, और इसके अतिरिक्त जितनी नियुनितयां हों ये सब प्रान्तों में प्रतिस्पर्दी परीक्षायें लेकर की जायें। उस समय प्रचलित प्रया यह थी, कि कुछ नयपुवकों को चुनकर वस सीया डिप्टी-कलक्टर बना दिया जाता था। चौथे अधिवेसन तक जाकर कहीं इस सम्बन्धी आन्दोलन में थोड़ी सफलता मिली। सरकारी नीकरियों (पत्रलिक सर्विमेज) के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी कांग्रेस ने तारीफ की, परन्तु उन्हें अपर्याप्त बताया । इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस के इच्छानुसार इण्डियन-सिविल-सिविल की परीक्षा के लिए वय-मर्यादा १९ से २३ कर दी गई, लेकिन दूसरी तरह से कमीसन की निफ्रा-रिशों पर जारी की गई सरकारी आज्ञा से स्थिति और भी खराब हो गई। वयोंकि उससे भारतीय जन्नाधिकारियों के लिए दो ही उपाय रह गये-या तो जिस स्विति में स्टेन्युटरी सर्विम के मात-हत वे उस समय थे उसी में वने रहें, या प्रान्तीय सर्विस में सम्मिलित हो जायें जिनके सदस्यों के लिए शासन के सब उच्च पदों पर ताला डाल दिया गया था। इस सम्बन्ध में श्री गोवके ने, कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में, बहुत विगड़ कर एक भाषण दिया था । उन्होंने कहा--"१८३३ के कानुन की भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पष्ट है कि जो लोग उस समय दिये गये आस्त्रा- सनों के अनुसार सुविधायें नहीं देना चाहते उन्हें दो में से एक बात, और वह भी वहें दु:ल के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, िक या तो वे मक्कार हैं या दगावाज; उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा कि इंग्लैण्ड ने जब वे आख्वासन दिये थे तब उसने ईमानदारी से काम नहीं लिया था, या यह कि अब वह हमारे साथ बचन-भंग करने पर आमादा हो गया है। "स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम तो सर्व-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षायें होती थीं, दूसरे संटेच्युटरी सनदी सर्विस थीं जिनकी है नौकरियां १८६१ के कानून के अनुसार भारतीयों के लिए रिक्षित थीं, तीसरे सनदी नौकरियां थी जिनमें भारतीय ही भारतीय थे। १८९२ में कांग्रेस ने प्वलिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत-सरकार के प्रस्ताव पर असन्तोप प्रकट किया और उसके बारे में कामन-सभा को एक प्रार्थनापत्र मेजा। बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ९४१ नौकरियों में है पद १५८ भारतीयों के लिए रक्खे गये थे, परन्तु पविलिक-सर्विस-कमीशन ने कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें देने चाहिएँ और भारत-मन्त्री ने उस 'चाहिएँ शब्द को भी बदलकर 'दिये जा सकते हैं' कर दिया। और असलीयत तो यह है कि १५८ में से, जो कि भारतीयों का पूर्णतः उचित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रहे उनमें से भी सिर्फ ९३ ही १८९२ में भारतीयों को दिये गये!

इसके वाद तो स्थिति और भी खराव हो गई। भारत-सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की भारत-मंत्री ने अपने खरीते-द्वारा पुष्टि कर दी। फलतः १८९४ में जाति-भेद के आधार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर लग गई; क्योंकि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों) में कम-से-कम इतने अंग्रेज अफसर तो रहने ही चाहिएँ। २ जून १८९३ को कामन-सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने का कम शीघ अमल में ले आना चाहिए, उसका इससे खात्मा हो गया । इस प्रकार जविक भारतवर्ष 'इण्डियन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इंजिनियरिंग, टेलीग्राफ, फॉरेस्ट और अकाउण्ट्स सर्विसेज' (नौकरियों) में प्रवेश करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ प्रतिस्पर्दी परीक्षायें होने की सुनिया मांग रहा था, सरकार ने १८९५ में उससे उलटा रुख अस्तियार किया। शिक्षा-विभाग की नीकरियों के लिए, जिसमें कि किसी भी ओहदे पर भारतवासी विलकुल अंग्रेजों के समान वेतन के साथ काम कर सकते थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया कि "भविष्य में वे सव भारतवासी, जो कि शिक्षा-विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे, आमतौर पर भारतवर्ष में ही और प्रान्तीय सर्विस में नौकर रक्खे जायँगे।" इस प्रकार जिक्षा-विभाग के पुनस्संगठन की योजना में, जिक्षा-विभाग की नौकरियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक और अन्याय किया गया। भारतवासियों को इस विभाग की ऊँवी नौकरियों से महरूम कर दिया गया। शिक्षा-विभाग की ऊँची नौकरियों को दो भागों में वांट दिया गया-वड़ी अर्थात् आई० ई० एस० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात् पी० ई० एस० (प्रान्तीय)। वड़ी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रक्ला गया। १८८० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय वंगाल में उच्चपदस्य भारतीयों और अंग्रेजों को एक-समान वेतन मिलता था। दोनों का प्रारम्भिक वेतन ५००) रुपये होता था। पर १८८० में भारतवासियों का वेतन घटा कर ३३३) कर दिया गया और १८८९ में

२५०) ही रह गया, हालांकि भारतवासी थे इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट । भारत-वासियों के लिए अधिक-से-अधिक वेतन १८९६ में ७००) या, चाहे कितने ही समय की उनकी नौकरी क्यों न हो जाय; परन्तु अंग्रेजों को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,०००) मिलने लगते थे। नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कालेजों के प्रिन्सियल होने से भी महस्म कर दिया जो अंग्रेजों की पहाई के लिए रक्षित थे। श्री आनन्दमोहन वसु के कथनानुसार, यह और भी दुःख की वात है कि १८९७ के ही साल में ये सब परिवर्तन हुए जो कि महारानी की हीरक-जयन्ती का साल था। इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, उसी हिसाब से नौकरशाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लंड और नग्न होता गया है।

१८९६ और १८९७ में कांग्रेस ने वम्बई और मदरास की कार्य कारिणियों में भारतवािमयों को भी स्थान देने की मांग की। सिविल मेडिकल सिवस (डाक्टरी नीकरियों) पर भी इन तथा इनके बाद के वर्षों में ही कुछ ध्यान दिया जाने लगा। १९०० में कांग्रेस ने पी० उक्टू० डी०, रेलवे, अफयून, चुंगी (कस्टम) और तार-विभाग की ऊंची नौकरियों पर भारतवािसयों के न रक्खे जाने तथा कूपर के इंजीनियिरिंग (हिल) कॉलेज से पास-शुदा सिर्फ दो ही भारतवािमयों को नौकरी के योग्य शुमार करने के प्रतिबन्ध की निन्दा की। इसके अतिरिक्त एक बुरा भेद-भाव रुड़की-कालेज से पास होने वालों की गैरंटीड नौकरियों के बारे में भी रक्खा गया था। इण्डियन सिविल-मेडिकल-सिविस का मिलिटरी-मेडिकल-सिवस से अलग हो जाना भी आन्दोलन का विषय रहा और बाद के अधिवेशनों में भी वही पुरानी शिकायतें दोहराई जाती रहीं।

#### ४--सैनिक समस्या

इस समय तक, इन तीस वर्षों में, कांग्रेस ने कोई दो सी विषयों पर विचार किया। इन विषयों में एक ऐसा है जिसके प्रति लगातार इतनी दिलचस्पी ली जाती रही कि वर्षों तक यह सालाना विषय बना रहा, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध और प्रार्थनायें होती रहने पर भी न तो तत्सम्बन्धी शिकायतें दूर हुई और न उनमें कोई कमी ही हुई। अपने पहले अधिवे-शन में ही कांग्रेस ने सैनिंक खर्च की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, "यदि यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले तो फिर से तट-कर लगाकर की जाय, दूसरे उन सरकारी और गैर-सरकारी लोगों पर लाइसेन्स-टैक्स लगाया जाय जो इस समय इससे बरो हैं, किन्तु इन बात का ध्यान रक्खा जाय कि कर निर्धारित करने की निम्नतम सीमा काफी ऊँची हो।" अगले वर्ष एम विना पर भारतीयों को सैनिक-स्वयंसेवक बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि युरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई खतरनाक वक्त का काय तो वे (त्रिटेन की) सरकार के लिए वड़े सहायक सिद्ध होंगे। तीसरे साल भारत की राजनिक और १८५८ की घोपणा में महारानी विक्टोरिया द्वारा दिये गये वचन के आधार पर, सेना-विभाग की ऊँची नीकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी खोलने का मतालवा किया गया। इनके लिए कांग्रेस ने देश में सैनिक-कालेज की स्थापना करने के लिए कहा । चीये और पांचरें अधिवेशनों में पहले के प्रस्तावों की पुष्टि की गई। छठे में कोई विचार नहीं हुआ, पर सानवें में इसपर चर्चा हुई और सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह भारतीय छोकमत का सम्मान करके भारत-वासियों को प्रोत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि वे अपने देश और नरकार की रक्षा कर सके

मतालवा किया गया कि वह शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा संशोधन करे कि वे धर्म, जाति या वर्ण के भेद-भाव वर्गर सवपर एक-समान लागू हों, साम्राज्य के जिस-जिस भाग में अधिक सैनिक प्रवृत्ति के लोग हो वहां-वहां अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्धति प्रचलित करके उनका संग-ठन किया जाय और भारत में सैनिक-विद्यालयों (कालेज) की स्थापना एवं सैनिक-स्वयंसेवकों की भर्ती की प्रथा प्रारम्भ की जाय। इन प्रार्थनाओं और विरोधों के होते हुए भी सैनिक व्यय में उलटे असाधारण वृद्धि हुई; तब आठवें अधिवेशन में कांग्रेस की यह मांग पेश करनी पड़ी कि इस व्यय का एक हिस्सा इंग्लैंण्ड को भी बरदास्त करना चाहिए । नवें अधिवेशन ने इस विषय के सामाजिक पहलू अर्थात् भारत की फौजी छावनियों में होनेवाळी वेश्यावृत्ति एवं छूत की वीमारियों पर विचार किया; और दसवें अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की। १८९४ में वेल्बी-कमीशन नियुक्त हुआ, जो कि सैनिक व्यय को इंग्लैण्ड और भारतवर्ष के वीच विभक्त करने वाला था । ग्यारहवें और वारहवें अधिवेशनों में इस सम्बन्धी कोई विचार नहीं हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त में सरकार ने जो नीति ग्रहण की उसके फलस्वरूप तेरहवें अधिवेशन में इसपर फिर विचार हुआ और सरकार से कहा गया कि इस व्यय में इंग्लैण्ड को भी हिस्सा वटाना चाहिए। चौदहवें अधिवेशन ने भी ऐसा ही निश्चय किया । परन्तु पन्द्रहवें अधिवेशन ने इसके एक नये पहलू को स्पर्श किया और कहा, "चंकि सैनिकों की एक वड़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर-भेज़ी जाना उचित समझा जाता है, इसलिए इस काम के लिए रक्खे जानेवाले २०,००० ब्रिटिश-सैनिकों का खर्च ब्रिटिश-सरकार को वर्दास्त करना चाहिए।" सीमाप्रान्त की लड़ाई खत्म हो जाने पर, सोलहवें अधिवेशन में, कांग्रेस फिर सैनिक विद्यालय के प्रश्न पर ही जा पहुँची। इस अधिवेशन के साथ उन्नी-सवीं सदी समाप्त हो गई। १९०१ में महारानी विक्टोरिया भी मर गईं और राजसिंहासन पर नये समाट् (किंग एडवर्ड सप्तम) का आगमन हुआ, परन्तु भारत के फौजी दुखड़े ज्यों-के-त्यों वन रहे । १९०२ के सत्रहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने, अपने पन्द्रहवें अधिवेशन के ही आधार पर, सैनिक व्यय को भारत और इंग्लैंग्ड के वीच विभक्त करने की मांग रक्खी। आखिर १८९४ के वेल्वी-कमीशन की रिपोर्ट के फलस्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत छूट मिली। परन्तु ब्रिटिश सैनिकों की तनख्वाहों में ७,८६,००० पौण्ड सालाना की वढ़ती करके उससे भी ज्यादा भारी नया वोझ भारत के सिर लाद दिया गया । अठारहवें अधिवेशन में इसका विरोध किया गया ।

अलावा इसके, इसी समय यह भी मालूम पड़ा कि भारत में जिटिश सैनिकों की संस्या और भी बढ़ाई जायगी—और वह उस हालत में जबिक बोअर-युद्ध तथा चीन की लड़ाइयों ने, जिनमें भारत की बहुत-सी सेना भेजी गई थी, निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि भारतवर्ष में इतनी अधिक सेना है कि विना किसी खतरे की आशंका के उसे भारत से वाहर भेजा जा सकता है। उन्नीसवें अधिवेशन में इस परिस्थिति पर व्यापक दृष्टि से विचार किया गया और बताया गया कि १८५९ में सेना को मिला देने की योजना से भारत को कितनी किटनाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय सैनिक नीति की आलोचना करते हुए कहा गया कि "देशी दुश्मनों से रक्षा करने या सीमा पर के लड़ाका लोगों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए नहीं बिल्क पूर्व में ब्रिटिश सत्ता को बनाये रखने के लिए वह बरती जा रही है और भारत की सेना में ई संख्या ब्रिटिश सैनिकों की है, इसलिए इंग्लैण्ड को उसके खर्च में अवश्य हिस्सा वटाना

चाहिए।" लॉर्ड कर्जन की तिव्यत पर चढ़ाई करने की उग्र नीति इस समय अमल में आ रही थी। हालांकि १८५८ के कानून में 'भारतवर्ष का रुपया भारतवर्ष की कानूनी सीमा के वाहर विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के सिवा दूसरे किसी काम में पार्लमेण्ट की स्वीकृति वर्गर सर्च न करने' का नियम था, परन्तु लॉर्ड कर्जन ने तिव्यत की चढ़ाई को 'राजनैतिक कार्य' बताकर उसकी भी उपेक्षा कर दी। और अब, १९३५ में, हम देखते हैं कि भारतीय आसन-सुधारों के कानून ने बहुन साल से प्रचलित नियम के इस भंग को जायज करार दे दिया है। वीसवें अधिवेशन में कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन की इस करतूत का विरोध किया और बताया कि सेना का पुनस्संगठन करने की लार्ड किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक करोड़ पौण्ड का अतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक-व्यय बढ़ते-बढ़ते असहनीय होता जा रहा है। लार्ड कर्जन के कार्य-काल के बढ़ाये हुए समय के आखिरी दिनों में (१९०५) लॉर्ड किचनर और उनके बीच इस बात पर तीन्न मत-भेद हो गया कि सेना पर गैर-फीजी अधिकारियों का नियंत्रण रहे या नहीं। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि नियंत्रण रहे और लॉर्ड किचनर इसके सल्त खिलाफ थे।

वनारस के अपने इक्कीसवें अधिवेदान में (१९०५) कांग्रेस ने इस बात का बिरोध किया कि प्रचिलत नीति में, जिसके कि द्वारा फीजी अधिकारियों पर गैर फीजी अर्थात् मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्तन किया जाय और एकवार फिर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यहां का सैनिय-ध्यय पूर्व में ब्रिटिश-साम्प्राज्य की सत्ता बनाये रग्यने की ब्रिटिश-नीति को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि सेना पर मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण तभी पूरी तरह हो सकता है जब कि कर-दाताओं को उस नियंत्रण पर असर डालने की स्थित में रक्खा जाय। १९०६ के राष्ट्रीय नव-चैतन्य के समय भी साल-दर-साल सामने आनेवाले इस दुस्साध्य विषय को भूलाया नहीं गया। उसमें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि पिछले बीस वर्षी में भारत का सैनिक-ध्यय १७ करोड़ से बढ़कर ३२ करोड़ सालाना, अर्थात् करीब-करीब दुगुना, हो गया है—और यह वह समय है कि जिसके अन्दर भारत में ऐसे सत्यानाशी दुभिक्ष पड़े कि जैसे पहले शायद ही कभी हुए हों और कम-से-कम २ करोड़ २२ लाख ब्यक्ति भोजन के अभाव में काल के ग्राम हुए।

१९०८ में कांग्रेस ने जोरों के साथ ३,००,००० पौण्ड के उस नये भार का विरोध किया जो रोमर-किमटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कोप पर लाद दिया था, और ब्रिटिश-सरकार से प्रार्थना की कि "इतने दिनों के अनुभव की सहायता से १८५९ की सेना को मिलाने की नीति में परिवर्त्तन करने की आवश्यकता है और इस वात की आवश्यकता है कि टम सम्बन्ध में एक उचित और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोप पर से इस तरह का अनुचित भार उठ जाय।" १९०९ और १९१० में साल-दर-साल बढ़ते जानेयाले सैनिक-व्यय की आलोचना की गई। १९१२ और १९१३ के अधिवेशनों में सेना-विभाग के उच्च पद भारतीयों को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण व्यान आकर्षित किया गया।

१९१४ में कांग्रेस ने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया कि सेना-विभाग की ऊँची नौकरियां भारतवासियों को भी मिलनी चाहिएँ, सैनिक स्कूल-कालेज खोले जायें और मारतीयों को नैनिक-स्वयंसेवक बनाया जाय । डचूक आफ कनाट ने इनमें पहली दो वातों का समर्थन किया । लाई किचनर, कहते हैं, भारतीयों को मेजर तक के पद देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही आशा की गई कि १९११ में सम्प्राट् इसकी घोषणा कर देंगे। वैसे सैनिक-स्वयंसेवक वनने की उन दिनों भारतवासियों के लिए कोई मुमानियत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में जब पहले-पहल यह प्रश्न उठा तो श्री एस० वी० शंकरम् ने वताया था कि वह सैनिक स्वयंसेवक हैं। स्वयं श्री बी० एन० शर्मा भी, जो १९२० में वाइसराय की कार्य-कारिणों के सदस्य वनाये गये, सैनिक, स्वयंसेवक थे। परन्तु १८९८ में भारतीय स्वयंसेवकों के नाम खारिज कर दिये गये और १९१४ में केवल ईसाईयों को ही स्वयंसेवक बनाने का नियम रह गया। इस तरह भारतवासियों के साथ वड़ा भारी अन्याय किया गया। लेकिन १९१७ में भारतवासियों पर से सेना की 'कमीशन्ड' जगहें मिलनें की वाधा हटा ली गई और नौ भारतवासियों को ऐसी जगहें दी भी गई, जिससे उस अन्याय की आंशिक पूर्ति हुई। फलत:, कलकत्ता में होने वाली १९१७ की कांग्रेस ने इस विपय में अपना संतोष प्रकट किया और १६ से १८ वर्ष तक की उम्प्र के युवकों की 'केडेट कोर' प्रत्येक प्रान्त में संगठित करने पर जोर दिया।

# ५--क़ानून और न्याय

कांग्रेस में शुरुआत से ही ऊँचे दर्ज के कानूनदाओं का प्राधान्य रहा है। इसलिए सर्व-साधारण के कानूनी अधिकारों की ओर स्वभावतः उसका विशेष ध्यान रहा है। लेकिन न तो सार्वजनिक अनुभव और न नौकरशाही दमन, किसीने भी हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचाया है कि हमारे देश में जो कानून और अदालतें हैं, वे ऐसे हैं कि जैसे किसी देश की साधारण दशा में हुआ करते हैं और जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता हो। जब लोगों में जागृति होकर उन्हें इनसे प्राप्त होनेवाले अधिकारों का भान होता है, अर्थात् जब देश या जाति की निद्रा समाप्त होकर उसमें राष्ट्रीय चैतन्य का प्रारम्भ होता है, तब उनके बाहरी रूपों और कार्य-विधियों का खोखलापन तुरन्त प्रत्यक्ष हो जाता है। यही बात उस समय हुई, जब कि मुकदमे में जूरी-द्वारा विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के बाद १८७२ में सरकार ने उसमें यह बन्दिश लगा दी कि जूरी का मत अन्तिम निर्णय न समझा जायगा और दौरा जज तथा हाईकोर्ट उनके बरी करने के फैसलों को रद कर सकेंगे। दूसरी ही कांग्रेस में (कलकत्ता, १८८६) इस बन्दिश को हानिकारक वताकर तुरन्त उठा देने के लिए कहा गया। साथ ही न्याय-प्रथा में प्रस्तावित अन्य उन्नति-विरोधी फेरफारों का भी विरोध किया गया। इसके बाद समय-समय पर कांग्रेस अपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही, लेकिन नतीजा आजतक भी कुछ नहीं निकला।

जूरी के अधिकारों का प्रश्न तो आवश्यक या ही, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता शासन और न्याय-कार्यों के पृथक्करण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों कार्य रहने से वही तो शासक होता है और वही निर्णायक—वही मुकदमा चलाता है और वही जूरी व जज का काम करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति सर्वाधिकार-सम्पन्न वन जाता है।

ब्रिटिश-भारत में इस सुघार के लिए आन्दोलन राजा राममोहन राय के समय शुरू हुआ, जिन्होंने अन्य विषयों के साथ इस विषय में भी एक आवेदनपत्र पार्लमेण्ट में पेश किया था और एक पार्लमेण्टरी किमटी में गवाही देने के बाद अस्सी वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड में ही जिनकी मृत्यु हुई। यह ध्यान देने लायक बात है कि उन्होंने जिन सुघारों का प्रतिपादन किया उनमें एक यह भी था

कि शासन और न्याय-कार्यों को एक-दूसरे से सर्वथा पृथक् किया जाय, और कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग भी इसके लिए बरावर जोर देती रही है, लेकिन नतीजा आजतक कुछ भी नहीं हुआ है। इस सम्बन्धी इतिहास से यह साफ जाहिर होता है कि मीजूदा परिस्थित इतनी प्रतिकृत है कि ऐसे आवश्यक सुधार भी हम नहीं करा सकते। और तो और पर गवर्नर-जनरल लॉर्ड उफरिन, भारत-मंत्री लॉर्ड कॉस तथा लॉर्ड किम्बरली, और भारत-सरकार के होम मेम्बर मर हार्वे एउन्तन ने भी मुख्तलिफ समयों में कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात् न्याय और शासन-कार्यों को एक-दूसरे ने पृथक् करने) का औचित्य स्वीकार किया है; और सर हार्वे एउम्सन ने तो सरकार की ओर मे १९०८ में यह बादा भी किया था कि परीक्षा के तौर पर यह आजमाया जायगा। लेकिन अव-तक भी न्याय और शासन-कार्य सम्मिलित रूप से एक ही अफसर के मुपुदं हैं। राजा राममोहन राय के बाद उत्साही कार्यकर्ताओं के एक दल ने, जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी सबसे प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथ में लिया; और इसके लिए बंगाल, बम्बई व मदरास में संघ बनाये गये, जिनमें वंगीय राष्ट्र-संघ खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर बढ़ा; और १८८५ में कांग्रेस ने इस प्रश्न को अपने हाथ में ले लिया।

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन और न्याय-कायां का शीघ्र एक-दूसरे से पृथक् होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा करने में खर्च बढ़ाना पड़ता हो तो भी इसमें देरी न की जाय। अगले साल यह विषय और जूरी-प्रथा का प्रश्न, दोनों एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि एक सर्वारायी प्रस्ताव में ही अब उनका भी प्रवेश हो जायगा। छेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल-दर-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती रही और १८९३ में तो यहांतक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यो का सम्मिश्रण "भारतवर्ष के ब्रिटिश-शासन के लिए एक बड़ा कलंक है, जिससे देश-भर के समस्त जाति और समाजवाले लोगों को वेहद तकलीक उठानी पड़ती है। यही नहीं, "किसी दूसरे जरिये की आशा न देखकर, नम्प्रतापूर्वक भारत-मंत्री से प्रार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें।" भला कांग्रेस कितनी भोली-भाली थी, अथवा कहना चाहिए कि आप से वाहर हो गई थी, कि जो सरकार मुधार करने को ही तैयार नहीं थी उससे भी यह आशा की कि वह इस मुधार-सम्बन्धी विस्तृत योजना को तैयार करने के लिए कमिटी बनायगी ! इससे इस बात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी शृत्यता अनुभव करने लग गये थे और उनकी आंखों के सामने कैसा अंधेरा छा गया था। वयोंकि इसके एक साल ही बाद (१८९४ में) कांग्रेस ने दो भूतपूर्व भारत-मंत्रियों (लॉर्ड किम्बरली तथा लॉर्ड काँस) के जो मत उद्धृत किये वे भी उसके समर्थक ही थे। और यह वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे मत जिम्मेदार अधिकारियों के थे, किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति के नहीं। छेकिन हआ कुछ भी नहीं और आन्दोलन बराबर जारी रहा। स्वर्गीय मनमोहन घोप ने इसमें खास तीर पर दिलवसी ली और इसे अपने अध्ययन का मुख्य विषय बनाया । १८९६ में उनकी मृत्यु ही जाने पर, बारह्वें अधिवेशन में कांग्रेस ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाते हुए इस वात पर सन्दोप प्रकट किया कि 'न्यायालयों को शासन-कार्य से अलग रखने के विचार का इंग्लैण्ड और भारतवर्ष में जनता ने समर्थन किया है।' १८९९ में इस अत्यन्त आवश्यक नुवार को कार्यान्वित करने के लिए कई

प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायाधीश और सार्वजनिक सेवकों ने सपरिपद् भारत-मंत्री को प्रार्थनापत्र भेजा। इससे कांग्रेस को और समर्थन मिला। १९०१ में, कांग्रेस ने देखा कि मामला आगे वह गया है और भारत-सरकार इसपर गौर कर रही है। परन्तु १९०८ तक कोई अमली तरक्की नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस वात पर सन्तोप प्रकट किया कि वंगाल प्रान्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस वात को स्वीकार कर लिया है—लेकिन, वारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कांग्रेस को अपनी निराशा का पता लग गया, क्योंकि 'अमली कार्रवाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई।' इसके वाद लगातार दो अधिवेशनों में इसी निराशा का राग अलापा गया।

जूरी के अधिकार कम करने और न्याय व शासन-कार्य सिम्मिलित रखने के पुराने धाव अभी हरे ही य और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, कि १८९७ में एक नया घाव और कर दिया गया। १८१८ का तीसरा रेग्युलेशन (वंगाल), १८१९ का दूसरा रेग्युलेशन (मदरास) और १८२७ का पच्चीसवा रेग्युलेशन (वम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश में आये, जिनके मातहत हर किसीको मुकदमा चलाये वगैर ही जलावतन किया जा सकता था। सरदार नातू-वन्धुओं पर इस शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८९७ के कांग्रेस-अधिवेशन होने के वक्त ५ महीने से अधिक समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देखकर दंग रह गई, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नहीं दिया गया था जोकि इन रेग्युलेशनों के मातहत भी देना जरूरी था।

१८९७ का साल हर तरह प्रतिकिया का साल था। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराध में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे हुए नहीं थे। पूना में ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह (दफा १२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाहें फैलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) घाराओं में ऐसा संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गई। कांग्रेस ने सर्वसाधारण के अधिकारों पर किये जानेवाले इस आक्रमण का विधिवत् विरोध किया। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी विशेष शैली से इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा था:—

"अंग्रेजों ने अपने लिए मैंग्नाचार्टा और हैवियस कार्पस प्राप्त किये हैं। इनके द्वारा उन्हें जो सुविधायें प्राप्त हैं वे सिद्धान्त-रूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सिम्मिलित हैं। पर, मुझे यह कहने में कोई हिचिकचाहर नहीं होती कि, वह शासन-विधान हमारा भी पैदायशी हक है। हम ब्रिटिश-प्रजा हैं, इसलिए ब्रिटिश-प्रजाजनों को जो विशेषाधिकार मिले हैं उनके हम भी हकदार हैं। इन अधिकारों को हमसे कीन छीन सकता है ? हमने निश्चय कर लिया है और कांग्रेस इस बात का प्रण करेगी, आप और हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करेंगे। इस सभा-भवन से निकलकर उसकी ध्वनि भारत-भर की जनता में फैलेगी कि हम इस बात के लिए तुल गये हैं, इस बात पर जोर देने में हम किसी भी वैध उपाय को बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छन-छाया में ब्रिटिश-प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी वही अधिकार है जो अन्य ब्रिटिश-प्रजाजनों के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है।"

६—दायमी बन्दोवस्त, आवियाना, गरीवी और अकाल

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है, इसलिए यह स्वामाविक ही है कि कांग्रेस ने सबसे पहले नहीं तो भी अपनी शुरुआत में ही थोड़े-थोड़े समय के लिए होनेवाले जमीन के बन्दोवस्त पर घ्यान दिया, जिसमें सदा लगान-वृद्धि होती रहने ने रैयत को बड़ी किटनाई होती है। इलाहाबाद में (१८८८) होनेवाले कांग्रेस के चौथं अधिवेदान ने अपनी स्थायी (स्टैण्डिंग) सिमिति को यह काम सींपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८९ के अधिवेदान में अपनी रिपोर्ट पेटा करें। १८८९ में बाबू चैकुण्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में दुर्मिक्ष के कारणों की जांच के लिए जो कमीयन नियुक्त हुआ था उसने दायमी बन्दोबस्त की निफारिश की थी, जिसे भारत-मंत्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मंजूर कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कभी-कभी तो लगान में बढ़ाई हुई रकम गांव में पैदा होनेवाली फसल से भी बढ़ जाती है, जैसा कि मि० (वाद में सर) ऑकलैण्ड कॉलिवन के सामने आये एक मामले से मालूम पड़ता है। डा० वेसेण्ट ने अपनी पुरतक में इस सम्बन्धी यह मनोरंजक उदाहरण दिया है:—

"वर्त्तन में पानी तो उतना ही है जितना पहले था; परन्तु अब उसमें पानी निकलने के एक की जगह छः छेद हो गये हैं।

"हमारे पास पशुओं की कमी नहीं है, चरागाहों की और उनकी तन्दुरुस्ती के लिए आय-स्यक नमक की भी बहुतायत है; परन्तु अब जंगलात के महत्वमें ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमारे पास चरागाह नहीं रहें और यदि भूखों मरते पशु चारे की जगह अनाज के खेतें में भटक कर चले जाते हैं तो उन्हें कांजीहीज में बन्द करके हमपर जुर्माना किया जाता है।

"अपने मकानों, हलों तथा हर तरह के खेती के सभी कामों के लिए हमारे पास लकड़ी की बहुतायत है; लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पड़ा हुआ है। जहां हमने उसे बिला इजाजत छुआ नहीं कि हम सरकारी शिकंजे में आये नहीं। अब तो हमें एक भी लकड़ी चाहिए तो उसके लिए हफ्ते-भर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जगह खर्च-ही-खर्च करना होगा; तब कहीं जाकर वह मिलेगी।

"पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुँचानेवाले जंगली जानवरों को हम मार या भगा सकते थे; पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र-विधान है, जो विदेशों से यहां आने-वाले एक हब्शी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत देता है, पर जिन गरीब किसानों को अपने गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उनकी जरूरत है उन्हें कसम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता।"

१८९२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, "जिससे कि देश की कृषि को उन्नत करने के लिए पूंजीपित और मजदूर मिलकर काम कर सकें," और कृषि-सम्बन्धी वंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल भारत-मन्त्री द्वारा दिये गये उन यवनीं की पूर्ति करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने अपने १८६२ और १८६५ के खरीतों में दायमी वन्दोवस्त के लिए दिये थे। १.९६ में कांग्रेस ने अपने कुछ को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के बाद दूसरा बन्दोवस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फासला तो रक्या ही जाय—अर्थात्, मियादी वन्दोवस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ही करे। २२ दिसम्बर १९०० को भारत-सरकार ने, अपने रेवेन्यू और कृषि-विभाग के द्वारा, इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके चीथे पैरेग्राफ पर प्रकट किये गये प्रान्तीय सरकारों के विचार प्रकाशित करने के लिए कांग्रेस ने कहा। १९०३ में कांग्रेस इससे भी आगे वटी

और लगान अधिक न लगाया जाय, इसके लिए कानूनी व अदालती रुकावटें लगानें के लिए कहा। १९०६ में कांग्रेस ने लॉर्ड कैंनिंग और लॉर्ड रिपन की नीति से, जो उन्होंने कमश: १८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में प्रतिपादित की थी, १९०२ में एक प्रस्ताव-द्वारा घोषित लॉर्ड कर्जन की नीति की तुलना करके दोनों की परस्पर-विरोधी वताया और इस विचार का विरोध किया कि भारतवर्ष में जमीन का लगान 'कर' नहीं विल्क 'किराया' है। १९०८ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ । इसके वाद निराश होकर अपने-आप कांग्रेस ने इस विषय को छोड़ दिया।

इसके साथ ही इससे सम्बन्धित आवियाने (आवपाशी का कर), दुर्भिक्ष और उसके निवा-रक उपायों पर भी हम विचार कर लें तो अच्छा होगा। आवियाने के प्रश्न पर कांग्रेस ने केवल एक वार विचार किया और वह १८९४ में हुए मदरास के अधिवेशन में, जिस साल कि एक हुक्स निकालकर आवपाशी का कर ४) से वढ़ाकर ५) प्रति एकड़ कर दिया गया था । इन दिनों लगातार जो दुर्मिक्ष हुए उनका आंशिक कारण इन करों और महसूलों की लगातार वृद्धि होते जाना ही था। १८९६ के दुर्भिक्ष की परिस्थिति के कारण कांग्रेस को सरकार की आर्थिक नीति का सिहावलोकन करना पड़ा। उसने सरकार पर अन्वाबुन्च सैनिक-व्यय करने का दोप लगाया और दुभिक्षों को, उस खर्च की पूर्ति के लिए, लोगों पर लगाये जानेवाले अत्यधिक कर और भारी लगान का वाइस वतलाया । दूसरा कारण सरकार की उपेक्षा से देशी और स्थानीय कला-कौशल एवं उद्योग-धन्घों का प्राय: नष्ट हो जाना वतलाया गया। सरकार से कहा गया कि वह अकाल-रक्षक कोप वनाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करे। दायमी वन्दोवस्त और कृपि-सम्बन्धी वैकों तथा कला-कौशल-सम्बन्धी स्कूलों की स्थापना को गरीबी दूर करने का असली उपाय वतलाया गया। इसके वाद ही एक अकाल-कमीशन वैठाया गया। इसी वीच अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए निटेन और अमरीका से बाई हुई उदारतापूर्ण रकमों के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए कांग्रेस ने १,००० पौण्ड की रकम लन्दन के लार्ड मेयर के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों की कृतज्ञता का सूचक एक स्मारक वना दें। यह १८९८ की वात है। लेकिन ऐसा करते हुए, कांग्रेस ने उन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका वह प्रतिपादन करती आ रही थी; और १८९९ में एक वार फिर उसने सरकार पर ज़ोर डाला कि सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-वन्वों की उन्नति की जाय, और जमीन का लगान तथा दूसरे करों में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रश्न पर और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस वात की मांग पेश की गई कि भारत-वासियों की आर्थिक अवस्था की जांच कराई जाय। इसके वाद के अधिवेशनों में हम इस विषय पर और कुछ नहीं पाते हैं, जिसका कारण शायद यह है कि वाद के वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी वदल गया था।

न

हैं। है

रिसान

रपमोन

कि संगल

इतके प्रमु "मित्र-मित्र-मित

देहाजी छोग

विक्लीफ में

गास नहीं <sub>हुई</sub> वलीत रहता ह

· ७—कानृत जंगलात जंगलात के कानूनों से हुए नुकसान को अभी हमने अच्छी तरह नहीं समझा है। उनका मुकावला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने लोगों पर वसह्य वोझ डाल दिया। जैसा कि १८९१ के नागपुर-अधिवैशन में मि॰ पाल पीटर पिल्ले ने बताया था. कलम की

एक ही रगड़ में सरकार ने रैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके ग्रामीण समाज-व्यवस्था में उलट-पलट कर दी। जैसा कि डॉ० वेसेण्ट ने कहा, इस बात में सन्देह की बहुत कम गुंजाइम है कि देहातियों को ब्रिटिश-शासन के बिंखलाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने नहीं। एक उत्तरी आर्काट के ही जिले में, १८९१ में, नी महीने के अन्दर २,००,००० प्या मर गये। रैयत को प्रकृति के द्वारा मिलनेवाली सर्वोत्तम सीगातें इनके द्वारा उनसे छिन गई। "आपकी जमीन है तो पहाड़ी पर, पर आप वहां के झाड़-झडूकों-जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते—यहां तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तियां तक आपकी नहीं हैं।"

१८९२-९३ में बड़ी नम्प्रता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जंगलात के कानूनों से जो किटनाइयां उत्पन्न हुई हैं—खासकर दक्षिण-भारत और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, उनकी जांच कराई जाय। पंजाब-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये ये इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नवें अधिवेशन में पं० मेघनराम ने उन्हें 'अत्यन्त स्वैच्छाचारी और किसी भी सम्य सरकार के लिए कलंक-रूप' बतलाया। इनके अनुसार अगर कहीं आग लग जाती, फिर वह चाहे आकस्मिक हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेबार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काबिज होता; और उसके साथ उनी तरह का व्यवहार होता, मानों उसने जान-बूझकर कानून की परवाह न की हो। जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों पर पैदा होनेंबाली घास और लकड़ी ही सब-कुछ थी, उसीपर उनकी और उनके पराओं की जिन्दगी का दारोमदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी गई। यहां तक कि जंगल में तापने के लिए वे आग भी नहीं जला सकते थे। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्तूबर १८९४ को भारत-सरकार ने नं० २२ एफ का एक गरती प्रस्ताव प्रकाधित किया, जिसमें जंगलों के प्रबंध में रैयतों की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक प्रश्नों को कम महत्य देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था।

इसपर कांग्रेस ने, अपने दसवें अधिवेशन में, आग्रह किया कि "तीसरे और चौये वर्ग के जंगलों में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की चीजें, मकान और येती के अजार बनाने के लिए सागीन और खाने की जंगली चीजें आदि—उचित प्रतियन्धों के नाथ—हर हालत में मुफ्त दी जायें; और जंगलों की सीमायें इस तरह निश्चित की जायें कि जिससे किसानों को इस महकमे के कर्मचारियों से तंग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों का उपभोग करने की छूट रहे। "ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया कि जंगलात के कानूनों का उद्देश जंगलों की आमदनी का जिससा बनाना नहीं बिक्त किसानों और उनके पशुओं के लिए उन्हें रक्षित रखना है। साथ ही इस बात की शिकायत भी की गई कि "भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार गहकमे जंगलात के कानों ने देहाती लोगों पर बुरा असर पड़ता है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दवाय और तकलीफ में पड़ जाते हैं।" लेकिन १८९९ के बाद के अधिवेशनों में, जंगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सिर्फ एक बड़ा प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंध के रूप में इसका उल्लेख रहता था।

वात असल में यह हुई कि पुरानी शिकायतों के तो लोग आदी ही हो चूके पे, उनके

बलावा जो नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया; फिर वीसवीं सदी की शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले से विलकुल भिन्न प्रकार की थी। बलावा इसके, वीअर-युद्ध और रूस-जापान की लड़ाई ने भी अवश्य ही कांग्रेसवालों के दृष्टि-कोण को बदला और जंगलात व आवियाने, नमक व आवकारी के छोटे प्रश्नों से हटाकर उनका ध्यान राष्ट्रीयता एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर आकर्षित कर दिया।

### ८-व्यापार और उद्योग

विटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्यायें हैं, उनके खास-खास मुद्दों को कांग्रेस के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञों ने भली-भांति समझ तो लिया था; परन्तु वे समस्यायें ऐसी थीं कि उनको हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था। यह बात वे जान गये थे कि लंकाशायर के मुकाबले में भारतीय हित छोटे और गौण समझे जाते थे; साथ ही यह बात भी उन्होंने वखूबी जान ली थी कि ग्रामीण दस्तकारियों और कला-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो मगर उनके प्रति लापवाही जरूर की जाती है। श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और खापडें के साथ लोकमान्य तिलक के एक पक्के अनुयायी थे, वम्बई में हुए कांग्रेस के बीसवें अधिवेशन (१९०४) में इस विषय पर मि० आर्थर वालफोर के आयर्लेण्ड पर दिये एक भाषण का नीचे लिखा अंश उद्धृत किया था:—

"एक-के-वाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोंट दिया गया, या उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, अथवा इंग्लैण्डवालों के हित में उसे नियंत्रित कर दिया गया; और जवतक कि सम्पत्ति के तमाम स्रोतों को सीमेण्ट लगाकर वन्द नहीं कर दिया गया और सारा राष्ट्र खेती के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, तवतक यही कम जारी रहा।"

इससे अधिक दिलचस्प और विचारपूर्ण वह जवाव है जो मुसलमानी-राज से ब्रिटिश-राज की तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था—"रक्षा, शिक्षा और रेलों के लिहाज से तो अंग्रेजी राज्य अच्छा है; मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसलमानी राज्य उससे अच्छा था; क्योंकि मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी वन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौलत हिन्दुस्तान में ही रही, लेकिन अंग्रेज लोग यहां का बन देश से बाहर ले जाते हैं।" यही वात कांग्रेस के नवें अधिवेशन में, राजा रामपालसिंह ने अपने मजाकिया ढंग पर, इस प्रकार कही थी, कि "अंग्रेज सिविलियनों ने तो हिन्दुस्तान को मौज-मजा करने का अपना शिकारगाह बना रक्खा है।"

१८९४ में कांग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर लगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि "इस कर का निश्चय करते वक्त लंकाशायर के हितों के सामने भारतीय हितों का विल्दान किया गया है।" इसमें सन्देह नहीं कि अन्यायी कानून के आगे सिर झुकाकर उसकी सिस्तियों को कम करने का प्रयत्न करने की मनोवृत्ति देश में सदा रही है। अतः इस विषय में भी कांग्रेस ने कहा:—

"यदि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था करनेवाला विल कानून वन जाय तो, उस हालत में, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-सरकार विना विलम्ब के विल के अनुसार मिले हुए अपने उन अधिकारों से काम छेने की भारत-मंत्री में अनुमित छे जिसके हारा २० ते २४ नं० तक का सूती माल इस कानून के क्षेत्र से बाहर हो जाता है।"

. ग्यारहवें अधिवेशन में घोषणा की गई कि २० नं० से नीचे के भारतीय मूती माल को कर से मुक्त रखने पर लंकाशायरवालों ने जो आपित्त की है वह वे-ब्रुनियाद है। १९०६ में, दादाभाई नीरोजी के सभापितत्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें पं० मदनमोहन मालवीय ने इस रहस्य का ज़द्घाटन किया कि हमारे उद्योग-धन्त्रों के वारे में हमें सफलता वयों नहीं मिलती। जन्होंने कहा, कि "हमारे देश का कच्चा माल देश से बाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हंमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हालत में हम भी जसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करने, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगों की शैशवाबस्था में करते हैं।"

ली० तिलक ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की नवसे ज्यादा खपत मध्य-श्रेणीवालों में ही है। उन्होंने कहा, "हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दृह-निश्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए।" स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने पर, और १९०६ तथा उसके बाद के वर्षों में बहिष्कार-आन्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्यरूप, भारतवर्ष का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुनर्जीवन की ओर खिचा। १९१० में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने स्वदेशी का प्रस्ताव पेश करते हुए श्री रानडे का नीचे लिखा उद्यरण दिया:—

"भारतवर्ष इंग्लैण्ड का ऐसा वगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा माल पैदा करके ब्रिटिश एजेण्टों के मार्फत ब्रिटिश जहाजों में इसलिए वाहर भेज दे कि ब्रिटिश गजदूरों और ब्रिटिश पूंजी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टों हारा भारत के ब्रिटिश व्या-पारियों के पास उसे भेज दिया जाय।"

श्री रानडे वम्बई-हाईकोटं के जजथे और बड़े भारी अर्थशास्त्री एवं प्रमुख समाज-सुधारक थे। कई साल तक वह कांग्रेस की असली शक्ति रहे हैं, और खास कर आधिक एवं आंशोगिक मामलों मैं तो कांग्रेसवालों के लिए वही एक स्फूर्ति के स्रोत थे।

गांव और उनके उद्योग-घंधों एवं खेती की वरवादी की ओर भी भारतीय राजनीतिशों का ध्यान गया। १८९८ में ही पं० मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रवना था, कि "गरकार को देशी उद्योग-घंधों एवं कला-कीशल की उन्नति करनी नाहिए।" और यह यत तो उन्ने भी पहले (१८९१ में ही) स्वीकार कर ली गई थी कि जंगलात के कानूनों ने गांववालों को यदी किन्नाइयों में डाल दिया है। सारे ग्रामीण-समाज में उथल-गुथल हो गई है, गांव की कारीगरी नष्ट हो गई है और पशु मर रहे हैं— ३ लाख तो सितम्बर १८९१ में ही मर चुके थे। १८९१ की नागपुर-कांग्रेस में, उर्दू में भाषण करते हुए, ला० मुरलीयर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं ने वड़ी जोरदार अपील की थी।

कांग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८९३) पं० मदनमोहन मालवीय ने अपनी स्वाभायिक शैली में कहा था:—

"आपके जुलाहे कहां हैं ? वे लोग कहां हैं जिनका निर्वाह निम्न-भिम्न उद्योग-घंधों एवं कारीगरियों से होता था ? और जो कारीगर साल-दर-साल बड़ी-बड़ी तादाब में इंग्लैंग्ड तथा दूसरे यूरोपीय देशों को भजे जाते थे, वे कहां चले गये ? ये सव भूतकाल की वातें हो गई। आज तो यहां वैठा हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति ब्रिटेन के बने कपड़ों से ढंका हुआ है और जहां भी कहीं आप जाय, सब जगह विलायती-ही-विलायती माल आपको दिखाई देगा। लोगों के पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है कि खेती-बाड़ी के द्वारा वरायनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-मात्र का व्यापार वाकी रहा है उससे टका-धेला पैदा कर लें। सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो-कुछ मिलता था अब उसका सौवां हिस्सा भी हमारे देशवासियों को नसीव नहीं होता। ऐसी हालत में भला देश कैसे सुखी हो सकता है ?"

यह विषय कितना महत्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट है कि सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर नें हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के बाद १९१४ में 'गांवों के पुनर्जीवन और कर्जी-संस्थाओं की आवश्यकता' पर बहुत जोर दिया था। १८९९ में ला॰ लाजपतराय की प्रेरणा पर कांग्रेस ने आया दिन शिक्षा एवं उद्योग-धंधों के विचार में लगाया और इसके लिए एक उप-समिति कायम की। इस सब कार्रवाई के फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता-कांग्रेस के साथ १९०१ में हुई। इसके बाद कमशः इसमें उन्नति होती गई और अब खहर एवं स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह तब्दील हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योग-धन्द्यों की ओर कांग्रेस का ध्यान १८९४ में भारतीय सूती माल पर कर लगाये जाने के कारण ही आकर्षित हुआ, जिसका : उसी समय उसने विरोध किया; लेकिन हम देखते हैं कि स्वयं गवर्नर-जनरल-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नहीं गया। उसे उठाना तो दूर, उलटे लार्ड सेल्सवरी ने यह निर्देश किया बताते हैं कि "भारतीय माल की प्रतिस्पर्धी से विटिश-माल को बचाने के लिए उपाय किये जायँ।" गांवों की गरीवी का जिक्र करते हुए वार-वार जो यह कहा जाता रहा है कि ४ करोड़ व्यक्तियों को रोज एक वक्त खाना नसीव होता है, यह सिर्फ खयाली बात नहीं है। श्री वाचा और मुधोलकर ने बड़ी चिन्ता के साथ गोरे शासकों के उद्धरणों से इस वात को सिद्ध कर दिया है। सर चार्ल्स ईलियट के कथनानुसार, "आधे किसानों को साल की शुरुआत से अन्त तक यह भी पता नहीं होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते हैं।" लगान का यह हाल था कि एक छोटे-से जिले में १८९१ में ६६ फी सदी बढ़ा, दूसरे में ९९ फी सदी, और तीसरे में ११६ फी सदी हो गया; और कुछ गांवीं में तो ३०० से १५०० फी सदी तक बढ़ा, जब कि इसके साथ-साथ फीजी खर्च भी बेशुमार बढ़ता रहा है।

जर्मनी में फी सैनिक १४५) सालाना खर्च पड़ता है, फ़ांस में १८५) और इंग्लैंग्ड में १८५), परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर ७७५) सालाना खर्च किया जाता है; और यह उस हालत में जब कि फी आदमी की औसत-आमदनी इंग्लैंग्ड में ४२ पीण्ड, फ़ांस में २३ पीण्ड और जर्मनी में १८ पींड है और हिन्दुस्तन में सिर्फ १ ही पीण्ड हैं। ये अंक १८९१ के हैं।

अकालों के वारे में वार-वार प्रस्ताव पास हुए हैं और मजदूरी के सिलसिले में सजा देने के कानून को उठा देने के लिए १८८७ में ही प्रस्ताव किया जा चुका है।

# ६—स्वदेशी, वहिष्कार और स्वराज्य

१९०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फैल गया या उसका मूल कारण वंग-भंग था, हार्लाकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वह

जागृति इस वंग-भंग की घटना के पहले से भी भीतर ही भीतर गर्भ में बढ़ रही थी। पूण्य-नगरी काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १९०५ ईसवी में हुआ तब उसमें वंग-भंग पर विधियत् विरोध प्रदक्षित किया गया और कहा गया कि वह रद कर दिया जाय । कम-से-कम उसमें ऐसा संशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा बंगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु बंग-भंग-आन्दोलन को दवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल-मोल था; क्योंकि एक और जहां. उसके द्वारा बंगाल में जारी किये गये दमनकारी जपायों का जोरदार और तत्परता-पूर्वक विरोध किया गया, तहां साथ ही उसमें एक टुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि "जब बंगाल के लोगों की मज-बुर होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ा और बंगाल के लोगों की प्रार्थना और विरोध का खयाल न करके भारत-सरकार बंगाल का विच्छेद करने पर जिस तरह तुली थी, उने, इससे यह साफ नहीं मालूम होता, और शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कांग्रेस विदेशी माल के वहिष्कार की पसन्द करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकलते थे कि लोगों के पास शायद दूसरा उचित उपाय बाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर था कि राप्ट्रीय दल के लोगों को वड़ी आपत्ति होती, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो इससे भी कम स्पष्ट होता । परन्तु जैसा-कुछ प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजपतराय ने एक वुलन्द आवाज उठाई, "हमने अव गिड्गिड़ाने की नीति छोड़ दी है। हम उस सामाज्य की प्रजा है जहां लोग उस पद को प्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है, लड़-झगड़ रहे हैं।" १९०५ में जिस साहस का अभाव था वह १९०६ में आ गया। वंग-भंग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कांग्रेस ने बहिष्कार-आन्दोलन का भी समर्थन किया। "यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है और वे सरकार से जो प्रार्थनायें करते हैं उनपर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय है कि वंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त में जो वहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया वह न्याय-नंगन था और है।" इसके बाद कांग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-धंघों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया । वस, गाड़ी यहीं रुक गई । स्व-शासन की कल्पना कुछ शामन-गुधार-विषयक सूचनाओं से आगे नहीं बढ़ी; जैसे-परीक्षाओं का भारत और इंग्लैण्ड में साय-नाय होना, कींसिलों का विस्तार करना और उनमें लोक-प्रतिनिधियों की संख्या का बढाया जाना, भारत-मंत्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कौंसिलों में हिन्दुस्तानियों की नियुवित की जाना। वन, १९०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का खात्मा इसीमें हो जाता था। दूसरे साल गुरत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और नरम-दल-वाली कांग्रेस ने तो आगे के सालों में बहिष्कार की कतई छोड़ दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम रक्खा; और स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव उत्तरते-उत्तरते सिर्फ मिण्टो-मॉर्ले सुचार-योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १९१० में नये वाइनराय लॉर्ड हार्डिंग आये । उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैंदियों को छोड़ने की अपील उनसे की । दूसरे साल फिर ऐसी अपील की गई। परन्तु १९१४ में जब मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ती जसने साहस करके सरकार से यह मतालवा किया, कि "तारीख २५ अगस्त सन् १९११ के खरीते में प्रान्तीय पूर्णीधकार के सम्बन्ध में जो वचन दिया गया है उसे पूरा करे, और भारतवर्ष को संघ-सामाज्य का एक अंग बनाने और उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हों वे सब किये जायेँ।"

### १०-साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रश्न आजकल ही खड़ा हो गया है। नहीं, सर ऑकलैंग्ड कॉलिवन (१८८८) जब संयुक्तप्रांत के लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर थे तबसे इसकी बुनियाद पड़ चुकी है। जस समय यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान कांग्रेस के विरोधी हैं। यहां तक कि ह्यूम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा और इसके विषय में एक लम्बा जवाब उन्होंने सर ऑकलैंग्ड को भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के पहले दो-तीन अधिवेशनों की सफलता ने नौकरशाही के मन में हलचल मचा दी थी, जिसके कि मुख का काम लेफ्टिनेण्ट गवर्नर महोदय ने कर दिया। मुसलमानों पर भी इस विचार का असर तुरन्त ही हुए विना न रहा। जन्हें सरकारी अधिकारियों का बजुर्गाना रवैया जरूर अखरा होगा, जैसा कि एक घटना से जाहिर होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरोध होते हुए भी हुआ। जनमें शेख रजाहुसेनखां ने मि० यूल के सभा-पितत्व के प्रस्ताब का समर्थन करते हुए कांग्रेस के हक में एक फतबा पेश किया, जो कि लखनल के सुनियों के शम्सुल्उल्मा से प्राप्त किया गया था। जन्होंने बड़ल्ले के साथ कहा, कि "मुसलमान नहीं विक्त जनके मालिक—सरकारी हुक्काम—हैं जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं।"

फिर भी वास्तव में लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खयाल ने मूर्त-रूप घारण किया । हां, इससे पहले लार्ड कर्जन ने जरूर जान-वृक्षकर वंग-भंग के द्वारा और पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग प्रान्त बनाकर, जिसमें कि मुसलमानों का बहुमत हो, यह कलपित जाति-गत भावना जाग्रत की.। यद्यपि लॉर्ड मिण्टो उस घोड़े की आराम पहुँचाने के लिए भेजे गये थे जिसपर लॉर्ड कर्जन ७ साल तक सवारी कसकर उसका दम करीव-करीव निकाल चुके थे; फिर भी जाति-गत भेद और अलगाव की वह काठी, जिसपर कर्जन सवार रहते थे, घोड़े की पीठ पर ज्यों-की-त्यों कायम रही। मिण्टो की ज्ञासन-सुघार-योजना में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-संघ की तजवीज की गई थी, परन्तु साय ही संयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का उनका हक ज्यों-का-त्यों कायम रक्वा गया था। संकीर्ण वृद्धि के राजनीतिज्ञों ने उस समय यह वताया कि वंगाल, आसाम और पंजाब की छोटी हिन्दू जातियों को ऐसा विशेपाधिकार नहीं दिया गया। परन्तु यह तो असल में सही रास्ता छोड़कर भटक जाना था। जो वड़ी अजीव वात थी वह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के लिए भिन्न-भिन्न मताविकार रक्खा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी वाला जहां मतदाता हो सकता था वहां एक गैर-मुस्लिम तीन लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता था। मुसलमान ग्रेजुएट को मतदाता वनने के लिए यह काफी था कि उसे ग्रेजुएट हुए तीन साल हो जायँ; परन्तु गैर-मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी था। जरा गीर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन लाख रुपये ! एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल ! जबतक कोई सार्वजनिक वालिग मताधिकार नहीं मिल जाता है तवतक हम अक्सर ऐसे मतावलम्बों की प्रतिव्वित सुना करते हैं।

मुसलमान दोनों जातियों के लिए मताविकार के भिन्न-भिन्न स्टैण्डर्ड चाहते हैं जिससे कि मतदाताओं में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे।

१९१० में हालत बहुत नाजुक हो गई । सर डवल्यू० एम० वेडरवर्न कांग्रेस के सभापति हुए थे। आपने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानों की एक परिपद् की जाय, जिससे इस जातिगत प्रश्न पर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियों और लोकल-बोर्डी में पृथक् निर्वाचन का तरीका जारी होने की वात चल रही थी। युक्तप्रांत में, जहां कि पृथक् निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि संयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की संख्या कुल आवादी की 🕹 होते हुए भी जिला-बोर्डों में मुसलमान १८९ और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्युनिसिपैलिटियों में मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२ । यहां तक कि सर जॉन ह्यृवेट जैसा प्रतिगामी संयुक्तप्रांत का लेफ्टिनेण्ट गवर्नर भी उस प्रान्त में दोनों जातियों के मेल-मिलाप में खलल डालने के हक में नहीं या । हां श्रीयुत जिल्ला ने जरूर स्थानिक संस्थाओं में पृथक् निर्वाचन प्रचित्रत करने की निन्दा की थी । एक 'वर्न' सरक्यूलर निकला था, जो कि स्थानिक संस्थाओं में जातिगत प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमें यह प्रतिपादन किया गया था कि मुसलमानों की पृथक् निर्वाचन के अलावा संयुवत निर्वाचन में भी राय देने की सुविवा होनी चाहिए; वयोंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में मदद मिलेगी। इसपर पं० विश्वननारायण दर ने, जो कि १९११ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति थे, कहा था कि "मैं इतना ही कहुँगा कि हमारी एकता बढ़ाने की यह उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेना है।" उन्होंने यह भी बताया, कि "जब सर डब्ल्यू॰एम॰ वेडरवर्न और सर आगाखां की सलाह के मुताबिक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहाबाद में मिलनेवाले थे, इस उद्देश से कि आपस के मतभेद मिटा दिये जाय, तब एक गोरे अखवार ने, जो कि सिविल सिवसवालों का पत्र समझा जाता है, लिखा था कि 'यें लोग क्यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते हैं, सिवा इसके कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिफत की जाय?' उसका यह वाक्य भारत की राजनैतिक स्थिति पर एक भयानक प्रकाश डालता है।"

परन्तु इसके थोड़े ही दिनों के बाद दुनिया की हालतों में एक भारी परिवर्तन हो गया। वालकन-राज्य जो एक या दो सदी से यूरोप के मुर्गों के लड़ने का अखाड़ा बना हुआ था, फिर एक बार नई लड़ाइयों का मैदान बन गया। तब १९१३ में नवाब सय्यद मुहम्मदबहादुर ने, जो करांची-कांग्रेस (१९१३) के सभापित थे, "यूरोप में तुर्क-साम्प्राज्य की नींव उखाड़ने और ईरान के दम घोटने के प्रयत्नों" की ओर घ्यान दिलाया था। तुर्की साम्प्राज्य को लगे उस धक्के को जिस दु:ख के साथ मुसलमानों ने महसूस किया उसीको उन्होंने वहां प्रदिश्त किया। अन्त में उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को अपनी मातृभूमि के लिए कन्बे-से-कन्धा लड़ाकर काम करने पर बहुत जोर दिया। यह हमें १९२१ के खिलाफत-आन्दोलन और हिन्दू-मुसलमान-सम्बन्धों पर हुए उसके असर की याद दिलाता है। यूरोप के रोगी (१९वीं सदी तक के तुर्किस्तान को यही कहा जाता था) ने अवतक हिन्दुस्तान की राजनीति की गित-विधि को बनाने में बड़ा भाग लिया है। ये स्थितियां थीं जिन में १९१३ की करांची-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव गिटा दिये और मुस्लिम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश-साम्प्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों

को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मुसलमानों के बीच मेल एवं सहयोग का भाव बढ़ाने के मुस्लिम-लीग के कथन को पसन्द किया। कांग्रेस ने मुस्लिम-लीग-द्वारा प्रदिशत इस आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता राष्ट्रीय हित के तमाम मसलों पर मिलकर एकसाथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह कोशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगों से प्रार्थना की कि वे इस उद्देश की पूर्ति में हर तरह से सहायता करें।

उस समय कांग्रेसवालों के मनोभाव कैसे ऊँचे उठ रहे थे, इसका पता उन वक्ताओं के भापणों की वढी-चढी भापा से लगता है जो करांची में (१९१३) इस विषय के प्रस्ताव पर वोले थे। स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ वसु के भाषण के कुछ अंग्र हम यहां उद्धृत करते हैं—"हम हिन्दू-मुसलमान सबको अपना व्यान एक ही ओर—संयुक्त आदर्श की ओर—लगाना चाहिए, क्योंकि आज का हिन्दुस्तान न तो हिन्दुओं का है, न मुसलमानों का, और न अवगोरों का। तब यूरोपियनों का तो और भी दूर। विल्क यह वह हिन्दुस्तान है, जिसमें हम सब हिस्सा रखते हैं। अगर पिछले दिनों कोई गलतफहिमयां हुई हों, तो हमें अब उन्हें भूछ जाना चाहिए। भविष्य-काल का भारत अबसे ज्यादा बलवान, ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान्, ज्यादा ऊँचा, होगा; नहीं-नहीं, वह तो उस भारत-वर्ष से भी कहीं उज्ज्वल होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुभव किया था और अकवर ने अपने मनोराज्य में जैसा कुछ चित्र भारत का खींच रक्खा था उससे भी कहीं वहतर वह भारत होगा।" श्रीयुत वाचा ने कहा था, ''कांग्रेस नये शुभ जीवन में प्रवेश कर रही है और उसके ग्रह भी मंगल ही दिखाई देते हैं। इससे हमें विश्वास है कि हम अवश्य नवीन सफलतायें प्राप्त करेंगे।" परन्तु यह सब होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित्व ज्यों-का-त्यों वना रहा।

एक बार जहां घाव हुआ कि फिर उसमें से मवाद बहता ही रहा । अगर हिन्दुओं ने चुपचाप और राजी-रजामंदी से मुसलमानों को जो-कुछ चाहते थे वह दे दिया होता तो यह प्रश्न कभी का हल हो गया होता । हां, यह सच है कि जैसे-जैसे खाना खाते जायँगे वैसे-वैसे भूख वढ़ती जायगी; परन्तु उसके साथ यह भी सत्य है कि ज्यों-ज्यों ज्यादा खायेंगे त्यों-त्यों भूख मरती जाती है । जातिगत प्रतिनिधित्व-संवन्धी मिण्टो-माँलें-योजना हिन्दुस्तान के मत्ये जवरदस्ती मढ़ दी गई थी । लोगों से इसके वारे में कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया । इसलिए १९१६ में, जब सुधारों के नये ट्रकड़े देनें की तजवीज चल रही थी, देश में सोचा कि हिन्दू-मुसलमानों का हृदय परस्पर मिल जाना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनों के प्रतिनिधि (नवस्वर १९१६) कलकत्ते में इंडियन एसोसियेशन के स्थान पर मिले—इस उद्देश से कि १९१५ में कांग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना वनाई जाय । इसी समय मुस्लिम-लीग ने स्व-शासन को अपना उद्देश वना लिया था। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की भावनायें जगह-जगह फैल रही थीं। यूरोपीय युद्ध भी खुद छोटे और पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस सिद्धान्त को लागू करने के लिए ही लड़ा जा रहा था। ऐसी दशा में कलकत्ते में जो वातचीत हो रही थी उसके लिए वातावरण अनुकूल था । परन्तु कांग्रेस के हलके में जो वड़े-वूढ़े लोग थे वे अपनी तरफ से कुछ करने में आगा-पीछा करते थे। फलतः यह काम युवकों पर आ पड़ा । शायद उम् में सबसे छोटे लोगों ने, जो उस समय मौजूद थे, आगे कदम वदाया । सर सैयदञहमद ने कहा था--"हिन्दू-और मुसलमान हिन्दुस्तान की दो आंखें हैं। और

दो में से एक भी न हो तो मां का चेहरा वदसूरत हो जायगा।" शीय ही देन-लेन की भावना की विजय हुई। जिन प्रान्तों की संख्या १५ फी सदी से कम हो उनमें कम-से-कम १५ फी सदी प्रतिनिधि कौंसिल में रखना तय हुआ। अब रह गये पंजाब और वंगाल। हमेशा की तरह इनका मामला है तो पेचीदा; परन्तु १९१६ में लखनऊ में सुलझाया गया। और उस समय दिसम्बर में लखनऊ में जो नुसखा तजवीज हुआ उसे मि० मान्टेगु ने ज्यों-का-त्यों मंजूर करके माण्ट-फोर्ड-योजना में सिम्मिलित कर लिया। जब दो में से कोई एक जाति खुद होका मित्र-भाव से दूसरी जाति को कुछ रिआयत दे देती है तो आपस के सम्बन्ध अच्छे बनाने में वह ज्यादा कारगर सावित होती है—-वजाय इस खयाल के कि कोई जाति तवतक महफूज नहीं रह सकती, जबतक कि कोई तीसरा उसकी सहायता के लिए मौजूद न हो। लेकिन यह ध्यान में रहे कि पृथक् जातिगत निर्वाचन अटल ही रहा। जातिगत और आम निर्वाचन अनन्य-साधारण वन बैठे और इसी तरह उम्मीद-वार होने का हक भी उसी तरह अनन्य-साधारण हो गया।

### ११--प्रवासी भारतवासी

जहां भारत में भारतीयों की स्थित काफी खराव थी, तहां दक्षिण-अफ्रीका-स्थित भारती-यों की हालत बद से बदतर हो रही थी। १८९६ ई० में यह कानून बना कि नेटाल, दक्षिण-अफ्रीका, के शर्तबन्द प्रवासी अपने इकरारनामें की अविध के समाप्त होने पर या तो अपनी गुलामी को फिर नये सिरे से शुरू करावें—कुली बनने का इकरारनामा फिर से भरें, या अपनी वापिक आय के आधे भाग के बराबर मनुष्य-कर (पॉल टैक्स) दें। इस प्रसंग पर डा० मुंजे के शब्द दोहराना असंगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १९०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्बुलेंस-कोर के साथ की गई अफ्रीका-यात्रा के बाद वहां से आकर कहे थे—"हमारे शासक हमें मनुष्य नहीं समझते।" इसी प्रसंग में श्री बी० एन० शर्मा ने इंग्लैण्ड को यह चेतावनी दी थी कि साम्राज्य में एक जाति की उन्नित या प्रभुता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी की २१ वीं कांग्रेस (१९०५) में कहा था—"यदि हम अपनें प्रति सच्चे रहें तो बड़े-बड़े दार्शनिकों, महान् राजनीतिजों और वीरवर योद्याओं को उत्पन्न करनेवाली जाति छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के पांच नहीं पड सकती।"

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने सबसे पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे, जो समय-समय पर अफ्रीका जाते थे और वहां के पूरे समाचार यहां की जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन श्री मदन-जीत प्रतिवर्ष इसी उद्देश से आते थे। अपने नारंगी कपड़ों, ठिगनें कद तथा लम्बी लाठी के कारण वह कांग्रेस में कभी छिपे न रह सकते थे। हाल ही में बुढ़ापे में हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति को उठा दिया है। दक्षिण-अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुतः पहला विरोध १८९४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष ने इस आश्रय का प्रस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह विल रद कर दिया जाय, जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न अधिकाधिक महत्व ग्रहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि "हमें किस तरह विना पास के यात्रा करने की और ९ वजे रात के बाद घूमने तक की आजादी नहीं है, किस तरह हमें ट्रांसवाल में उन वस्तियों में भेजा

जाता है जहां कूड़ा-करकट जलाया जाता है, किस तरह हमें रेलों के पहले और दूसरे दर्जे के डिट्यों में चैठने की इजाजत नहीं है, ट्रामकारों से वाहर निकाल दिया जाता है, फुटपाथ से धनके दे दिये जाते हैं, होटलों से वाहर रक्खा जाता है, सार्वजिनक वाग-वगीचों का लाभ हमें नहीं उठाने दिया जाता, और किस तरह हमपर थूका जाता है, हमें धिक्कारा जाता है, गालियां दी जाती हैं और उन अमानुप तरीकों से अपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य धीरता-पूर्वक सहन नहीं कर सकता।"

, १८९८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये जा चुके थे और उसी समय गांघीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया। इसमें भी सबसे अधिक अफसोस की वात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड एिलान ने इस कानून के पास होने पर सहमित दी थी और उस समय के भारत-मंत्री लॉर्ड जार्ज हैमिल्टन हमें 'जंगलियों की जाति' कहकर संतुष्ट हुए थे। १९०० में भूतपूर्व वोअर-जनतंत्र ब्रिटिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें अधिवेशन (१९००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतंत्र वोअरों पर नियंत्रण करने में सरकार को जो किंठनाई होती थी वह दूर हो गई है और इसलिए अब नेटाल में प्रवेश-सम्बन्धी पावन्दियां और डीलर्स लाइसैन्स-कानून उठा देने चाहिएँ। १९०१ की १७ वीं कांग्रेस (कलकत्ता) में गांधीजी ने दक्षिण अफ़ीका-प्रवासी लाखों भारतीयों की ओर से प्रार्थी के रूप में दक्षिण अफ़ीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था। १९०२ में भारत-मंत्री से इस प्रश्न पर एक शिष्ट-मंडल भी मिला, लेकिन कोई नतीजा न निकला। कांग्रेस ने १९०३ और १९०४ में अपने प्रस्तानों को दोहराया। ब्रिटिश-सरकार के जिम्मेवार हलकों में वोबर-युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से एक यह भी था कि "त्रिटिश समृाट् की भारतीय प्रजा के साथ जनतंत्र में दुर्व्यवहार किया जाता है" और यह मांग की गई थी कि "भारतीय प्रवासियों के साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय।" कांग्रेस ने इस वक्तव्य की ओर भी सवका ध्यान खींचा। लेकिन १९०५ में हालत और भी खराव हो गई। बोक्रर-शासन में जिन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन ब्रिटिश-शासन में और भी सख्ती से होने लगा। कांग्रेस ने इसका भी तीव्र विरोध किया और शर्तवंदी कुली-प्रथा तथा अन्य प्रतिवंधक कानूनों को हटाने की मांग की। सरकार ने ट्रान्सवाल में इस आडिनेंस को 'फिलहाल' चालू करने की आज्ञा नहीं दी। इससे भारतीयों को संतोप हुआ। लेकिन १९०६ में दक्षिण अफ़ीका के लिए जो शासन-विधान स्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पुनर्जीवन की स्पष्ट संभावना थी। १९०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनों दक्षिण-अफ्रोका के नये शासन-विधान की पूर्ति हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि इसको बनाते हुए भारतीय हितों की भी पूरी रक्षा की जाय । १९०८ की २३ वीं कांग्रेस (मदरास) में श्री मुशीरहुसेन किदवई ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपनिवेशों में उच्चकुळीन और प्रतिष्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले कठोर, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार पर रोप प्रकट किया गया था और यह चेतावनी भी दी गई थी कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्प्राज्य के हितों को भारी हानि पहुँचेगी।

१९०९ में कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि का कोई परिणाम नहीं निकला। इस वर्ष की कांग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए "अधिकारियों के विश्वास-घात और गांघीजी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त-संग्राम" का वर्णन किया ।

अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान् संग्राम शुरू हुआ। "यह निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है?" यह प्रश्न उठाकर थी गोखले ने इसका जवाब दिया, कि "यह अपने-आपमें विलकुल रक्षणात्मक है और नैतिक व आध्यात्मिक शस्त्रों के द्वारा इसमें युद्ध किया जाता है। एक सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहनकर अत्याचार का मुकावला करता है। वह पशुबल के सामने आत्मवल का प्रयोग करता है; वह मनुष्य के पशुत्व के विरुद्ध उसके देवत्व को प्रेरित करता है; वह अत्याचार के विरुद्ध कष्ट-सहिष्णुता दिखाता है; वह शक्ति का विरोध अन्तरात्मा से, अन्याय का विरोध विश्वास और श्रद्धा से तथा अनुचित का विरोध उचित से करता है।" उसी स्थान पर १८,०००) का चन्दा भी इकट्ठा हो गया। इसके अलावा सर जमशेदजी ताता के दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कष्ट-निवारण के लिए २५,०००) दिये। कांग्रेस ने २४ वें अधिवेशन (लाहीर १९०९) में इस उदारता के लिए श्री रतन जें० ताता को घन्यवाद दिया। कांग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १९१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का संग्राम अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुका था। कांग्रेस ने ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस और त्याग की प्रशंसा की, जो अपने देश के लिए वीरतापूर्वक कैंद भोगते हुए, अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी, अपने प्रारंभिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूर्ण और स्वार्थहीन लड़ाई

भारतीय समाज और गांधीजी को हार्दिक धन्यवाद दिया जा सका था। लेकिन कांग्रेस ने "हाल ही में हुए प्रान्तीय वस्तियों सम्वन्धी भावी कानून की संभावना में" यह प्रस्ताव पास किया था। अगले साल (१९१३) में भी गिरमिट-कानून की अनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने वचनों को तोड़ दिया था। ब्रिटिश समृाट् सें कांग्रेस ने इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिनों लॉर्ड हार्डिंग वाइसराय थे। उन्होंने इस मामले में कड़ाई का एल लिया और उन्हों और अधिक वलशाली बनाने के लिए करांची-कांग्रेस ने १९१३ में शर्तवंदी कुली-प्रथा को नष्ट करने का अपना प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद शीघृ ही यह प्रथा तोड़ दी गई और कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आंश्रिक समझीते के लिए लॉर्ड हार्डिंग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १९१६ और १९१७ में इस प्रश्न पर फिर से विचार करना पड़ा। करांची-अधिवेशन में गांधीजी तथा उनके अनुयायियों के बीरतापूर्ण प्रयत्नों और भारत के आत्मसम्मान की रक्षा और भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व आत्मत्याग की प्रशंसा में एक प्रस्ताव पास किया गया।

कांग्रेस का २७ वां अधिवेशन (१९११) अधिक आशामय वातावरण में सम्पन्न हुआ, क्योंकि

इसमें रजिस्ट्रेशन और गिरमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानुनों की रद कराने पर ट्रांसवाल के

वस्तुतः यह भारत को गांधीजी का वास्तिवक परिचय था, क्योंकि गत महासमर के छिड़ने के बाद बहुत जल्दी ही गांधीजी अफ़ीका छोड़कर भारत चले आये और १९१५ से आजतक वह अपने सत्य के प्रयोग कर रहे हैं और चम्पारन, खेड़ा, बोरसद, बारडोली एवं सारे भारत में सत्याग्रहका नेतृत्व करते रहे हैं। इनका परिणाम विश्व-विदित है और इनपर हम दूसरे बच्यायों में येथा-स्थान विचार करेंगे।

लड़ रहे थे।

कनाडा की प्रिवी कौंसिल ने 'लगातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध आज्ञा देकर भी भारत के लिए एक मनोरंजक समस्या उत्पन्न कर दी थी। करांची-कांग्रेस ने १९१३ के २८ वें अधि-वेशन में इस आधार पर इसका विरोध किया।

"कनाडा की प्रिवी कौंसिल के हुक्म (नं० ९२०) के अनुसार, जो आम तौर पर 'लगातार यात्रा-घारा' कहलाता है, वहां जाने की जो मनाही है उसका यह कांग्रेस विरोध करती है; क्योंकि उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मनाही हो जाती है जो वहां रहने न लग गया हो। क्योंकि दोनों महाद्वीपों के बीच कोई सीघा जहाज नहीं आता-जाता और जहाजवाले सीघा टिकट देने से इनकार करते हैं, जिससे वहां रहनेवाले भारतीय अपने वाल-वच्चों को नहीं ला पाते हैं, इसलिए यह कांग्रेस सामाज्य-सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्युक्त 'लगातार यात्रा-घारा' रद

गत महासमर छिड़ने के बाद जल्दी ही भारत के इतिहास में एक मजेदार, नवीन और अद्भुत घटना हुई। आनेवाली संतित को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए। कनाडा की इस घारा को तोड़ने के लिए बाबा गुरुदत्तिह नामक एक सिक्ख सज्जन ने 'कोमागाटामारू' जहाज किराये पर लिया और हांगकांग या टोकियो विना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्खों को कनाडा ले गये।

कोमागाटामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और जहाज को भारत में लौटना पड़ा। वापसी पर यात्रियों को वजवज से, जहां वे उतरे थे, सीधा पंजाव जाने की आज्ञा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई। यात्रियों ने सीधे पंजाव जाना पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले सरकार हमारी वात तो सुन ले; हमारे साथ इस हुक्म से अन्याय होता है और इसमें हमें आर्थिक हानि भी बहुत होगी। सीधे पंजाव जाने के बजाय, उन्होंने गिरफ्तार हो जाना अधिक अच्छा समझा। कोमागाटामारू के आदिमियों की, जिनमें सिन्ध के प्रो० मनसुखानी (अव स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, शेप कहानी—दंगा कैसे हुआ, कितने आदिमी मारे गये या गिरफ्तार हुए, बावा गुरुदत्तिसह ७-८ साल तक कैसे गुम रहे और उड़ीसा, दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड़ और सिन्ध में किस तरह १९१८ तक घूमते रहे, उसके वाद कैसे वन्वई जाकर महाल वन्दर में वल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर हो गये, कैसे वह अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १९२१) में गांधीजी से मिले जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी, कैसे उन्होंने इस परामर्श को कार्यान्वित किया, २८ फरवरी १९२२ को वह लाहीर-जेल से उस आर्डिनेन्स की अविध समाप्त होने पर छोड़े गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार किये गये थे, आदि—इस पुस्तक के क्षेत्र,के वाहर की चीज है।

## १२---नमक

१९३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति में खास तीर पर महत्वपूर्ण हो गया है.। जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक-कमीशन की सिफारिशों जानते हैं, उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि १८८८ में कांग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश ब्रिटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात-व्यापार को बढ़ाना था; बल्कि इस आधार पर किया, कि "नमक-कर में

हाल ही में की गई वृद्धि से गरीव लोगों पर भार और भी वढ़ गया है; और इसके द्वारा सरकार ने शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोप में से खर्च करना शुरू कर दिया है, जो खास मौकों के लिए साम्प्राज्य की एकमात्र निवि है।" १८९० में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई वृद्धि को वापस लेने की—न कि नमक-कर को हटाने की—मांग की। आठ दूसरे मौकों पर कांग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ के दर को और एक दफा १८८८ के दर को कायम रखने की मांग की। १९०२ में इस प्रश्न पर अन्तिम वार विचार करते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा, कि ''इस समय जो वहुत-सी वीमारियां फैल रही हैं जनका एक खास कारण (नमक-कर के कारण) नमक का कम इस्तैमाल किया जाना भी है।" इसके वाद 'नमक' कांग्रेस से जठकर कींसिलों में पहुँच गया और वहां श्री गोखले खास तौर पर इसमें दिलवस्पी लेते रहे।

### १३--शराव और वेश्यावृत्ति

नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि कांग्रेस उसपर घ्यान दिये विना न रह सकी । शराव की वढ़ती हुई खपत को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग की गई। मि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और १८८९ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। कांग्रेस ने भी कामन-सभावाले प्रस्ताव को 'कार्य-रूप में परिणत करने' का अनु-रोध किया । १८९० में कांग्रेस ने शराव पर आयात-कर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराव पर कर लगाने, वंगाल-सरकार के ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा मदरास-सरकार के (१८८९-९०) ७,००० शराव की दूकानें वन्द करने पर हर्प प्रकट किया; लेकिन इस वात पर खेद भी प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के 'खरीते की इन हिदायतों पर अमल नहीं किया कि ''स्थानीय जनता के भाव को जानने का प्रयत्न किया जाय और मालूम होने पर उचित रूप से उसका सम्मान किया जाय।" इसके बाद दस साल तक कांग्रेस ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया। १९०० में जाकर कांग्रेस ने सस्ती विकने के परिणाम-स्वरूप शराव की बढ़ती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना की, कि "बह अमेरीका के 'मेन लिकर-लॉ के समान कोई कानून बनावे और सर विलक्षीड लॉसन के 'परिमसिव विल' या 'लोकल आप्शन एक्ट' के समान कोई विल पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आनेवाली नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगावे ।" इस प्रसंग में यह याद करना रुचिकर होगा कि कुमार एन० एम० चौधरी ने🤆 🛭 कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि ब्रिटिश-सरकार जहां हमारे लिए शैवसपीयर और मिल्टन लाई है वहां शराव की वोतलें भी लाई है।

१८८३ के 'एक्साइज कमीशन' के अनुसार मजदूरी पेशेवालों में शराब का अधिक प्रचार हो रहा था। अतः कांग्रेस ने कहा कि नशीली चीजों ने मजदूरों पर अपना असर डाल दिया है, इसलिए भारतीय कला-कौशल और उद्योग-बन्धों की उन्नति में सहायता करने का सरकार का उदार विचार असफल हो जायगा।

राज्य-नियंत्रित नेश्या-वृत्ति का लोप समाज-सुघार से सम्बद्ध एक विषय था। यह सब जानते हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावनियों में या युद्ध-यात्राओं में स्थियों को एकत्र करती थी। जब ये चीजें पहले-पहल अमल में लाई गई तो बहुत भीषण मालूम हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों जनका सहवास बढ्ने लगा त्यों-त्यों क्षोभ कम होता गया। कांग्रेस के चीथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अध्यक्षता में उन भारत-हितैषियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य की ओर से बननेवाले कानूनों और नियमों की पूर्णतया रद कराने के लिए इंग्लैंग्ड में कोशिश कर रहे थे। कैप्टिन बैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि २,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेश्यावृत्ति के कुत्सित उद्देश से इकट्ठा किया था। इससे युवक सिपाती असंयत जीवन विताने को प्रोत्साहित हुए। इलाहाबाद में हुए आठवें अधिवेशन (१८९२) में कामन-सभा को "भारत-सरकार द्वारा बनाये गये पवित्रता-सम्बन्धी कानून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए" घन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत में सरकार द्वारा नियमित अनैतिक कार्यों का विरोध किया गया।

इससें अगले साल इण्डिया-आफिस-किमटी के पार्लमेण्ट के सदस्यों ने छावनियों की वेश्या-वृत्ति तथा छूत रोगों-सम्बन्धी नियमों, आज्ञाओं और प्रथाओं के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की। कांग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट में विणित कारनामे और आज्ञायें कामन-सभा के ५ जून १८८८ के प्रस्ताव के अर्थ और उद्देश के विरुद्ध थीं और और इन तरीकों और बुरी प्रथाओं को वन्द करने के एकमात्र उपाय, स्पष्ट कानून, बनाने की मांग की।

# १४-सियाँ और दलित जातियाँ

मि० माण्टेगु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक-अधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियों का दावा भी देश के सामने पेश हुआ—और, वस्तुतः यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत में कितनी जल्दी पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिये गये। कलकत्ता-कांग्रेस ने १९१७ में यह सम्मित प्रकट की थी, कि "शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित-संस्थाओं में मत देनें तथा उम्मीदबार खड़े होने की, स्त्रियों के लिए भी, वहीं शर्ते रक्खी जायें जो पुरुषों के लिए हैं।" इसीसे मिलते-जुलते दलित-जातियों के प्रश्न पर भी, इसी कांग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव स्वीकार किया:—

"यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पूर्वक कहती है कि परम्परा से दिलत जातियों पर जो रकावटें चली आ रही है वे वहुत दुःख देनेवाली और क्षोभकारक हैं, जिससे दिलत जातियों को बहुत कठिनाइयों, सिस्तियों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; इसिलए न्याय और भलमंसी का यह तकाजा है कि ये तमाम बन्दिशें उठा दी जायें।"

### १५—विविध

इस अविध में कांग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयों की ओर ध्यान दिया। शिक्षा के विविध पहलुओं—प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कला-कीशल-संबंधी शिक्षा में कांग्रेस ने बहुत दिलचस्पी ली। प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चांदी-कर, आयकर और विनिमय-दंर के मुआवजे आदि आर्थिक विषयों पर भी कांग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थानिक स्वराज्य-संस्थाओं और विशेषतः मदरास और कलकत्ता के कारपोरेशनों के संबंध में प्रतिगामी कानूनों से कांग्रेसी बहुत रुष्ट हुए। स्वास्थ्य और विशेषतः प्लेग और ववारण्टीन-संबंधी, वेगार वगरा पर भी कभी-कभी विचार हो जाता था। राजभित्त की शपथ भी कई बार ली गई। १९०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १९१० में सम्प्राट एडवर्ड की मृत्यु पर कांग्रेस को अपनी राजभित्त फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम के (१९०५ में युवराज और १९१० में सम्प्राट की हैसियत से) स्वागत-संबंधी प्रस्ताव भी पास किये गये।

### त्रहादेश

आज हम देखते हैं कि वर्मा के पृथक्करण को लेकर एक वड़ा संघर्ष-सा चल पड़ा है। एक क्षण के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहली कांग्रेस (१८८५) ने वर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था—"यह कांग्रेस उत्तरी वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध करती है और उसकी राय में—यदि सरकार दुर्भाग्यवश उसे मिलाने का ही निश्चय कर ले तो—पूरा ब्रह्मदेश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कार्य-क्षेत्र से अलग रक्खा जाय और एक शाही उपनिवेश वना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्य में सीलोन के अनुसार वह इस देश के शासन से अलग रक्खा जाय।"

## १६-कांग्रेस का विधान

्कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विद्यान-संबंधी इतने कान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं कि विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसी जॉइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह 'आटिकल्स' या 'मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन' वनाकर या १८६० के २१ वें कानून के अनुसार 'रिजस्टर्ड सोसाइटी' की तरह पहले से ही नियमादि बनाकर नहीं हुई है। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुई। यह अपने ऊँचे उद्देश की प्राप्ति नैतिक वल से ही कर सकती थी। इसने धीरे-बीरे अपने नैतिक वल से अपने आकार-प्रकार और शक्ति में वृद्धि प्राप्त की है। और इसी नैतिक वल पर इसने अपने महान् उद्देश की पूर्ति का दारो-मदार रक्खा है। शुरू में १८८६ में कांग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर गंभीरता से विचार हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा नियम वनाने के लिए कमिटी तो वना दी गई, लेकिन विधान बनानें का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जवतक कांग्रेस को कुछ अधिक अनुभव हो जाय . तथा वह अन्य प्रान्तों में भी घूम आवे । फिर भी सारे सालभर कांग्रेस के काम को चलाने की आवश्यकता साफ-साफ अनुभव होने लगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दो अधिवेशनों के वीच में काम बहुत कम हुआ करता था। १८८९ में कांग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संख्या में आये कि कांग्रेस को प्रति दस लाख जन-संख्या के पीछे पांच प्रतिनिधियों की संख्या सीमित कर देनी पड़ी। भारत में कांग्रेस का एक सहायक-मंत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैण्ड की कमिटी को भी एक वैतनिक मंत्री दिया गया । इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्वी सी०आई०ई० नियुक्त हए ।

वह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन (१८८८) था, जब यह निश्नित किया गया कि "जिसं प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर सर्वसम्मित से या लगभग सर्वसम्मित से आपित करेंगे, वह विषय-समिति में विचार के लिए पेश नहीं किया जा सकेगा।" यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगड़े के बाद १९०८ में बनाया गया था; फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्व-सम्मित के बजाय है कर दिया गया।

प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८९ में पास हुआ, लेकिन अमल में वह दूसरे वर्ष (१८९० में) ही लाया गया।

इंग्लैण्ड में किये जानेवाले काम को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, यह इसीसे मालूम होता है कि १८९२ में ६०,०००। की भारी रकम विक्लिक्सिनी और कांग्रेस के एक 'लिक्स' के खर्च के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन (१८९६) में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। १८९८ में कांग्रेस के विधान को बनाने का नया प्रयत्न किया गया। वस्तुतः मदरास-कांग्रेस ने विधान का एक मसविदा जगह-जगह भेजा और उसपर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक निश्चित योजना बनाने के लिए एक किमटी भी नियत की। दूसरे साल (१८९९) लखनऊ में एक संपूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा १९०८, १९२० और १९२९ के वर्षों में कांग्रेस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना वड़ी मनोरंजक होगी। लखनऊ में कांग्रेस का ध्येय इस प्रकार निश्चित हुआ था:—

"वैध उपायों से भारतीय साम्प्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हित को बढ़ाना अखिल-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय होगा।"

सारी वस्तुस्थित का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकने के लिए पाठकों को १९०८ में स्वीकृत संस्थाओं जैसे स्व-शासन, १९२० में समिथित शान्तिपूर्ण और उचित उपाय तथा लाहौर (१९२९) में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए। लखनऊ-विधान के अनुसार कार्य-संचालन के लिए कांग्रेस-द्वारा निश्चित ४५ सदस्यों की एक किमटी वनाई गई। इन ४५ में से ४० सदस्य ऐसे चुनने थे, जिनकी विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस किमटियों ने सिफारिश की हो। किमटी के एक अवैतिनक मंत्री और एक वैतिनक सहायक मंत्री रक्खे गये। साल के खर्च के लिए ५००० स्वीकृत किये गये। इसमें २५०० तो गत अधिवेशन की स्वागत-सिनित पर और २५०० आगामी अधिवेशन की स्वागत-सिनित पर डाले गये। स्थायी कांग्रेस किमटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय सम्मेलनों के आयोजन द्वारा कांग्रेस का काम सारे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष का चुनाव तथा प्रस्तावों के मसविदे बनाने का काम इंडियन कांग्रेस किया गया। प्रत्येक प्रान्त से एक-एक ट्रस्टी कांग्रेस नियुक्त करती थी। १९०० में ४५ सदस्यों वाली इंडियन कांग्रेस किमटी और वड़ी कर दो गई। पद की हैसियत से इतने व्यक्ति और सदस्य मान लिये गये—सभापित; मनोनीत सभापित, जिस दिन से नामजद किया जाय; पिछली कांग्रेसों के सभापित; कांग्रेस के मंत्री और सहायक मंत्री तथा स्वागत-सिनित द्वारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मंत्री।

लन्दन में कार्य का संगठन १९०१ में शुरू किया गया। 'इंडिया' पत्र को और सुचार-रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापियां विकने का इस तरह प्रवन्ध किया कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत संख्या में 'इंडिया' खरीदे। इंडिया' और ब्रिटिश-किमटी का खर्च पूरा करने के लिए १९०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अलावा १०) और लेने का भी निश्चय किया गया। यह स्पष्ट है कि उन दिनों कांग्रेस भारत और इंगलैण्ड में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही न करती थी। वम्बई के २० वें अधिवेशन (१९०४) में यह निश्चय किया गया कि पार्लमेण्ट के चुनाव से पहले इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठे किये जायें। काशी में (१९०५) कांग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी किमटी बनाई गई। १९०६ में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस का उद्देश एक शब्द में रख दिया—"हमारा सारा आश्रय केवल एक शब्द स्व-शासन या स्वराज्य (जैसा इंग्लैण्ड या उपनिवेशों में हैं) में आ जाता हैं।" तथाप जब इसे प्रस्ताव के रूप

में रखने का प्रश्न उठा, तो इसे नरम कर दिया गया। कांग्रेस का प्रस्ताव यह था—"स्वराज्य-प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है, वही भारत में भी जारी की जाय" और इसके लिए अनेक सुधारों की भी मांग की गई।

कलकत्ता-कांग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लवालव था, इसमें संदेह नहीं; इसलिए राष्ट्र को संगठित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया और निश्चय किया गया कि—"प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी में उस तरह से प्रान्तीय कांग्रेस किमटी का संगठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय । कांग्रेस के तमाम विषयों में प्रान्तीय कांग्रेस किमटी प्रान्त की ओर से कार्य करेगी और उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम वरावर चलाते रहने के लिए जिला-संस्थायें संगठित करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए।" कांग्रेस के सभापित की निर्वाचन-प्रणाली भी वदल दी गई। प्रान्तीय कांग्रेस किमटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागत-समिति अपनी तीन-चौथाई राय से किसीको सभापित चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए इतना बहुमत न मिले तो केन्द्रीय स्थायी समिति (४९ सदस्यों की वनाई गई नई समिति) इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय करे।

विषय-निर्वाचनी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। किमटी के ८५ सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि लिये जायेंगे जिसमें कांग्रेस हो। उस वर्ष के सभापित, स्वागत-समिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनों के सभापित और स्वागत-समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान मंत्रीगण और कांग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अपने पद के अधिकार से विषय-निर्वाचिनी समिति के सदस्य मानें गये।

कांग्रेस-विधान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुतः युग-प्रवर्तक था। सूरत के झगड़े के कारण जिन नेताओं ने इलाहावाद में 'कन्वेन्शन' खड़ा किया उन्होंने बहुत ही सख्त विधान बनाया। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित सभापित बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि सूरत में डा॰रास-विहारी घोष के चुनाव पर ही बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके बाद लोगों के विचार का वास्तविक विषय था—कांग्रेस का कीड़ यानी घ्येय। सूरत-कांग्रेस के भंग के एक दिन बाद २८ दिसम्बर (१९०७) को वैसे ही विचार रखनेवाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया—"कांग्रेस का उद्देश है ब्रिटिश-साम्ग्रज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत के लोगों के लिए भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों और जिम्मेवारियों में सम्मिलत होना।"

१९०८ के विधान के अनुसार महासिमिति (आल इंडिया कांग्रेस किमटी) के सदस्य इस तरह चुने जाते थे:---

| १— मदरास से             | १५ | प्रतिनिधि |
|-------------------------|----|-----------|
| २वम्बई से               | १५ | 22        |
| ३—संयुक्त वंगाल से      | २० | 21        |
| ४-—संयुक्त प्रान्त से   | १५ | 21        |
| ५पंजाव व सीमाप्रान्त से | १३ | "         |
| — मध्यपादन मे           | 10 |           |

७—विहार उड़ीसा से<sup>\*</sup> १५ प्रतिनिधि - ८—वरार से ५ ,, ९—वर्मा से २

यह भी तय हुआ कि यथासंभव कुल संख्या का ५वां हिस्सा मुसलमान सदस्य चुने जायें। इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले कांग्रेस के सभापित और प्रधान-मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जायें। कांग्रेस का प्रधान मंत्री इसका भी प्रधान मंत्री समझा जाय।

इसी तरह विषय-निर्वाचिनी समिति भी बहुत बढ़ गई। महा-समिति के सभी सदस्य और • कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये हुए प्रतिनिधि ही इनका चुनाव करते थे। †

इन उद्देशों की प्राप्त के लिए ये उपाय सोचे गये—(१) वैध उपाय का अवलम्बन, (२) वर्तमान-शासन प्रवन्ध में कमशः स्थायी सुधार करना, (३) राष्ट्रीय एकता को वढाना (४) सार्व-जिन सेवा की भावना को उतेजन देना, और (५) राष्ट्र के वीद्विक, नैतिक, आर्थिक तथा व्याव-सायिक साधनों का संगठन व विकास । १९०८ के विधान में पहली वार यह धारा भी रक्खी गई कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार न हो, जिसके विरुद्ध तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि हों । पुराने कागजात देखने से हमें मालूम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस धारा का पालन होता था । कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ, १८९९) में 'पंजाव लैण्ड एलीनेशन विल' की निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ था । यह विल उन दिनों बड़ी कौंसिल के सामने पेश था और इसका आशय यह था कि किसानों के हाथ से जमीन न खरीदी जा सके, न वन्धक रक्खी जा सके । लेकिन आगामी १६वें अधिवेशन (लाहौर, १९००) में हिन्दू-मुसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-भेद के कारण विषय-समिति ने इस कानून (विल अब कानून वन चुका था) पर विचार करना स्थिगत कर दिया, ताकि एक साल तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय ।

संयुक्त वंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस किमटी ने कांग्रेस के विवान में कुछ परिवर्तन सुझाये, जो इलाहाबाद (१९१०) में एक उप-सिमित को सींपे गये। १९११ में कलकत्ता के अधिवेशन में इस सिमित की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई और आगे संशोधनों के लिए वह महासिमित के सुपुर्द किया गया। इसके वाद ५ सालों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। १९१४ में जब यूरोप का महास्समर छिड़ गया, तब श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपना महान् राजनैतिक आन्दोलन अ० भा० होमहल्लेश की छत्रच्छाया में आरम्भ किया। इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में २३ अप्रैल

<sup>\*</sup> इस विधान में विहार, जो अवतक पश्चिमी वंगाल का भाग माना जाता था, पहली बार एक पृथक प्रान्त के रूप में माना गया। १६०८ में ही विहार की पहली प्रान्तीय परिषद् श्री० (पीछे सर ) सैयद अलीइमाम की अध्यक्षता में हुई।

<sup>†</sup> महा-समिति की संख्या पीछे और भी वढ़ा दी गई। १६१७ तक इसके सदस्यों का चुनाव इस तरह होता था—१४ मदरास, ११ आंध्र, २० वम्बई, ४ सिंघ, २४ वंगाल, २४ युक्तप्रांत, ४ दिही, ३ अजमेर-मेरवाड़ा, २० पंजाब, १२ मध्यप्रान्त, २० विहार व उड़ीसा, ६ वरार व ४ वर्मा। विषय-समिति में प्रत्येक प्रान्त की ओर से इतने ही सदस्य और प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते थे।

१९१६ को एक पृथक् होमरूल-लीग स्थापित की थी। इसके वाद १९२० में जाकर कांग्रेस के विधान में परिवर्तन हुआ। कलकत्ता-कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीकार कर चुकी थी। नागपुर के अधिवेशन ने कांग्रेस के विधान में अनेक संशोधन किये। कांग्रेस का १९०८ वाला ध्येथ 'समस्त शान्तिमय और उचित उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' में वदल दिया गया। संपूर्ण कांग्रेस-कार्य नये सिरे से संगठित किया गया। भाषा-क्रम के आधार पर प्रान्तों का पुनविभाजन किया गया। आन्ध्र को पृथक् वनानें का प्रश्न १९१५ और १९१६ में उठाया गया था और १९१७ में सभापित डाँ० ऐनी वेसेण्ट तथा मदरास के अनेक प्रतिनिधियों के तीन्न विरोध करने पर भी स्वीकार कर लिया गया। १९१७ में तो गांधीजी की भी यही सम्मित यी कि यह प्रश्न सुधारों तक स्थगित कर दिया जाय, परन्तु यह लोकमान्य तिलक की दूरदिशता थी कि जिससे आन्ध्र को पृथक् प्रान्त का रूप दे दिया गया। इसीके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर विचार और संशोधन करके अपनी रिपोर्ट महा-समिति में पेश करने के लिए एक और उपसमिति वनाई गई। इसके वाद ही सिंघ ने भी अपने पृथक् प्रान्त वनाये जाने की मांग की। यह स्वीकृत भी हो गई, लेकिन कर्नाटक और केरल की मांगों का तब फैसला हुआ, जब १९२० के नागपुर-अधिवेशन के बाद प्रान्तों का पुर्निवभाजन हुआ।

## १७---१६१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत मांगें.

भारत की राष्ट्रीय मांग केवल भावनात्मक नहीं है, उसके पक्ष में प्रवल और व्यावह।रिक युक्तियां है; और वर्तमान अवस्थाओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए यहां उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेखमात्र कर देना काफी होगा, जो कांग्रेस ने बार-बार पेश किये मगर जिन पर ३२ साल से भारत-सरकार ने व प्रान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और १९१८ तक भी वे हमारी मांगे वनीं रहीं :—

- (१) इण्डिया कोंसिल तोड़ दी जाय (१८८५)
- (२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैण्ड और भारत दोनों जगह परीक्षायें लीजायें (१८८५)
- (३) भारत और इंग्लैण्ड में सेना-ज्यय का अनुपात न्यायपूर्ण ही (१८८५)
- (४) जूरी-द्वारा मुकदमों की सुनाई अधिकाधिक हो (१८८६)
- (५) जूरी के फैसले अन्तिम समझे जायँ (१८८६)
- (६) वारण्टवाले मामलों में अभियुक्तों को यह अधिकार देना कि उनका मुकदमा मिजस्ट्रेट के सामने पेश न होकर दीरा-जज की अदालत में पेश हो (१८८६)
- (७) न्याय और शासन-विभाग अलहदा किये जायेँ (१८८६)
- (८) भारतीय सैनिक-स्वयंसेवकों में भर्ती किये जायँ (१८८७)
- (९) सैनिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजों की स्थापना की जाय (१८८७)
- (१०) शस्त्र-कानून व नियमों में संशोधन किया जाय (१८८७)
- (११) औद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिक्षा के सम्बन्ध में अमली नीति काम में लाई जाय (१८८८)
- (१२) लगान-नीति में सुघार किया जाय (१८८९)

- (१३) मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८९२)
- (१४) स्वतंत्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८९३)
- (१५) विनिमय-दर-मुआवजे का बन्द करना (१८९३)
- (१६) वेगार और जवर्दस्ती रसद की प्रथा बन्द करना (१८९३)
- (१७) 'होम-चार्जेज' में कमी करना।
- (१८) सूती कपड़े पर से उत्पति-कर हटा लिया जाय (१८९३)
- (१९) वकीलों में से ऊँचे न्याय-विभाग के अफसर नियुक्त किये जायूँ (१८९४)
- (२०) उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति (१८९४)
- (२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन (१८९१) वापिस लिया जाय (१८९४)
- (२२) किसानों की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जायें (१८९५)
- (२३) तीसरे दर्जे की रेल-यात्रा की स्थिति में सुघार किया जाय (१८९५)
- (२४) प्रान्तों को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाय (१८९६)
- (२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह पुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के साथ न्याय हो सके (१८९६)
- (२६) १८१८, १८१९ और १८२७ के कमशः वंगाल, मदरास और वम्बई के रेगुलेशन वापस लिये जायँ (१८९७)
- (२७) १८९८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कान्न के विषय में (१८९७)
- (२८) १८९८ के ताजीरातहिन्द व जाव्ता फौजदारी के विषय में (१८९७)
- (२९) १८९९ के कलकत्ता म्युनिसियल एक्ट के विषय में (१८९८)
- (३०) १९०० के 'पंजाब लैण्ड एलीनेशन' एक्ट को रद करना (१८९८)
- (३१) भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति की जांच की जाय (१९००)
- (३२) छोटी सरकारी नौकरियों में भारतीयों की अधिक भरती की जाय (१९००)
- (३३) 'पिटलक वर्क्स डिपार्टमेंट' में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुवित सम्बन्धी पावन्दियां उठा दी जायेँ (१९००)
- (३४) इंग्लैण्ड में होनेवाली पुलिस-प्रतिस्पर्धा-परीक्षाओं में भारतीयों को भी लिया जाय व पुलिस के ऊँचे ओहदों पर उनकी नियुक्ति की जाय (१९०१)
- (३५) भारत-स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० पीण्ड प्रतिवर्ष का जो खर्च लादा गया, उसके विषय में (१९०२)
- (३६) इण्डियन यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में (१९०२)
- (३७) इण्डियन यूनिवर्सिटी एक्ट १९०४ के विषय में (१९०३)
- (३८) आफीशियल सीकेंट्स एक्ट १९०४ के वारे में (१९०३)
- (३९) इण्डिया आफिस के खर्च तथा भारत-मंत्री के वेतन के विषय में (१९०४)
- (४०) भारत के राजकाज की पार्लमेण्ट-द्वारा समय-समय पर जांच की जाय (१९०५)
- (४१) स्थानीय स्वराज्य की प्रगति के सम्बन्ध में (१९०५)

- (४२) १९०८ के किमिनल लॉ एमेंडमेण्ट एक्ट के वारे में (१९०८)
- (४३) १९०८ के अखबार-कानून के विषय में (१९०८)
- (४४) मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय (१९०८)
- (४५) लेजिस्लेटिव कौंसिल रेगुलेशन में सुधार किया जाय (१९०९)
- (४६) युनत-प्रान्त के शासन-प्रवन्ध की जांच की जाय (१९०९)
- (४७) लॉ-मेम्बर का पद एडवोकेटों, वकीलों और एटर्नियोंके लिए खोल दिया जाय (१९१०)
- (४८) राजद्रोही सभावन्दी कानून के विषय में (१९१०)
- (४९) इण्डियन प्रेस एक्ट के बारे में (१९१०)
- (५०) बढ़ते हुए सार्वजिनक व्यय की जांच की जाय (१९१०)
- (५१) राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई की जाय (१९१०)
- (५२) श्री गोखले के प्रारंभिक शिक्षा-विल के विषय में (१९१०)
- (५३) संयुक्त-प्रान्त के लिए सपरिपद गवर्नर मिलने के विषय में (१९११)
- (५४) पंजाव में कार्यकारिणी कौंसिल रखने के संबंध में (१९११)
- (५५) इण्डिया कौंसिल में सुधार किया जाय (१९१३)
  - (५६) इंग्लैण्ड में रहनेवाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१९१५)

# कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

पुराने कांग्रेसियों की व्यूह-रचना—उनका गुर: राजभिक्त, बिटिश-राज्य में श्रेहा— सरकार-द्वारा उनकी सेवाओं का मान्य होना।

दिया को स्थापित हुए अवतक ५० वर्ष हो गये । इस लम्बे अरसे में भारत के राष्ट्रीय विकास की कई भूमिकाओं से वह गुजर चुकी है। हां, आगे जाकर उसके अन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो गये थे। परन्तु पिछला जमाना तो १८८५ से १९१५ बिक १९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न रायों और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम तजवीज किया था। इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही नहीं हुए थे, बिक यह कि वे गिनती में आने लायक न थे।

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है युद्ध-क्षेत्र का चुनाव और व्यूह-रचना । दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, युद रोककर शत्रु को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हींकी उधेड़-वुन में लगे रहते हैं। युद्ध-क्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापितयों के दिमाग परेशान रहते हैं। इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहां नेताओं को यह तय करना पड़ता है कि आन्दोलन महज लफ्जी और कागजी हो या कुछ करके बताया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तव उन्हें यह निश्चय करना पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष । यो तो ये प्रश्न वड़ी तेजी से हमारी आंखों के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चक्कर काटते हैं, परन्तु राजनैतिक लड़ाइयों में वीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के वाद दूसरी स्थिति का विकास होता है और जो काम पचास वर्षों की जवरदस्त लड़ाई के वाद आज वड़ा आसान और मामूळी दिखाई देता है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुआत की, अपनी कल्पना के वाहर मालूम हुआ होता । जरा खयाल कीजिए कि विदेशी माल के या कीसिलों के, अदालतों या कालेजों के वहिष्कार या कुछ कानूनों के सिवनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र वनर्जी या मुरेन्द्रनाय वनर्जी, सर फिरोजशाह मेहता या पं० अयोध्यानाय, ठालमोहन घोप या मनमोहन घोप, सुब्रह्मण्य ऐयर या आनन्दा चार्लू, ह्यूम साहव और वेडरवर्न साहव के सामने रक्ता गया है। अब यह सोचने में जरा भी देर नहीं लग सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भड़क उठे होते और न ऐसे उग्र कार्यक्रम, वंग-भंग के, कर्जन और मिण्टो की प्रतिगामी नीतियों के, या गांघीजी के दक्षिण अफ़ीका सम्बन्धी अनुभवों के या जालियांवालावाग के हत्या-काण्ड के पहले वन ही सकते थे। वात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लड़ाई-झगड़ों

में जो कांग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर वकील-वैरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों और पार्लमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नपी-तुली भाषा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्यापना की । उसके द्वारा वे राष्ट्र के दु:खों और उच्च आकांक्षाओं की प्रदर्शित करते रहे । जब इस वात को याद करते हैं कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति को वनाया और उसे प्रभावित किया, इनके विश्वास क्या थे, तब वे सब भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आ जाते हैं जिनमें कि भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षों में वँट गया है। किन परिस्थितियों में लोगों की उच्च आकांक्षाओं को, और उससे भी पहले उनके कष्टों को, प्रदर्शित करने के लिए एक जोरदार साधन की उन्हें जरूरत थी, यह पहले बताया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस की पूर्व-पीठिका भी कुछ विस्तार के साथ बता दी गई है। उन्हें देखकर कहना ही पड़ता है कि वह जमाना और हालतें ही ऐसी थीं कि अपने दु:ख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दलील और प्रार्थना करने के और नई रिआयतों और विशेषाधिकारों के लिए मामूली मांग करने के और कुछ नहीं हो सकता था। फिर यह मनोदशा आगे जाकर शीघ ही एक कला के रूप में परिणत हो गई। एक ओर कानून-प्रवीण वृद्धि और दूसरी ओर खुब कल्पनाशील और भावना-प्रवान वक्तुत्व-कला, दोनों ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था। कांग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्याख्यान होते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमें दो वातें हुआ करती थीं -एक तो प्रभावकारी तथ्य और आंकड़े, दूसरे अंकाटच दलीलें। उनके उद्गारों में जिन वातों पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये हैं—अंग्रेज लोग वड़े न्यायी हैं और अगर उन्हें ठीक तीर पर वाकिफ रक्खा जाय तो वे सत्य और हक के पथ से जुदा न होंगे; हमारे सामने असली मसला अंग्रेजों का नहीं विलक अधगीरों का है; बुराई पद्धित में है, न कि व्यक्ति में; कांग्रेस वड़ी राजभक्त है, त्रिटिश-ताज से नहीं बल्कि हिन्दुस्तानी नीकरशाही से उसका झगड़ा है; ब्रिटिश-विधान ऐसा है जो लोगों की स्वाधीनता का सब जगह रक्षण करता है और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट प्रजातन्त्र-पद्धित की माता है; ब्रिटिश-विधान संसार के सब विधानों से अच्छा हैं; कांग्रेस राजद्रोह करनेवाली संस्था नहीं है; भारतीय राजनीतिज्ञ सरकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरकार तक पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं; हिन्दुस्तानियों को सरकारी नीक-रियां अधिकाधिक दी जानी चाहिएं, ऊँचे पदों के योग्य वनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए; विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थायें और सरकारी नौकरियां ये हिन्दुस्तान के लिए तालीम-गाह होनी चाहिए; घारा-सभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिएं और उन्हें प्रश्न पूछने तथा . वजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए; प्रेस और जंगल-कानून की कड़ाई कम होनी चाहिए; पुलिस लोगों की मित्र वनके रहे; कर कम होने चाहिएं; फौजी खर्च घटाया जाय, कम-से-कम इंग्लैण्ड उसमें कुछ हिस्सा ले; न्याय और शासन-विभाग अलहदा-अलहदा हों; प्रान्त और केन्द्र की कार्य-कारिणियों और भारत-मन्त्री की कौंसिल में हिन्दुस्तानियों को जगह दी जाय: भारतवर्ष को ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक प्रान्त से दो प्रतिनिधि लिये जायँ; नॉन-रेग्युलेटेड प्रान्त रेग्युलेटेड प्रान्तों की पंक्ति में लाये जायँ; सिविल सर्विसवालों के

लिए भारत और इंग्लैंण्ड में एक-साथ परीक्षायें ली जायें; इंग्लैंण्ड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत से जाता है वह रोका जाय और देशी उद्योग-धन्धों को तरकी दी जाय; लगान कम किया जाय और बन्दोवस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस यहां तक आगे वढ़ी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्ण वतलाया, सूती माल पर लगे उत्पत्ति-कर को अनुचित वतलाया और सिविलियन लोगों को दिये जानेवाले विनिमय-दर-मुआवजे को गैर-कानूनी वतलाया तथा ठेठ १८९३ में मालवीयजी महाराज की दृष्टि यहां तक पहुँच गई थी कि उन्होंने ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्वार के लिए भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया था।

में सिहावलोकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार

भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयों की ओर गया था उनका एक-निगाह

वजाय इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन के नामी-नामी अंग्रेज गवर्नर वनाकर भेजे जाये; नौकरियों के

हुई थी। उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पथ-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रुख अखत्यार किया था उसके लिए हम उन्हें वुरा नहीं कह सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में छः फीट नीचे जो इंट, चूना और पत्थर गड़े हुए हैं क्या उनपर कोई दोप लगाया जा सकता है ? क्योंकि वही तो हैं जिनके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्व-शासन, फिर साम्प्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, उसके बाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक-के-बाद-एक वन सकी हैं। उन्हें अपनी स्पष्ट बात के भी समर्थन में अंग्रेजों के प्रमाण देने पड़ते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार, उन्होंने बहुत परिश्रम और भारी कुर्वानियां की थीं। आज अगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह सब हमारे उन्हीं पुरखाओं की बदौलत है कि जिन्होंने जंगल-झाड़ियों को साफ करने का कठिन

आगे बढ़ाया था।

कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोप के भाव आ गये हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस की जो प्रगित हुई उसकी बुनियाद थी वैध-आन्दोलन के प्रित उनका दृढ़ और अंग्रेजों की न्याय-प्रियंता पर अटल विश्वास ही। इसी भाव को लेकर १८९३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दयालिंसह मजीठिया ने कांग्रेस के विषय में कहा था कि "भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है।" आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि "हम उस विधान के मातहत सुख से रह रहे हैं जिसका विघद है आजादी, और जिसका दावा है सिहण्णुता।" कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) के प्रतिनिधि ने लाई रिपन का यह विचार उद्धृत किया था—"महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुलह-नामा नहीं है, न वह कोई

काम किया है। अतएव इस अवसर पर हम उन तमाम महापुरुपों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि हमारे सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक मंजिलों में प्रगति की गाड़ी को

राजनैतिक लेख ही है; बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है।" लाई सेल्सवरी के इस वचन पर कि "प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रया पूर्वी लोगों की परम्परा के मुआफिक नहीं है", जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८९० में सर फिरोजशाह मेहता ने तो

यहां तक कह दिया था कि "मुझे इस बात का कोई अन्देशा नहीं है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अंत में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य थ्यान देंगे।" बारहवें अधिवेशन (१८९६) के अध्यक्ष-पद से मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने तो और भी असंदिग्वरूप में कहा कि ''अंग्रेजों से वढ़कर ज्यादा ईमानदार और मजबूत कीम इस सूरज के तले कहीं नहीं है।" और जब कि उस कौम ने हिन्दु-स्तानियों के अनुनय-विनय और विरोध का जवाव उलटा दमन से दिया, तब भी मदरास-कांग्रेस (१८९८) के अध्यक्ष आनंदमोहन वमु ने जोर देकर कहा था, कि ''शिक्षित-वर्ग इंगलैण्ड के दोस्त हैं, दुरमन नहीं। इंग्लैंण्ड के सामने जो महान् कार्य है उसमें वे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक मित्र और सहायक हैं।" हमारे इन पूर्व-पुरुषों ने अंग्रेजों और इंग्लैण्ड के प्रति जो विश्वास रक्खा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालूम होता है; परन्तु हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम जनकी मर्यादाओं को समझें । डॉ॰ सर रासविहारी घोप के शब्दों में (२३ वीं कांग्रेस, मदरास, १९०८) ''अपने कोमल विचार उनतक भेजें जिन्होंने अपने समय में अपने कर्तव्य का भरसक पालन किया है, फिर चाहे वह कितना ही अपूर्ण और त्रुटि-युक्त क्यों न ही, उनके वारे में अच्छी-वुरी रायें भी क्यों न हों । हो सकता है कि उनका उत्साह कुछ दवा हुआ हो, परन्तु में विना शेखी के कहुंगा कि वह उत्साह सच्चा और शुद्ध भाव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे देख-कर नौजवानों के दिल हिल उठते हैं और अनुप्राणित होते रहते हैं।" कांग्रेस के इतिहास में जो पहला जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पांच वर्षों (१९०६ से १९११) तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा जो उस समय जंगली समझे गये। हालांकि उसमें इधर-उधर मार-काट भी हो गई, मगर अंत में उसमें पूरी सफलता मिली । आखिर १९११ में शाही घोषणा कर दी गई कि वंग-भंग रद कर दिया गया। किन्तू यह ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का विषय वन गया । इससे ब्रिटिश न्याय के प्रति लोगों के मन में नया विश्वास पैदा हो गया और धुआंधार वक्तृताओं द्वारा कृतज्ञता-प्रकाश होने लगा। श्री अम्बिकाचरण मुजुमदार ने कहा—''विटिश ताज के प्रति श्रद्धा-भित्त के भावों से भरा प्रत्येक हृदय आज एक-तान से धड़क रहा है; वह ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। हममें से कुछ लोगों ने तो कभी—अपनी मुसीवतों के अन्धकारमय दिनों में भी—ब्रिटिश न्याय के अन्तिम विजय की आशा नहीं छोड़ी थी, उसपर से अपना विश्वास नहीं उठने दिया था।"\* परन्तु इसीके साथ कांग्रेसियों ने उन दु:खदायी कानूनों की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटाया था, जो कि १९११ और उससे भी आगे तक जारी ही थे । कांग्रेस के बड़े-बढ़ों ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अपनी सारी शक्ति शासन-विषयक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने में लगाई थी; परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय प्रश्न के अंशों का ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं। १८८६ के कलकत्ता-अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने

\* पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों को अपनी राजभक्ति की परेड दिखाने का शौक था।
१६१४ में जब लार्ड पेण्टेलैंड (गवर्नर) मदरास में कांग्रेस के एगडाल में आये तो सब लोग उठ खड़े
हुए और तालियों-द्वारा उनका स्वागत किया। यहांतक कि श्री ए० पी० पेट्रो, जो कि उस समय पर
एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये गये और उनकी जगह सरेन्द्रनाथ बनर्जी को राजभिक्त
का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कहा गया जिसे कि उन्होंने अपनी समृद्ध भाषा में पेदा किया।

ऐसी ही घटना लखनज-कांग्रेस (१६९६) के समय भी हुई थी, जब कि सर जिम्स मैस्टन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था। कहा था— "स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है। प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सर्वोपिर व्यवस्था लिख रक्खी है— प्रत्येक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होना चाहिए।" २० वें अधिवेशन के सभापित-पद से सर हेनरी काटन ने 'भारत के संयुक्त राज्य' अथवा 'भारत के स्वतंत्र और पृथक् राज्यों के संघ' की कल्पना की थी। दादाभाई ने यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिल्ला किया था।

कांग्रेस के पहले पच्चीस सालों में जिनके ऊपर कांग्रेस की राजनीति का दारोमदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नहीं थे। यह वात न केवल उन घोषणाओं से ही सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही हैं, बल्कि स्वयं सरकार भी उनके साथ रिआयतें करके और जब-जब हिन्दुस्तानियों को ऊँचे पद व स्थान देनें का मौका आया तब-तब उन्हींको उसके लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्च पदों के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वभावतः सर्वसे उपयुक्त था। मदरास के सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर तो कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में सामने आये और श्री वी० कृष्णस्वामी ऐयर १९०८ में हुई मदरास की पहली कनवेंशन-कांग्रेस के एकमात्र कर्त्ता-घर्ता थे, जो वहुत कड़े विघान के मातहत हुई थी और जिसके िछए तत्कालीन मदरास-गवर्नर ने अपना तम्बू दे<mark>ने की</mark> कृपा की थी । राष्ट्रवादियों और कांग्रेस का उल्लेख करते हुए 'यह कहनेवाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर ही थे<sup>ँ</sup> कि जो अंग सड़-गलकर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डालना चाहिए । सर शंकरन् नायर अमरावती में हुए अधिवेशन (१८९७) के संभापति हुए थे। और तो और पर श्री रमेशन् (सर वेपा सिनो) १८९८ से कांग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होंने दक्षिण अफ़ीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसके बाद जिनका नम्बर आता है वे हैं (१) श्री टी॰वी॰ बोपिगिरि ऐयर, जो १९१० की कांग्रेस में सामने आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम् ऐयर, जो १९०८ में श्री कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहीं मदरास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कींसिल के सदस्य भी हो गये—एक मदरास में और दूसरा दिल्ली में । इनमें से पहले (सर सुब्रह्मण्य) १८९९ में कांग्रेस के सभापित होनेवाले थे परन्तु हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे। श्रीमती बेसेण्ट द्वारा चलाये गये होमरूल-आन्दोलन के समय, १९१४ में, यह फिर कांग्रेस के क्षेत्र में आ गये। यही नहीं, बल्कि अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही इनपर नाराज हो गये। कहते हैं कि भूतपूर्व जज की हैसियत से जो पेन्शन इन्हें मिलती थी उसे वन्द कर देने की भी वात उस समय उठी थी, परन्तु वाद में कुछ सोचकर फिर ऐसा किया नहीं गया । और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी कांग्रेसी थे। इनमें से पहले तो १८९५ की कांग्रेस में सामने आये थे और दूसरे ये तो वाद के नये रंगरूट लेकिन रहे सदा पहलों से भी ज्यादा उत्साही, क्योंकि डा॰ वेसेण्ट और उनके साथियों की नजरवन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोघ) के प्रतिज्ञापत्र भी हस्ताक्षर कर दिये थे। सच तो यह है कि १९१७ और १९१९ के वीच कांग्रेसी क्षेत्र में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे चमकते हुए सितारे ये जिन्होंने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक क्षितिज में चका-चींव कर रक्ती थी। ये दोनों ही वाद में कार्य-कारिणी के सदस्य

वना दिये गये । यही हाल सर मृहम्मद हवीवुल्ला का हुआ, जिन्होंने पहले-पहल १८९८ में कांग्रेस के मंच पर प्रकट होकर अपने चुद्धि-कौशल एवं वक्तृत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य वनाये गये। मदरास-सरकार के लॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १९०४ की कांग्रेस में वोले ये, और उनके उत्तराधिकारी सर के० वी० रेड्डी तो १९१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म होनें तक भी एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्रराव बहुत समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं। और असलियत यह है कि १९२१ में मदरास की कार्यकारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन वक्त पर विचार बदल दिया गया । इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो अकेले मदरास के कांग्रेसमैन ही हो चुके थे। और हाल में टैरिफ-बोर्ड में श्री नटेसन की जो नियुक्ति हुई है उससे तो गैरमामूली क्षेत्रों में भी कांग्रेसियों के पसन्द किये जाने के उदाहरण की वृद्धि हूई है, यही नहीं विलक सर पण्मुखम चेट्टी को भी न्याय या शासन के विभागों में ही कोई पद देने के वजाय कोचीन का दीवान वनाना भी इसी वात का पोपक है। जो कांग्रेसमैन इस तरह पुरस्कृत हुए उनमें सबसे पहले सम्भवतः श्री सी० जम्बुलिंगम् मुदालियर थे जो मदरास-कांसिल के एक चुने हुए सदस्य थे और १८९३ में वहां के सिटी सिविल कोर्ट के जज बनाये गये थे। बम्बई में श्री वदरुद्दीन तैयवजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनों, जो क्रमशः १८८७ की मदरास-कांग्रेस और १९०० की लाहीर-कांग्रेस के सभापति हुए थे, तथा श्री काशीनाथ व्यम्वक तैलंग वम्बई-हाईकोर्ट के जज बनाये गये। श्री समर्थ और भूपेन्द्रनाथ वसु भारत-मंत्री की (इण्डिया) कींसिल के सदस्य वनाये गये और सर चिमनलाल शीतलवाड़ को बाद में वम्बई की कार्यकारिणी कांसिल का एक सदस्य वना दिया गया।

कलकत्ता में श्री ए० चौधरी, जिन्होंने वंग-भंग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था, लगभग उसी समय वहां की हाईकोर्ट के जज वना दिये गये। १९०८ में जब लॉर्ड मिण्टो ने भारत-सरकार की लॉ-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पित लॉर्ड मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है उससे मालूम पड़ता है कि,दो नाम उनके सामने थे-एक तो श्री आशुतोप मुकर्जी का, "जो भारत के एक प्रमुख कानूनदां थे, पर थे सच्चे दिल से पुराणपन्यी, और सावधानी के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था," और दूसरा श्री सत्येन्द्र-प्रसन्न सिंह का, जिनके वारे में लॉर्ड मिण्टों ने कहा बताते हैं कि "उनके विचार तो सीम्य हैं परन्त हैं वह कांग्रेसी ।" सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह १८९६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी नरेश को त्रिना मकदमा चलाये निर्वासित कर देने के प्रदन पर बोले थे। और, यह हम सब जानते हैं कि, अन्त में (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह कांग्रेसमैन को ही दी गई। इसी प्रकार १९२० में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में जब जगह हुई तब भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१९२०) नें-तो महाराजा बर्दवान को रखना चाहा पर मि॰ माण्टेंगु ने वड़ी कींसिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि॰ माण्टेगु ने श्री श्रीनिवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, लेकिन चूंकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया या इसिछए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्री बी॰एन॰ शर्मा को रक्खा—जो कि, जैसा हम आगे देखेंगे, अमृतसर-काण्ड के वक्त भी सरकार के पृष्ठ-पोपक वने रहे।

कांत्रेस का इतिहास : भागे १

वंगाल में कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊँचे सरकारी ओहदे मिले उनमें श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य हैं। इनमें श्री दास, जो १९०५ की कांग्रेस में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रकृत पर वोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मित्र महोदय वंगाल की कार्यकारिणी के सदस्य।

युक्तप्रान्त में सर तेजबहादुर सप्रू जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया गया। विहार के सय्यद हसनइमाम १९१२ की कांग्रेस को पटना में आमंत्रित करने के बाद हाईकोर्ट के जज वन गये और श्री सिच्चदानन्द सिंह को विहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहां यह भी वतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी खोहदों का देना ही नहीं रहा है। फिरोजशाह मेहता को १९०५ में 'सर' की उपाधि दी गई— और वह भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय थे। गोपालकृष्ण गोखले ने तो 'सर' की उपाधि मंजूर नहीं की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनते— यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता। उन्होंने तो खाली, सीधे-सादे, भारत-सेवक ही रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अगर सी० आई० ई० की उपाधि भी न दी गई होती तो वह ज्यादा खुश होते।

श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, लॉर्ड पेण्टलैण्ड ने मदरास-कींसिल का सदस्य नामजद किया था। माण्ट-फोर्ड शासन-सुधारों का बमल शुरू होने पर उन्हें असेम्बली में नामजद किया गया, १९२१ में महाराजा कच्छ के साथ उन्हें सामाज्य-परिपद् के लिए 'भारत का प्रतिनिधि' नियुक्त किया गया और उनके बाद ही वह प्रिवी-कींसिलर बना दिये गये। इसके बाद वह अमरीका में भारत और साम्प्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने गये। साम्प्राज्यान्तर्गत सभी उपनिवेशों ने उन्हें व्याख्यानों के लिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस यात्रा के लिए सरकार ने ६०,०००) रु० का खर्च मंजूर किया था। १९२७ में शास्त्रीजी को ही दक्षिण अफ्रीका का सर्वप्रथम एजेण्ट-जनरल बनाकर सरकार ने मानों उस कमी की पूर्ति की, जो दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस पत्थर को नापसन्द किया गया था वही आगे चलकर साम्प्राज्य का आधार-स्तम्भ बन गया।

यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख कांग्रेसियों का उल्लेख किया है जो सरकार-द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। लेकिन इसपर से किसीको यह खयाल नहीं बना लेना चाहिए कि जो उच्चपद उन्हें दिये गये उनके लायक शिक्षा, संस्कृति और उच्च चारित्र्य का किसी भी प्रकार उनमें अभाव था। ये उदाहरण तो सिर्फ यह बतलाने की ही गरज से दिये गये हैं कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे भी कांग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी है; और उनके राजनैतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा है जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं वड़ी-से-वड़ी जिम्मेवारी के ओहदों के लिए नाकाविल मान लेती।

## ब्रिटेन की दमननीति व देश में नई जाएति

डफ़रिन की शत्रुता—कॉलिवन बनाम ह्यूम—शासन-सम्बन्धी पाविन्दयां—१२४ ए और १५३ ए धारायें—कर्जन का दमनकारी शासन—सरकारी नौकरियों में अवनित—वंग-भंग— फुलर की धमकी—बङ्गाल का प्रश्न भारतच्यापी होना—राष्ट्रीय शिक्षा—बिष्कार—विपिन वावू—अरिवन्द— नौ निर्वासित नेता—पहला बम—युगान्तर— लन्दन में हिसा—बंग-भंग से इन्कार—वंग-भंग रद करना लेकिन दमन जारी रहना— दमनकारी प्रेस-क़ान्न—न्यू इगिडया—प्रेस देपुटेशन—महासमर का प्रारम्भ—रङ्गभूमि पर श्रीमती वेसेग्ट।

पत्त में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुघार की एक लम्बी कहानी है। जब-जब कुछ सुघार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ। जब-जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ है, तब-तब जोरों का दमन किया गया और उसमें यह नीति रक्खी गई कि जबतक लोग आन्दोलन करते-करते बिलकुल थक न जायें तबतक उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया जाय। लॉर्ड लिटन का १८७० का प्रेस-एक्ट जो जल्द ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पूर्व-सूचना थी। राष्ट्र के बढ़ते हुए आत्मचैतन्य का दूसरा जवाब शस्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दु:ख-रूपी फोड़े को और भी पका दिया। १८८६ में इन्कमटैक्स एक्ट बना। उसका भी तीव विरोध उसी समय किया गया। जैसे-जैसे कांग्रेस हर साल बढ़ती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। लॉर्ड उफरिन ने ह्यूम साहब को यह सलाह दी थी कि वह कांग्रेस का क्षेत्र केवल सामाजिक न रखकर राजनैतक भी बनावें। किन्तु बही लॉर्ड उफरिन फिर कांग्रेस के खुले दुश्मन हो गये और उसे राजदोही कहने लगे। युक्तप्रान्त के तत्कालीन लैपिटनेण्ट गवर्नर सर ऑकलेंण्ड कॉलविन के साथ इस विषय पर ह्यूम साहब की जो खतीकितावत हुई थी, वह ध्यान देने लायक है।

यद्यपि ह्यूम साहव के लिए यह आनन्द की वात है कि १८८६ में वाइसराय लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में और १८८७ में मदरास के गवर्नर ने कांग्रेस का स्वागत किया, लेकिन वाद के सालों में युवतप्रान्त के सर ऑकलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इसे शत्रु-भाव से देखने लग गये। इन महाशय ने कांग्रेस को समाज-सुवार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी। शायद उन्हें यह पता न था कि ह्यूम साहव ने भी शुरू में यही सोचा था, परन्तु लॉर्ड डफरिन के कहने से ही इसे राजनैतिक संगठन का रूप दिया गया। सर ऑकलैण्ड की सम्मित में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और मदरास के अधिवेशन से उग्र-रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार की निन्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में

राजभक्त और देशभक्त ऐसे दो भेद खड़े हो जायँगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि वनने का जो दावा करती है वह ठीक नहीं है। ह्यूम साहब ने इसका मुहतोड़ जवाव दिया।

इलाहाबाद के चीये अधिवेशन में कांग्रेस की अक्रथनीय किठनाइयां हुई। उसे पण्डाल तक के लिए जमीन नहीं मिली। श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सज्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के खिलाफ मदरास (१८८७) के अधिवेशन में शामिल हुआ था और उससे शान्ति-रक्षा के नाम पर २०,०००) की जमानत मांगी गई थी। हालत तेजी से खराब होती गई और १८९० में सरकार का विरोध बहुत बढ़ गया। बंगाल-सरकार ने सब मंत्रियों और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गश्ती-पत्र भेजा, जिसमें उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि "भारत-सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओं में दर्शक-रूप में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग लेने की भी मनाही की जाती है।" कांग्रेस ने गवर्नर के प्राइवेट-सेकेटरी के पास सात 'पास' भेजे थे, वे भी लौटा दिये गये। २५ जून १८९१ को भारत-सरकार ने देशी रियासतों के प्रेसों पर अनेक पावन्दियां लगाने के लिए एक गश्ती-पत्र जारी किया। कांग्रेस ने १८९१ में इसका विरोध किया था।

१८९३ में कोंसिलें और बड़ी कर दी गईं और जनता के थोड़े से प्रतिनिध-७ मदरास में, ६ वम्बई में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) और ७ वंगाल में - उनमें ले लिये गये। इस तरह लोक-प्रतिनिधियों की संख्या वढ़ जाने पर सरकार ने यह जरूरी समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जायेँ। (विस्तार के लिए दूसरे अध्याय का सरकारी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्तावों. के सारांशवाला प्रकरण देखें) पहले शिक्षा-विभाग में यह नियम वनाया गया था कि उसमें भारतीयों और यूरोपियनों के लेने में कोई भेदभाव न रक्खा जाय; परन्तु उनकी योग्यता में जहां समानता कायम रक्खी गई तहां दरजे में विपमता ला दी गई। इसके बाद हिन्दुस्तानी कुछ जगहों पर लिये ही नहीं गये; उनका दरजा कम कर दिया गया और उनकी तनख्वाह और भी कम कर दी गई। होमचार्जेज का प्रवाह भी ३० सालों में ७० लाख पीण्ड से बढ़कर १३० लाख पीण्ड हो गया । १८९७ में १२४ ए और १५३ ए घारायें बनाई गई। इनसे सरकार के प्रति सचमुच असंतोष पैदा हो गया। यह एक घ्यान देने योग्य बात है कि १०८ और १४४ धाराओं का प्रयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर ही किया गया । १८९७ में पूना के प्लेग-सम्बन्धी दंगे के प्रसंग में नातू-बन्धु बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १८९९ में रिहा हो गये । फिर इसका आक्रमण वंगाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये । २० वीं सदी के पहले पांच साल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी, सरकारी गुप्त समितियों का कानून, विश्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लाना जिससे शिक्षा महंगी हो गई, मारतीयों के चरित्र को 'असत्यमय' वताना, वारह सुवारों का वजट, तिव्वत-आक्रमण (जिसे पीछे से तिव्यत-मिशन का नाम दिया गया) और अन्त में वंग-विच्छेद ये सव लॉर्ड कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई स्पिरिट पैदा हो गई।

वंग-भंग ने वंगाली भाषाभाषी जनता की उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो प्रान्तों में वाट

दिया था । इसके परिणामस्वरूप जहां जनता में एक व्यापक और जबर्दस्त आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहां सरकार ने भी उग्रता से दमन शुरू कर दिया । जुलूस, सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे—और उधर सरकार उन्हें रोक देती थी। हड़तालें होती थीं और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिक्षणालयों के नियम और भी सख्त कर दिये गये तथा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने से रोक दिया गया। पूर्वी बंगाल के लैफ्टिनैण्ट गवर्नर सर वैम्फील्ड फुलर नें बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाकर धमकी दी कि "सम्भव है खून-खराबी करनी पड़े।" इसके साथ ही पूर्वी वंगाल में गुरखा पलटन के आने की घोषणा भी की गई। यह सब तब हुआ, जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार 'जनता में हिंसा की भावना का चिन्ह तक नहीं पाया जाता था।' लेकिन जैसे गैंद को जितने जोर से जमीन पर फैंको वह उतनी ही जोर से ऊँची उठती है और ढोल को जितना ही पीटो उतना ही अधिक आवाज करता है, ठीक उसी तरह सरकार की उत्तरोत्तर उग्न और नग्न रूप घारण करनेवाली दमन-नीति के कारण नवजाग्रत चेतना भी सचमुच व्यापक, विस्तृत और गहरी होती गई। देश के एक कोने में जो घटना होती थी वह सारे देश में फैल जाती थी। सरकार का प्रत्येक दमन-कार्य देश में उलटा असर करता था। सम्पूर्ण भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल बना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़कर आन्दोलन को ज्यादा गहरा रंग दे दिया। 'कैनल कालोनाइजेशन विल' ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, जिसके सिल-सिले में लाला लाजपतराय और सरदार अजितसिंह को देश-निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकत्ता-कांग्रेस नें ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी की अपना सभापति चुना। दादाभाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की रोप-ज्वाला को और भी प्रचण्ड कर दिया।

राजनैतिक-सभाकों व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का विहण्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ। केवल पूर्वीवंगाल में २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस सर गुरुदास वनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'वंग-जातीय विद्या-परिपद' की स्थापना की गई। वायू विपिनचन्द्र पाल सम्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे। १९०७ में आन्ध्र-देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रैनिंग कालेज के विद्यायियों ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यायियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय संग्राम के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की वेरोक दमन-नीति ने देशभक्तों और वीर सिपाहियों को पैदा किया।

१९०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस कियात्मक प्रस्तावों पर जोरों से अमल भी किया। जहां कि वंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पंजाब व आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, तहां स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। इस बार करघे में 'फटका शाल' भी इस्तैमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वाता- कांग्रेस का इतिहास : भाग १

60

षरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार का दमन भी बढ़ता गया। दमन-नीति से पोपण पाकर राष्ट्रीय अभ्युत्यान उलटा बढ़ने लगा।

इस समय वंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रंगमंच पर आकर बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। उनमें से एक विपिन वांवू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे अरिवन्द वांवू भारत के राजनैतिक आकाश में वरसों तक उज्ज्वल सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा-आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इंग्लेण्ड में उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण में ही पले और अंग्रेजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। घृडसवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सर्विस में वह कोई जगह न पा सके थे। वह बड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, जैसे यहां प्रायः यूरोपियन आते हैं। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके प्रकाश की प्रभा एक वाढ़ की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई।

वंगाल से नौ नेता निर्वासित किये गये—कृष्णकुमार मित्र, पुलिनिवहारी दास, इयाम-सुन्दर चक्रवर्ती, अश्विनीकुमार दत्त, मनोरंजन गृह, सुवीवचन्द्र मिल्कि, शचीन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग । ये नेता वंगाल को और विशेषकर युवक वंगाल को संगठित कर रहे थे। पराक्रम और शौर्य उस समय के आदर्श थे। दूसरी तरफ सर वैम्फील्ड फुलर का आदर्श 'गुरखा सेना' व 'यदि आवश्यक हो तो खून-खरावी' थे। १९०८ में स्थिति चरम सीमा को पहुँच गई थी। अखवारों पर मुकदमे चलाना एक आम वात हो गई। 'युगान्तर', 'संध्या' 'वन्देमा-तरम्' नई जागृति के प्रचारक पत्र थे, वे सव वन्द कर दिये गये। 'संध्या' के सम्पादक देशभक्त बह्मवांघव उपाध्याय अस्पताल में मर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमों से गुजरने के वाद श्रीअरिवन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड़कर पांडिचरी चले गये और वहां आश्रम स्थापित करके रहने लगे।

श्रीअरिवन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड़कर पांडिचरी चले गये और वहां आश्रम स्थापित करके रहने लगे। ३० अप्रेल १९०८ को मुजफ्तरपुर में दो िस्त्रयों —श्रीमती और कुमारी कैनेडी —पर दो वम गिरे। ये वम स्थानीय जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बनाये गये थे। इस अपराध के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुवीराम वसु को फांसी की सजा मिली। उसकी तसवीरें सारे देश में घर-घर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलनेवाले 'युगान्तर' के कालमों में हिसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस युवक को लम्बी सजा मिली, तो उसकी बूढी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्प प्रकट किया और 'वंगाल' की ५०० स्त्रियां उसे वधाई देने उसके घर पर गईं। उस युवक ने भी अदालत में यह घोषणा की कि मेरे पीछे अखवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ आदमी मौजूद हैं। इसी विश्वास के कारण यह आन्दोलन इतना फूला-फला। राजद्रोह या वण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग राजद्रोह का यथाशिवत प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन अपनी वरीयत या छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते। 'वन्देमातरम्' में राजिबद्रोहात्मक लेखों के लिए श्री अरिवन्द पर जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम में अपवाद न या। महाराष्ट्र में १३ जुलाई १९०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्य में भी हिर सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य सज्जन पकड़े गये। पान दिनों की मुनवाई के वाद लोकमान्य तिलक की छ: साल देश-निकाले की सजा मिली। १९८९७ में छूटी हुई छ: मास की कैद भी इसके साथ

जोड़ दी गई। आन्यू के श्री हरि सर्वोत्तमराव को नौ महीने की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ अपील की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी। राज-द्रोह के लिए पांच साल सजा देना तो उन दिनों मामूली वात थी। इसके बाद जल्दी ही राजद्रोह देश से गायव हो गया। वास्तव में यह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह वम व पिस्तील ने ले ली। १९०८ में राजद्रोही सभावन्दी-कानून व 'श्रेस एक्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल बाद किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट भी वन गया। सभावन्दी विल पर वहस करते हुए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि "युवक हाय से निकले जा रहे हैं और यदि हम उन्हें वश में न रख सकें, तो हमें दोप मत देना।"

कभी-कभी इक्के-दुक्के राजनितिक खून भी होने लगे जिनमें सबसे साहसपूर्ण खून १९०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जन वाइली का हुआ था। यह खून मदनलाल विगड़ा ने किया था, जिसे वाद में फांसी दीगई। अभियुक्त को बचाने की कोशिश करनेवाले डॉ० लालकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फांसी की सजा दी गई। लाहौर (१९०९) में होनेवाले कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के सभापित पं० मदनमोहन मालवीय ने इन घटनाओं तथा नासिक के कलक्टर मि० जैनसन की हत्या पर दुःख प्रकट किया। लन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समर्थंक थे। मिण्टो-मोलें सुधारों, या भारत-सरकार और मदरास व बम्बई की सरकारों की कौंसिलों में भारतीयों के लेने से भी यह बढ़ा-चढ़ा वैमनस्य शान्त न हुआ। जवतक बंग-विच्छेद उठा न लिया जाय, तवतक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रीय जाता था। यदि वह आन्दोलन के आगे एकबार भी झुक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती थी। उसे डर था कि यदि एकबार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे। तब वंग-भंग के कारण जो सांप-छछूंदर की सी हालत होगई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता ढूंढा गया। जब लॉर्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हार्डिंग को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह लॉर्ड कू भारत-मन्त्री वने, भारत में ब्रिटिश नरेश जार्ज पंचम के राज्याभिषेक-महोत्सव का लाभ उठाकर वंग-भंग रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले आये।

जब यह कहा जाता है कि वंग-भंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि स्थिति प्रथापूर्व कर दी गई। पहले पिश्चमी वंगाल और आसाम-सिहत पूर्वी वंगाल के रूप में वंग-भंग किया गया था। अब उसका रूप बदल दिया गया। पहले बिहार को पिश्चमी वंगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर और उड़ीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त वना दिया; अर्थात् आसाम के साथ पूर्वी और पिश्चमी वंगाल के दो प्रान्तों के बजाय अब तीन प्रान्त हो गये—वंगाल एक प्रान्त, बिहार छोटा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्याभिषेक के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को पृथक् प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया है। कहते हैं कि लार्ड हार्डिंग ने दक्षिण अफ्रीका में शर्तवन्दी कुली-प्रथा को नष्ट कर तथा वंग-मंग को रद करके अपना शासन काल स्मरणीय बना दिया, लेकिन वस्तुतः जिस घटना ने उनका शासन चिरस्मरणीय बनाया वह २५ अगस्त १९११ का खरीता था। यह खरीता ही भावी सुधारों का आधार रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को बिना किसी ननुनच के स्वीकार कर लिया था।

इन सब सफलताओं के बाद, जिनका श्रेय कांग्रेस को था, यह स्वामाविक था कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन (कलकत्ता, १९११) बहुत खुशी के साथ मनाया जाता । श्री सुरेन्द्रनाय वनर्जी ने, बंगाल को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद दी थी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च आशा प्रकट की थी कि "भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतंत्र संघ-साम्प्राज्य का एक अभिन्न अंग बनेगा।" लेकिन इन सब आशाओं और खुशियों में भी लोग राजद्रोही समावंदी-कानून १९०८, प्रेस-एक्ट १९०८ और क्रिमिनल लाँ एमेण्डमेण्ट एक्ट (१९१०) को भूले नहीं थे। इन्होंके द्वारा तो जनता की आजादी की जड़ पर कुल्हाड़ा चल गया था। इन सबसे बढ़कर १८१८ का रेगुलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तों के रेगुलेशन अवतक मौजूद थे, जिनकी रू से १९०६-८ के देश-निकाल जगह-जगह दिये गये थे। भारत में बननेवाले कपड़े पर 'उत्पत्ति-कर' भी अवतक मौजूद था। इनकी बदौलत जान-माल की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग-वंघों के हित खतरे में थे। इन सबसे भी बढ़कर अवतक राजनैतिक कैदी जेलों में बन्द थे। लोकमान्य तिलक मधुमेह रोग में ग्रस्त होकर अकेले और बिना किसी मित्र के लेकिन वृहता और घैर्य के साथ मंडाले के किले में कैद थे। इस समय श्री गोखले के प्राथमिक शिक्षा-विल की बहुत चर्चा थी, जिसके पास होने की जम्मीद बहुत कम थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की बुरी हालत थी जिसके लिए देशव्यापी आन्दोलन की जरूरत थी।

१९११ में यह हालत थी। १९१२ में राजनैतिक खिचाव कुछ-कुछ कम हो गया था। लेकिन इसी वर्ष में एक भारी दुर्घटना हो गई। लाई हार्डिंग जब जुलूस के साथ हाथी पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, किसीने उनपर वम फैंका, और वह मरते-मरते वचे। इसपर वांकीपुर में कांग्रेस ने, सभापित के भाषण के वाद, वरखास्त होने के रिवाज को तोड़कर, इस घटना पर दुःख तथा आक्रमण पर रोष-प्रकाश का तार लाई हार्डिंग के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के वाद प्रेस का और कठोरता से नियंत्रण होने लगा, जिससे प्रेस-एक्ट को रद करने की लगातार आवाज ने भी १९१३ में जोर पकड़ लिया। कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध करती रही। १९०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अधिक खराव था, जिसे १९१० में स्थायी कानून वना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भारत-सरकार के लॉ-मेंबर थे।

माण्टफोर्ड-सुघारों के बाद किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर वाकी सब दमनकारी कानून रद कर दिये गये। वंग-भंग के रद किये जाने और हिंसाबाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेस-एक्ट से लोगों को सख्त तकलीफें झेलनी पड़ती थीं। इघर राजनैतिक बातावरण में जो एक स्तव्यता और शान्ति आ गई थी, उसकी जगह १९१४-१८ के महासमर की हलचल ने ले ली और इस भीषण विश्व-क्रान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोपजनक घटना हो गई। वंग-भंग के दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय आदशों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रक्खा था। १९१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-सामाज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम-लीग ने अपने गत अविवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक भविष्य दो महान् जातियों (हिन्दू और मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर है।" कांग्रेस ने १९१३ में मुस्लिम-लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की।

जुलाई १९१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फूांस का दरवाजा खटखटा रहा था, लॉर्ड हार्डिंग ने वड़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फीज वाहर भेज दी। इंग्लैण्ड बड़ी आफत में था। हिन्दुस्तान में फीज इसलिए रक्बी गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैण्ड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्या ? लॉर्ड हार्डिंग ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया । मार्सेल्स में एक दिन भी आराम किये वगैर हिन्दुस्तानी फीज फलांडर्स-रणक्षेत्र में, जहां अग्नि-वर्ष हो रही थी, भेज दी गई। उस फीज ने मित्र-राष्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुँचने पर १९१५ के फरवरी-मार्च में उनपर आ जाती। १९१४ की कांग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया - "वर्तमान आपत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजभित का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजभिक्त को और भी गहरी व स्थिर बनावे और उसे साम्प्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले। ऐसा करने के लिए यहां और वाहर सम्प्राट् की भारतीय और अन्य प्रजा के वीच जी द्वेपजनक . भेदभाव है उसे दूर करदे, २५ अगस्त १९११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतंत्रता के वारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को संव-साम्राज्य का एक अंश बनाने और उस हैसियत के पूरे अधिकार देने के लिए जो काम जरूरी हो वह सब करे।" हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं की कक्षा कितनी ऊँची थी। श्रीमती वेसेण्ट ने भारतीय समस्या को पुरस्कार के आधार पर पेश नहीं किया, विलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में रक्खा । उन्होंने १९१४ के मदरास-अधिवेशन में वड़ी दिलेरी के साथ 'जैसे के साथ तैसा' के सिद्धान्त के व्यवहार पर अमल होने की यह मांग पेश की, कि जिन देशों से भारतीय निकाले जाते हों उनका माल हिन्दुस्तान में न मंगाया जाय। श्रीमती वेसेण्ट ने लॉर्ड पेण्टलैण्ड के समय में होमहल का महान् आन्दोलन उठाया। वही पुराना कार्यक्रम-स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरूल-पुनर्जीवित किया गया । उन्होंने मदनपल्ली-स्थित अपनी थियोसोफिकल शिक्षण-संस्थाओं का सरकारी विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध तोड़ दिया और अडचार में एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोल दिया । सिन्ध तया अन्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल खोले और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ॰ अरण्डेल के सभापतित्व में एक शिक्षा-सिमिति संगठित की । श्री० वी० पी० वाडिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमहल लीग का जोरों से संगठन किया। दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे। 'न्यु-इण्डिया' (दैनिक) के कालमों द्वारा होमहूल-लीग का खूव प्रचार व कार्य होता था। विद्यार्थी भी इस आन्दोलन में बड़ी बक्ति वन गये थे पर, लॉर्ड पेण्टलैण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म निकाल दिया । मामूल की तरह आन्दोलन के बाद दमन-नीति का दीर शुरू हुआ और श्रीमती बेसेण्ट तथा मि० अरण्डेल व वाडिया १६ जून १९१७ को उटकमण्ड में नजरवन्द कर दिये गये।

# हमारे श्रंग्रेज हितेषी

जॉन ब्राइट—हेनरी फॉसेट—ए० ओ० ह्यूम—सर विलियम वेडरवर्न—चार्स बेडला— डञ्ल्० ई० ग्लैडस्टन—लार्ड नार्थबुक—ड्यूक आफ आर्जाइल—लार्ड स्टैनले आफ अर्टर्ली— अर्डले नार्टन—जनरल वृथ

रत के राजनैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के कुछ सदस्यों और वड़े-बड़े अंग्रेजों ने भी अच्छा भाग लिया है। ह्यूम साहव ने कांग्रेस का संगठन तो बहुत बाद में किया था। इससे पहले ही पार्लमेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नों में दिलचस्पी लेने लग गये थे । भारत के विषय में पार्लमेण्ट में जो चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भावना नि:स्वार्थ भी रहती थी । पिछली शताब्दी के पचास से सत्तर वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहब ने भारत का खूव पक्ष-समर्थन किया । उन्होंने १८४७ में पार्लमेण्ट में प्रवेश किया । उस समय से १८८० तक इस देश के भाग्य में बहुत उतार-चढ़ाव आये, पर ब्राइट साहब का भारत-प्रेम बराबर बना रहा। इनके वाद फॉसेट साहव की वारी आई। यह १८६५ में पार्लमेण्ट के सदस्य हुए और १८६८ में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत की वड़ी-वड़ी नौकरियों की परीक्षायें केवल विलायत में न होकर भारत और इंग्लैण्ड दोनों में साथ-साथ हों। १८७५ में इंग्लैण्ड में भारतवर्ष के खर्च से तुनी के सुलतान के लिए लॉर्ड सेल्सवरी ने जो नाच करवाया था इसकी फॉसेट साहव ने निन्दा की। उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह हृदय से भारत के हितैपी बने रहे। इन्होंके विरोध से अवीसीनिया की लड़ाई का सारा खर्च भारत के मत्ये न मढ़ा जाकर आधा इंग्लैण्ड पर पड़ा। डंचुक ऑफ एडिनवर्ग ने भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोष से दिये जाने का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश-युवराज की भारत-यात्रा के खर्च के ४, ५०,०००) के भार से भी इन्होंने हमारे देश को वचाया। लॉर्ड लिटन ने कपड़े का आयात-कर वन्द कर दिया, दिल्ली में दरवार किया और अफगान-युद्ध मोल ले लिया था:। इन करत्तों का फॉसेट साहव ने विरोध किया । कृतज्ञ भारत ने भी इन उपकारों का बदला तुरन्त दिया। १८७२ में कलकत्ते की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसेट साहब पार्लमेण्ट के चुनाव में हार गये तो आगामी चुनाव के लिए सहायतार्थ उन्हें १०,००० ६० से अधिक की यैली भेंट की गई।

ह्यूम साहव ने पार्लमेण्ट की भारत-समिति और कांग्रेस के संगठन में जो भाग लिया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी और गैर सरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जानना हमारा कर्तव्य है। वह भारत की सिविल सर्विस में अनेक पदों पर रहे। जब वह जिला-

मजिस्ट्रेट रहे, इन्होंने साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निषेघ, देशी-भाषाओं के समाचार-पत्रों की उन्नति, वाल-अपराधियों के सुघार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम किया । इन्हें किसी वात में रस या तो गांव और खेती में । इन्हें किसी वात की चिन्ता थी तो जनता की । इन्होंने घोषित किया था, कि "सरकार तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तु स्वतंत्र और सभ्य सरकार की पायदारी और स्यायित्व तो इसीमें है कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय .और उसमें सरकार की अच्छाइयों की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाय।" ह्यूम साहव के इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन् १८५९ के अपने एक गश्ती-पत्र में दिया । इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय और कलक्टर साहब लोगों को पाठवालाओं में अपने वालकों को भेजने की या पाठशालाओं की सहायता करने की प्रेरणा न करें । ह्यूम साहव ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्के की चीज है। ह्चुम साहव का दूसरा प्रिय विषय था पुलिस का सुधार । उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को विलकुल अलग-अलग कर दिया जाय। आवकारी के बारे में वह लिखते हैं:-- "जहां एक ओर हम अपनी प्रजा का आचरण भृष्ट करते हैं, तहां दूसरी ओर हमें उसकी वर्वादी से कोई आर्थिक लाभ भी नहीं होता। यह सारी आय पाप की कमाई है और इस पुरानी कहावत को सिद्ध करती है कि पाप की कमाई यों ही जाती है। आवकारी से हमें एक रुपया मिलता है तो उसके वदले में एक रुपया प्रजा का अपराधों के रूप में खर्च ही जाता है और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में लगा देना पड़ता है । अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कोई आशा नहीं दीखती, किन्तू मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन आंखों से हमारे भारतीय शासन के इस बड़े भारी कलंक को सच्चे ईसाई तरीके पर घुला हुआ देख सकूंगा।"

१८५९ के अन्त में ह्यूम साहव की सहायता से 'पीपल्स-फूण्ड' (लोक-मित्र) नामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया । इसकी छः सौ प्रतियां संयुक्तप्रान्त की सरकार खरीदती थी। वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर भारतमंत्री के मार्फत महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता था। १८६३ में ही ह्यूम साहत्र ने जोर दिया कि वाल-अपराधियों के सुधार-गृह बनाये जायें। चुंगी की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुंगी की लम्बी-चौड़ी रुकावटों को धीरे-धीरे दूर करवा दिया। इससे पहले सरकार ने अपने नमक वैचनें के एकाधिकार की रक्षा के लिए अढ़ाई हजार मील तक ऐसी हदबन्दी कर रक्षी थी कि राज-पूताने की रियासतों से सस्ता नामक अंग्रेजी इलाके में आही नहीं सकता था। कहा जाता है कि यह मनहूस किलेबन्दी पिश्चम से पूर्व तक भारत के आर-पार, अटक से कटक तक, सिन्धु नदी से वंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी। ह्यूम साहव की इस सफलता पर भारत-मंत्री ने भी उनकी प्रशंसा की थी।

१८७९ ई० में ह्यूम साहव ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की । लॉर्ड मेयो की उसके साय सहानुभूति भी थी । परन्तु वह योजना थों ही गई । मुकदमेवाजी के बारे में उनकी राय यह थी कि देहाती इलाकों में किसानों को महाजनों की गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेवारी दीवानी अदालतों पर है। उन्होंने सिफारिश की कि ग्रामवासियों के कर्ज के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और

जहां-के-तहां निपटाने चाहिएँ, उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गांव-गांव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के लेनदेन के मुकदमे गांव के बड़े-बूढों की सहायता से तय कर दिया करें। इन न्यायाधीशों पर कोई जाव्ते या कानून-कायदे की पावन्दी नहीं होनी चाहिए। ह्यूम साहब कहते थे कि जो लोग देहात को जानते हैं उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि जो आदमी अदालत में पैर रखते ही झूठ बोलने में कुछ भी संकोच नहीं करता उसीसे जब ग्रामवासी-पड़ौसियों के बीच में पंचायती चबूतरे पर बैठे हुए ब्यक्तिगत प्रश्न किये जाते हैं तब असत्य बात कहने का उसे साहस ही नहीं होता। वहां तो सबको एक-दूसरे की बातें मालूम रहती हैं। १८७९ ई० में इसी ढंग की एक योजना दक्षिण की कष्ट-पीड़ित प्रजा की भलाई के लिए बनाई गई थी। परन्तु बम्बई-सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

१८७० ई० से १८७९ तक ह्यूम साहब भारत-सरकार के मन्त्री रहे; परन्तु उन्हें वहां से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक-स्वर से निन्दा की, परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुई। लॉर्ड लिटन ने स्यूम साहब को लैफ्टिनेण्ट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव किया। स्यूम साहब को यह स्वीकार न हुआ। वह यह समझते थे कि इसमें खान-पान और राग-रंग की जितनी झंझट है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूसरा प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) बना दिया जाय। यह बात इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री लॉर्ड सेल्सबरी को पसन्द नहीं आई, क्योंकि स्यूम साहब वाइसराय नॉर्थबुक को इस बात के लिए पवका कर रहे थे कि कपड़े पर से आयात-कर न उठाया जाय। स्यूम साहब ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया। उन्होंने लग-भग तीन लाख रुपया पिक्षयों के अजायवघर पर और लगभग साठ हजार रुपया 'भारत के शिकारी पक्षी' नामक ग्रंथ की तैयारी में खर्च किया था।

सर विलियम वेडरवर्न की सेवायें तो इतनी प्रस्थात हैं कि उनका वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश कांग्रेस कमिटी को चलानें में वर्षों तक उन्हींका मुख्य हाथ रहा। कांग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वार्षिक खर्च करती थी। वेडरवर्न साहव वम्वई में १८७९ ई० में, और इलाहाबाद में १९१० ई० में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों के सभापित हुए। जार्ज यूल साहव इलाहाबाद के १८८८ वाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापित हुए। इसके बाद तो हर साल पार्लमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और कांग्रेस के अधिवेशनों पर उपस्थित रहने लगे। इन प्रसिद्ध लोगों में से नशा-निपेध के महान् प्रचारक उच्ल्यू० एस० केइन साहव, जिसका कोई हिमायती न हो उसके हिमायती चार्ल्स बैंडला साहव, सेम्युअल स्मिय साहव और डाक्टर रुदरफोर्ड और क्लार्क साहव के नाम डल्लेखनीय हैं।

रैमजे मैकडॉनल्ड साहव तो १९११ में कांग्रेस-अधिवेशन का सभापति-पद मी सुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त हो जानें से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। केवरहार्डी, होलफोर्ज, नाइट, मैक्स्टन, कर्नल वैजवृड, वेनस्पूर, चार्ल्स रॉवर्टसन और पैथिक लॉरेन्स आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर और कांग्रेस-अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर गये। परन्तु १८८९ ई० में चार्ल्स बैंडला साहव का जो स्वागत किया

गया वहं शान-शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंने राजभिक्त की जो व्याख्या की वह वड़ी मार्के की थी। उन्होंने कहा, "जहां आंख मूंदकर आज्ञा-पालन करने की वृत्ति होती है वहां सच्ची राजभिक्त का अर्थ तो यह है कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार के लिए कुछ करने की वाकी न रहे।" परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजभिक्त की दूसरी ही है। उसके खयाल से प्रजा को खुद कुछ न करना चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए।

ग्रैडला साहव ने १८८९ में कांसिलों के सुघार के लिए एक कानून का मसविदा (विल) वनाया और उसे लोकमत-संग्रह के लिए प्रचारित किया। इस मसविदे में कांग्रेस के तत्कालीन विचारों का समावेश था और कांग्रेस ने भी ग्रैडला साहव के इच्छानुसार कुछ सूचनायें पेश कीं जिनमें भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदर्शित होता था। आगे चलकर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु पार्लमेण्ट में ग्रैडला साहव की स्थिति इतनी मजबूत थी कि लॉर्ड कॉस का पहला मसविदा भी ग्रैडला साहव के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। उनका दूसरा मसविदा भी तब मंजूर हुआ जब उसमें प्रस्तावित सुवारों की पहली किस्त के साथ में, अप्रत्यक्ष ही सही, कींसिलों में निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

विलियम रावर्ट ग्लैंडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साय नहीं लिया जा सकता। भारत में ग्लैंडस्टन साहव वड़े लोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी कांग्रेस-आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सहमित। उन्होंने १८८८ में कहा था, "इस महान् राष्ट्र की उठती हुई आकांक्षाओं के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा।" लगातार कई वर्ष तक ग्लैंडस्टन साहव की वर्षगांठ पर कांग्रेस की ओर से वचाई के प्रस्ताव होते रहे। उनकी ८२ वीं जयंती २५-१२-१८९१ के दिन थी और कांग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया। इतने दूर देश के राजनीतिज्ञ के प्रति इतनी असाचारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होंने आयर्लण्ड की भांति भारत के अधिकारों का भी पक्ष-समर्थन किया था। ग्लैंडस्टन साहव भारत के एक हितैपी समझे जाते थे और अर्डले नॉर्टन साहव ने १८९४ की दसवीं कांग्रेस के अवसर पर उनके इस मन्तव्य को दोहराया भी था—"मेरा विश्वास है कि पार्लमेण्ड की अनजान में, देश को वताये विना ही, कींसिल के एकान्त कमरों में, अकस्मात् एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतंत्रता सर्वथा नष्ट हो गई है। में समझता हूँ कि ऐसा कानून ब्रिटिश-साम्प्राज्य के लिए कलंक है।" जब १८९८ में ग्लैंडस्टन साहव का देहान्त हुआ तो कांग्रेस ने सच्चे दिल से ब्रोक मनाया।

लॉर्ड नॉर्यंब्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८९३ के अपने नवें अधिवेशन में कृतज्ञता प्रकट की। इन्होंने पार्लमेण्ट में इस वात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से 'होम चार्जेंज' के नाम पर जो विशाल यन-राशि खिंची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय। यह घन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख ड्यूक ऑफ आर्जाइल के ये वावय उद्धृत किये थे कि "भारत में बाम लोगों को यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कष्ट है, पहले ही वह कष्ट दूर कर दिया जाना चाहिए।" सार्वजनिक प्रश्न पर ड्यूक साहव वड़े प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे। वाचा महोदय ने कांग्रेस के १७वें अधिवेशन में उनके इस कयन को दोहराया था कि "ग्रामीण भारत की विशाल जन-संख्या में जितना चिर-दारिद्रय फैला हुआ है और उनके जीवन-साधनों का माप जितना नीचा और स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाहरण पाइचात्य जगत् में कहीं नहीं मिलता।"

इन्हीं डचूक महोदय ने १८८८ में कहा था कि "अंग्रेजों ने अपने दिये हुए वचनों और किये हुए करारनामों का पालन नहीं किया ।"

इन हितैपियों में एक थे एल्डले के लॉर्ड स्टैनले। उन्होंने अपने जीवन का उत्तम भाग भारत में ही व्यतीत किया और भारत के अभ्युत्थान के लिए परिश्रम किया। १८९४ में उन्होंने भारत-मंत्री की कौंसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "यदि भारत-मंत्री पर कौंसिल का नियंत्रण रहे तो भारत-मंत्री का पद उठा दो। यदि कौंसिल पर भारत-मंत्री का नियंत्रण रहे तो कौंसिल को मिटा दो। यह द्विविध-शासन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और वाधक है।" उन्होंने भारत-मंत्री और उसकी कौंसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये।

एक महान् व्यक्ति का उल्लेख करना और वाकी है। यह थे जनरल वूथ। इन्होंने १८९१ की नागपुर-कांग्रेस में एक योजना मेजी कि हजारों निर्धन और अपंग लोगों को देश की वंजर भूमि पर किस प्रकार वसाया जा सकता है। इन्हें तार-द्वारा उचित उत्तर दिया गया।

इस संक्षिप्त विवरण में सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओं का उल्लेख किये विना भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्ण से पुराना सम्बन्ध रहा था। ज्योंही आसाम के इन चीफ किमश्नर साहव ने पेंशन ली त्योंही कांग्रेस ने अपने १९०४ वाले वम्बई के अधिवेशन का सभापति-पद ग्रहण करने को इन्हें आमंत्रित किया। इन्हींने पहले-पहल भारत के संयुक्त राज्य की कल्पना की थी।

# हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग

दादाभाई नौरोजी—आनन्द चार्लू—दीनशा एदलजी वाचा—गोपाल कृष्ण गोखले— जी॰ स्वस्त्राय ऐयर—यद्रुद्दीन तय्यवजी—काशीनाथ त्र्यम्यक तेलङ्ग—उमेशचन्द्र वनर्जी— वाल गंगीधर तिलक—पं॰ अयोध्यानाथ—स्रोन्द्रनाथ वनर्जी—मद्रुनमोहन मालवीय— लाला लाजपतराय—फ्रिरोजशाह मेहता—आनन्द्रमोहन वस्रु—मनमोहन घोप—लालमोहन घोप— विजयराधवाचार्य—राजा रामपालिसह—कालीचरण वनर्जी— नवाय सय्यद् मुहम्मद् वदादुर— दाजी आवाजी खरे—गंगाप्रसाद वमां—रघुनाथ निसह सुधोलकर—शंकरन् नायर—केशव पिल्ले—विपिनचन्द्र पाल—अम्बिकाचरण मुजुमदार—भ्पेन्द्रनाथ वस्रु—मज़हरुल हक्न—महादेव गोविन्द रानांड—विश्वनगरायण दर—रमेशचन्द्र दत्त—स्ववाराव पन्तुलु—ला॰ मुरलीधर—सिंचदानन्दिसह।

हमें उन महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जिलयां अपित करनी चाहिएँ, जिन्होंने राष्ट्रोद्धार के इस आन्दोलन की शुष्आत की और कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-वोकर तैयार किया। आज हमें कांग्रेस का जैसा विस्तृत संगठन और महान् राष्ट्रीय कार्य- कम दिखलाई पड़ता है, हम शायद यह समझें कि यह सब हमारे ही वक्त में और हमारे ही प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण या वह आज के कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न हो; इसी तरह यह भी सम्भव है कि पुराने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पसन्द न हुआ होता। लेकिन हमें यह व्हिंगज न भूलना चाहिए कि आज हम जो-कुछ भी कर सके हैं और करने की आकांक्षा रखते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके हारा किये गये प्रयत्नों और महान् विल्दानों के फलस्वरूप ही। इसलिए उन बुजुर्गों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं और जो ईश्वर-कृपा से आज भी हमारे वीच मौजूद हैं उनकी महान् सेवाओं और कुरवानियों का यहां उल्लेख किये विना हम आगे नहीं चल सकते।

#### दादाभाई नौरोजी

कांग्रेस के बड़े-बूढ़ों की सूची में सबसे पहला नाम दादाभाई नीरोजी का आता है, जो कांग्रेस की शुरुआत से लेकर अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस को सर्व-साधारण की दासन-सम्बन्धी शिकायतें दूर कराने का प्रयत्न करनेवाली जन-सभा से बढ़ाते-बढ़ाते स्वराज्य-प्राप्ति (कलकत्ता १९०६) के निश्चित उद्देश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिषद् पर पहुँचा दिया। १८८६, १८९३ और १९०६ में—तीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए; और बरावर

कांग्रेस के साथ रहते हुए इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के झण्डे को ऊँचा रक्खा। दूसरी वार उन्हें जो कांग्रेस का सभापित चुना गया, वह सेण्ट्रल फिन्सवरी से उनके कामन-सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी में था; क्योंकि उस समय इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख-दर्द दूर कराने के लिए लन्दन में आन्दोलन जारी किया जाय । १८९१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर के साथ पेश हुआ, कि जबतक लन्दन में अधिवेशन न हो ले तवतक कांग्रेस को स्थिगत रक्खा जाय; लेकिन वह अस्वीकृत होगया। ठीक इसी समय ह्यूम साहव इंग्लैण्ड जानेवाले थे, और इसी समय के लगभग कामन-सभा में भारत से चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाने की मांग भी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में दादाभाई नौरोजी दूसरी बार कांग्रेस के सभापति चुने गये, जिन्होंने इस अवसर से लाम उठाकर ब्रिटेनवालों को इस बात की प्रेरणा की, कि वे "इस शक्ति (शिक्षित भारतीयों) को अपनी ओर खींचने के वजाय अपनेसे दूर न फैंकें- अपना विरोधी न बनावें।" विटिश-राज्य की न्यायपरायणता में दादाभाई का बहुत विश्वास या और वह अन्त तक कायम रहा। १९०६ में दादाभाई कलकत्ते के अधिवेशन के सभा-पति हुए । उस समय हिन्दुस्तान मानों एक खौलते हुए कढ़ाव में था; १६ अक्तूवर १९०५ को जो वंग-भंग किया गया था, उससे देश-भर में एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी वंगाल असन्तोप से उवल रहा था। हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ उमाड़ा जा रहा था। विशेष कानूनों (थाडिनेन्सों) का शासन जारी किया गया। कानून और व्यवस्था के लिए फौज और ताजीरी पुलिस की तैनाती का नया कम चला, और वरीसाल में होनेवाली प्रान्तिक-परिपद् पुलिस-द्वारा भंग की गई—डॉ॰ रासविहारी धोप के शब्दों में कहें तो, "शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने अन्बाघुन्धी के साथ शान्ति का ही खुन कर डाला था।" दादाभाई ने बताया कि १८९३-९४ के वाद जनसंख्या तो १४ प्रतिशत ही बढ़ी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिशत बढ़ गया है; और १८८४-८५ से लें तब तो जहां जन-संख्या १६ प्रतिशत बढ़ी है वहां यह खर्च ७० प्रति-शत बढ़ा है। १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो अकेला सैनिक व्यय ही बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंग्लैण्ड में किया जाता था। कांग्रेस के सारे वायु-मण्डल में उस समय विहण्कार की भावना छाई हुई थी। वायू विपिनचन्द्र पाल ने विहिष्कार शब्द को और भी व्यापक-रूप दिया और सरकार से सब तरह का सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिए कहा ! प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका अर्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने जुदा-जुदा किया । मालवीयजी ने इसका अर्थ देशी उद्योग-घन्धों का संरक्षण किया । लोकमान्य तिलक ने मध्य-श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा इस्तैमाल किये जानेवाले विदेशी कपड़े के दु:खद दृश्य का अन्त करने के लिए राष्ट्र की और से किये जानेवाले दृढ़ निश्वय, विल-दान और स्वावलम्बन को स्वदेशी कहा। लालाजी ने इसका अर्थ देश की पूंजी को वचाना और मुरक्षित रखना वतलाया और स्वयं दादाभाई के लिए, यह आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी सुवार तथा शिक्षा-प्रचार की पुकार थी;- क्योंकि शिक्षा-प्रचार के ही कारण लोगों में स्वराज्य की भृत पैदा हुई थी। इस अस्सी वरस के वूढे ने ६,००० मील दूर (इंग्लैण्ड) से यहां आकर स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पुकार और पैदा कर दी, यह देखकर 'इंग्लिशमैन' इनपर उवल पड़ा था। लेकिन भारतीय मांगों के लिए रास्ता इस तरह अपने-आप साफ हो रहा था । १९०५ में गोखले ने स्व-शासन की ओर प्रगति करने के लिए चार उपाय बताये

आनन्द्र मोहन वोस सी० शंकरन् नायर मु० रहीमतुहा सयानी मदरास, १८९८ अमरावती, १८९७ कलकत्ता, १८९६ दीनशा ईदलजी वाचा नारायण चंदावरकर रमेशचन्द्र दत्त कलकता, १९०१ लाहीर, १९०० लखनऊ, १८९९ गोपाल ऋष्ण गोखले हेनरी काटन लाल मोहन घोप बनारस, १९०५ बम्बई, १९०४ मदरास, १९०३



थे, जो १९०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल कर लिये गये। इस प्रकार दादाभाई के सभापितत्व में होनेवाले कलकत्ता-अधिवेशन में चार मुख्य प्रस्ताव पास हुए, जिनमें स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"इस कांग्रेस की राय है कि स्वराज्य-प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी चलाई जाय और उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जायें—

- (क) जो परीक्षायें केवल इंग्लैण्ड में होती हैं वे भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथ-साथ हों और भारतवर्ष में ऊँची नौकरियों पर जितनी नियुवितयां होती हैं वे सब केवल प्रतिस्पर्टी-परीक्षा हारा हों।
- (ख) भारत-मन्त्री की कौंसिल तथा वाइसराय और मदरास तथा वम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संस्था में हों।
- (ग) भारतीय और प्रान्तीय कौंसिलें वढ़ाई जायें, उनमें जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और उन्हें देश के आर्थिक और शासन-सम्बन्धी कार्यो में अधिक अधिकार रहे ।
- (घ) स्थानीय और म्युनिसिपल बोर्डो के अधिकार बढ़ाये जार्ये और उनपर सरकारी निय-न्त्रण उससे अधिक न हो जितना ऐसी संस्थाओं पर इंग्लैण्ड में लोकल गवनंमेण्ट बोर्ड का रहता है।"

इसके अलावा इस अधिवेशन में विहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय-शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास हुए थे।

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्दगी लगा दी, भारत की मुक्ति के लिए अविश्रान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कभी छुट्टी नहीं दी, और जिसे विधाता ने ८५ वर्ष से अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रक्खा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थोड़े-से स्थान में नहीं किया जा सकता। दादाभाई तो हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तो काम किया ही, पर अपने पीछे भी न केवल अपने आत्मबलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण बिक्त अपनी पोतियों के रूप में उसका सजीव रूप वह हमारे सामने छोड़ गये हैं—क्योंकि, उनकी पोतियां उनके द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी भलीभांति कायम रक्खे हुए हैं।

#### आनंन्द्रं चार्छ्

कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो १८८५ में बम्बई में हुआ था, सम्पादक जी० सुन्नह्याण्य ऐयर और श्री आनन्द चार्लू, काशीनाथ तैलंग और दादामाई नीरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन और उमेशचन्द्र वनर्जी, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर और रंगैया नायडू, फिरोजशाह मेहता और डी० एस० व्हाइट—इन सब प्रमुख व्यक्तियों ने, जोिक कांग्रेस के जनक और बड़े-बूदे थे, अपने भाषणों में उन शिन्तयों का परिचय दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी। कालान्तर में, इन्हींसे भारत का नरम-दल बना। आनन्द चार्लू ने, जो बाद में १८९१ की नागपुर-कांग्रेस के सभापित हुए थे, अपनी विशेष वक्तृत्व-शिवत के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। नागपुर में हुए ७वें अधिवेशन (१८९१) का इन्होंने सभापितत्व किया, जिसमें सभापित-पद से बड़ा जोरदार भाषण किया।

दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती हुई ज्योति रहें । हालांकि न तो इनके अनुयायियों का कोई दल था और न यह किसी राजनैतिक मत के प्रवर्त्तक थे, फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्तृत्वसक्ति के साथ इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा है।

#### दीनशा एदलजी वाचा

हमारे इन आदरणीय वुजुर्ग का खास विषय कौनसा था, जिसपर इन्हें विशेष प्रेम और अधिकार था, यह कहना किठन है; क्योंकि प्रायः सभी विषयों में इनका एक-समान अवाय प्रवेश था। इनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अधिवेशन में झलकने लगे थे, जबिक इन्होंने अपने महान् भाषणों में का पहला भाषण करते हुए सैनिक परिस्थित का योग्यतापूर्ण विस्तृत सिहावलोकन किया। दूसरे अधिवेशन में इन्होंने भारतवासियों की गरीवी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर साल ब्रिटेन को जानेवाले उस खराज की ओर सर्व-साघारण का ध्यान खींचा जिससे ब्रिटेन तो समृद्ध हो रहा था पर हिन्दुस्तान कंगाल वनता चला जा रहा था।

"भारत की विशाल जन-संख्या में लगातार बढ़ती जानेवाली गरीवी" का उल्लेख करके, इन्होंने बताया कि "१८४८ से बरावर इसी प्रकार रैयत की हालत विगढ़ती गई है—यहां तक कि ४ करोड़ लोगों को दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन नसीव होता है, और वह भी हमेशा नहीं।" इसका मुख्य कारण, इन्होंने बताया था देश की सम्पत्ति का अनेक मार्गों से विदेशों में चला जाना।

वम्बई में हुए कांग्रेस के ५वें अधिवेशन में इन्होंने आवकारी-नीति को लिया और बताया कि कामन-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा सर्व-साधारण की इच्छानुसार आवकारी-नीति में सुधार करने का आदेश भारत-सरकार को दिया था, लेकिन उसके नौ महीने वाद भी सरकार ने किया कुछ भी नहीं है। छठी कांग्रेस में इन्होंने फिर इस ओर ध्यान दिया, और इसके साथ ही नमक-कर का प्रश्न भी उठाया। इलाहाबाद में होनेवाली कांग्रेस के ९वें अधिवेशन में चांदी के सिक्के ढालना बन्द करने के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था।

वाचा इतने चतुर थे कि अबसे बहुत पहले, १८८५ में ही, इन्होंने लंकाशायर का प्रश्न उठा लिया था। इन्होंने कहा था, कि "अगर सैनिक-व्यय कम न किया जाय, तो इसके लिए बाहर से आनेवाले माल पर फिर से तट-कर लगा देना चाहिए, जिसको उठाकर मानों दरिद्रता-ग्रस्त भारत लुटा जा रहा है—और वह भी इसलिए कि मालदार लंकाशायर और समृद्ध वनाया जाय।"

१८९४ में फिर वाचा ने "लंकाशायर के लिए भारतीय हितों का विल्दान करने के अभिप्राय से, भारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग को कुचलने के लिए भारतीय मिलों के (सूती) माल पर उत्पत्ति-कर लगाने के अन्याय" पर नजर डाली। उत्पत्ति-कर के (एक्साइज) विल का विरोध करने के लिए इन्होंने भारत-सरकार की प्रशंसा की और भारत-मंत्री को इस अन्यायपूर्ण कार्य के लिए दोपी ठहराया। सैनिक-व्यय की जांच के लिए नियुक्त शाही कमीशन के सामने, जो कि आम तौर पर वेल्वी-कमीशन के नाम से मशहूर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से इनकी प्रसिद्धि बढ़ी जिसके लिए कांग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की। १८९७ में वाचा ने, उसी वर्ष अमरावती में होनेवाले अधिवेशन में, सरकार की सरहदी नीति का विरोध किया। कांग्रेस के १५वें अधिवेशन (लखनऊ १८९९) में भी इन्होंने मुद्दा-नीति पर अपना हमला जारी रक्खा और भारत में सुवर्ण-मान जारी करने की निन्दा की। "हिन्दुस्तान की गरीवी का मूल-कारण तो," इन्होंने कहा, "यहां के घन का हर साल यहां से वाहर चला जाना है। फायदेमन्द तो सिर्फ यहां की देसी दौलत ही है। इपये में चांदी का अनुगत तो कम कर दिया फायदेमन्द तो सिर्फ यहां की देसी दौलत ही है। इपये में चांदी का अनुगत तो कम कर दिया

गया है, लेकिन उसका मूल्य वही रहने दिया गया है। जहां पहले १) तोला चांदी विकती थी वहां अब सिर्फ ॥=) या ॥≤) तोला विकने लगी है ।" १९०१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में राष्ट्र ने वाचा को कांग्रेस का सभावति वनने के लिए आमंत्रित किया।

१८९६ से लेकर १९१३ तक बाचा कांग्रेस के संयुक्त प्रधान-मंत्री रहे हैं। इसके बाद उसके काम-काज में गीणरूप से योग देते रहे । १९१५ की वस्वई-कांग्रेस के वाद तो, जिसके कि यह स्वागताध्यक्ष थे, वस्तुतः यह फिर उसमें दिखाई भी न दिये । मगर चीयाई सदी से ज्यादा समय तक यह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, और सैनिक-समस्या जैसे दुरूह विषयों एवं सर्व-साधारण की गरीवी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याओं की भलीभांति जानकारी में इनसे बढ़कर तो कोई या ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोड़े ही आदमी ये। गोपाल कृप्ण गोसले

गोखले पहले-पहल १८८९ में कांग्रेस में तिलक के साथ आये। नमक-कर पर हमला करते हुए उन्होंने बहुतरे तथ्य और आंकड़े पेश किये थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पांच आने हो जाती है। फिर भी उनमें कड़ी-से-कड़ी बात को बहुत ही मधूर भाषा में कहने का वड़ा गुण था। अपनी आलोचना में गोखले यद्यपि मबुर और मंजुल होते थे तथापि वह कहते थे वात खरी; गोलमील वातें करना उन्हें पसन्द न था। "नंगे, भूखे, झुरियों पड़े हुए, ठिठुरते और सिकुड़ते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मिहनत करनेवाले, चुपचाप धीरज के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने शासकों के पास जिनकी आवाज जरा भी नहीं पहुँचती और ईश्वर तया मनुष्य के द्वारा जो-कुछ भी वोझ उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे विना चीं-चपड़ किये सहने के लिए सदा तैयार किसानों के लिए" गोखले के हृदय में प्रेम का स्थान था और इन्हींके हित में वह हमेशा कर और खर्च के सवालों को उठाया करते थे। लेकिन ऐसे भी मीके आ जाते थे जब गोखले की संयत और लोक-प्रचलित विनम्ता भी उनका साथ छोड़ देती थी और लॉर्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पड़ा था वह दरअसल बहुत भारी था। वंग-भंग, कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी करना, विश्व-विद्यालय-युधार जिसके द्वारा कार्य की सूचारुता के नाम पर सरकारी अफसरों का नियंत्रण कर देना और शिक्षा को खर्चीली और महँगी बना देना, आफिशियल सिकेटस् एक्ट—इन सबने मिल-कर लॉर्ड कर्जन के सत्कार्यों को भी, जैसे उनकी अकाल-सम्बन्धी नीति, शिकार के लिए सिपाहियों को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन समृति-रक्षा-कानून, रंगून और ओगारा-प्रकरण में सजावें देना, घर दवाया । गोलले को बहुत विगड़कर कहना पड़ा था, "तो अब मैं इतना ही कह सकता है कि लोक-हित के लिए नौकरशाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आशाओं की नमस्कार !" १९०५ में बनारस-कांग्रेस के सभापति की हैसियत से गोखले ने राजनैतिक शस्त्र के रूप में बहिष्कार का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तैमाल तभी करना चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जविक प्रवल लोक-भावनायें इसके अनुकूल हों। गोखले सामनेवाले के साय वड़ी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनकी भाषा की स्पष्टता और उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था।

१९०५ और १९०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंग्ड भेजे गये थे। हां, १८९७ में भी वह इंग्लैंग्ड जा चुके थे। जनता और सरकार दोनों के बीच गोखले की स्थिति विषम रहती थी। इघर लोग उनकी नरमी की निन्दा करते थे, उघर सरकार उनकी उग्रता को बुरा बताती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनों में मध्यस्थ बनकर रहते थे। गोखले जनता की आकाक्षायों बाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइयां कांग्रेस तक।

पर यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों गोखले की उम्म बढ़ती गई त्यों-त्यों वह शिकायत करने लगे कि "नौकरशाही स्पष्टतः स्वार्थसाधु और खुल्लमखुल्ला राष्ट्रीय आकांकाओं के विरुद्ध होती जा रही है। पहले उसका रवैया ऐसा नहीं था।" उन्हें पश्चिम का पूंजीवाद उतना नहीं अखं रता था जितना जातिगत प्रभुत्व, चरित्रनाशं, द्रव्य-शोपण और भारत की बढ़ती हुई मृत्यु-संस्था।

गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-सिमिति। यह ऐसे राजनैतिक कार्य-कत्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाममात्र के वेतन पर मातृभूमि की सेवा करने का प्रण लिया है। उनके बाद श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 'मारत के पुत्र' (Sons of India) नामक संस्था खड़ी की और उसके बाद गांधीजी के आश्रमवासियों और आश्रमों का नम्बर आता है। १९१६ में गांधीजी ने अहमदाबाद में सत्याग्रहाश्रम खोला और उसके बाद १९२० से उसी नमूने पर दूसरे कई आश्रम खोले गये। ये सब आश्रम जीवन की कठोरता और साधना में 'भारत-सेवक-सिमिति' और 'भारत के पुत्र' से कहीं बढ़े-चढ़े हैं।

सूरत के झगड़े के बाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य में प्रमुख भाग लिया। वह दक्षिण अफ़ीका भी गये और वहां गांधीजी के सत्याग्रह-संग्राम में अपूर्व सहायता की। १९०९ की कांग्रेस में तो उन्होंने सत्याग्रह-धर्म की बड़ी प्रशंसा की थी और उसके तत्त्व को बड़ी खूबी के साथ समझाया था। उसके बाद उनकी प्रवृत्तियां मुख्यतः बड़ी कौंसिलों के अखाड़े में ही होती रही हैं। १९१४ में जब कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होंने उसे पसंद किया था, परन्तु बाद को अपना विचार बदल दिया था। इस तरह उत्कट देशभिक्त, देश के लिए कठोर परिश्रम, महान् स्वार्थत्याग और देश-सेवामय जीवन को व्यतीत करते हुए गोखले ने १९ फरवरी १९१५ को इस लोक से प्रयाण कर दिया।

#### जी० सुत्रह्मण्य एयर

कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किया, यह जिज्ञासां किसी को भी हो सकती है। 'हिन्दू' के सम्पादक मदरास के श्री जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, जो सर्वसाघारण में सम्पादक सुब्रह्मण्य ऐयर के नाम से मशहूर थे, वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया; और प्रस्ताव यह था, कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जांच एक ऐसे शाही-कमीशन द्वारा होनी चाहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे। पश्चात् मदरास में होनेवाली १० वीं कांग्रेस (१८९४) तक हम सुब्रह्मण्य ऐयर के बारे में कुछ नहीं सुनते। पर मदरास-कांग्रेस में भारतीय राजस्व के प्रश्न पर यह बोले और इस सम्बन्धी जांच करने की आवश्यकता वतलाई। इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था देशी-राज्यों में अखवारों की स्वतंत्रता का अपहरण, जिसका श्री सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया। १२वें अधिवेशन (कलकत्ता, १८९६) में इन्होंने प्रतिस्पर्धी-परीक्षायें इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान में एक-साथ ली जाने की आवाज उठाई, और साथ ही

लगान के मियादी बन्दोबस्त का प्रश्न भी हाथ में लिया । अगले साल, अमरावती-कांग्रेस में, सर-कार की सरहदी-नीति का विरोध किया। १८९८ में जब तीसरी बार मदरास में कांग्रेस का अधि-वेशन हुआ तो श्री मुन्नहाण्य ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की और युद्ध-नीति का भी घोर विरोध किया था। परन्तु श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विषय तो था भारत की आर्थिक स्थिति । लाहौर में होनेवाले १६वें अधिवेशन (१९००) में इन्होंने वार-वार पड़नेवाले अकालों को रोकने के उपाय मालूम करके उनपर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयों की आर्थिक अवस्था की पूरी और स्वतंत्र जांच कराने के लिए कहा । साथ ही सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर भी विचार किया, जिसमें हिन्दुस्तानियों को उनसे महरूम रखने की शिकायत की । १७वें अधिवेशन में (कलकत्ता, १९०१) रैयत की दुईशा और गरीवी पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा-"वया हिन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी जानवरों की तरह जिन्दा रहने और मर जाने के लिए हैं? और मनुष्यों की तरह क्या जनमें बुद्धि, भावना और छिपी हुई शक्तियां नहीं हैं ?ेलगभग २० करोड़ व्यक्ति आज लगातार भुखमरी और घोर अज्ञान का दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न तो वे कुछ बोल सकते हैं न उनकी जिन्दगी में कोई उत्साह है; न उन्हें किसी तरह की सुविधा है न मनोरंजन; न उनकी कोई आशा है न महत्वाकांक्षा; वे तो दुनिया में पैदा हो गये इसीलिए किसी तरह जी रहे हैं, और जब मरते हैं तो इसिछिए कि उनका शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों को घारण नहीं कर सकता।" अकालों के प्रश्न पर भी इस कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया और औद्योगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया । इसके लिए कला-कौशल की संस्थायें कायम करने, छात्र-वृत्तियां देकर भारतीयों को इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-घन्धों की भलीभांति जांच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होंने सुझाये।

सुन्नह्मण्य ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विशाल उनका दृष्टिकोण था। अहमदा-वाद में हुए १८ वें अधिवेशन (१९०२) में एक वार फिर इन्होंने सर्व-साधारण की गरीबी पर प्रकाश डाला। इन्होंने कहा, "एक समय ऐसा भी था, जब यहां के लोग इतने समृद्ध थे कि विदेशों से आने-वाले लोग उनपर हसद करते थे और यहां के कला-कीशल एवं उद्योग-धन्धे खूब फल-फूल रहे थे। इंग्लैण्ड की सुविधा के लिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी ने जान-बूझकर भारत के हितों का बलिदान किया है, और यहां के उद्योग-धन्धों को हतोत्साह करके खेती को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे इंग्लैण्ड के कारखानों के लिए हिन्दुस्तान कच्चा माल पैदा करता रहे। इस नीति ने भारतीय उद्योग-धन्धों को नष्ट कर दिया है।" अपने लेखों के बदौलत इन्हें जेलखाने की हवा खानी पड़ो थी, जहां से बीमार हो जाने पर ही इन्हें रिहाई मिली। इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राज-नीतिज्ञों में यह अत्यन्त निर्मीक और दूरन्देश थे,जिसके लिए भावी सन्तित सदा इनकी कृतज रहेगी।

वदरहीन तैयवजी एक पक्के कांग्रेसी थे, जो बह्ते-बह्ते कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन (मदरास, १८८७) के सभापित हुए थे । सभापित-पद से दिये हुए अपने भाषण में इन्होंने कांग्रेस के प्रातिनिधिक रूप पर जोर दिया । इन्होंके कहने पर इस काम के लिए एक समिति बनाई गई थी कि वह कांग्रेस में बाद-विवाद के लिए जो बहुतसे प्रस्ताव आवें उनपर विचार करके कांग्रेस का कार्यक्रम निश्चित करे । इस समिति को वस्तुतः वाद को बननेवाली विषय-समिति का पूर्व-रूप कहना

चाहिए। वाद में यह वम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये थे। १९०४ में सरकारी नौकरियों में हिन्दु-स्तानियों की नियुक्ति-सम्बन्धी प्रस्ताव की वहस में इन्होंने भाग लिया। १९०६ के प्रारम्भ में इनका स्वर्गवास हो गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापितत्व एक हिन्दू (उमेशचन्द्र वनर्जी) ने किया था, दूसरे के सभापित पारसी दादाभाई नौरोजी हुए थे। इसके वाद तीसरे अधिवेशन के सभापित तैयव जी को बनाना खास तौर पर उचित था, वयोंकि यह मुसलमान थे।

## काशीनाथ ज्यम्बक तैलङ्ग

जस्टिस काशीनाथ त्र्यम्वक तैलंग कांग्रेस के अत्यन्त कर्तव्यशील संस्थापकों में से थे और उसके "वम्बई में, सबसे पहले डटकर काम करनेवाले मंत्री" रहे हैं। कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में इन्होंने बड़ी (सुश्रीम) और प्रान्तीय कौंसिलों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए निर्वाचक-मण्डलों की एक योजना पेश की। चौथे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि सरकार को अपने विभिन्न कामों के लिए तो हमेशा रुपया मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पर वह अपनी आमदनी का सिर्फ १ प्रतिशत ही खर्च करती है। १८९३ में असमय ही इनकी मृत्यु हो गई।

🌙 📈 उमेशचन्द्र वनर्जी

यदि प्रामाणिक रूप से यह जानना हो कि कांग्रेस का आरंभिक उद्देश क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापित उमेशचन्द्र वनर्जी के भापण की ही और निगाह दौड़ानी पड़ेगी। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहावाद (१८९२) के आठवें अधिवेशन में वह दुवारा कांग्रेंस के सभापित हुए थे। यह याद रहे कि १८९१ में सहवास-विल के सम्वन्य में बहुत आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था। उमेशचन्द्र वनर्जी ने इलाहावाद में अपने भाषण में वे कारण वताये थे जिनसे कांग्रेस ने अपनेको सामाजिक प्रश्नों से अलहदा रक्खा था। राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में उनके भाषण में एक मार्के का अंश आया है, जिसे हम यहां देते हैं:—

"क्या हमारी आवाज नहीं सुनी जायगी?—और सचमुच वह भी इसलिए, कि हमारी आवाज के साथ यूरोपियन लोगों की आवाज नहीं मिली हुई है? यूरोपियन प्रजाजन जितना कुछ हमारा समर्थन करेंगे उसका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे, जरूर स्वागत करेंगे। " परन्तु इसके अलावा भी हमारी आवाज पर क्यों नफरत की जाती है? आखिर हमी तो हैं जिन्हें तकलीफ भुगतनी पड़ती है, हमीं तो हैं जिन्हें नुकसान सहना पड़ता है; और जब हमी अपने दु:खों के लिए पुकार मचाते हैं तो हमसे कहा जाता है—हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारा आन्दोलन तो फजूल है, घृणा और कमीनेपन से भरा हुआ है और इसलिए हम तुम्हारी वातों पर ध्यान न देंगे! एक समय वह या जब हम, इस देश के निवासी, किसी विषय पर कोई आन्दोलन करते, और उसमें गैरसरकारी यूरोपियनों से सहायता नहीं ली जाती तो सरकार की दुहाई देनेवाले बड़े तपाक से कहते—यह आन्दोलन तो भारतीयों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ असन्तुष्ट यूरोपियनों का खड़ा कहते—यह आन्दोलन तो भारतीयों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ असन्तुष्ट यूरोपियनों का खड़ा क्या हुआ है, इसलिए इनकी वात मत सुनो। यह भारतवासियों की सच्ची आवाज नहीं है, इन यूरोपियनों की है। पर अब हमसे कहा जाता है—इनकी वात मत सुनो, क्योंकि यह तो हिन्दुस्तानियों की आवाज है, यूरोपियनों की नहीं।"

अपने देश की बहुत प्रशंसनीय सेवा करने के वाद १९०६ में इनका स्वर्गवास हुआ।

#### ं होकमान्य तिलक

छोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के विना ताज के वादशाह थे और वाद में, होमरूल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और तपश्चर्या के द्वारा ही वह इस दर्जे को पहुँचे थे।

शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। सारे महाराष्ट्र में शिव-जयन्तियां मनाई जाने लगीं, जिनमें उत्सव के साथ सभायें भी होती थीं। पहली ही सभा में दक्षिण के वड़े-बड़ें मराठा राजा और मुख्य-मुख्य जागीरदार और इनामदार आये थे। इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८९७ को कुछ पद्य तथा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें १८ महीनों की कड़ी कैंद की सजा दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर १८९८ को छोड़ दिये गये। अध्यापक मैक्समूलर, सर विलियम हण्टर, सर रिचार्ड गायें, मि० विलियम केन और दादाभाई नीरोजी ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में रहते हुए ताजीरात हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफायें नई जोड़ी गईं, जिससे कि वह कानून के शिक्जे में फँसाये जा सकें।

अमरावती-कांग्रेस (१८९७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास करनें की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुई। परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव-द्वारा जो बात न हो सकी वह सभापित सर शंकरन नायर और सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई। दोनों ने उस महान् और विद्वान् पुरुष की बहुत प्रशंसा की, जो कि उस समय जेल में सड़ रहा था। इससे तिलक की कीर्ति शिखर पर पहुँच गई थी।

१८९६ से ही तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजवूती दिखलाये। १८९९ में जब वह लॉर्ड सेण्डर्स्ट की निन्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तो एकं विरोध का तूफान खड़ा हो गया था। उन्होंने दर्शकों को यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि लॉर्ड सेण्डर्स्ट का शासन प्रजा के लिए सत्यानाशी नहीं था। उन्होंने नीकरशाही की करतूतें साफ-साफ सामने रक्खीं और पूछा कि बताओ, इनमें कहां अत्युक्ति हैं? परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि सभापित थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैं, तिलक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब तिलक ने कहा कि वह इस बिना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये जा सकते, और वह अपने पक्ष में अध्याय और घाराओं के उदाहरण देने लगे, तो सभापित ने यहां तक कह दिया कि यदि तिलक इसपर अड़े ही रहेंगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा।

मूरत (१९०७) में कांग्रेस के दो टुकड़ों का हो जाना उस समय बड़ी चर्चा का विषय हो गया था। लोकमान्य तिलक उसमें सबसे बड़े अपराधी गिने जाते थे और कहा जाता था कि इन्होंने २५ वर्ष की जमी-जमाई कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष की बातें कहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि खुद कलकत्ते में ही नरम और गरम दल के नेताओं का मतभेद प्रकट होने लगा था, लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा गया था। वही १९०७ में जाकर प्रवल हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सूरत ले जाने का कारण यही मतभेद था और राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे कि नरम दलवालों ने जान-बूझकर सूरत को पसंद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम दल के लोग चाहते थे कि लोकमान्य तिलक सभापति

हों; परन्तु नरम दल के लोग इसके विरोधी थे और उन्होंने अपने विघान के अनुसार डॉ॰ रास-विहारी घोप को चुन लिया । इसपर गरम दलवालों ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया । उन्होंने सोचा था कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से लौटकर बाये हैं, जिससे उनका नाम और भी वढ़ गया है और वह विना विरोध के चुन लिये जायेंगे; परन्तु लाला लाजपतराय ने उस समय वड़े आत्म-त्याग का परिचय देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर दिया। जब प्रतिनिधि सूरत पहुँच गये तब लोकमान्य ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को अलहदा कैम्प में जमा किया। मत-भेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी; मगर गलतफहिमयां बढ़ती ही चली गई। गरम-दल के लोग इस वात पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों की सीमा यदि वढ़ाई न जा सके तो कम-से-कम वे दोहराये तो जायँ; परन्तु वे इसी खयाल में रहे कि नरम दल के नेता उन्हें उड़ा देना चाहते हैं अथवा कम-से-कम नरम कर देना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य-वश स्वागत-समिति ने प्रस्तावों के जो मसविदे वना रक्खे थे, वे अधिवेशन की कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्त नहीं हो सके थे और जब यह कहा गया कि चारों प्रस्ताव मसविदे के रूप:में हैं तो इसपर विश्वास नहीं किया गया । लोकयान्य तिलक ने कुछ लोगों को वीच में डालकर समझौता कराने की कोशिश की, पर वह वेकार हुईं और स्वागताध्यक्ष श्री त्रिभुवनदास मालवी से मिलने की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। कांग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ वजे से शुरू हुई। १६०० से ऊपर प्रतिनिधि मौजूद ये । जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खतम कर चुके तब स्वागत-समिति के नियमानुसार मनोनीत सभापित डॉ॰ रासिवहारी घोप का नाम उपस्थित किया गया। इसपर गुल-गपाड़ा मचा और जब सुरेन्द्रनाथ वनर्जी इसका समर्थन कर रहे थे तब शोरगुल और उपद्रव इतना वढ़ा कि कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी करनी पड़ी। ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर निपटारे की कोशिश की गई; मगर कोई फल नहीं निकला। २८ को फिर कांग्रेस शुरू हुई। जब सभापित का जुलूस निकल रहा था, लोकमान्य तिलक ने एक चिट श्री मालवी को भेजी, जिसमें लिखा था, "जब सभापति के चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुके तब मैं प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बैठक को स्थिगत करने का प्रस्ताव पेश करूँ और इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूँ। कृपया मेरे नाम की सूचना दे दीजिए।" कल जहां कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई थी वहींसे आगे शुरू हुई और सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने अपना मापण खतम किया । लेकिन लोकमान्य की चिट पर, याददिहानी के वाद भी, घ्यान नहीं दिया गया । तव लोकमान्य तिलक बोलने के अपने अधिकार का पालन करने के लिए मंच की ओर बढे। स्वागताच्यक्ष और डाँ० घोप दोनों ने समझा कि डाँ० घोप का चुनाव विधिपूर्वक हो गया है और उन्होंने तिलक को बोलने की इजाजत नहीं दी। वस क्या था, गुल-गपाड़ा और गोल-माल शुरू हुआ। इतने ही में प्रतिनिधियों में से किसीने एक जूता उठाकर फैंका, जो सुरेन्द्रनाय वनर्जी को छूता हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा। तव मानों एक लड़ाई ही शुरू हो गई—कुर्सियां फैंकी गई और डण्डे चलने लगे, जिससे कांग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गई। अब नरम दल के नेता जमा हुए और उन्होंने 'कनवेन्शन' बनाया और ऐसा विघान तैयार किया कि जिससे गरम दल के लोग आही न सकें। अब उस घटना को इतना बरसा गुजर चुका है कि दोनों दलों की बातों पर कोई राय वनाई जा सकती है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों का दृष्टि-विन्दु जुदा-जुदा था और हर

दल उत्सुक था कि कांग्रेस उसके दृष्टि-विन्दु को मान ले । परन्तु जिस बात पर लोकमान्य तिलक मंच पर खड़े हुए वह मामूली थी। उन्होंने इस वात पर जोर दिया कि कलकत्ते में स्वीकृत विधान के अनसार स्वागत-समिति सभापित को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चुनते तो हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं उस अवस्था में कोई संशोधन या सभा को स्यगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। तव उन्होंने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा । हम यह नहीं कह सकते कि विधान के अनुसार उनका कहना गलत था। साथ ही यह कहना पड़ेगा कि महज गलत कहमी के कारण लोगों के मनोभाव बहुत विगड़ चुके थे; क्योंकि यह संदेह पैदा हो गया या कि कलकत्ते-वाले प्रस्ताव मसविदे में शामिल नहीं किये गये थे। पर अगर वे नहीं भी थे तो विषय-सिमिति में वे शामिल किये जा सकते थे, या यदि वे उस रूप में नहीं थे जिससे गरम दलवालों की संतीप होता तो विषय-समिति में, यदि उनका बहुमत होता, उनमें फेर-फार कराया जा सकता था। महज उनका रह जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिससे इतना भारी काण्ड होने दिया जाय । यदि दोनों दल के नेता आपस में खुलकर बातचीत कर छेते तो वह दोनों की स्थिति साफ करने के लिए काफी हो जाता और तब उचित फैसला कर लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं करने दिया। हां, घटनायें घट जाने पर तो अकल आसानी से आ जाती है, किन्तु जब मनोभावों पर चोट पहुँची हुई होती है तव वड़े-बड़े लोग भी अपनी समता खो देते हैं। अब यदि हम लोकमान्य तिलक और गोखले जैसों के बारे में यह कहें कि इसमें किसका कितना दोप था तो हमारे हक में वह विवेक-हीनता ही होगी। और, इसलिए, हम इस 'अव्यापारेप व्यापार' में न पड़कर, दोनों नेताओं के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उस दुर्घटना को छोड़कर आगे चलते हैं।

लोकमान्य तिलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की मर्यादाओं को वह जानते थे। १९१८ में सर वेलेण्टाइन शिरोल पर मुकदमा चलाने के लिए वह इंग्लैण्ड गये। सर वेलेण्टाइन ने उन्हें राजद्रोही बताया था और लोकमान्य ने उनपर मानहानि का दावा किया था। इंग्लैण्ड में उन्होंने मजदूर-दल पर इतना भरोसा रक्खा कि उन्होंने ३ हजार पौण्ड भेंट किया। उन्होंने मान लिया था कि मजदूर-दल का इतना बल है कि उसके द्वारा भारत का उद्धार हो जायगा। इससे पहले के राजनीतिज्ञ अनुदारदलवालों की बनिस्वत उदारदलवालों पर बहुत भरोसा रखते थे; परन्तु उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझकर मजदूर-दल को मानते थे। शिरोलवाले मामले में लोकमान्य को निराद्या हुई और इसलिए यह आशा की जाती थी कि इससे भारत में ब्रिटिश-शासन के असली रूप को वह देख लेंगे और मरकार से लड़ने की अपनी तजवीजें बदलने पर वह मजदूर होंगे; परन्तु ज्यों ही १९१९ का बिल पास हुआ, उन्होंने प्रतियोगी सहयोग के पक्ष में अपनी राय दी और जब देश में अमहयोग पर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने उसके बिचार में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने यह तो कहा था कि खिलाफत के मामले में मुसलमानों की सहायता में खुशी से कर्क्गा, परन्तु १ अगस्त १९२० को उनका स्वर्गनास हो गया। असहयोग उसी दिन शुरू होनेवाला था। उस पुराने युग में एक लोकमान्य तिलक ही थे जिन्हें लगातार जेलों में तथा अन्यत्र कप्ट-ही-कप्ट भोगना पड़ा। यहां तक कि जब १९०८

में जज ने उनको सजा दी और उनके वारे में खरी-खोटी वातें कहकर पूछा कि आपको कुछ कहना है, तब उन्होंने उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और प्रत्येक घर में स्वर्णाक्षरों में लिखकर रखने योग्य हैं:—"जूरी के इस फैसले के वावजूद में कहता हूँ कि मैं निरपराध हूँ। संसार में ऐसी वड़ी शक्तियां भी हैं जो सारे जगत् का व्यवहार चलाती हैं और संभव हैं ईश्वरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कप्ट-सहन से अधिक फूले-फले।''\* ऐसी ही तेजस्विता उन्होंने १८९७ में दिखलाई थी जब कि उनपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वह अदालत में यह सच वात कह दें कि ये लेख मेरे लिखे नहीं हैं। (१९०८ में जिन लेखों के विषय में लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे।) उन्होंने कतई इन्कार कर दिया और कहा—"हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है जविक हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते; बल्कि हमें अपने साथियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता है।'' ''उन्होंने वड़ी शान्ति और अनासित के साथ इन सजाओं को भुगता और जेल में बैठे-बैठे बड़े भव्य ग्रंथों की रचना की । यदि उन्हें जेल न मिली होती तो 'आरिनटक होम ऑफ दी वेदाज' और 'गीता-रहस्य' वह संभवतः राष्ट्र के लिए अपनी परम्परा नहीं छोड़ जाते । लोकमान्य जुलाई १९१८ में वम्वई की युद्ध-सभा में बुलाये गये थे और वह वहां गये भी थे। वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये गये! बात यह थी कि वह लॉर्ड विलिंगडन की उन वातों का जवाव देने लगे थे जो कि उन्होंने होमरूलवालों के खिलाफ कही थीं।

जव १८९६ में गांबीजी पूना गये और दक्षिण अफ़ीका-वासी भारतीयों के सम्बन्ध में एक सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुताविक गोखले से भी। गांधी। जी पर दोनों की जैसी छाप पड़ी वह याद रखने लायक है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह महान्, उच्च, परन्तु अगम्य दिखाई पड़े; लेकिन गोखले गंगा की पवित्र घारा की तरह, जिसमें वह आसानी से गोता लगा सकते थे। तिलक और गोखले दोनों महाराष्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों चितपावन थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश-भवत थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी। यदि हम स्थूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले 'नरम' ये और तिलक 'गरम'। गोखले चाहते थे कि मीजूदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे फिर से वनाना चाहते थे। गोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पड़ता था, तो तिलक की नौकरशाही से भिड़ंत रहती थी। गोखले कहते थे—जहां संभव हो सहयोग करो; जहां आवश्यक हो विरोध करो । तिलक का झुकाव अङ्गा-नीति की तरफ था । गोखले शासन और उसके सुघार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, तहां तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समझते थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तहां तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहना। गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिलक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर । गोखले उच्चवर्ग और वृद्धि-वादियों की तरफ देखते थे, और तिलक सर्वसाघारण और करोड़ों की ओर । गोखले का अखाड़ा था कौंसिल-

<sup>\*</sup>उन्ही दिनों किसीने इस भाव को इन किंद्यों में व्यक्त किया था:--

<sup>&</sup>quot;इस जूरी ने यद्यपि मुक्तको अपराधी ठहराया है, तो भी मेरे मन ने मुक्तको निर्दोपी वतलाया है। इंश्वर का संकेत मनोगत दिखलाई यह मुक्ते पड़े, मेरे संकट सहने से ही इस हलवल का तेज बड़े।"

मवन, तो तिलक की अदालत थी गांव की चीपाल। गोखले अंग्रेजी में लिखते थे, परन्तु तिलक मराठी में। गोखले का उद्देश था स्व-शासन, जिसके योग्य लोग अपनेको अंग्रेजों की कसीटियों पर कसकर बनावें; किन्तु तिलक का उद्देश था 'स्वराज्य', जोकि प्रत्येक भारतवासी का जन्म-सिद्ध अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाबा की परवाह न करते हुए प्राप्त करना चाहते थे।

#### पं2 अयोध्यानाथ

शुरुआत के कांग्रेस-नेताओं में पं० अयोध्यानाय का स्थान बहुत ऊँचा था । १८८८ में हुई इलाहाबाद-कांग्रेस के,जो मि० जार्ज यूल के सभापितत्व में हुई थी,वह स्वागताध्यक्ष थे;तभीसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क शुरू होता है। लेकिन इसी शहर में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ (१८९२) तो कांग्रेस को बड़े दुःख के साथ इन दोनों की ही मृत्यु पर शोक मनाना पड़ा। पं० अयोध्यानाथ का स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाथ कुंजरू हैं, जिन्हें बतौर विरासत वह राष्ट्र की भेंट कर गये हैं।

### े सुरेन्द्रनाथ वनर्जी

भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख स्थान है। ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ वनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा। भारत में कांग्रेस के मंच से उठी उनकी बुलन्द आवाज सभ्य संसार के दूर-दूर के कोने तक पहुँचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचित हुंकार, इन गुणों में उनकी वक्तुत्व-कला को पराजित करना कठिन है-आज भी कोई उनकी समता तो अलग, उनके निकट भी नहीं पहुँच सकता। उनके भाषणों का महाला होता था अपनी राजभित्त की दहाई। उन्होंने इसे एक कला की हद तक पहुँचा दिया था। उन्होंने दो बार कांग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित किया था-पहली बार १८९५ में पूना में और दूसरी बार १९०२ में अहमदाबाद में । कांग्रेस में प्रति वर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयों पर विविध प्रस्ताव लाये जाते थे उनमें गायद ही कोई उनकी पहुँच के बाहर रहता हो। फौजी विषयों में रूस १९ वीं सदी के अन्त में बरसों तक हीवा बना रहा है। परन्तु सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया वह याद रखने योग्य है — "रूस की चढाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चीड़ा और अगम्य पर्वत नहीं, जो बीच में बनाकर खड़ा कर देना है, बिल्क वह तो सब तरह सन्तुष्ट और राज-भक्त लोगों का दिल है।" मुरेन्द्रनाय ने तो यहां तक मुझाया था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों को ब्रिटिश पार्लमेंट के किसी दल को अपना विषय वना लेना चाहिए। यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा के वाहर समझी जाती हैं। उन्होंने कहा-"राजनैतिक कर्त्तव्यों के उच्च क्षेत्र में इंग्लैण्ड हमारा राजनैतिक पय-दर्शक और नैतिक गुरु है।" उनका आदर्श था ब्रिटिश-सम्बन्ध के प्रति अटल श्रद्धा रखकर काम करना। एक दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था— "अंग्रेजी सभ्यता संसार में सर्वोच्च है, इंग्लैण्ड और भारत की अखण्ड एकता का चिन्ह है। यह सभ्यता भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों और प्रसादों से परिपूर्ण है और अंग्रेजों के सुनाम को अपूर्व स्थाति दिलानेवाली है।" उनके इन तमाम विश्वासों, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टो के वाइसराय-काल में बरीसाल में उनपर लाठी चलाई गई थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बंगाल का मंत्री बनना था, इसलिए बच गये।

### कांग्रेस का इतिहास: भाग १

## पण्डित मदनमोहन मालवीय

पं० मदनमोहन मालवीय का कांग्रेस-मंच पर सबसे पहली बार सन् १८८६ में, कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन में, व्याख्यान हुआ था। तभीसे लेकर आप वरावर आजतक अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की सेवा करते चले आ रहे हैं। कभी तो एक विनम् सेवक के रूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्ता-वर्ता वनकर और कभी कुछ थोड़ा-सा विरोध प्रदिश्त करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही वनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर, आपने कांग्रेस की विविध रूप में सेवा की है।

सन् १९१८ के अप्रैल मास में २७, २८ और २९ तारीख को वाइसराय ने गत महायुद्ध के लिए जन, घन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की एक सभा बुलाई थी। उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर, चीफ कमिश्नर, कार्यकारिणी के सदस्य, वड़ी कौन्सिल के भारतीय तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय कौन्सिलों के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठित यूरोपियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में शास्त्री-जी, राजा महमूदावाद, सैयद हसनइमाम, सरदारबहादुर सरदार सुन्दर्रासह मजीठिया और गांधीजी के भाषण 'सम्प्राट् के प्रति भारत की राजभिन्त' वाले प्रस्ताव के समर्थन में हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाड़ ने पेश किया था।

इसके वाद पं० मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय को सम्बोधन करके कहा, कि "भारत के आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए। औरंगजेव के जमाने में सिक्ख गुरुओं ने उसकी सत्ता और प्रभुत्व का मुकावला किया था। गुरु गोविन्दिसह ने छोटे-से-छोटे लोगों को, जो आगे बढे, अपनाया और गुरु और शिष्य के बीच में जो अन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया। इस तरह गुरु गोविन्दिसह ने उन लोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अब भी में यही चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिससे युद्ध-स्थल में अन्य देशों के जो सैनिक उनके कंघे-से-कंघा भिड़ाकर युद्ध करते हैं उनके वरावर वे अपनेको समझ सकें। मैं चाहता हूँ कि इस अवसर पर गुरु गोविन्दिसह के उत्साह एवं साहस से काम लिया जाय।"

देश में जब असहयोग-आन्दोलन चला तब मालवीयजी उससे तो दूर रहे, परन्तु कांग्रेस से नहीं। नरम दलवालों ने अपने जमाने में कांग्रेस को हर प्रकार चलाया, लेकिन जब उनका प्रमाव कम हुआ तो वे उससे अलग हो गये। श्रीमती वेसेण्ट ने कांग्रेस पर एकवार अधिकार प्राप्त कर लिया था। पर वाद में उन्होंने भी, अपने से प्रवल दलवालों के हाथों में उसे सींप दिया। लेकिन मालवीयजी तमाम उतार-चढ़ावों में, प्रशंसा और वदनामी, किसीकी भी परवा न करते हुए, सदैव कांग्रेस का पल्ला पकड़े रहे हैं। मालवीयजी ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें इतना साहस है कि जिस वात को वह ठीक समझते हैं उसमें चाहे कोई भी उनका साथ न दे पर वह अकेले ही मैदान में खम ठोंककर डेंटे रहते हैं। एक बार वह अपनी लोकप्रियता की चरम-सीमा पर थे। दूसरी वार अवस्था यह हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण को लोग उतने घ्यान से नहीं सुनते थे। १९३० में जब सारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया पा उस समय

मालवीयजी वहीं डटे रहे । उन्हें ऐसा करने का अविकार भी था । क्योंकि वह कांग्रेस के टिकट पर असेम्बली में नहीं गये थे । लेकिन इसके चार मास वाद ही दूसरा समय आया । मालवीयजी ने उस समय की आवश्यकता को देखकर असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया। सन् १९२१ में उन्होंने असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था। लेकिन १९३० में हमें वह पूरे सत्याग्रही मिलते हैं। सब मिलाकर उनका स्थान अनुपम और अद्वितीय है। हिन्दू की हैसियत से वह उन्नत विचारवाले हैं और गाड़ी को आगे खींचते हैं। कांग्रेसी की हैसियत से वह स्थिति-पालक हैं, इसीलिए प्रायः वह पिछड़े हुए विचारवालों का नेतृत्व किया करते हैं। फिर भी कांग्रेस इस बात में अपना गीरव समझती है कि वह सरकारी कौंसिल और देश की कौंसिल दोनों में उन्हें निविरोध जाने दे। किसी समय में जो वात गांधीजी के लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती है, कि एक समय था जब वह ब्रिटिश-सामाज्य के मित्र थे। लेकिन अपने सार्व-जनिक जीवन के पिछले दिनों में उन्होंने अपनेको, सरकारी निरंकुशता का अपने सारे उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। वनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक संस्था हैं। पहले-पहल सन् १९०९ में वह लाहीर-कांग्रेस के सभापति हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वें अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों से उन्होंने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। अतः उनके स्थान की पूर्ति मालवीयजी ने ही की थी। १० वर्ष वाद सन् १९१८ में कांग्रेस के दिल्लीवाले ३३ वें अधिवेशन के सभापतित्व के लिए राष्ट्र ने आपकी फिर मनोनीत किया था।

#### ेलाला लाजपतराय

कांग्रेस के पुराने पूज्य-पृष्ठों में लाला लाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व भी महान् था। वह जितने वड़े कांग्रेस-भक्त थे उतने ही वड़े परीपकारी और समाज-सुघारक भी थे। सन् १८८८ में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। उसमें वह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे। कौंसिलों के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लालाजी की लगातार दिलचस्पी और समाज-सेवा ने पंजाब में ही नहीं, सारे देश में उनका सबसे ऊँवा स्यान वना दिया था । वनारस-कांग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया । सन् १९०७ में उन्हें सरदार अजीतिसह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। इस साल की घटनाओं के प्रधान स्तम्भ लाला लाजपतराय ही थे, जिनके चारों ओर सारा घटना-चक्र घुमा था। सन् १९०७ की कांग्रेस के सभापति-पद के लिए राष्ट्रीय विचार के लोगों ने लालाजी का नाम पेश किया । यह कांग्रेस पहले तो नागपुर में होनेवाली थी, परन्तु बाद को स्थान बदलकर मूरत में करने का निश्चय हुआ था। गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "अगर तुम सरकार की परवा न करोगे तो वह तुम्हारा गला घोट देगी।" लालाजी ने कभी मान-प्रतिष्ठा की परवा नहीं की । यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे स्वीकार करने से उदारता-पूर्वक इन्कार कर देते थे। सूरत में समझौते की बातचीत के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के सभापति-पदं के लिए लालाजी का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक कुछ कहें; लेकिन बाद में इस दिशा में कुछ हआ-हवाया नहीं।

सन् १९०६ में गोबले के साथ लालाजी भी जिप्ट-मण्डल में इंग्लैण्ड भेजे गये थे। वाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने विदेशों में ही ठहरना ठीक समझा। गत महा-युद्ध के दिनों में तो वह अमरीका ही में रहे। लोग समझते हैं कि वह विवश होकर ही वहां रहे थे। कांग्रेस के समापित वनने का लालाजी का नम्बर जरा देर से आया। सन् १९२० के सितम्बर मास में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल से वाहर मंछली की होती हैं। असहयोग-आन्दोलन के जन्मदाता और समर्थकों से उनके विचार कभी नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यह आन्दोलन चल नहीं सकेगा। वह बीर और युद्ध-प्रिय थें, मगर सत्याग्रही नहीं। उनके लिए सत्याग्रह या सिवनय-भंग का अर्थ कानून-भंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनका समय वड़ी किंटनाइओं और संघर्षों में वीता। उनके अपने प्रान्त में नीजवानों का एक दल ऐसा था, जो उनके खिलाफ था। कौंसिल में जाने पर उनका जौहर फिर से खिल उठा। लेकिन अफसोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरतापूण वार ने अन्त में उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे वीच से असमय में ही चले गये ! सन् १८८८ की कांग्रेस में वह उर्दू में ही वीले थे और प्रस्ताव किया था कि आवा दिन शिक्षा तथा उद्योग-घन्चे सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए दिया जाय । यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया था और उसी समय से जो औद्योगिक प्रदर्शनियां की जा रही हैं वह उसी कमिटी का प्रत्यक्ष फल है जिसे कि उस समय कांग्रेस ने नियुक्त किया था।

सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों में से हैं जिनका सम्पर्क कांग्रेस के साथ उसके प्रारम्भ से ही रहा है। कांग्रेस की नीति और कार्यकम के निर्माण में इनका वहुत प्रमुख भाग रहा है। कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८९०) के यह सभापति हुए ये, जिसमें सभापति-पद से दिये गये अपने भाषण में इन्होंने लॉर्ड सेल्सवरी के इस विचार का खण्डन किया कि 'प्रतिनिधि-शासन पूर्वी परम्पराओं अथवा पूरव-निवासियों की मनःस्थिति के अनुकूल नहीं हैं" और अपनी वात की पुष्टि में मि० चिसहाम एन्स्टे का यह उद्धरण पेश किया कि "स्यानिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही हैं; क्योंकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, उस रूप में वह प्रारंभ से ही वहां मौजूद रहा है।" फिरोजशाह ने कहा, "निस्सन्देह कांग्रेस जन-सावारण की संस्था नहीं है, लेकिन जन-साघारण के शिक्षित-वर्ग का यह फर्ज है कि वह जन-साघारण की तकलीफों की - सामने लाये और उन्हें दूर कराने के उपाय सुझावे।"

''इतिहास हमें वताता है कि," इन्होंने कहा, ''सव प्रान्त और देशों में, खासकर स्वयं इंग्लैण्ड में, प्रगति का यही नियम रहा है। इस प्रकार जो काम या कर्त्तव्य हमारे हिस्से बाता है वह तभी अच्छी तरह अदा किया जा सकता है जबकि किसी तरह का खतरा और परेशानी न हो, न ऐसी कोई वात हो जिससे मन में कोच और क्षोम पैदा हो, वित्क हृदय साफ और वफादार ही तया वृद्धि निर्मल हो । मैं इस वात को फिर कहता हूँ कि यह कांग्रेस का ही गौरव है जो देश के शिक्षित और उन्नतिशील लोग उस कृतज्ञता के वदले में, जो उन्हें शिक्षा की नियामत देकर उनके साथ की गई है, समयानुकूल राजनीतिज्ञता दिखाने की प्रार्थनां—और वह भी नम्रता और संयम के साथ—कर रहे हैं। इस विषय में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि अन्त में ब्रिटिश राजनीतित हमारी

153 र देश यहंतुं ह्य पुकार को सुनेंगे । अंग्रेजों की संस्कृति के सजीव और उपजाऊ सिद्धान्तों और अंग्रेजी शिक्षा में मेरा अटल विश्वास है ।

"शंग्रेजों के जीवन और समाज की सारी नैतिक, सामाजिक, वौद्धिक और राजनैतिक वड़ी-वड़ी शक्तियों का प्रभाव, घीरे-घीरे किन्तु अदम्य रूप से दृढ़ता के साथ, हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिससे आगे चलकर भारत और इंग्लैंग्ड का सम्बन्ध इन दिनों के लिए ही नहीं विस्क सारे संसार के लिए, और वह भी अगणित पीढ़ियों के लिए, एक आशीर्वाद सिद्ध होगा। मैं सारी अंग्रेज-जाति से अपील करता हूँ—खरे मित्रों तथा उदार शत्रुओं, दोनों से-—िक इस प्रार्थना को व्यर्थ और निष्फल न जाने दीजिए।"

कई वर्ष तक फिरोजबाह मेहता कांग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप में थे। आपने जो-कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन किमिटियों, शिष्टमण्डलों और प्रतिनिधि-मण्डलों के द्वारा ही किया जिनके कि यह सदस्य चुने गये थे। १९०७ में आपने नरम दल की ओर से सूरत-कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस-कार्य में कुछ किशात्मक भाग लिया था। उसके वाद आप दृष्टि से विलकुल ही ओझल हो गये। जब आप कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के, जो कि १९०९ में लाहौर में हुआ था, सभापित चुने गये तो यकायक आपने, कांग्रेस के सभापित का आसन ग्रहण करने से, ६ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान पर पृंच मदनमोहन मालवीय कांग्रेस के सभापित चुने गये थे।

यह हम पहले देख ही चुके हैं कि किस प्रकार आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे, जिनका ब्रह्म-समाज की प्रगित में बहुत स्थान रहा, और किस प्रकार उन्होंने ब्रह्म-समाज के सुधारक-दल का नेतृत्व किया था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इण्डियन-एसोसियेशन के यह सर्वप्रथम मंत्री हुए और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्साही सहकारी रहे। कांग्रेस-आन्दोलन के साथ १८९६ से पहले तक इनका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नहीं, यह तो हमें नहीं मालूम; पर १८९६ के १२वें अधिवेशन में इन्होंने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्संगठन की योजना से होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया और कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों को शिक्षा-विभाग के ऊँचे पदों से अलग रखने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद, शीघू ही, १८९८ के मदरास-अधिवेशन में, आनन्दमोहन वसु कांग्रेस के सभापित हुए। सभापित-पद से दिया हुआ इनका भाषण अकाट्य युक्तियों से, और अन्त में इन्होंने कांग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एवं राष्ट्र-सेवा के उपदेश से, परिपूर्ण है। इन्होंने पार्लमेण्ट में हिन्दुस्तान के चुने हुए प्रतिनिध रक्खे जाने की वात सुझाई थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी, १९०६ में, ईश्वर ने इनको हमसे छीन लिया!

#### मनमोहन घोप

मनमोहन घोप का नाम हम सबसे पहले १८८८ में हुए चीये अधिवेशन (इलाहाबाद) के सिलिसिले में सुनते हैं, जबिक इन्होंने सरकारी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। पश्चात् कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८९०) में यह स्वागताच्यक्ष हुए। कांग्रेस पर होनेवाले विभिन्न आक्षेपों का अपने जोरदार भाषण में इन्होंने जवाब दिया और कांग्रेस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। न्याय बनाम शासन कार्यों के विषय का इन्होंने खास तौर पर अध्ययन किया था। पूना में

हुए ११ वें अधिवेशन (१८९५) में इन्होंने तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि॰ जैम्स नामक एक किमश्नर के वक्तव्य को उद्भृत करके वताया कि, इन दोनों (न्याय व शासन-कार्य) का सम्मिश्रण ही "भारत में ब्रिटिश सत्ता का मुख्य आधार है।" इसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया, जिसपर १२ वीं कांग्रेस (कलकत्ता, १८९६) में शोक मनाया गया।

#### ः लालमोहन घोप

लालमोहन घोप १८९० में छठे अधिवेशन में (कलकत्ता) पहले पहल कांग्रेस-मंच पर आये और उन्होंने ब्रैंडला साहव के भारत-सरकार-संबंधी विल पर प्रस्ताव उपस्थित किया था। मदरास (१९०३) में हुए १९ वें कांग्रेस-अधिवेशन के वह सभापित वनाये गये थे। कांग्रेस-मंच से अवतक जितने योग्यतम भाषण हुए हैं उनमें उनके भाषण की गिनती होती है। उनके भाषण से कुछ अंश यहां दिये जाते हैं:—

"हालांकि इसमें ऐसा कोई भी शस्त्र न होगा जो ब्रिटिश-सरकार के प्रति सच्चे दिल से वफादार न होगा, तो भी वह यह दावा जरूर करेगा कि सरकार के कामों की आलोचना करने का हक हमें है, जैसा कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन को है। ऐसी दशा में क्या हम अदव के साथ अपने शासकों से यह नहीं पूछें—और इस विषय में में भिन्न-भिन्न ब्रिटिश राजनैतिक दलों में कोई भेद नहीं करना चाहता—कि आपकी जिस नीति ने बरसों पहले हमारे देशी उद्योगधंधे नष्ट कर दिये हैं, जिसने हाल ही में उस दिन उदार शासन के नाम पर वेगैरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्ति कर लगा दिया, जो करीब २ करोड़ स्टिलंग तक हर साल हमारी राष्ट्रीय धन-सामग्री विलायत को दृढ़ता के साथ वहा ले जा रही है, और जो किसानों पर भारी बोझ लादकर बार-बार जोर के अकाल देश में लाती है—अकाल भी ऐसे कि पहले कभी देखें न सुने—क्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा? क्या हमें यह मानना होगा कि जिन विविध शासन-कार्यों के बदौलत ये सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मंगलमय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं?

"हमारा राष्ट्र स्वशासित नहीं है। हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर अपना शासन नहीं बदल सकते। हमें पूर्णतः ब्रिटिश पार्लमेण्ट के निर्णय पर अपना आधार रखना पड़ता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय नीकरशाही लोगों के विचारों और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन अधिक रूखी बनती जा रही है। क्या आप खयाल करते हैं कि इंग्लैंड, फ्रान्स, या संयुक्तराज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमाशे पर इतना खर्च करने का साहस करते, जबिक देश में अकाल और महामारी का सामाज्य छाया हुआ था और इस धृष्टतापूर्ण आनन्द-मंगल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए अपने हाथ पसारे हुए थे ?

"महानुभावो ! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, जिसकी आवाज अखवारों और सभाओं में—दोनों ही तरह—उठाई गई थी, दिल्ली में जो वड़ा भारी राजनैतिक आडम्बर (दिल्ली-दरवार) किया गया था, उसे एक साल हो गया। और उसका विरोध किया किस लिए गया था ? इसलिए नहीं कि विरोध करनेवाले लोग सम्प्राट् की, जिनकी कि तख्तनशीनी का समारोह होनेवाला था, राजभिक्त में किसीसे कम थे; बिल्क इसलिए कि उनका विश्वास था, अगर समृद् के मंत्रीगण अपने कर्तव्य का समृचित पालन करते हुए समृाट्

के सामने उनके अकाल-पीित भारतीय प्रजाजन की कष्ट-कथा का हूबहू वर्णन करते तो दीन-दुःसी लोगों के प्रति समृद्ध की जो गहरी सहानुभूति है उसके कारण स्वयं वही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को भूखों-मरते लोगों के सामने ऐसा आडम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही दरबार का) बड़ा भारी तमाशा कर ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्वाधुन्वी से फजूलखर्ची की गई कि कुछ न पूछिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली-दरबार के करने में जो भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर अकाल-पीड़ितों की सहायता में लगाई जाती तो भूखों मरनेवाले लाखों स्त्री, पुरुष, बच्चे मीत के मुंह से निकल आते।"

#### चक्रवर्त्तां विजयरायवाचार्य

सेलम के श्री चक्रवर्त्ती विजयराघवाचार्य सबसे पुराने कांग्रेसियों में से हैं, यहां तक कि १८८७ के ३ रे अधिवेशन (मदरास) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो सिमित बनाई गई थी उसमें भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद लखनऊ में होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८९९) में और उससे अगले साल लाहीर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१९००) में यह इण्डियन कांग्रेस किमिटी के सदस्य बनाये गये। २२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १९०६) में इन्होंने दायमी बन्दोवस्त का प्रस्ताव पेश किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि-कर (लगान) बतौर किराया है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं रहा। ऋषि-मुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्हींकी है जो उसमें पैदा हुए हैं; जमीन को जो जोतता-बोता है उसीकी वह सम्पत्ति होती है—राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए है, अपनी सेवाओं के बदले में किसानों से पैदाबार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन राजा की है, भारतीय नहीं विल्क पश्चिमी है।

सूरत-काण्ड के बाद से, वस्तुतः यह कांग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दल की कांग्रेस से इन्हें सन्तोष नहीं हुआ। लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें आगये और १९१८ में हुए विशेषाधिवेशन (बम्बई) तथा १९१९ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया। अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद ही इन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापित चुना गया, जहां बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ इन्होंने कार्य सम्पादित किया।

#### राजा रामपालसिंह

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिंह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-क्षेत्र में बड़ा प्रमुख रहा है। यह जानने लायक बात है कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वयंसेवकोंवाला प्रस्ताव राजा रामपालसिंह ने ही पेदा किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, कि "ब्रिटिश-शान्ति (पैवस ब्रिटेनिका) कितनी ही मशहूर वयों न हो, ग्रेट ब्रिटेन की आकांक्षायों कितनी ही श्रेष्ठ वयों न हों, और उसने हमारी भलाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न किया हो, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा; और वजाय प्रसन्न होने के भारत को इस बात पर दुःव ही होगा कि इंग्लैण्ड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा।

यह वात कहने में कठोर अवश्य है, पर सचाई यही है। क्योंकि एक वार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय भावना को कुचलकर, और उसको आत्म-रक्षा एवं अपने देश की रक्षा के अयोग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी क्षति-पूर्त्त नहीं की जा सकती। दुनिया में किसी भी ओर आप नजर डालिए, चारों ओर आपको वड़ी-बड़ी फीजें और लड़ाई के भयंकर शस्त्रास्त्र दृष्टि-गोचर होंगे। सारे सभ्य संसार पर कोई आफत आना निश्चितप्राय है। अभी या कुछ ठहरकर भयंकर फीजी हलचल शुरू होगी, जिसमें ब्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा। लेकिन ब्रिटेन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर पर भी, रण-क्षेत्र में फी हजार व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रख सकता—जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैं। अतः जब ऐसा मौका आ जायगा तब इंग्लैण्ड को इस बात के लिए पछताना पड़ेगा कि आक्रमणकारियों से लोहा लेने के लिए लाखों भारतीयों को दक्ष बनाने के बजाय उसने उनके मुकावले के लिए अपनी ही थोड़ी सेना यहां रख रक्खी है।" अपने पोते कालाकांकर के तहण राजा के रूप में, जिनका हाल ही असामयिक स्वर्गवास हो गया है, राजा रामपालसिंह ने मानों सच्चे देशभक्त और कांग्रेस के—जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था—पुजारी बनकर फिर से जन्म लिया था।

#### कालीचरण वनर्जी

कांग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आम तौर पर यह प्रथा रही है कि जो आवश्यक प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सब एक बढ़ें प्रस्ताव में इकट्ठें कर दिये जाते थे। बीर साल-दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिमा सर्वतोमुखी होती—अर्थात् जो उस संयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का भलीभांति स्पष्टीकरण कर सकते थे। १८८९ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण वनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काज में बड़ी दिलचस्पी ली थी और १८९० में ब्रिटिश जनता के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। ९वीं कांग्रेस (लाहीर, १८९३) में उन्होंने न्याय और शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक् करने का प्रस्ताव पेश किया।

समय की प्रगति के साथ जैसे-जैसे सर्वसाधारण में राजनैतिक जागृति बढ़ती गई, तैसे-तैसे उसकी स्वतंत्रता पर अधिकाधिक प्रतिवन्य लगने लगे। सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं के व्यवस्थापकों और अध्यापकों पर यह पावन्दी लगा दी गई कि जवतक शिक्षा-विभाग के प्रधाना-धिकारी की स्वीकृति न ले ली जाय तवतक वे न तो राजनैतिक हलचलों में कोई हिस्सा लें और न राजनैतिक सभाओं में ही उपस्थित हों। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किये गये इस प्रहार का, १५वीं कांग्रेस (लखनऊ, १८९९) में, श्री कालीचरण ने जोरों के साथ विरोध किया। इसके दो वर्ष वाद, कलकत्ता की कांग्रेस में, यह प्रस्ताव रक्खा कि हिन्दुस्तानी मामलों की सुनवाई (अपील) के लिए प्रिवी कींसिल की जो जुडीशियल किमटी वनती है उसमें हिन्दुस्तानी वकील भी रक्खे जाने चाहिएँ।

वावू कालीचरण वनर्जी यदि अधिक समय तक जिन्दा रहे होते तो जरूर कांग्रेस के सभापति वनते ।

#### नवाव सच्यद् मुह्म्मद् वहादुर

कांग्रेस के मंत्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा १९१४ की मदरास-कांग्रेस से गुरू हुई, जिसमें नवाव सय्यद मुहम्मद यहादुर और श्री एन० सुव्वाराव मंत्री चुने गये थे। लेकिन नवाव साहव तो इससे पहले, १९१३ की करांची-कांग्रेस में, सभापित-पद को भी सुशोभित कर चुके थे। वह पहले कांग्रेसी थे, इसके वाद मुसलमान। १९०३ में हुई मदरास-कांग्रेस (१९वां अधिवेशन) के वह स्वागताध्यक्ष थे और १९०४ की कांग्रेस (२०वां अधिवेशन, वम्बई) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रक्या गया था। वह ऐसे देशभवत थे जिनमें मजहवी संकीर्णता विलकुल नहीं थी। करांची-कांग्रेस के सभापित-पद से उन्होंने राष्ट्रीयता की युलन्द आवाज उठाई और इस वात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न-भिन्न जातियों को अलग-अलग टुकड़ों में बंटने के बजाय संयुवत रूप से आगे बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा किये गये प्रयत्न का, जो कि मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदिशत की गई इस आशा से प्रकट होता था कि 'सार्वजनिक हित के प्रक्तों पर मिल-जुलकर काम करने के उपाय सोचने के लिए' दोनों जातियों के नेताओं को समय-समय पर आपस में मिलते रहना चाहिए, उन्होंने स्वागत किया। यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि करांची में नवाव साहय ने ऊँची देशभित और शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो बीज बोया था वहीं फलकर आगे हिन्दू-मुस्लम-एकता और लखनऊ की कांग्रेस-लीग-योजना के रूप में सामने आया।

#### दाजी आवाजी खरे

कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी वन्दोवस्त और जमीन के पट्टे की मियाद स्थिर कर देने का विषय कांग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा है। लाहीर में हुए ९ वें अधिवेदान (१८९३) में श्री दाजी आवाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १९०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत-कुछ भाग १९०८ में वननेवाले विधान में भी मिला लिया गया था, उसके निर्माण में इन्होंने बहुत माग लिया था। १९०९ से १९१३ तक, श्री दीनशा वाचा के साथ, यह कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और १९११ में इन्होंने भारतीय यूती माल पर लगाया गया वह उत्पत्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के मूती वस्त्र-व्यवसाय के प्रसार में इकावट पड़ती थी। १९१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए इवशासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-चारे से ही प्राप्त होगा।

#### मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा

कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभवत उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के मुंशी गंगाप्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कांग्रेस को तत्सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए जो सिमिति बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे। बाद में यह कांग्रेस-सिमितियों के विभिन्न पद ग्रहण करते रहे और १९०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-सिमिति के सदस्य भी बन गये थे।

#### रघुनाथ नृसिंह मुघोळकर

शुरुआत के कठोर परिश्रम करनेवाले कांग्रेसियों में श्री रघुनाथ नृसिंह मुधोळकर का स्यान

किसीसे कम नहीं है । वह पहली वार इलाहाबाद में होनेवाले कांग्रेस के अधिवेशन (१८८८) में शामिल हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था—"पुलिस के सिपाही का तो फर्ज है कि वह प्रजा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे घृणा का पात्र बन गया है!" २४ साल बाद राष्ट्र ने उन्हें १९१२ की कांग्रेस (वांकीपुर) का सभापित चुना। श्री सी० वाई० चिन्तामणि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करते रहे और वाद में अपनी प्रचण्ड बुद्धि-शिवत के वल पर भारतीय राजनीति में चमकने लगे।

#### सी० शंकरन् नायर

सर सी० शंकरन् नायर अपने वक्त में एक समर्थं पुरुष थे। कांग्रेस की सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप कांग्रेस ने उन्हें बहुत जल्दी, १८९७ में, अमरावती-अधिवेशन का सभापित चुना। वम्बई के चन्दावरकर और तैयवजी की तरह शंकरन् नायर को भी पीछे मदरास के हाईकोर्ट-बैंच का सदस्य बना लिया गया और वहां से १९१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। १९१९ में मार्शल-लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन 'गांघी एण्ड अनार्की' नामक पुस्तक में गांघीजी पर उन्होंने निराधार आक्षेप किया। इसी पुस्तक के कारण पंजाब के लेफ्टिनैण्ट गवर्नर सर माइकेल ओड्वायर ने उनपर मुकदमा चलाया और सर शंकरन को मानह।नि व खर्चे के लिए तीन लाख रुपये देने पड़े थे।

#### पी० केशव पिल्ले

दीवानवहादुर पी॰ केशव पिल्ले कांग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे। १९१७ में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अपने सम्बन्ध के आखिरी सालों में वह कांग्रेस के मंत्री और श्रीमती एनी वेसेण्ट के प्रमुख सहायक थे।

#### विपिनचन्द्र पाल

विषिन बाबू का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह मशहूर बक्ता थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी वक्तृत्व-शिक्त का सिक्का जमा दिया था। उन्होंने १९०७ में मदरास में जो भाषण दियें थे, एडबो-केट-जनरल (सर) वी० भाष्यम आयंगर ने उन्हें भड़कानेवाल — राजद्रोहपूर्ण नहीं — समझा था और वह मदरास अहाते से निकाल दिये गये। लाई मिण्टो के समय उन्हें एक बार देश-निकाला भी मिला था। एक दूसरे वक्त, जब 'वन्देमातरम्' के संपादक की हैसियत से श्री अरिवन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरिवन्द बाबू के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सख्त कैद की सजा उन्होंने बड़ी खुशी से भुगत ली। उन्होंने इंग्लैण्ड में 'हिन्दू रिच्यू' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें 'वम के कारणों पर विचार किया था। भारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली। उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरंतर घटती का इतिहास था। यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने भाषणों और 'न्यू इण्डिया' तथा 'वन्देमातरम्' के लेखों-द्वारा उस समय के युवकों पर बहुत जादू कर दिया था।

#### अम्विकाचरण मुजुमदार

वाबू अम्बिकाचरण मुजुमदार एक वकील थे और १९१६ में कांग्रेस के सभापित बनने तक निरन्तर कार्य करते रहे। उनकी वक्तृता की उड़ान बहुत कम बक्ताओं में मिलती है। उन्होंने 'इंडियन नेशनल इवाल्युजन' नामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किताब भी लिखी है।

#### भूपेन्द्रनाथ वसु

भूपेन्द्रनाथ वसु कलकत्ते के एक सफल सालिसिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूब चलती थी। यह वड़ी खुदी से राजनैतिक कार्यों में समय दिया करते थे। यह एक बड़े अच्छे बक्ता थे। इनकी वक्तृत्व कला बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करने में यह बड़े कुशल ये और अपना काम बड़ी योग्यता से संपादन करते थे। १९१४ में मदरास-कांग्रेस का सभापति-पद उन्हें दिया गया था। भारत की स्व-शासन की मांग के प्रसंग में उन्होंने कहा था—''मीज उड़ानेवालों के दिन गये। संसार समय के साथ-साथ बड़े जोर से आगे बढ़ रहा है। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह युद्ध एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर के मध्यकालीन शासन के अंतिम अवशेषों को भी ठोकर मार देगा। पिरचम के डार से पूर्व के शान्त समुद्रों में विशाल जीवन की जो लहर एक बड़े भारी प्रवाह की तरह वह रही है, उसे अब वापस ले जाना गैरमुमिकन है। यदि भारत में अंग्रेजी शासन का अर्थ नौकरशाही का गोला-वाहद ही है, यदि इसका अर्थ पराधीनता और हमेशा का संरक्षण है, भारत की आत्मा पर बढ़ता हुआ भारी भार ही है, तो यह सभ्यता का शाप और मनुष्यता पर कलंक ही है।"

#### मी० मजहरूल हक

मी० मजहरूल हक कांग्रेस के, शारीरिक और वीद्धिक दोनों दृष्टियों से, एक महारथी थे। वह पक्के राष्ट्रंवादी थे और विहार में कांग्रेस के बड़े भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हें चिढ़ थी। कांग्रेस के २५ वें अधिवेशन में (१९१०), जो इलाहावाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर पर आपनें एक योग्यता-पूर्ण भापण दिया, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में मिल जाने की प्रेरणा की। यह याद रखने की बात है कि मिण्टो-मॉल्जे-शासन-मुघार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले-पहल कींसिलों के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजना का समावेश किया गया था। मुसलमानों से, जो कि अपनी कामयावी और सफलता के लिए फूलकर कुणा हो रहे थे, यह कहना, जैसा कि मी० मजहरूल हक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी और साहस का ही काम था, कि उन्हें जो कामयावी मिली दरअसल वह दोनों महान् जातियों की सम्मिलत भलाई के लिए बड़ी घातक है; देश को जरूरत इस बात की है कि दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग वन्द दायरों में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें।

१९१४ में जब कांग्रेस का शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तो मी० मजंहरूल हक भी उसके सदस्य बनाये गये। इसके बाद आपने कांग्रेसी मामलों में कोई कियात्मक रस नहीं लिया, लेकिन रहें अन्त समय तक पक्के राष्ट्रवादी। जीवन के आखिरी दिनों में आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ; और शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने मिलकर सीने में मुगन्य कर दी। वस्तुत: आपका आखिरी जीवन एक फकीर का जीवन था।

#### र्/महादेव गोविन्द रानडे

महादेव गोविन्द रानडे, जो आम तौर पर जिस्टस रानडे के नाम से मशहूर हैं, कांग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे। बहुत बारीकी में उतरें तब तो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह बम्बई-सरकार के न्याय-विभाग के एक उच्चाविकारी थे, लेकिन बरसों तक वह पीछे से कांग्रेस का सूत्र-संचालन करनेवाली शक्ति बने रहे थे।

कांग्रेस-आन्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की। उनका ऊँना कद, चेहरे का मूर्तिवन् वनाव और उनका अपना रंग-ढंग भिन्न-भिन्न अधिवेशनों में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक होते रहे हैं। अर्थशास्त्री और इतिहासज़ के रूप में वह स्मरणीय हो गये हैं और 'महाराष्ट्र सत्ता का उत्यान' एवं 'भारतीय अर्थशास्त्र पर निवन्व' के रूप में वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एवं विद्वत्ता की विरासत छोड़ गये हैं। समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गित थी और वरसों तक समाज-सुधार-सम्मेलन, जो कांग्रेस की एक सहायक-संस्था के रूप में वना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा है। १८९५ में, पूना-अधिवेशन के समय, जब इस वात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस समाज-सुधार के मामलों और समाज-सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो, जैसा कि वाबू सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने वताया है, जिस्टिस रानडे ने सिहिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया। प्लेग की महामारी के समय जिस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नहीं किया जा सकता; और न उस सबके वर्णन का अभी समय ही आया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज-सुधार और कांग्रेस का काम करते हुए, १९०१ में, अपनी ऐनी स्मृतियां छोड़कर रानडे हमसे विदा हो गये जो सदैव हमारी सहायता करती रहती हैं और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा वनी रहेगी।

#### पं० विशननारायण द्र

पं० विश्वननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिज्ञों में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है।

१९११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का सभापित वनाया गया । इस कांग्रेस के सभापित मि० रैम्जे मैक्डानल्ड होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पड़ गया और श्री विश्वननारायण दर अकस्मात् ही सभापित बना दिये गये । वह ऐसे समय कांग्रेस के सभापित बने थे, जब बंग-भंग के रद कर दिये जाने से नौकरशाही को बहुत बड़ी चोट पहुँची थी ।

विश्वननारायण दर ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह जहां सुन्दर चित्र है, वहां उतना ही तीक्ष्ण भी है:—

"हमारे सव दुःखों का मूल कारण यह है कि हमारी नई महत्त्वाकांक्षाओं और आशाओं के प्रति सरकार की सहानुमूित-शून्य और अनुदार भावना बढ़ती जा रही है। यदि इसमें मुघार न किया गया, तो भविष्य में भयंकर आपित्तयां आये विना न रहेंगी। जब नबीन भारत धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है, तब सरकार का रुख भी मन्दा होता जा रहा है और एक नाजुक हालत पैदा हो गई है। एक तरफ पढ़े लिखे लोग नये राजनैतिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शासन-पद्धित की बेड़ियों और हथकड़ियों से जकड़े जा रहे हैं जो पहले के लिए कभी अच्छी होगी, अब तो वह अप्रचलित है, और दूसरी तरफ सरकार उसी रमतार

पर जा रही है। वह न अपने स्वायों को छोड़ती है, न अपनी कठोर शासन की आदतों को, और न पुराने तथा निरंकुश अधिकार की पुरानी प्रयाओं को। शिक्षा और ज्ञान को वह संदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये परिवर्तन के वह विरुद्ध है। जातीय पृथकता के कारण रिआयत से वह दूर भागती है। वह उसी शासन-विधान से चिपटे हुए है, जिसके मातहत उसने अवतक अधिकार वधन का मजा लिया है, लेकिन जो आज के नैतिक उदार आदर्शों के कतई खिलाफ है।"

#### रमेशचन्द्र दृत्त

गत शताब्दी के अन्त की कांग्रेस-राजनीति में श्री रमेशचन्द्र दत्त एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपने जीवन-क्रम में किमश्नर के ऊँचे पद तक चढ़ चुके थे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस का साय दिया था। आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होंने सार्वजिनक प्रश्नों पर जो अमित अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ कांग्रेस को पहुँचाया। उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी और ब्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण घंधों का विनाश ही दुर्भिक्ष के कारण हैं। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,००० साल पहले ग्राम-शासन (पंचायतों) का संगठन किया था आज उसीपर पुलिस, जिला, अफसरों तथा जनता के बीच की घृणित शृंखला-द्वारा शासन हो रहा है। मालगुजारी, दुर्भिक्ष तथा अन्य आर्थिक प्रश्नों पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८९० में लखनऊ-कांग्रेस के अधिवेशन के वह सभापित बने थे। "अखवारों और सभाओं में स्वतन्त्र विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का और कोई अच्छा उपाय नहीं है"अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय हो गये।

#### एन० सुट्याराव पन्तुलु

श्री एन० सुट्याराव पन्तुलु भी कांग्रेस के इन पूज्य बुजुर्गों में से एक हैं। वह आज ८० साल की जमर में भी सार्वजनिक कार्यों में उत्साह दिखाते हैं। उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरू में, उसने ान्म के साथ ही, हो गया था। वह कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहबाद, १८८८) में सिम्मलित हुए थे और बीले भी थे। तब से वह कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, भारतीयों का कार्यकारिणी में लिया जाना, जूरी से मुकदमों का फैसला और वकीलों की स्थित आदि विभिन्न प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब कि उनके समकालीन कांग्रेसियों को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की कभी परवा नहीं की। दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८९८ में उन्हें कांग्रेस का स्वागताध्यक्ष चुना और १९१४,१५,१६ व १७ में कांग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री चुनती रही। उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने खर्च पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदर्श रखा।

#### लाला मुरलीधर

हम पंजाब के लाला मुरलीघर का उल्लेख करना नहीं भूल सकते, जो जमानत पर रिहा होकर जेल से सीधे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में गरीक हुए थे। उन्हें विना गवाही के सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्हींके शब्दों में, "मुझे राजनैतिक अन्दोलनकारी खयाल किया जाता है, क्योंकि मैं अपनी राय रखता हूँ, और जो सोचता हूँ, वेवड़क कह देता हूँ।" इसी अधिवेशन में डेराइस्माइलखां के लाला मलिक भगवानदास ने पहले-पहल उर्दू में भाषण दिया था।

#### सचिदानन्द सिंह

श्री सिच्चिदानन्द सिंह को सबसे पहले १८९९ की लखनऊ-कांग्रेस (१५ वें अधिवेशन) में लोगों ने देखा । उसीमें उन्होंने न्याय और शासन-विभाग के पृथवकरण के प्रस्ताव पर भापण भी दिया । लाहीर के अधिवेशन में इस प्रश्न पर बोलते हुए उन्होंने कहा—"सरकार की जनता के प्रेम पर निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का बरदान जनता को दिया जाय । हम आज का न्याय—आवा दूध और आवा पानी—अशुद्ध न्याय नहीं चाहते । हम तो सच्चा और ठीक बिटिश न्याय चाहते हैं।" १७ वें अधिवेशन में 'पुलिससुधार' पर वह बोले । २० वें अधिवेशन में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १९०५ में आम चुनाव होने से पहले इंगलेण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय । उसी अधिवेशन में उन्होंने दादामाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जार्डिन को पालंमेंट का सदस्य चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था । १९०८ की पहली 'नरम' कांग्रेस में श्री सिंह कियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-कांग्रेस में श्री सिंह ने युक्तप्रान्त के लिए एक गवनर और कार्यकारिणी की मांग पेश की । वह फिर मदरास में १९१४ में शामिल हुए । इस कांग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के नाते अच्छा काम करने पर चन्यवाद दिया गया था। इस शिष्ट-मण्डल में उनके अतिरिक्त सर्वश्री भूपेन्द्रनाथ वसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहरूल हक, माननीय शर्मा और लाला लाजपतराय थे।

कांग्रेस में वोलनेवाली पहली महिला श्रीमती कादिम्बनी गांगुली थी। उन्होंने १९०० के १६ वें अधिवेशन में सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था।

इनके अलावा और भी वीसियों अच्छे देश-सेवक हैं—जिनमें बहुत-से स्वर्गवासी हो चुके हैं और कुछ हमारे वीच मौजूद हैं—जिन्होंने अपनी तीव्र लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीय-कार्य में सहायता पहुँचाई है। आगे आनेवाली पीढ़ी उनकी सदा ऋणी रहेगी।

# कांग्रेस का इतिहास

दूसरा भाग

[ 3834-3838]

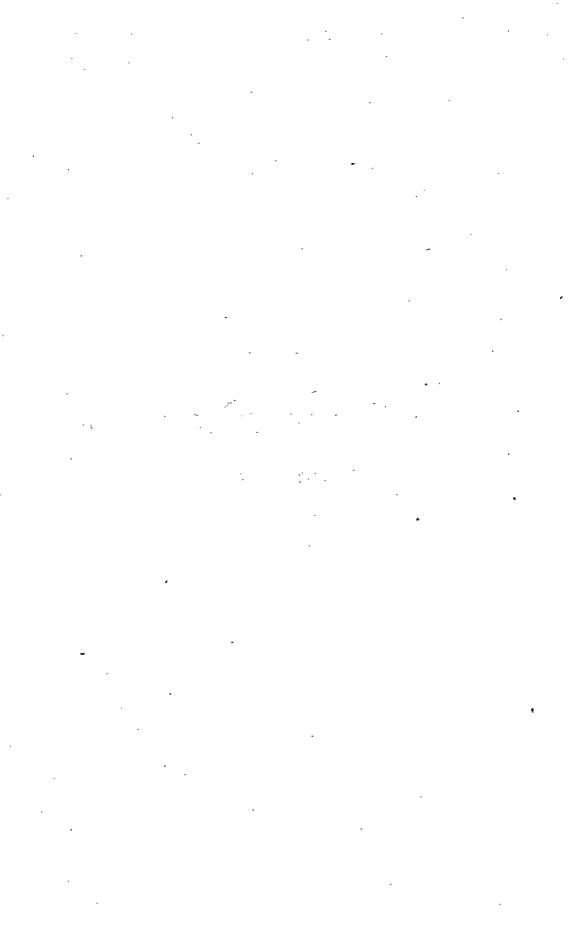

# फिर मेल की श्रोर-१६१५

श्रीमती वेसेगृह द्वारा भारतवर्ष के न्याय के दावे का समर्थन—१६१४ की स्थिति— तिलक का पुन: पदार्पण—कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से मिलाने के प्रस्ताव का गिर जाना— गोखले का निर्वाण—तिलक द्वारा रचनात्मक कार्य—यम्बई की कांग्रेस।

भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में १९१५ का वर्ष एक नये युग का श्रीगणेश करता है। यहां यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूम पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एशिया की जातियों में अपनी वीरता और क्षमता के सम्बन्ध में आत्मविश्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने में, १९१४ की कड़ाके की सर्दी में, फ्लैण्डर्स और फ़ान्स के मैदानों में, जर्मन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय फीजों ने जिस अद्भुत वीरता, धैर्य और सहनशीलता के साथ सफलतापूर्वक मुकावला किया उससे एशिया और यूरोपीय देशों में भारतवासियों की खासी धाक बैठ गई थी। पश्चिमी देशों की दृष्टि में तो वे इतने ऊँचे उठ गये थे जितने अभीतक कभी ्नहीं थे। भारतीय फीजों-द्वारा युद्ध में की गई सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार की और कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जागत हो गई थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती बेसेण्ट दूसरे दल के लोगों में। क्योंकि भारतीय फीजों को विदेशों के मैदान में इसी आश्वासन पर लेजाया गया था कि पार्लमेण्ट भारत के लिए उचित पूरस्कार स्वीकृत कर देगी। वैसे तो मि॰ वैडला के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन गरीवों और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस में वह १९१४ में ही सम्मिलित हुई । उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टिकोण और संगठन का एक बिलकुल ही नृतन ढंग लेकर कांग्रेस-क्षेत्र में पदार्पण किया । उनका व्यक्तित्व ती पहले से ही सारे जगत् में महान् था। पूर्व और पश्चिम के देशों में, नये और पुराने गोलाई में, लायों की संख्या में उनके भक्त एवं अनुयायी ये। इसलिए यह कोई विशेष आस्चर्य की बात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रवल भवतों और अनुयायियों और अयक कार्य-शवित के होते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया।

१९१५ में देश की वस्तविक अवस्था वया थी ? १९ फरवरी १९१५ को गोखले का स्वर्गवास हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहना भी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। दीनशा याचा पर वृद्धावस्था-जन्य निर्बलतायें अपना अधिकार जमाती चली जा रही थीं, जैंगा कि उन्होंने १९१५ की वम्बई की कांग्रेस में कहा था। अलावा इसके वह एक बहुत वड़े विद्वान् थे, और मंत्री पद के लिए ही बहुत उपयुक्त थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो जपनी फीज को एक विजय के वाद दूसरी विजय के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता है। सर नारायण चन्दावरकर जजी से फारिंग हो चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे। हेरम्बचन्द्र मैत्र, मुघोलकर तथा सुब्बाराव पन्तुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेपिटनैण्ट, कैप्टिन तथा कर्नल थे; इससे अधिक कुछ नहीं। सुरेन्द्रनाथ वनर्जी भी अनुकूल न थे।

इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १९१४ को मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 'भारत-सेवक समिति' के प्रथम सदस्य होनें के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य लिया या; लेकिन वह सदैव रहे फिसड़ी ही। क्योंकि एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उग्र प्रवृत्तियां और नरम विश्वास, तीसरे 'सिद्धान्त' और 'उपयोगिता', 'अन्तिम' और 'तात्कालिक' का उनके हृदय में सदैव संघर्ष होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह भिड़ बैठने की मनोवृत्ति की प्रशंसा करते हैं फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते हैं। कुछ भी हो, वह कभी सामने की पंक्ति में दिखाई नहीं पड़े :और न कभी प्रकाश में आने की परवा ही की। पंडित मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते। न उनमें वह शक्ति एवं मान्सिक दृढ्ता ही थी जिससे कि वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते। गांधीजी तो उस समय देश में आये ही थे। हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित ढंग पर श्रीगणेश भी नहीं किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नसीहत के अनुसार चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि एक मुद्दत से वह बाहर विदेशों में रहे थे। हां, वीच-बीच में केवल थोड़े-से समय के लिए ही यहां दो-तीन वार आये थे। लाला लाजपतराय इस समय की देश की और विशेषकर अपने प्रांत की अवस्था से वड़े खिन्न हो चुके थे और अमरीका में देश-निकाले का जीवन च्यतीत कर रहे थे। सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह (वाद में लार्ड) जिन्होंने १९१५ की वम्बई की कांग्रेस का सभापितत्व किया था, इस समय नई घारा के साथ बिलकुल मेल नहीं खा रहे थे। इसीलिए वम्बई-कांग्रेस के बाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार देश का नेतत्व प्रायः राष्ट्र के हाथ से निकलकर नीकरशाही के हाथों में जा रहा था। नरम दलवालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीय दल अभीतक अपनेको सम्हाल न पाया था। श्रीमती वेसेण्ट का १९१४ व १५ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था। असफलता की इस कहानी का यहां संक्षेप में अवलोकन करना अनुचित न होगा,।

लोकमान्य तिलक जून १९१४ में जेल से छूटकर आये थे। तभीमे वह लगातार इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि होमह्ल का विराट् आन्दोलन चलाया जाय। कुछ सद्भावना वाले मित्रों का यह प्रयत्न जारी था कि कांग्रेस के दोनों दलों को एक सूत्र में बांब दिया जाय। लोकमान्य तिलक बुद्धिमत्तापूर्वक स्वयं चाहते थे कि नरम दलवालों की भावनाओं को ठेंस न पहुँचायें। परन्तु नरम दलवालों का हाथ सहयोग के लिए आगे नहीं वढ़ा। तिलक के कार्यक्रम में तीन बातें थीं— (१) कांग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का पुनस्संगठन करना और (३) एक

दृढ़ व सुसंगठित विराट् होमरूल-आन्दोलन चलाना । इन तीनों वातों में से पहली के लिए लोक-मान्य तथा राष्ट्रीय-दल के लोग यह चाहते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाय । अवतक कांग्रेस के विघान के अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाय का अधिकार केवल कुछ संरथाओं को ही था । कांग्रेस के विघान में उस समय कांग्रेस का कीड 'नरम' था और ध्येय अीपनिवेशिक स्वराज्य था । इस प्रकार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव को पूर्ण-रूप ने नरम-दल की संस्थाओं के हाथ में डाल दिया गया था। अतः यह आजा किस प्रकार की जा सकती यी कि राष्ट्रीय-दल के आदमी अपने विरोधियों की केवल सदेच्छा मात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि वनने के लिए राजी हो जायें ? इसके लिए आवश्यकता इस वात की थी कि कांग्रेस के नियम नं० २० को जरा विस्तृत कर दिया जाय। इसी कार्य की सिद्धि के छिए श्रीमती बेसेण्ट और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री थी सुव्वाराव पन्तुलू १९१४ दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पूना गये और छोकमान्य तिलक, गोखले तथा अन्य नेताओं से परामर्श किया। एक संशोधन पर सब राजी हो गये। फिर श्री सुव्वाराव, सर फिरोजशाह से परामर्श करने के लिए, वम्बई गये; परन्तु वह विलक्ल निराश होकर लौटे । फिर वह तिलक तथा गोखले से मिले । गोखले का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिलक का कांग्रेस में पूनः प्रवेश कांग्रेस के पूराने झगड़े के लिए एक सिगनल का कार्य करेगा । इसलिए उस संशोधन के प्रति अपने समर्थन को उन्होंने वापस ले लिया और इसके सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमती वेसेण्ट को जवानी कहला दिया । उन्नीसवीं कांग्रेस के मनोनीत सभापति को एक खानगी पत्र में उन्होंने अपने विचार बदलने के कारणों का उल्लेख भी किया था। कुछ ही समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया। उसमें यह छिखा था कि तिलक ने खुल्लम-खुल्ला अपने ये विचार प्रकट किये हैं कि वह 'सरकार का वहिष्कार करेंगे' और यदि वह कांग्रेस में घुस गये तो आयर्लण्ड वालों की भांति अंड्गा-नीति का अवलम्बन करेंगे। इस सम्बन्ध में श्रीमती वेसेण्ट ने जब जांच-पड़ताल की तो तिलक ने इस वात का खण्डन किया। इसपर उनसे क्षमा-याचना भी की गई। लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की बात स्थगित ही रही। ८ फरवरी १९१५ के 'न्यु इंडिया' में भी श्री सुव्वाराव ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि वम्बई के नरम दल के नेता श्रीमती वैसेण्ट के संशोधन के कट्टर विरोधी थे। वर्ष के आरम्भ में गोखले की असामयिक मृत्यु से देश को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा था। लोकमान्य तिलक अपने इस राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी के प्रति कितना आदर-भाव रखते थे, वह उनके एक अत्यन्त विह्वल भाषण से, जो उन्होंने गोखले की मृत्यु के समय दिया था, स्पष्टतः प्रकट होता है :—

"यह तालियां बजाने का समय नहीं बिल्क आंसू बहाने का समय है। भारतवर्ष का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, और देशभनतों का यह सिरमीर आज स्मशान-भूमि पर लेटा हुआ अनन्त विधाम ले रहा है। इनकी तरफ देखिए और इन्हींक समान कार्य करने का उद्योग कीजिए। इनके जीवन को नमूने के लिए सदैव अपने सन्मुख रखकर अपनेको इन्हीं-जैसा बनाने का आप सबको यत्न करना चाहिए और इस प्रकार इनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हो गया है उसकी पूर्ति कीजिए। अगर आप लोगों ने ऐसा विद्या तो इनकी आत्मा उस दूसरे संसार में भी प्रसन्न होगी।"

१९१५ और १६ में तिलक ने अपने दल को संगठित करने के लिए घनघोर प्रयत्न किया। उनका विचार था कि "एक सुदृद् दल के लिए (१) आकर्षक नेता, (२) एक विरोध लक्ष्य और

(३) एक युद्धघोष जरूरी हैं। जोसेफ वेप्टिस्टा के रूप में लोकमान्य को एक बहुत ही योग्य सहयोगी मिल गये और उन्होंके सभापितत्व में पूना में राष्ट्रीय दल के लोगों की एक परिपद् हुई, जिसमें एक हजार व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस परिपद् में और वाद को जो नरम दलवालों का एक सम्मेलन हुआ उसमें जमीन-आसमान का अन्तर था। उसमें बहुत थोड़ी उपस्थिति थी और लॉर्ड विलिंगडन ने पद्यार कर उसकी शोभा वढ़ाई थी! पूना-परिपद् से लोगों को 'होमरूल' के रूप में एक 'युद्ध'-घोप मिल गया, और लोकमान्य के पास एकमात्र कार्य यह रह गया था कि किस प्रकार हिन्दुस्तान को उसके लक्ष्य तक ले जावें। उनकी इच्छा थी कि मजदूर-दल के नेताओं द्वारा इस सम्बन्ध में पार्लमेण्ट में एक विल पेश कराया जाय और स्वयं अपनी सारी शक्तियों को एक विराद् आन्दोलन में केन्द्रीभूत कर दिया जाय।

१९१५ की कांग्रेस का अधिवेशन वम्बई में होने जा रहा था। और चूंकि मेल-मिलाप के सारे प्रयत्न असफल हो चुके थे, इसलिए वस्तुतः यह कांग्रेस केवल नरम दलवालों की ही थी। कांग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात् नवम्बर मास में, सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सत्येन्द्र- प्रसन्न सिंह, जिनकी योग्यता और रुतवें की सर्वत्र घाक थी, इस कांग्रेस के सभापित चुने गये थे। वैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके सभापितत्व से वम्बई- कांग्रेस को वह सारी प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार के भृतपूर्व लॉ-मेम्बर के नाम के साथ जुड़ी रहती है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपका भाषण अत्यन्त प्रतिगामी था। आपके विचार से "भारत के भविष्य के लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता थी जिससे एक ओर तो उठती हुई पीढ़ी की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति हो और दूसरी ओर वे लोग भी उसे मंजूर कर लें जिनके हाथ में भारत का भाग्य सौंपा हुआ है।" इसी विचार से वह ऐसी नीति की घोषणा चाहते थे।

लेकिन वम्बई की सन् १९१५ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग के विन्ह फिर से दिखाई पड़ने लगे जो सूरत-काण्ड के वाद विलीन हो गया था। लखनऊ-कांग्रेस और उसके वाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी वढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। वम्बई की कांग्रेस में २२५९ प्रतिनिधि आये थे, और विभिन्न विपयों पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव तो कांग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपितयों के सम्बन्ध में थे—अर्थात् गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी काटन। चौथा शोक-प्रस्ताव मि० केरहार्डी की मृत्यु के सम्बन्ध में था। यह महानुभाव भारत के बड़े मित्र थे। पांचवें प्रस्ताव-द्वारा जनता की राजभित्त प्रकट की गई थी। छठे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस की ओर से उस उदार हेतु में दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया था जिसे ग्रेट-ब्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे थे। साथ ही ब्रिटिश जल-सेना ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उसपर संतोष प्रकट किया गया था। सातवें प्रस्ताव-द्वारा लॉर्ड हार्डिंग का, जो कि उस समय वाइसराय थे, शासन-काल बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। आठवें प्रस्ताव में कांग्रेस-द्वारा पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के औचित्य और न्याय का, भारतीय सैनिकों को तत्कालीन सैनिक स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कूल-कालेज खोलने का जिन्न किया

गया था। इस प्रस्ताव में इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, भारतीय जनता के अधिकारों के प्रति उचित सम्मान रखते हुए, जात-पांत के विना किसी भेद-भाव के, भर्ती किया जाय तथा स्वयंसेवक वनाया जाय । नवें प्रस्ताव-द्वारा १८७८ के आर्म-एक्ट के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर अनुचित लाञ्छन लगता था, नाराजगी जाहिर की गई। दसवें में दक्षिण अफ़्रीका और कनाडा में प्रचलित उन कानूनों के लिए, जो भारतवासियों से सम्बन्ध रखते थे, दु:ख प्रकट किया गया । ग्यारहवें प्रस्ताव-द्वारा वाइसराय को उनकी उस दूर-र्दाशतायुक्त सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होंने वड़ी कौंसिल के उस प्रस्ताव के समयंन में दी थी, जिसमें कि शाही परिपद् में भारतीय प्रतिनिधियों-द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इसी प्रस्ताव में सरकार से प्रार्थना भी की गई थी कि वड़ी कींसिल की कम-से-कम दो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अवश्य दिया जाय । वारहवें प्रस्ताव में युक्तप्रान्त में कार्यकारिणी बनाने की मांग को दोहराया गया था। तेरहवें में कुछी-प्रथा को नष्ट करने और चीदहवें में न्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथकु कर देनेवाली पुरानी मांग को दोहराया गया था। १५ वें में पंजाब, वर्मा तथा मध्यप्रान्त में ऊँचे दर्जे की हाईकोर्ट स्यापित करने की मांग की गई थी । १६ वें और १७ वें में स्वदेशी-आन्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-एक्ट जारी रखने का विरोध किया गया था। १८ वें प्रस्ताव में इस वात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह वात जरूरी है कि पूर्ण आर्थिक स्वाघीनता और विशेष कर आयात-निर्यात तथा उत्पत्ति-कर-सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत-सरकार को सींप दिये जायें। १९ वां प्रस्ताव बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस सुधारों को देने की मांग की गई थी, जिनमें जनता को शासन पर वास्तविक नियंत्रण मिले और वह इस रूप में कि प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन प्रान्तों में कींसिलें हैं उन्हें सुधारा और बढ़ाया जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हों वहां उनकी पुनर्रचना की जाय, उन प्रान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे नहीं हैं, इण्डिया-कौंसिल या तो तोड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय और एक उदार ढंग का स्थानिक-स्वराज्य दिया जाय । इसी प्रस्ताव में महासमिति को आदेश दिया गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करे और एक ऐसा कार्यक्रम बनावे जिसमें शिक्षा देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे। इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह अधिकार भी दिया गया था कि इस विषय में मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे और इस विषय में अन्य सारी आवश्यक कार्रवाई करे। बीसवें प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को भूमि-कर कितना लेना चाहिए इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए और स्थायी वन्दोवस्त करके किसानों को भूमि पर सर्वत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, चाहे कहीं रैयत वारी प्रया हो या जमींदारी । यदि स्थायी वन्दोवस्त न हो तो कम-से-कम ६० साला वन्दोवस्त कर ही देना चाहिए। २१ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग-धनधों की तरक्की के लिए कार्रवाई की जाय, औद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, आयात-निर्यात-सम्बन्धी कर लगाने की भारत को आर्थिक स्वतंत्रता दी जाय, उन सारी अनुचित और आवस्यक रुकावटों को दूर कर दिया जाय जो मूती माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रूप में यहां लगी हुई हैं, और रेल के उन भेदभावपूर्ण दरों की हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल को भारत

भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी-व्यापार और उद्योग-धन्धों का गला घुट रहा है। २२ वें प्रस्ताव में इंग्लैण्ड के इण्डियन स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से नापसन्दगी जाहिर की गई और इस वात पर असन्तोप प्रकट किया गया कि ग्रेट-ब्रिटेन के संयुक्त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में भारतीय विद्यार्थियों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और भर्ती कर लेने के बाद उनके साथ भेद-भाव का और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९१५ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या खुलासा-मात्र हैं जो कांग्रेस के जन्म से लेकर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे।

स्वशासन के प्रश्न के सम्बन्ध में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, १९१५ की कांग्रेस ने अपने १९ वें प्रस्ताव-द्वारा यह आदेश दिया कि महासमिति मुस्लिम-लीग की कार्य-कारिणों से परामर्श करे और स्वशासन की एक योजना तैयार करे।

१९१५ की एक बड़ी दिलचस्प घटना यह है कि गांबीजी विषय-समिति के सदस्य नहीं चुने जा सके। इसलिए सभापति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति में नामजद किया था।

वम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विधान में ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे। क्योंकि यह तय हो गया था कि "उन संस्थाओं द्वारा बुलाई गई सार्वजनिक सभायें कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन सकेंगी जिनकों स्थापना १९१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश वैध उपायों से ब्रिटिश-साम्प्राज्यान्तगंत स्वराज्य प्राप्त करना हो।" लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने तुरत्त ही इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आंशिक रूप में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सहर्ष तैयार है।



# रासविहारी घोप



सूरत, १९०७ मदरास, १९०८

मदनमोहन मालत्रीय



लाहौर १९०९ दिल्ली, १९१८

विशननारायण दर



कलकत्ता, १९११

# रंगनाथ नृसिंह मुघोलकर



वांकीपुर, १९१२

सैयद मुहम्मद वहादुर



करांची, १९१३

भूपेन्द्रनाथ वसु



मदरास, १९१४

सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह



वम्बई, १९१५

अंविकाचरण मुजुमदार



लखनऊ, १९१६

एनी वेसेन्ट



कलकत्ता, १९१७

# संयुक्त कांग्रेस--१६१६

लो॰ तिलक की होमरूल-लोग - तिलक की सफलतायें और वाधायें—हिन्दू-मुस्लिम-एकता—'१६' का-आवेदन-पन्न-श्रीमती वेसेग्ट की आल इग्लिया होमरूल-लोग--लखनऊ के अधिवेशन में लोकमान्य--कांग्रेस के प्रस्ताव।

परिस्थित और वातावरण में हुआ। इघर-देश वड़े-बड़े घनकों के कारण और भी असहाय हो गया था। क्योंकि १९१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारयी स्वर्गारोहण कर चुके थे। लोकमान्य के लिए तो अभीतक कोई स्थान ही नहीं था। क्योंकि वम्बई में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार उन्हें पूरे साल-भर तक इन्तजार करना था। इसीके बाद वह कांग्रेस में आ सकते थे और उसे प्रभावित कर अपने ढंग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का निश्चय किया। इस नाजुक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओं और त्याग के कारण नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः योग्य थे। उन्होंने कांग्रेस यो एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तव उन्होंने २३ अप्रैल १९१६ को अपनी होमरूल-लीग की स्थापना की। इसके ६ मास बाद श्रीमती वेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खड़ी की।

लेकिन नौकरशाही तो उनकी कट्टर मत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को डिफेन्स फोर्स (रक्षक-सेना) में भर्त्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय पंजाब-सरकार की ओर से उनके लिए यह हुक्म निकला कि वह देहली और पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने अपनी होमरूल-लीग के लिए कांग्रेस के कीड को स्वीकार कर लिया। जान पड़ता है, इससे श्री शास्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई। १९१६ में उनकी अवस्या ६० वर्ष की हो गई थी। इस पिट-पूर्ति के अवसर पर उन्हें एक लाख रूपये की थैली भेंट की गई। इसे लोकमान्य ने राष्ट्र-कार्य के लिए अपण कर दिया। सरकार ने जितना ही उन्हें दवाया उतने ही वह ऊपर उठे और अन्त में "उन्हें जेल भेजने की अपेक्षा खामोश करना ही उचित समझकर" उनसे नेकचलनी की २० हजार रूपये की जमानत मांगी गई। लेकिन ९ नवम्बर १९१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का फैसला रद कर दिया। इससे लोकमान्य की लोक-प्रियना और भी वही। उनका आदर हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ और जहां कहीं वह गये पैलियां भेंट हुई। लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसका फल यह हुआ कि वह भारत में विस्तृत प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए वड़ी भारी शक्ति की आवस्यक्ता थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को जाग्रत करने और उनके अन्दर

एक प्रकार की विजली-सी भर देने के महत्वपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्प्र में उनसे वड़ी थीं, जिनमें एक विद्युत-शक्ति थी और जो काम करते-करते कभी थकना नहीं जानती थीं।

यह थी दशा १९१६ में भारतवर्ष की, जिसकी पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता या और जिसे अपने लिए एक नेता ढूंढ़ निकालने की आवश्यकता थी। ठीक ऐसे ही नाजुक समय में श्रीमती वेसेण्ट ने रणांगण में पदार्पण किया। धार्मिक क्षेत्र से एकदम राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़ीं। थियो-सोफी को छोड़ उन्होंने होमरूल को अपनाया। "न्यू इण्डिया" नामक एक दैनिक और इसके बाद "कामन-वील" नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। होमरूल की आवाज को लोक-प्रिय वनाने में उनका नम्बर प्रथम है। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा दिया। वैसे १९१५ में ही "होमरूल फार इण्डिया लीग" की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था। लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नहीं की गई थी। क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट-रूप से उस वर्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा।

वम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का जो आदेश दिया था वह यया-विधि किया गया । उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान् जातियों में पूर्ण एकमत हो जाना । एक सम्मिलित कमिटी भी वनाई गई, जिसके सुपूर्व यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करे और साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को शीघृही फलीभूत करने के लिए अन्य सारे आवश्यक प्रवन्य करे। यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित किमटी द्वारा तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१९१६) कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनों मिलकर पास करे। इसी सम्बन्ध में २२, २३ और २४ अप्रैल १९१६ को, इलाहाबाद में, पं॰ मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समिति की वैठक में खूब वाद-विवाद हुआ था । महा-समिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव कच्चे तौर पर पास हुए थे उनपर मुस्लिम-लोग की कौंसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक में, जो अक्तूबर १९१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्वन्धी समझौता तय हो गया। केवल वंगाल और पंजाव के प्रतिनिधियों की संस्था की समस्या हल नहीं हुई थी। इसका अन्तिम-निर्णय लखनऊ-अधिवेशन पर छोड़ दिया गया । सम्मिलित कमिटी ने कलकत्ते में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ-कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। राजनीतिज्ञों के आन्तरिक क्षेत्र को कांग्रेस का अधिवेशन होने तक उस वात का पता चल गया था जो वाद को ''नाइण्टीन मेमोरेण्डम'' (१९ का आवेदनपत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुआ (देखो परिशिष्ट १) और जो असेम्बली के १९सदस्यों के हस्ताक्षर से वाइसराय के पास भेजा गया था (नवम्बर १९१६) । आवेदन-पत्र में जो योजना थी उसमें भारत के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल सिद्धान्त समाविष्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह आवेदन-पत्र इसलिए भेजा गया था, क्योंकि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले सदस्यों को यह सुराग लगा था कि भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीता विलायत भेजा है जो वस्तुतः प्रतिगामी थे ।

जाहिर है कि श्रीमती वेसेंट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गित से चल रहा था उससे सन्तुप्ट नहीं थीं । कांग्रेस की ब्रिटिश-किमटी निस्सन्देह इंगलैण्ड में अपना काम कर रही थी। लेकिन वह वस्तुत: एक प्रकार से, उसीके शब्दों मे कहें तो, सिर्फ निगरानी रखती थी। श्रीमती वेसेंट एक तेजतर्रार और जीती-जागती संस्या चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने १९१४ की मदरास-कांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १२ जून १९१६ की लन्दन में एक सहायक-होम-रूल-लीग की स्थापना की । भारतवर्ष में तो निश्चित रूप से, पहली सितम्बर १९१६ ई० को, मदरास के गोखले-हाल में उनकी होमरूल-लीग की स्थापना हुई थी । इस संस्था ने १९१७ गर धड़ाके से श्रीमती वेसेण्ट-द्वारा निर्वारित प्रणाली पर काम किया । वह इस संस्था की तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष चनी गई थीं। लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, २३ अप्रैल १९१६ को लोकमान्य तिलक ने की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में था। दोनों के नाम में गड़बड़ न हो इसलिए श्रीमती वेसेट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १९१७ में 'ऑलइंडिया होमरूल-लीग' रख दिया था।

लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस में सिम्मिलित हुए । उन्हें बम्बई प्रान्त से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक अच्छी खासी संस्या को लखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली। कांग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा था कि विषय-सिमिति में प्रत्येक प्रान्त के महासिमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं-की संस्या के बराबर सदस्य प्रत्येक प्रान्त से, अधिवेशन में सिम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जायें। लोकमान्य ने नरम-दल वालों के सामने विषय-सिमिति के चुने जानेवाल सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रक्खा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने बम्बई के प्रतिनिधियों से, जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों को हीं चुनवाने का निश्चय किया। अधिवेशन में विषय-सिमिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अर्थात् एक नरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दल वाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दल का ही आदमी चुना गया। जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गया तो गांधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दो कि गांधीजी चुन लिये गये।

लखनऊ की इस कांग्रेस के सभापित श्री अम्बिकाचरण मुजुमदार चुने गये थे। राष्ट्र के वह एक परखे हुए सेवक थे। राष्ट्रीय कार्यों के लिए उनका जो त्याग था उसके लिए लखनऊ की कांग्रेस का सभापित बनाकर उनका मान करना उसका उचित पुरस्कार ही था। उनका सभापित के पद से दिया गया भाषण वक्तृत्वकला के लिहाज से वैमा ही था जैसा कि कांग्रेस में होने का उस समय तक रिवाज था। लखनऊ-कांग्रेस की सबसे बड़ी जो सफलता थी वह थी शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस-लीग-योजना की पूर्ति और हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णतः समझौता और मेल हो जाना। (देखो परिशिष्ट २)

कांग्रेस-लीग-योजना में मुख्य वात यह यी कि कार्यकारिणी कांसिल के अधीन रहे। लेकिन यहां यह वात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कींसिल में दें भाग नामजद सदस्यों का रक्ता गया या। भारत-मंत्री की कींसिल को तोड़ देने की बात थी। संक्षेप में उन समय के बाद की कांग्रेम की तेज रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में कुछ विशेष सार नहीं था। फिर भी सरकार की हिम्मत उसे स्वीकार करने की नहीं थी। उसने इसके मुकाबले में स्वयं अपनी एक मोजना तैयार की, जैसा कि हमें १९१७ के बाद की घटनाओं से मालूम होगा। लखनऊ की कांग्रेस अपने ढंग की अद्वितीय थी। एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम-ऐवय हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना तैयार हुई और कांग्रेस के दोनों दलों में, जो कि १९०७ से पृथक्-पृथक् थे. एका हो गया। वास्तव में वह दृश्य देखते ही वनता था—लोकमान्य तिलक और खापड़ें, रासविहारी घोप और सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, एक ही साथ एक ही स्थान पर वरावर वैठे थे। श्रीमती वेसेण्ट भी अपने दो सहयोगी अरण्डेल और वाडिया साहव के साथ, जिनके हाथों में होमह्ल के झण्डे थे, वहीं वैठी थीं। मुसलमानों में से राजा महमूदावाद, मजहरूल हक और जिन्नाह साहव भी उपस्थित थे। गांघीजी और मि० पोलक भी वहीं विराजमान थे। कांग्रेस-लीग-योजना पर, जिसे कांग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-लीग ने भी अपनी मुहर लगा दी।

वम्बई-कांग्रेस की भांति लखनळ-कांग्रेस में भी उपस्थित अच्छी थी। २,३०१ प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दर्शकों की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके मारे सारा पण्डाल खचाखच भर गया था। इसमें प्राय: वे सब प्रस्ताव पास हुए जिन्हें कांग्रेस अवतक हर साल पास करती चली आ रही थी। कांग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये थे। एक तो उत्तरी विहार के गोरे जमींदारों और वहां की रैयत के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में था, जिसमें इस वात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि सरकार शीघ्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित किमटी नियुक्त करे जो विहार के इन किसानों के कष्टों का पता लगावे। दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी विल था जोकि वही कींसिल में पेश किया जा चुका था।

उत्तरी विहार के गोरे जमीदार और वहां की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसके बाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोप के कारणों का पता लगाने बिहार गये थे, जिसपर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा।

भारत के स्वशासन वाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अ) भारत की प्राचीन सभ्यता और शिक्षा में जो उन्नित हुई, और सार्वजनिक कामों में जो रुचि प्रकट की गई है उनको महेनजर रखते हुए, सम्प्राट् की सरकार को चाहिए कि वह कृपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि ब्रिटिश-नीति का यह लक्ष्य है कि भारत में शीघू ही स्वशासन-प्रणाली को जारी करे, (व) इस दिशा में एक सीधा कदम इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कांग्रेस-लीग-योजना को सरकार स्वीकार करले, और (स) साम्प्राज्य के पुनर्निर्माण में भारतवर्ष को अर्थान-देशों की स्थित से निकालकर साम्प्राज्य के वरावर के साझीदारों में, औषनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की भांति, रक्खा जाय।

यहां यह वात भी गौर से देखने योग्य है कि लखनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा डिफेन्स-आफ इंडिया एक्ट और १८१८ के ३रे रेग्युलेशन (वंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग को बहुत ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था। इसी प्रस्ताव में इस वात पर जोर दिया गया था कि इंडिया डिफेन्स एक्ट के प्रयोग में, जो विशेष परिस्थितियों के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो संयुक्तराज्य के देश-रक्षा कानून (डिफोन्स आफ रेल्म एक्ट) के अनुकूल हो।

कांग्रेस और लीग दोनों के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेदान करने की प्रया का जो श्रीगणेश वस्वई में हुआ या वही लखनऊ में भी जारी रक्खा गया। लखनऊ के अधिवेशन में स्वशासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके वाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की कांग्रेस-किमिटियां तथा अन्य संगठित संस्थायें और किमिटियां शीघ ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर दें। इस आदेश का देश ने आदचर्यजनक उत्तर दिया। एक प्रान्त ने दूसरे प्रान्त से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्धा की । और मदरास ने तो श्रीमती वेसेण्ट के नेतृत्व में इस कार्य में सबसे अधिक बाजी मारी। कांग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन कोई सुगमता से समाप्त नहीं हो गया। १८९९ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर १५वां अधिवेशन होने जा रहा था उस समय अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। टेकिन उस समय, तत्कालीन लेपिटनेन्ट-गवर्नर सर एन्थोनी मैंकडोनल्ड ने उन सबका अन्त कर दिया था । इसी तरह की एक घटना १९१६ में भी हुई थी । युक्तप्रान्तीय सरकार के मंत्रि-मण्डल ने कांग्रेस की स्वागत-सिमिति को एक चेतावनी भेजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के भी राजद्रोहात्मक भावों को न क्षाने दिया जाय । कांग्रेस के मनोनीत सभापति के पास भी बंगाल-सरकार-द्वारा उसीकी एक नकल भेज दी गई थी । स्वागत-समिति ने इस अकारण तीहीन का मुंह-तोड़ जवाब दे दिया था और सभापित ने उस पत्र की कोई वकत नहीं की थी। श्रीमती बेसेण्ट तो ठीक इन्हीं दिनों बरार और बम्बई की सरकारों से देश-निकाले की आज्ञा पा ही चुकी थीं। इसलिए स्वभावतः लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही आशंकायें थीं। लेकिन सर जैम्स मेस्टन की बुद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और इसीलिए कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अधिकारीवर्ग-सहित सर जैम्स मेस्टन और उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस में भी पधारे थे। सभापति महोदय ने इनका जो स्वागत किया या उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था।

# उत्तरदायी शासन की श्रोर—१६१७

अन्दोलन और दमन—श्रीमती वेसेगट की नज़र बन्दी—अरगडेल और वाड़िया— शाही युद्ध-परिषद् —सत्याग्रह —महासमिति का वक्तत्र्य—प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों का सत्याग्रह िपर मत —२० अगस्त की माराटेगु की घोषणा—श्रीमती वेसेगर के खुव में परिवर्त्तन—कांग्रेस-लीग-योजना पर हस्ताक्षर—काँग्रेस के लिए स्थायो कोप-श्रीमती वेसेएट का सभापति चुना जाना—उनका भाषण—काँग्रेस-द्वारा पास किये गये प्रस्ताव—रौलट कमिटी की नियुक्ति— आनंत्र प्रान्त राष्ट्रीय मत्राडा ।

भारतीय राजनीति के विकास में यहां का साम्प्रदायिक मतभेद सदैव एक वड़ा भारी रोड़ा रहा है। इसका जन्म तो वैसे वस्तुतः लॉर्ड मिन्टो के जमाने में हुआ था। पर १९१७ में जब स्व-शासन की एक योजना तैयार की जाने को थी, उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दो महान् जातियों में, किसी ऊपरी शक्ति के दवाव से नहीं विलक्ष आपसी तीर पर, एक समझौता हो गया था। यह आगे आनेवाले राजनैतिक संघर्ष के लिए शुभ चिन्ह था। १९१७ में जो राज-नैतिक आन्दोलन चलाया गया था उसकी कल्पना स्पष्ट और भावना शुद्ध थी। १९१७ में सारे देश में बड़ी तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गई थी। होमरूल के लिए जो विराट् आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी वहुत ही लोकप्रिय था। इस आन्दोलन के पीछे-पीछे जो चीज सदैव

िहोमरूल आन्दोलन और दमन

होमरूल की आवाज देश के सुदूर कानों तक फैल गई और सर्वत्र होमरूल-लीगों की स्थापना हो गई थी। श्रीमृती वेसेण्ट के हाथों में प्रेस की शक्ति खूव ही वढी, यद्यपि प्रेस-एक्ट के अनुसार दमन-चक्र भी खूर्व ही चला। और लॉर्ड पेण्टलैण्ड की सरकार ने तो सरकारी याज्ञा-पत्र नं० ५५९ के अनुसार विद्यार्थियों को भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया था। उन्होंने 'हिन्टू' ें सम्पादक श्री कस्तूरी र्रेंगा आयंगर को भी वुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आघ घंटे की मुलाकात गवर्नर से साफ-साफ वातें करके देश की स्थिति को जैसा वह समझते थे वता दिया था। लेकिन ोमती वेसेण्ट से, जिनका 'न्यू इंडिया' नामक दैनिक और 'कामनवील' नामक साप्ताहिक पत्र निकलता , प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मांगी गई, और वह जब्त भी करली गई। एक बोर यह हो रहा था तो दूसरी बोर होमरूल का खयाल, दावानल की तरह, सर्वेप

रहा या । "होमस्ल-आन्दोलन की शक्ति", श्रीमती वेसेण्ट के १९१७ में कलकत्ता-कांग्रेस के पित-पद से'दिये गये भाषण के अनुसार, ''स्त्रियों के उसमें एक बहुत वड़ी संस्था में भाग लेने,

उसके प्रचार में सहायता करने, स्त्रियोचित अद्भुत वीरता दिखाने, कष्ट सहने और त्याग करने के कारण दसगुनी अधिक वह गई थी। हमारी लीग के सबसे अच्छे रंगरूट और सबसे अच्छे रंगरूट वृनानेवाली स्त्रियां ही थीं। मदरास की स्त्रियों का दावा है कि जब आदिमयों को जुलूस निकालने से रोक दिया गया तब उनके जुलूस निकले और मंदिरों में की गई उनकी प्रार्थना ने नजरबन्दों को मुंबत कर दिया।" इस आन्दोलन की सफलता का एक वड़ा कारण यह भी था कि प्रारम्भ से ही भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तों को मान लिया गया था और उसीके अनुसार देश का प्रान्तीय-संगठन किया गया था। इस प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी आगे निकल गया और सच पृष्टिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था।

१५ जून १९१७ को श्रीमती बेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहय को नजरबन्दी का हुनम मिला। जनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एकको उन्हें अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना था। कोयम्बटूर और उटकमण्ड को इन लोगों ने पसन्द किया। अपने तीन नेताओं की नजरबन्दी के कारण होमहल-लीग और भी लोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्ना भी बाद में फौरन उसमें सिम्मिलित हो गये। यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुनम और खुकिया पुलिस की निगरानी होने पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्वतंत्रता-पूर्वक बराबर अपने पत्र 'न्यू-इंडिया' के लिए लेख लिखती रहीं। 'कामनबील' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला। श्री पंढरीनाथ काशीनाथ तैलंग 'न्यू इंडिया' के सम्पादक बनकर मदरास पहुँच गये। जितने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे उतने दिन तक होमहल-आन्दोलन बिद्युत गित से दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ा। देश में स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। लेकिन इंग्लैंड में अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार न था। मि० माण्टेगु ने अपनी डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सबक निकाला: "शिव ने अपनी पत्नी के ५२ दुकड़े कर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं ५२ पार्वतियां मीजूद हैं। वास्तव में यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने श्रीमती बेसेण्ट को नजरबन्द किया।"

भारतवर्ष में जब कि यह राजनैतिक तूफान उमड़ रहा था, लण्डन में एक शाही युद्ध-परिषद् हो रही थी, जिसमें सारे उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा बीकानेर और सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह इंग्लैण्ड में भेजे गये थे। इन लोगों ने अपनी शान-बान और रंग-ढंग तथा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रीव वहां जमाया कि इनका वहां खूब ही स्वागत हुआ, मान हुआ और अख़्बारों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसका असर यहांतक हुआ कि प्रिटिश-किमटी ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-मुधारों-सम्बन्धी प्रश्न को हल करने के लिए एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड बुलाया जाय, अपनी राय वदल दी और उनी समय इंग्लैण्ड में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी। वास्तव में ७ अप्रैल १९१७ को महासमिति की बैठक बुलाई गई थी, इसलिए कि वह इंग्लैण्ड में एक शिष्टमण्डल भेजने का और विलायत में ही कांग्रेस का अधिवेशन करने का आयोजन करे। इन महानुभावों को शिष्ट-मण्डल का सदस्य बनने के लिए कहा गया था—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रासिबहारी घोष, भूषेन्द्रनाथ वसु, मदनमोहन मालवीय, सर कृष्णचन्द्र गुप्त, राजा महमूदाबाद, तेजबहादुर सपू, श्रीनिवास शास्त्री और सी० पी० रामस्वामी ऐयर। ब्रिटिश-किमटी ने बहुतेरा प्रयत्न किया कि भारत-मंत्री मि० आस्टिन चैम्बरलेन भारत-विषयक सरकारी नीति की घोषणा कर दें और सेना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर

लें; लेकिन वह दोनों में से एक भी करने को तैयार न थे। ८ मई १९१७ को इंग्लैण्ड में एक छोटी-सी परिषद् हुई। उस समय सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भी वहां थे। इसी परिषद् का वह निश्चय था, जिसके अनुसार भारत से शिष्टमण्डल भेजने की सलाह वापस ले ली गई थी।

भारतवर्ष इस समय होमरूल के सम्बन्ध में नजरबन्द हुए लोगों को छुड़ाने के लिए सत्या-ग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १९१७ में महासमिति और मुस्लिम लीग की कींसिल की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे पहला जो प्रस्ताव पास हुआ वह या भारत के वृद्ध पितामह की मृत्यु पर दुःख मनाने का । सर विलियम वेडरवर्न की सलाह के अनुसार एक छोटा-सा शिष्टमण्डल इंग्लैण्ड भेजने का निश्चय हुआ। उसके सदस्य थे—श्री जिन्नाह, शास्त्री, (यदि वह न जायें तो सी० पी० रामस्वामी ऐयर), सपू और वजीरहसन। सत्याग्रह करने के प्रश्न पर यह तय हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों और मुस्लिम-लीग की कोंसिल से प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्ततः और राजनैतिक कार्यं करने की दृष्टि से विचार करें, कि आया उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं ? इस विषय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर कांग्रेस के: प्रधानमंत्री के पास भेज देने की वात भी प्रस्ताव में थी। इस सम्मिलित बैठक ने बंगाल-सरकार की उस घांघलेवाजी के प्रति तीव्र विरोध का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने श्रीमती वेसेण्ट और मि०अरण्डेल व विडया के नजरवन्द होने के विरोध में डॉ॰ रासविहारी घोष के सभापितत्व में होनेवाली एक सार्वजिनक सभा रोककर की थी । प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गई थी कि 'वंगाल के निवासी प्रत्येक कानुनी उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे ।" एक बहुत ही युनितपूर्ण वनतव्य .तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था। इसमें यह बताया गया था कि यहां भारतवर्ष में किस प्रकार लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उन्नीस आदिमयों-द्वारा भेजे गये उस आवेदन-पत्र को वुरा-भला कहते हुए उसे "महान् आपित ढा देनेवाला परिवर्तन" कहा था, और किस प्रकार इंग्लैण्ड में लॉर्ड सिडेनहम ने ''भारत के खतरें'' का भय दिखाकर और इस आवेदन-पत्र को "क्रान्तिकारी प्रस्ताव" कहकर इसकी निन्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीछे 'जर्मनी की साजिश' है। इसके वाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये लोक-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का े निर्देश करते हुए एक गश्ती-पत्र भेजा था, और वही फोनोग्राफ की तरह शीघृ ही पंजाय में सर माइकल ओडायर और मदरास में लॉर्ड पेण्टलैण्ड के मुंह से घोषणाओं के रूप में सुनाई देने लगा । इन्होंने लोगों को व्यर्थ की आशार्ये न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने की घमकी दी । सर माइकल ओडायर ने तो यहांतक कह डाला था कि सुवार मांगनेवाले दल ने जो शासन में परिवर्तन चाहे हैं वे क्रान्तिकारी और कानून और व्यवस्था उलट देनेवाले हैं। सरकार को जिस वात की सबसे अधिक चिढ़ थी वह यह कि एक ओर तो शिमला और दिल्ली से जो गुप्त खरीते शासन-मुवारों के सम्बन्य में जा रहे थे उनसे पहले कांग्रेस तथा लीग और कुछ कौंसिल के सदस्यों की योजना और आवेदन-पत्र विलायत कैसे पहुँच गये ? प्रान्तीय सरकारों के गवर्नरों ने इस अदूर-दिशता को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुल्ला यह कहने का क्या फल निकलेगा कि शासन-सुवार बहुत ही साधारण से दिये जांगेंगे । लेकिन यदि वे अदूरदर्शी थे तो कम-से-कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि वे ईमानदार थे। हां तो उस वक्तव्य में नजरवन्दीं का विरोध किया गया था और

स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह सलाह दी थी कि (१) साम्प्राज्य-सरकार इस वात की घोषणा करे कि वह भारत में शीघू ही बिटिश-साम्राज्य की स्वशासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) शासन-सुधारों की जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह मंजूर करने के लिए फौरन ही आगे कदम बढ़ायगी, (३) अधिकारी-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये हैं उनको शीघू ही प्रकाशित करेगी, और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी।

#### सत्याग्रह के प्रस्ताव पर प्रान्तों के मत

३० जुलाई को भारत-मंत्री, प्रधानमंत्री तथा सर विलियम वेडरवर्न को इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार-द्वारा विलायत भेज दिया गया। इस वीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त और सितम्बर के महीनों में विचार किया। बरार की राय में तो सत्याग्रह करना उचित था। पर वम्बई, वर्मा और पंजाब का कहना था कि अभी सत्याग्रह स्थिगत रक्खा जाय, क्योंकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सम्भावना है। युक्त-प्रान्त ने "वर्तमान अवस्था में" सत्याग्रह करना अनुपयुवत बताया। विहार की सम्मति में "होम इल के नजरबन्दों—मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों को छोड़ने के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए।" इस दी गई मियाद के बीच में विहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभायें करके इस मांग का बल बढ़ानें को तैयार था। यदि सरकार इसपर ध्यान न दे तो, विहार के सार्वजनिक कार्यकर्ता स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायेंगे और उसके लिए हर प्रकार के बिलदान करेंगे और मुसीबतें सहेंगे। मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ने १४ अगस्त १९१७ को सत्याग्रह करने का समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव पास किया—

"निश्चय हुआ कि मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी की राय में जहांतक सरकार की अनुचित और अवैध आज्ञाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो वैध आन्दोलन और श्रान्तिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं को, जो सरकार की दमननीति तथा नजरबन्दी की आज्ञाओं का विरोध करने के लिए की जायें, रोकने के लिए जारी की गई हैं, सत्याग्रह की नीति का अवलम्बन किया जाय।"

मदरास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इसपर सबसे पहले हस्ताक्षर करने-वाला जो ध्यिनत था वह थे सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, जोिक मदरास हाईकोर्ट के पॅशनयापता जज, पुराने कांग्रेसी तथा आल इंडिया होमहल-लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी 'सर' की उपादि को श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरवन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ भेजा था। प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्पादक और निरिभमान देशसेवक श्री कस्तूरी रंगा आयंगर थे।

#### माण्टेगु की घोपणा

जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा या उसी नमय मि० माण्टेगु की घोषणा प्रकाशित हुई, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। इसपर मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ने यह प्रस्ताव पास किया—"राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुवा है उसे महेनजर रसते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना आगे के लिए स्थिगन किया जाय। इस यात की इत्तिला महासमिति को दे दी जाय।"

ः वह बदली हुई परिस्थिति कीन-सी थी, गत महायुद्ध के जमाने में मेसोपोटामिया में युद्ध का प्रवन्घ अच्छा नहीं रहा । इसी सम्बंध में कामन-सभा में एक वड़ा ही महत्त्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ, जिसमें मि० माण्टेगु ने मि० आस्टिन चैम्बरलेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, बुरी तरह आहे हाथों इसिलए लिया कि मेसोपोटामिया में भारत से प्रचुर-मात्रा में सामग्री तथा सिपाही न पहुँचने के कारण ही गड़बड़ हुई थी। इसीके परिणाम-स्वरूप मि० चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर मि॰ माण्टेगु भारत-मंत्री नियत हुए। उस समय माण्टेगु साहव विलकुल नौजवान थे। उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी। लेकिन फिर भी वह इससे पहलेः ४ वर्षः तक वरावर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १९१२ में भारतवर्ष का पूरा दौरा भी कर चुके थे। मि० वोनर ला का एक कड़ा भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने वताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली हटाने और वंग-भंग के निर्णय को रद कर देने में खर्च भी अधिक हुआ है और सरकार की प्रतिष्ठा को भी घक्का पहुँचा है। दूसरे उत्तर में मि० माण्टेगु ने भारत के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण भाषण दिया था। मि० माण्टेगु का भारत-मंत्री बना दिया जाना, भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समझी। लोगों की आशा के मुताबिक, मंत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय बाद २० अगस्त को मंत्रि-मण्डल की ओर से, मि० माण्टेग ने निम्नलिखित घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश-नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना बताया गया थाः---

"सम्प्राट्-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्णतः सहमत है, कि भार-तीय-शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर वढे और उत्तरदायी शासनप्रणाली का घीरे-घीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारत स्यापित में हो और वह ब्रिटिश-साम्प्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। उन्होंने यह तय कर जिया है कि इस दिशा में, जिंतना शीघृ हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाय।"

"मैं इतना और कहूँगा", मि॰मांटेगु ने कहा, "इस नीति में प्रगति कमशः ही अर्थात् सीढी-दर-सीढी होगी । बिटिश-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके ऊपर कि भारतीयों के हित और उन्नित का भार है, कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के निर्णायक होंगे। वे एक तो उन लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें कि इस तरह सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उनपर किया जा सकता है। पार्लमेण्ट के सम्मृत जो प्रस्ताव पेश होंगे उनपर सार्वजनिक रूप में वादविवाद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जायगा।"

लोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत प्रतिवन्ध को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर उन्होंने यह भी घोषित किया कि वह भारत आवेंगे और वाइसराय से परामदों करेंगे, एवं भारत के स्वराज्य की ओर वढ़ने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी बातें करेंगे। २० अगस्त की घोषणा हो चुकी थी और नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्बर को मुक्त कर दिये गये थे।

#### कांग्रेस का आवेदन पत्र

६ अवतूवर को इलाहाबाद में महासमिति और मुस्लिम-लीग की काँसिल की एक सिम्मिलित बैठक फिर हुई। इसपर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याग्रह न किया जाय। श्रीमती बेसेण्ट स्वयं सत्याग्रह करने के विरुद्ध थीं। इससे एक प्रभावकारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुवकों में बड़ी निराशा फैली। सिम्मिलित बैठक ने सत्याग्रह करने की बात तय करने के स्थान पर बाइसराय तथा भारत-मंत्री के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने की बात तय की। इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल के हाथ कांग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक युक्ति-संगत आवेदन-पत्र भी भेजने की बात तय हुई। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियों की एक कियटी नियुक्त की गई। श्री० मी० वाई चिन्तामणि उसके मंत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० मांटेगु से नवस्वर १९१७ में मिला। वह आवेदन पत्र इस प्रकार है:—

"भारत-सरकार की रजामन्दी से सम्प्राट्-सरकार को ओर से जो अधिकार-पूर्ण घोषणा की गई है उसके लिए भारतवासी बड़े ही कृतज्ञ हैं; पर इसके साथ ही यदि उनके आवेदन-पत्र के अनुसार कार्रवाई की जाय तो उन्हें और भी अधिक सन्तोप होगा।

"हर समय और हर परिस्थित में केवल अधीन-देश की अवस्था वहां के लोगों के स्वाभि-मान को ठेस पहुंचानेवाली होती है। खासकर उन लोगों को, जो कांग्रेस के शब्दों में एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और जिन्होंने शासन तथा व्यवस्था करने की अच्छी योग्यता का काफी परिचय दिया है। जबिक एक ओर अवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो वर्षों से एक ऐसी जरूरी आवश्यकता पैदा हो गई है जिसके कारण यहां के निवासी इस बात पर बल-पूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्प्राज्य के अन्य उपनिवेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि अन्य उपनिवेशों की भविष्य में सामाज्य-सम्बन्धी मामलों में एक जोरदार आवाज होगी । अब वे वाल्यावस्था में नहीं हैं; वृल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ बराबरी का समझा जाता है। अब पांच स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक समूह वन गये हैं। अगर, जैसा कि कुछ लेखकों की राय है, एक पार्लमेण्ट और (या) सामाज्य की एक कींसिल बनाई जाय और उसमें संयक्त-राज्य तथा उपनिवेशों के प्रतिनिधि हों और अगर सारे सामाज्य के मामलों को येही या यह कींसिल तय किया करें, और मौजूदा कामन-सभा और लाई-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय किया करें, तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साय-साय उपनिवेशों का भी शासन हो जायगा । अगर सामाज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्त्तन होने जा रहा हो तो भारतवामी उसका बड़ी दृढ़ता से त्रिरोध करेंगे । और अगर उपनिवेशों का रुख भारत और भारतीयों की ओर ऐसा हो जिसमें अपवाद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी अपनी दासता की हद को बढ़ाने के लिए कभी तैयार न होंगे। भारतवासियों के दृष्टि-कोण से अनिवार्य दार्त केवल यही हो सकती है कि यदि सामाज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमें भारत का भी शाही-कौसिल और (या) पार्लमेण्ट में प्रतिनिधित्व अवस्य हो । चुने हुए सदस्यों की वही कसीटी रक्षी जाय जो उपनिवेशों पर लागू हो।

"यदि किसी भी ऐसी कींसिल या पार्लमेण्ड का निर्माण न हो, और जो कुछ हो वह

इतना ही कि सालाना शाही-परिपद् ही हुआ करे और उसके सदस्यों को ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल की विशेप वैठकों के लिए ही बामंत्रित किया जाया करे, तो उसमें भी भारतीय प्रतिवियों का होना आवश्यक होगा, और वह चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही । इस वर्ष के प्रारम्भ में जो शाही युद्ध-परिषद् हुई उसमें महाराजा वीकानेर, सर जैम्स येस्टन और सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भारत की और से प्रतिनिधि वनाकर भेजे गये थे । युद्ध के मन्त्रि-मण्डल में भी इन लोगों को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। इसपर हमें बड़ी खुशी है और इसको हम आगे वढ़ाया हुआ कदम मानते हैं । न हम लोग शाही परिपद्-द्वारा पास किये गये उस प्रस्ताव के मूल्य को ही भूल सकते हैं जिसके द्वारा आही युद्ध-परिषद् में भारत को आगे प्रतिनिवित्व देना तय हुआ या । हमारी प्रार्थना तो केवल यही है कि जवतक भारत-सरकार एक मातहत-सरकार है, वह न तो प्रातिनिधिक ही है और न जनता के प्रति उत्तरदायी ही, तवतक उपनिवेशों के साय उसकी समानता नहीं मानी जा सकती, और इससे भारतवासियों को एक हद तक ही संतोप प्राप्त होगा । क्योंकि यह प्रतिनिधित्व भारत-सरकार को दिया गया है न कि भारतवासियों को । इसमें तो कोई शंक नहीं कि शाही परिषद् के लिए उनकी और से सरकार जिस किसीको भी चने वे अपनी शक्तिभर अपने देश के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। लेकिन निस्सन्देह उनके साथ वह आरम्भिक असुविधा अवश्य लगी रहेगी जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी न होनेवाले के साथ होती है। यह उनके साथ वास्तव में एक भारी कठिनाई रहेगी।

"सर्व-साधारण के मतानुसार पिछली परिषद् में महाराजा बीकानेर, सर जैम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह ने अपने कर्त्तव्य का बड़ी खूबी से पालन किया । लेकिन प्रवासी भारत- वा सियों के सम्बन्ध में उन्होंने जो आवेदन-पत्र पेश किया वह भारतीयों के दृष्टि-विन्दु और उनकी मांगों के साथ पूरा न्याय नहीं करता था । एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होता, अपने मतदाताओं के सामने ऐसी अवस्था में लेने के देने पड़ गये होते ।

"हमारी यह मांग नहीं है कि चुनाव सीधा जनता किया करे। यह भी नहीं कि यहुत अधिक मतदाताओं-द्वारा हुआ करे। इतना काफी होगा, यदि वड़ी और प्रान्तीय कौन्सिलों के चुने हुए सदस्यों को प्रतिनिधि या प्रतितिबियों के चुनने का अधिकार दे दिया जाय। आशा है, सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।"

## कांग्रेसी हलचलें

इस वीच में कांग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे। वे कांग्रेस-लीग-योजना के लिए लोगों के हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजरवन्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती वेसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही बार मिलनें के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लार्ड चेम्सफीर्ड श्रीमती वेसेण्ट को दूर ही रखना चाहते थे। मि० माण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई आदर-भाव प्रदिश्त नहीं किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह से अपनी अलहदगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अगम्य ही रहा है।

१९१७ के अन्त के महीनों में भारत के राजनैतिक वातावरण में माण्ट-फोर्ड ही माण्ट-फोर्ड हो रहे थे । मि० माण्टेगु और लार्ड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दौरा हो रहा था । इनसे विभिन्न स्थानों पर शिष्ट-मण्डल मिलते ये और ये लोगों से हर जगह मिलते थे । श्रीमती येसण्ट ने

१९१७ के अन्त में, मि॰ माण्टेगु से भेंट कर लेने के पश्चात्, अपने कुछ मित्रों से कहा था, "हमें मि० माण्टेग का साथ देना चाहिए।" नरम-दल वालों ने श्रीमती बेसेण्ट के इन सब्दों की दुहाई प्रत्येक स्थान पर दी। जाहिर है कि मि॰ माण्टेगु का उद्देश यह था कि वह भारत के परस्पर-विरोधी हित रखनेवाले दलों से परामर्श करें और पार्लमेण्ट में पेश करने के लिए एक मसविदा तैयार करें। इनमें से पहला काम तो लखनऊ में १९१६ में हिन्दू-मुस्लिम समझीते ने पहले ही कर दिया था और उसे मि० माण्डेगु ने ज्यों-का-त्यों मान भी लिया था। लेकिन दूसरी वात के सम्बन्ध में जो असिल्यत है वह तो बहुतसे लोगों के लिए एक विलकुल ही नवीन बात होगी। यह यह कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड की यह सारी योजना विस्तृत-रूप से मार्च १९१६ में ही तैयार हो गई थी । बात यह थी कि लार्ड चेम्सफोर्ड को वाइसराय नियुक्त करने का जब हुक्म पहेँचा उस समय वह भारत की टेरीटोरियल फौज में मेजर थे। मार्च १९१६ में जब वह इंग्लैण्ड पहुँचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिखाई गई जिसके साय कि उनका नाम जोड़ा जानेवाला था। इसका पता हमें १९३४ में जाकर लगा। इसमें सन्देह नहीं कि मि॰ माण्टेगु श्रीमती बेसेण्ट, लोकमान्य तिलक और गांघीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी वातें मुनीं। लेकिन असलियत में मि॰ माण्टेगु ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछ किया यह तो यह छांट छेना था कि भावी शासन में मंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और एडवोकेट-जनरल कौन-कौन बनाने-लायक है। वह उन बादिमयों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना को कार्य-रूप में परिणत करते । इसकी प्रतिब्विन उस सामृहिक व्विन के पीछे सुनाई पहती थी जिसे हम सुनते थे। वह यह कि "हमें मि० माण्टेगु का साथ देना चाहिए।" मि० माण्टेगु की भारत-यात्रा के सम्बन्ध में जो सबसे दु:खद घटना है वह यह कि अपनी रिहाई के बाद हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार हो जाने पर भी मि॰ माण्टेनु ने श्रीमती बेसेण्ट को दाद न दी।

१९१७ के इस काल में जब श्रीमती बेसेण्ट का होमरूल-आन्दोलन उप्ति के शिखर पर पहुँच गया था, गांधीजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियों के साथ—जैसे राजेन्द्र बाबू, बृजिक्सीर बाबू, गोरख बाबू, अनुग्रह बाबू (बिहार से) और अध्यापक कृपालानी तथा भारत-सेवण-सिंगित के डॉ० देव को लेकर—बिहार में निल्हे गोरों के प्रति बहां के किसानों की जो शिकायतें थीं, उनकी जांच कर रहे थे। पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहे और अपने गब साथियों को भी अलग रक्ता।

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-भरी शिन्त का परिचय चम्पारन में दे चुके थे, एक बहुत ही सादा किन्तु कारगर प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस-लीग-थोजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय, लोगों को जसे समझाया जाय और उसमें शासन-मुधारों की जो योजना है उसके पक्ष में लोगों के हस्ताक्षर कराये जायें। इस प्रस्ताव को ज्यों ही कार्य-रूप में लाया गया त्योंही देश ने फांग्रेस की शासन-मुधार-योजना का स्वागत किया। यहां तक कि १९१७ के अंत तक दस लाख से ऊपर लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये। यह देश-व्यापी संगठन, कांग्रेस की ओर से सम्भवत: पहला ही प्रयत्न था। देखिन स्व-शासन के सम्बन्ध में देश को संगठित करने का इनसे पहले भी एक प्रयत्न किया गया था। और उसके लिए देश तथा इंग्लैण्ड में धन भी एक प्रकिया गया था। १९१५ की यम्बई-कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके सभापति नर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह धे, महासमिति ने यह तथ

किया था कि कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोप एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए एक किमटी भी वनाई गई थी। परन्तु इस दिशा में कोई सिक्तिय कार्रवाई नहीं हुई। १८८९ में इस दिशा में एक वार कोशिश और हुई थी। ५० हजार रुपया इसिलए मंजूर किया गया था कि इतनी रकम एकत्र करके कांग्रेस के स्थायी कोप का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इस रकम में से केवल ५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल वैंक में जमा कर दिया गया था। १८९० वाली वम्बई की जथल-पुथल में इस वैंक का दिवाला निकल गया और यह छोटी-सी रकम भी डूब गई।

१९१७ की कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले हमें एक और आवश्यक बात बतानी है। इस वर्ष कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। कलकत्ता नरम-दल वालों का एक गढ़ था। उनमें और नये होमरूल वालों तथा राष्ट्रीय-दल वालों में तीव्र मत-भेद था। राष्ट्रीय-दल वालों तथा नये होमरूल वालों ने भी कलकत्ते को ही अपना सुदृढ़ गढ़ बना लिया था। पुराने दल के नेता थे राय वैकुण्ठनाथ सेन, अम्बिकाचरण मुजुमदार, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी तथा भूपेन्द्रनाथ वसु। चित्तरंजन दास भी कांग्रेस-कार्य में दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने नये दल के साथ अपना भाग्य जोड़ दिया था जिनमें बी० के० लाहिड़ी, आई० बी० सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे।

यद्यपि अधिकांश प्रान्तीय-कांग्रेस-किमिटियों ने श्रीमती वेसेण्ट को आगामी कांग्रेस का अध्यक्ष वनाने की सिफारिश की थी, परन्तु स्वागत-सिमित में इस वात पर तीव्र मत-भेद था। लेकिन तत्कालीन विधान के अनुसार उन दिनों प्रान्तीय-कांग्रेस-किमिटियों के अधिकांश मत को ही मानना पड़ता था। स्वागत-सिमित की ३० अगस्त १९१७ की मीटिंग तो इस विषय पर विकट मत-भेद और विरोध का एक दृश्य वन गई थी। फजलुल हक, लाहिड़ी और जितेन्द्रलाल वनर्जी (तीनों अवैतिनक सहकारी मंत्री) का तो यह कहना था कि अधिकांश प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों की जो सिफारिश है उसे स्वागत-सिमित ने भारी वहुमत से स्वीकार कर लिया है। मीटिंग के प्रारम्भ में ही रायवहादुर वैकुण्ठनाथ सेन तथा ३० अन्य व्यक्ति, कुछ कटुता पैदा हो जाने के कारण, सभा से उठकर चले गये थे। मंत्रियों ने महासिमिति को एक वक्तव्य लिखकर भेजा कि श्रीमती वेसेण्ट सभानेत्री चुन ली गईं। इधर रायवहादुर साहव ने महासिमिति को एक तार दिया, जिसमें लिखा था—"स्वागत-सिमिति अगस्त मास में सभापित का चुनाव न कर सकी। स्वागत-सिमिति के अध्यक्ष की हैसियत से मामला आपके सुपुर्द करता हैं।" संक्षेप में, श्रीमती वेसेण्ट महासिमिति के द्वारा आसानी से सभानेत्री निर्वाचित हो गई। वह अभी तक सरकार की अत्यधिक कोप-भाजन वनी हई थीं।

## १६१७ की कांग्रेस

श्रीमती वेसेण्ट का कांग्रेस के सभानेत्री-पद से दिया गया भाषण, भारत के स्वशासन पर, परिश्रम-पूर्वक लिखा गया एक सुन्दर निवन्य है। सेना और भारत की व्यापारिक समस्या पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्री है। उन्होंने वस्तुतः १९१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे विल की मांग पेश की थी जिसके अनुसार "भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वराज्य दे दिया जाय। वह भी १९२३ तक; या अधिक-से-अधिक १९२८ तक। बीच के पांच या दस वर्ष अंग्रेजों के हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में आने में लगें। और अंग्रेजों से भारत का वही

सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेशों के साथ है।" श्रीमती वेसेण्ट के सभानेतृत्व में कांग्रेस तीन दिन का कोई मेला होकर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी के साथ काम करने की वात थी। इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती वेसेण्ट ही कांग्रेस की सर्वप्रथम सभानेत्री कही जा सकती हैं जिन्होंने साल-भर तक अपने पद की जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु कांग्रेस के अवतक के इतिहास में किसी सभापति ने उसपर अमल किया नहीं था। कलकत्ते के अधिवेशन में, ४,९६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे।

१९१७ की कांग्रेस के इस कलकत्ते वाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोड़कर पहले-के-से सांचे में ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजी और कलकत्ते के ए० रमूल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और समृाट् के प्रति भारत की राजभित के प्रस्ताव पास होने के बाद मि० माण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ । मीलाना मुहम्मदअली और शीकतअली के, जो कि अवतूबर १९१४ से नजरबन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा, भारतीयों को उचित सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भांति जोर देते हुए इस विषय में उनके साथ न्याय किये जाने की मांग की और जातिगत भेद-भाव मिटाकर भारतीयों को सेना में कमीशन देने की जो सुविद्या सरकार से मिल गई थी उसपर सन्तोर्प प्रकट करते हुए ९ भारतीयों को सेना में कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट की और इस बात की आशा प्रकट की कि अधिक संख्या में भारतीयों को कभीशन देने की शीघृ ही व्यवस्था की जायगी। इस वात पर जोर दिया गया कि उनकी तनस्वाह आदि में वृद्धि की जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा (१) १९१० के प्रेस-एयट-द्वारा शासकों को बहुत विस्तृत और निरंकुश सत्ता दिये जाने, (२) आम्सं-एक्ट, (३) उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार और उनकी असुविधाओं के प्रति अपने विरोध को दोहराया । कांग्रेस ने कुली-प्रथा को पूर्ण रूप से उठा देने के लिए मांग पेश की । एक पार्टमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतंत्रता के दमन के लिए विशेष प्रकार के कानूनों तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रक्षां-कानून के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करे। १० दिसम्बर को सरकार ने रौलट-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसकी एक प्रस्ताव-द्वारा इसलिए निन्दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नये कानूनों की व्यवस्था करना था, लोगों के कप्ट दूर करना नहीं । कांग्रेस की राय में इससे अधिकारियों को बंगाल के क्रान्तिकारी कहे जानेवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिल जाती थी। इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने १८१८ के रेग्यूलेशन ३ और भारत-रक्षा-कानून के विस्तृत तीर पर किये गये प्रयोग पर चिन्ता और भय प्रकट किया और इन कानूनों के आंख मींचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने के कारण जो असन्तोष फैला हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए सारे राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर देने की प्रार्थना की । एक प्रस्ताव-हारा कांग्रेस ने, अर्जुनटालजी सेठी के प्राण बचाने के टिए, जो कि धार्मिक कारणों से बेलूर-जेल में आमरण अनदान कर रहे थे, सरकार से बीच में पड़कर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रान्त में, भारतीयों के प्रवन्य में, भारतीय-बालचर-मण्डल स्थापित करने की सिफारिश की । मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार हे:--

कांग्रेस का इतिहास: भाग र

"सम्प्राट् के भारत-मन्त्री ने साम्प्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया है कि उसका उद्देश भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है—इसप्र यह कांग्रेस कृतज्ञता-पूर्वक सन्तोप प्रकट करती है।

''यह कांग्रेस इस वात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना का विधान करनेवाला एक पार्लमेण्टरी कानून बने और उसमें बताये हुए समय तक पूरा स्वराज्य मिल जाय।

"इस कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि शासन-सुधार की कांग्रेस-लीग-योजना कानून के द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।"

एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ वह था आन्ध्-प्रान्त को एक पृथक् कांग्रेस-प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में । इस विषय में इतना वता देना जरूरी है कि १९१३ से लेकर १९१५ की कांग्रेस तक आन्ध्र में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय या यों कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन वरावर चलता रहा था। आन्दोलन की वृदियाद यह थी कि आन्ववाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से प्रान्तों का पुनः निर्माण किया जाय । वास्तव में इसका वीज तो तबसे बोया गया जबसे िक १९९४ में श्री महेशनारायण ने वंगाल से विहार को पृथक् कराने का प्रयत्न किया था। १९०८ में कांग्रेस ने विहार को एक पृथक् प्रान्त वना दिया। २५ अगस्त १९११ को प्रान्तीय स्वाधीनता की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता विलायत गया था, उसमें भी यह सिद्धान्त मान्य किया गया था और उसीका यह फल था कि विहार वंगाल से अलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों का दृढ़ विश्वास था कि प्रान्तीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासन और शिक्षा दोनों का माध्यम उस प्रान्त की भाषा हो। यह निश्चित रूप से माना जाता था कि स्थानीय-शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश-शासन को जो असफलता मिली है उसका कारण यह है कि ब्रिटिश-भारत में प्रान्तों का विभाजन न तो वृद्धिपूर्वक किया गया है, न जातियों के निवास को ध्यान में रखकर किया गया है, वित्क जैसे-जैसे इलाका हाथ आता गया वैसे-वैसे प्रान्त बनाते चले गये। १९१५ में कांग्रेस इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार न थी। लेकिन १९१६ की आन्व-प्रान्तीय परिषद् ने इस प्रश्न पर वहुत जोर दिया, और ८ अप्रैल १९१७ को महासमिति ने, जिसके पास निर्णय के लिए १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस ने इस विषय की भेज दिया था, मदरास तथा बम्बई की प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों से पूर्ण परामर्श करके, इस सिद्धान्त की स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि ''मदरास प्रान्त के तेलगू भाषा वोलनेवाले जिलों का एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाय-।" इसके वाद सिन्घ और उसके वाद करनाटक का भी नम्बर आया । इस विषय पर १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की विषय-सिमिति में बड़ी गरमागरम बहस हुई । गांघीजी की भी यह राय थी कि शासन-सुधार चालू हो जाने तक इस मामले में ठहरे रहें। लेकिन लोक-मान्य तिलक ने इस वात को अनुभव किया कि वास्तविक प्रान्तीय स्वाधीनता के लिए भाषा के अनुसार प्रान्तों का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। कलकत्ता-कांग्रेस की सभानेत्री श्रीमती वेसेण्ट नें भी इसका खूव विरोध किया और दक्षिण के तामिल-भाषा-भाषी मित्रों ने भी वहुत जोर से मुखालिफत की । इस विषय पर वहस करते-करते दो घण्टे वीत गये । अन्त में रात के १०६ वजे आन्ध्र का पृथक् प्रान्त वनाना तय हो गया । ६ अक्तूवर १९१७ को महासमिति ने सिन्व को

भी पृथक् प्रान्त मान लिया। उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया था, नागपुर-कांग्रेस के वाद, प्रान्तों के पुनर्निर्माण में, उसीके अनुसार काम किया गया। इसके फल-स्वरूप हमारे पास अब २१ प्रान्त हैं जब कि ब्रिटिश-सरकार के केवल ९ प्रान्त ही हैं।

कलकत्ते में श्रीमती वेसेण्ट श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर को सेकेटरी वनाने की वड़ी इच्छुक थीं। इसिलए कांग्रेस-विधान में संशोधन करके वह तीन मंत्रियों की नियुक्ति पर जोर देती थीं। यह वात स्वीकार कर ली गई और श्री सुव्वाराव पन्तुलु ने, जो कि मंत्री चुने जा चुके थे, तुरन्त ही अपना त्यागपत्र दे दिया। श्रीमती वेसेण्ट के सभापतित्व में, कलकत्ता-कांग्रेस में, होमरूल-लीग और कांग्रेस एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गई। कलकत्ता की कांग्रेस इसिलए स्मरणीय है कि उसमें पहली वार राष्ट्रीय अण्डे का सवाल वाजाव्ता उठाया गया था। वास्तव में होमरूल-लीग तो पहले ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे लोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक किमटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित करे। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भी उस किमटी में थे। लेकिन इस किमटी की बैठक कभी नहीं हुई। अन्त में होमरूल का झण्डा ही कांग्रेस का झण्डा वन गया। वाद में उसमें चरवा और जोड़ दिया गया था। वह १९३१ तक रहा, फिर झण्डा-किमटी ने उसमें लाल रंग की जगह केसरिया रंग कर दिया।

# माराटेगु-चेम्सफोर्ड-योजना—१६१८

7

र्गिन्त

शन् वि मान्ह

बहुँ हमाबार

न्य में स्त्रीत

किता हो सहिता है <sub>ियु वजी हो को।</sub> नितंत्र की द्वा है बारी को हो। इसे श महता। ३०

महासामित की वैटक अग्रमती वैसेण्ट का अथक परिश्रम पाल और तिलक के खिलाफ सरकारी आज्ञायें—दिखी में युद्ध-परिषद् — लोकमान्य की शर्त—माग्रहेगु-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट का प्रकाशन—भारतवासियों में उसपर मतभद्द-करिस-काग्रह-वस्वई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन—शासन-कार्य-विभाजन और मताधिकार कमिटी—भारत-रक्षा-कानृन पर अमल—रोलट कमिटी की रिपोर्ट—हिली-कांग्रेस।

१९१७ की कांग्रेस के अधिवेशन के वाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर के महासिमिति की पहली बैठक में, कांग्रेस के लिए स्थायी कोए जमा करने के प्रश्न पर विचार किया गया, और प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत और इंग्लैण्ड में शिक्षा और प्रचार-कार्य आरम्भ करने के लिए एक कार्य-सिमिति बना हैं। इसके बाद के महीने अनवरत रूप से कार्य करने में ही व्यतीत हुए। विशेषकर मदरास में तो लाखों नीटिस छपवाकर वितरण कराये गये, जिनमें कांग्रेस-लीग-योजना पर प्रकाश डाला गया था। और जिस समय मि० माण्टेगु मदरास पहुँचे उस समय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से, ९ लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराके दिये गये।

महासमिति की दूसरी वैठक दिल्ली में २३ फरवरी १९१८ में हुई। उसमें सर विलियम वंडरवर्न की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव पास करने के पश्चात् वाइसराय के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे कि लोकमान्य तिलक और विषिनचन्द्र पाल के दिल्ली और पंजाव में प्रवेश करने पर जो प्रतिवन्ध लगा दिया है उसे मंसूख कर हैं। शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला, लेकिन निरर्थक । लाई चेम्सफोई और मि० माण्टेगु गासन-सुघारों-सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे। इसलिए महासमिति ने यह निश्चय किया था कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लखनऊ या इलाहावाद में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय । उसने इंग्लैण्ड की एक शिष्ट-मण्डल भेजना भी तय किया था।

३ मई १९१८ को महासिमिति की तीसरी वैठक हुई। उसमें सीलोन (लंका) और जिन्नाल्टर से दोनों होमरूल-लीग के शिष्ट-मण्डलों को, जो इंग्लैण्ड को जा रहे थे, नापस छोटा देने पर सरकार का खून विरोध किया गया। कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधकार-पूर्ण घोषणा कर थी जाय कि लड़ाई खतम होने पर भारत को उत्तरदायी शासन दिया जायगा। इससे कम के लिए हिन्दुस्तानी नौजवान कभी युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे नहीं वढेंगे।

१९१८ के प्रथम पांच मास में श्रीमती वैसेण्ट ने अथक परिश्रम किया । श्रीमती मारगरेट कजिन्स और श्रीमती डोरोथी जिनराजदास ने श्रीमती वेसेण्ट को पत्र लिखकर, कांग्रेस-लीग-योजना में, स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए अनुरोध किया था। इंग्लैण्ड से मि० जोन स्कर ने उन्हें लिखा था कि कांग्रेस, जून १९१८ में होनेवाली मजदूर-परिषद् को निमंत्रण दे कि वह अपने भाईचारे के नाते १९१८ की कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। महासमिति ने ऐसा ही किया या। यह विचार लोगों को तथा संस्थाओं को पसन्द आया और फैलने लगा। और यह प्रजासत्तात्मक संस्थाओं के लिए उपयुक्त भी था। "दोनों होमह्ल-लीगों ने, दूसरे मास में ही, मि॰ वैपटिस्टा को, भाईचारे के नाते, अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर-परिषद् में भेजा" श्रीमती बेसेण्ट ने अपने सभानेत्री-पद से दिये गये भाषण में कहा, "और मेजर ग्राहम पोल उनकी तरफ से हमारे यहां वा रहे हैं।" वह ब्रिटेन और भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की दृढ़ पक्षपाती थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी कल्पना उन दिनों में होमकल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं यद सकी, यद्यपि १९२६ के उपनिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम था और निश्चित-रूप से उसकी तुलना आज के उपनिवेशों से तो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, श्रीमती वेसेण्ट शीघ्र ही इस बात को महसूस करने लगीं कि उनकी विचार-धारा का मेल न तो सरकार के साथ ही खाता है और न जनता के साथ ही । सरकार उनकी उग्रता को पसन्द नहीं करती थी और जनता उनके पिछड़ेपन को। बम्बई की विशेष कांग्रेस के समय (सितम्बर १९१८) उनके वहतेरे अनुयायी थे और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन दिल्ली-कांग्रेस में (दिसम्बर १९१८) वह वहुत पिछड़ गई थीं।

भारत-रक्षा-कानून का दौर देश में सर्वत्र बड़े जोर के साथ चल रहा था। १९१७ में ही लोकमान्य तिलक. और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पंजाब से देश-निकाले की आज्ञा निकल चुकी थी। लेकिन वह लोक-प्रिय आन्दोलन दमन के इन चकों से भी नहीं दबाया जा सका। जब बम्बई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक सभा की तो लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य के प्रश्न को छेड़ा; लेकिन उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया। जब वाइसराय ने दिल्ली में एक सभा की तो गांधीजी उसमें उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होंने उसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया था-वयोंकि एक तो लोकमान्य और श्रीमती वैमेण्ट को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था, और दूसरे ब्रिटेन गुप्त सन्धि करके कुस्तुन्तुनियां इस की देने जा रहा था। वह इस विषय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधीजी को विस्वास दिलाया कि यह समाचार स्वार्थी लोगों का (क्स का) फैलाया हुआ है। गांधीजी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे समय में जबिक युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रश्न न तो उठ ही सकता है और न उसपर विचार ही किया जा सकता है। इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांधीजी युद्ध-सभा में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गये। उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली आने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई निमंत्रण नहीं या । लेकिन दिल्ली तो वह स्थान था जहां से लोकमान्य के लिए देश-निकाले की आज्ञा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जबतक यह आजा मंगुन न हो जाय तबतक में दिल्की नहीं भा सकता। लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की मान जो विगड जाती !

अगस्त १९६८ में लोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से आजा प्राप्त किये विना व्याख्यान

देनेकी मनाही का नोटिस मिला। एक सप्ताह पूर्व लोकमान्य युद्ध के लिए रंगस्ट भर्ती करने में लग हुए थे और अपनी सिंदच्छा के प्रमाण-स्वरूप उन्होंने ५० हजार का एक चैंक गांधीजी के पास भेजकर आश्वासन दिया था कि यदि गांधीजी सरकार से ऐसा वादा करा लें कि भारतीयों को सेना में कमीज्ञन मिलने लगेगा तो वह महाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे। गांधीजी का मत यह था कि सहायता सीदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अतः उन्होंने लोकमान्य का चैंक लौटा दिया था। १९१७-१८ में कांग्रेस लोकमान्य तिलक से सर्शक रहती थी। नीकरशाही तो निश्चित-रूप से उनके पीछे पड़ी ही हुई थी। अकेली श्रीमती वेसेण्ट ही उनका साथ दे रही थीं।

जून १९१८ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। साहित्यिक दृष्टि से वह ऊँवे दरजें की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये राजनैतिक लेखों के समान, भारत को स्व-शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष वयान था। उसमें सुधारों के मार्ग की रुकावटों का वड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवस्य मिलने चाहिए। रिपोर्ट के पक्ष में एक और वात भी थी। देश की दो महान् संस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को तैयार किया था उसमें अपरिवर्तनीय कार्यकारिणी की तजवीज थी। प न्तु इसमें उत्तरदायी शासन की एक वड़ी ही आकर्षक योजना थी, जिसमें मंत्रि-मंडल बदला जा सकता था। मंत्रि-मण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक थी, और वह कौंसिल के मतों पर निर्भर करती थी। यह ठीक ब्रिटिश नम्ने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों को और चाहिए ही क्या था? इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियों की राय में, कौंसिलें भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए तालीमगाह न रह-कर सार्वजिनक न्यायालय हो जाती थीं, जहां कि मंत्रीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पड़ती और अपने साथी-सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवलम्बित रहता। इसलिए कितने ही भारतीय इसके भुलावे में आ गये और इसकी तारीफों के पुल वांघने लगे। पलड़ा कांग्रेस-योजना की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झुक गया था। मि० माण्टेगु की डायरी में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती वेसेण्ट ने इस वात का वादा किया था कि सर शंकरन् नायर जो कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें भी मान्य होगा । और सर शंकरन् नायर ने इसे स्वीकार कर लिया था। श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर के सम्वन्य में मि० माण्टेगु कहते हैं —"मैंने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं ? वह शास्त्रीजी की चार कसीटिया मानते हैं। मुझे भय है कि वह कभी समय-समय पर होनेवाली जांच-पड़ताल की पसन्द न करेंगे। जो कुछ वह चाहते हैं वह है एक मीयाद का मुकरिर हो जाना । लेकिन इस मीयाद के मानी उससे कहीं अधिक हैं जो समझे जाते हैं।" इसके वाद श्री एस० श्रीनिवास आयंगर का जिक है, "उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया क वास्तव में लोग पूरी कांग्रेस-लीग-योजना की स्वीकृति की बाझा नहीं रखते हैं। फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास की गुजायश है तो वे विशेष परवा न करेंगे।" उनका कहना है कि करिटस की योजना सबसे अच्छी है । श्रीनिवास आयंगर के साथ न्याय करने के लिए हमें यहां यह वता देना जरूरी है कि उस समय वह कांग्रेसी नहीं ये। इन वयानों के बाद हमें मि० माण्टेगु-द्वारा यह जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि सीतलवाड, चन्दावरकर और रहीमतुल्ला ने 'संरक्षणों की योजना' का समर्थन किया था।

एक ओर यह था तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विचार के लोगों ने मि० माण्टेगु के दिमाग में

अपनी मांग के विषय में किसी भी सन्देह की गुंजाइश नहीं रहने दी। "मोतीलाल नेहरू सन्तुष्ट हो जायेंगे यदि उन्हें बीस वर्ष में उत्तरदायी शासन-प्रणाली दे दी जाय।" (पृष्ठ ६२) "चित्तरंजन दास को पहले ही से निश्चय या कि द्वैध शासन-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी। वह ५ वर्ष के भीतर वास्तविक उत्तरदायी शासन चाहते थे और उसका बादा उसी समय चाहते थे।" (पृष्ठ ९१) मि० माण्टेगु ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को पटा लिया था।

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आम तौर पर विश्वास था कि उसका अधिकांश मजमून सर (बाद को लॉर्ड) जैम्स मेस्टन और मि० (बाद को सर) मैरिस ने तैयार किया था और लायनल करिस ने इस कार्य में उनकी मदद की थी। मि० करिस राउन्ड टेबलवालों में से थे, जिनकी कि प्रवृत्ति अध्ययन की ओर विशेष थी। वह "साम्राज्य की सेव कि लिए" अनेक देशों का भ्रमण करते रहते थे। भारतीय शासन-सुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिखा था। वह गलती से कहीं-का-कहीं जा पहुँचा और हिन्दुस्तानी पत्रकारों के हाथ में पड़ गया। वह 'धॉम्बे फ्रानिकल' तथा 'लीडर' में छपा भी था। पत्रकारों के इस साहसिक कार्य ने नौकरशाही की चालवाजियों का भण्डाफोड़ कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सारा अधिकारी जगत् राष्ट्रीय विचारवालों के विरुद्ध कीय से उवल पड़ा।

वात यह थी कि राउण्ड टेवल-मण्डल के मंत्री मि० फिलिप केर से मि० लायनल करिटस ने, एक खानगी पत्र में, इस बात की सम्भावना पर चर्चा की थी कि आया भारत की उसके भीतरी तया बाहरी सभी मामलों में शाही कांसिल के अधीन किया जा सकता है,जिसमें कि औपनिवेशिय-स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के तो प्रतिनिधि रहेंगे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि नहीं होंगे। परन्तू उन्हें भय था कि यदि ऐसा किया जाय तो सम्भव है इससे यहां खुन-खराबी हो जाय । लेकिन यदि ऐसा करना ही उचित हो तो इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। छेखक ने छिखा था कि मेरे विचारों से ''मेस्टन, मैरिस तथा चिरोल'' साधारणतः सहमत हैं । इलाहाबाद के गवर्नमेण्ट-प्रेस में राउन्ड टेवलवालों में वांटने के लिए इस पत्र की कापियां छप गई थीं। उनमें से एक हिन्दुस्तानियों के हाथ लग गई और प्रेसवालों ने उसे फीरन ही अखबारों में छाप दिया। यह १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस के समय की बात है। मि० करिटस ने इसके बाद अपनी स्थिति साफ करते हुए भारतवासियों के नाम एक पत्र लिखा । पहले यह महाशय दक्षिण अफ़ीका में एक अधिकारी ये और बोजर-युद्ध के बाद ही ब्रिटिश-सरकार ने सर जेम्स मेस्टन और मि० मैरिस की सेवाओं को दक्षिण अफ़ीका में सिविल सर्विस का संगठन करने के लिए हिन्दुस्तान से मांग लिया या। उस समय इन्होंने इन लोगों से परिचय कर लिया था। तभीसे इन लोगों ने दक्षिण अफ़ीका, कनाडा और भारत में द्विटिश-कामनवैत्य-सम्बन्धी समस्याओं का खूब अध्ययन किया या। १९१६ में मि० करिटस को सर जैम्स मेस्टन ने आमंत्रित किया था कि वह यहां आकर साम्राज्य की भारत-सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करें और उसे ''दी राउन्ड टेबल'' नामक अपने तिमाही पत्र में प्रकाशित करावें । यह पत्र भी इसी प्रकार के अध्ययन के फल-स्वरूप ही लिखा गया था, जो इंग्लैण्ड में प्रकाशित होने के लिए यहां भेजा जाने को था, किन्तु उनके दुर्भाग्य से कहीं-का-कहीं जा पहुँचा। यह भी कहा जाता है कि मि० करटिस भारत के अधिकारीवर्ग के साथ एक पड्यंत्र में लगे हुए थे, जिसका काम था कि युद्ध के बाद साम्राज्य की पुनरंचना की योजना में भारत को इंग्डैण्ड के ही अधीन नहीं, बल्कि इपनिवेशीं के अधीन भी कर देना चाहिए। "इस समय की सबसे बड़ी किठनाई यह है," मि० किटस भारत-वासियों के नाम लिखे अपने पत्र में कहते हैं, "कि मेरे इस बात पर जोर देने से कि हम मौजूदा अवस्था में भारत के शासन और वैदेशिक-विभाग को अलग-अलग नहीं कर सकते, यह गलत-फहमी हो गई है कि उपनिवेश भी भारत पर हुकूमत करना चाहते हैं। परन्तु उनकी रत्तीभर ऐसी इच्छा नहीं है।" अन्त में उन्होंने पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर बतायां कि पहले से ही उनके विचार क्या थे, "जो सारे ब्रिटिश कामनवैल्य का शासन करते हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करें कि जितना शोधाहो सके भारतवासी अपना शासन स्वयं करने लगें और वे समिष्ट-रूप से ब्रिटिश कामनवैल्य के शासन में हाथ बटा सकें।" बात यह थी कि मि० माण्टेगु ने अपने चारों और, भारत के चुनीदा-चुनीदा आई० सी० एस० लोगों तथा इंग्लैण्ड से उनके साथ आनेवाले ६ व्यक्तियों को लगा रक्खा था। पहले दल में सर मालकम हेली, सर जैम्स मेस्टन और मि० मैरिस थे। मि० मैरिस उस समय युक्त-प्रान्त में इन्स्पेक्टर-जनरल-पुलिस थे।

रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही, इस वात पर भिन्न-भिन्न नेताओं में तेजी से चर्चा होने लगी कि इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना लाजिमी था। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे। अतः वम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और थोड़े ही समय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेसवालों में वड़ा तीव मतभेद हो गया या। वैसे कोई भी दल योजना से सन्तुष्ट नहीं था। लेकिन हां, उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर जरूर था। ऐसा जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उग्र था, उसे विलकुल ही अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुवार चाहेगा। कांग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि किसी जगह एक बार मिलें और दोनों दलों में समझौता हो जाय। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस का अधिवेशन २९ अगस्त १९१८ को हुआ। श्री हसन इमाम सभापति थे। कांग्रेस में उपस्थिति खूव थी। ३,८४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री विठ्ठलभाई पटेल स्वागत-समिति के सभापति थे। दीनशा वाचा, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु और अम्विकाचरण मुजुमदार जैसे कांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के वाद-विवाद के पश्चात् कांग्रेस ने अपनी पुरानी योजना के आवारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय आकांक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती। माण्टेगु-योजना की उसने विस्तारपूर्वक आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य है। माण्टेगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो वात कही गई थी उसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साय ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और इस वात से सहमित प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहां उत्तरदायी शासन के कमिक विकास के लिए पहले कार्य प्रारम्भ होना चाहिए—और जवतक इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है उनका क्या असर होता है तवतक आवश्यक वातों में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण रहे । साथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन वातों से शान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष रूप से संबंध

होगां उनमें भारत-सरकार की इन अपवादों के साथ पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय अीर खुले तौर परं कानूनन् मुकदमा चलाये विना (सम्प्राट् की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतंत्रता, जान या सम्पत्ति नहीं छी जायगी और न उसकी छिखने या वोछने या सभाओं में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता छीनी जायगी; (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान लाइसेन्स खरीदकर हथियार रखनें का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा; (ग) छापेखाने स्वतंत्र रहेंगे और किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई ठाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी; (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने बराबर होंगे। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर टृढ् मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आर्थिक मामलों में उसी हद तक की स्वतंत्रता रहे जिम हद तक की स्वतंत्र साम्प्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तों को है। उस प्रस्ताव में, जिसमें कि सुघार-योजना पर सीचे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मंत्री और वाइसराय के प्रयत्नों की, जीकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान अवस्या की अपेक्षा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आम तौर पर ये प्रस्ताव निराशा और असंतोप-जनक हैं। आगे चलकर प्रस्ताव में वे वातें भी सुझाई गई जिनका होना उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने के लिए पूर्णतया आवश्यक या-जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित वातों के लिए कांग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित विषय रक्ले जायें उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रक्ले जायें। रक्षित विषय ये होंगे -वैदेशिक कार्य (उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध; और शेप सब विषय हस्तान्तरित रहेंगे। सुघारों के अनुसार बनाई गई कींसिल का पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में वाइसराय और कींसिल का सम्बन्ध वैसा ही रहेगा जैसा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है। हरेक कानून कांसिल में बिल पेश करके ही बनाया जायगा,परन्तु यदि कौंसिल स्वरक्षित विषयों के सम्बन्ध में वह कानून पास न करे जिसे सरकार आवश्यक समझती हो तो गर्वनर-जनरल रेग्यूलेशनों-द्वारा उनका विघान कर सकेंगे। ये रेग्यूलेशन एक वर्ष तक जारी रहेंगे और दुवारा फिर नहीं जारी किये जायेंगे, सिया उस हालत के जबकि कींसिल के उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम ४० प्रतिशत उसके पक्ष में मत देते हों। राज-परिपद् न रहेगी, किन्तु यदि वह बनाई ही जाय तो कम-से-कम उसके आये सदस्य निर्वाचित हों और 'सर्टिफिकेट' देने का नियम केवल स्वरक्षित विषयों के लिए हो । स्वरक्षित विषयों के अधिकार में जो कार्य-कारिणी के सदस्य हों उनमें कम-से-कम आधे (यदि उनकी संस्या १ से अधिक हो) भारतीय हों। बड़ी कौन्सिल के सदस्यों की संख्या १५० कर देनी चाहिए और उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या हूँ हो। बड़ी कौन्सिल के सभापति और उपसभापति बड़ी कौत्सिल द्वारा ही चुने जाने चाहिएँ और उसे अपने कार्य-संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार रहे। कानून-द्वारा इस बात का विस्वास दिला दिया जाना चाहिए कि अधिक-से-अधिक १५ वर्षों के भीतर समस्त ब्रिटिश-भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जायगा । जहांतक प्रान्तों से सम्बन्ध है, कांग्रेस ने तय किया कि (क) शासन-विभाग में ऐसे कोई सदस्य न रहने चाहिएँ जिनके जिस्से कोई महत्वमा न हो; (स) नुषार के अनुसार बनी कौन्निन्हों का

पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर और मन्त्रियों का वैसा ही सम्बन्घ रहेगा जैसा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है; (ग) मन्त्रियों का दर्जा और उनका वेतन वही होगा जो कार्यकारिणी के सदस्यों का रहेगा। कार्यकारिणी के आधे सदस्य भारतीय हों; (घ) स्वरक्षित विषयों के लिए जो खर्च पड़ता है उसे छोड़कर वजट कौन्सिल के अधिकार में रहे और यदि नया कर लगाने की जरूरत पड़े तो वह सारी प्रान्तीय सरकार-द्वारा लगाया जाना चाहिए। यह गानते हुए भी कि लोग पूर्ण प्रान्तीय अधिकार पाने के योग्य हैं, यह कांग्रेससुधार-योजना के पास होने में सुविधा करने के विचार से इस वात पर तैयार है कि सब प्रान्तों में छः वर्षों के लिए कानून, पुलिस और न्याय के कार्य (जैल छोड़कर) सरकार के हायों में रहें, शासन और न्याय-कार्य तुरन्त अलग-अलग कर देने चाहिए। सभापति और उपसभापति कौन्सिलों-द्वारा चुने जाने चाहिएँ। परन्तु कौन्सिलों में निर्वाचित सदस्यों का औसत है रहे। कौन्सिलें प्रान्तीय अधिकार के प्रत्येक विषय पर—कानून, न्याय और पुलिस पर भी—कानून वना सकेंगी, किन्तु जहां सरकार को कानून, न्याय और पुलिस-सम्बन्धी बातों में कीन्सिल के निर्णय से सन्तोप न हो वहां उन्हें भारत-सरकार के सामने पेश कर सकेंगी। भारत-सरकार उसे वड़ी कीन्सिल के सामने पेश कर देगी और साधारण तरीका वर्ता जायगा। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति बढाया जाय और पार्लमेण्ट और भारत-मंत्री के अधिकार कम किये जायेँ। इंडिया-कोंसिल तोड़ दी जाय। भारत-मंत्री को सहायता देने के लिए दो स्थायी सहायक-मंत्री रहें, जिनमें से एक भारतीय हो। जातिगत प्रतिनिधित्व के संबंध में कांग्रेस ने निश्चय किया कि छोटी और वड़ी कौंसिलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वही रहना चाहिए जो कांग्रेस-लीग-योजना में रक्खा गया है। स्त्रियां मताधिकार के अयोग्य न छहराई जायें। आर्थिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में जो मांग पेश की गई थी उसे सरकार ने विलकुल अपूर्ण रूप से स्वीकार किया था। इसपर कांग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह राय दी कि भारतीयों को सेना में कम-से-कम २५ प्रतिशत कमीशण्ड जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह औसत घीरे-घीरे बढ़कर १५ साल में ५० फी सदी तक हो जाय। कांग्रेस ने इंग्लैंण्ड में शिष्ट-मण्डल भेजना तय किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी।

इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा था कि इसमें सुधार के विषय में फूट पड़ जायगी, वह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और गौर के साथ चर्चा होने के वाद ऐसे निर्णयों पर पहुँचा जिससे विभिन्न मतों में मेल हो गया और सारे देश के अधिकांश कांग्रेसियों ने पूर्ण-रूप से उनका समर्थन किया। उन्हीं दिनों मुस्लिम-लीग की भी बैठक की गई थी, जिसके सभापित थे महमूदाबाद के राजा साहव। उसमें भी कांग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन भारत के दुःखों का अन्त नहीं हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरों के साथ अपना काम कर रहा था। मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयों की नजरवन्दी का तो हम पहले ही जिक कर चुके हैं। अमृतसर-कांग्रेस के पहले अली-बन्धु कांग्रेसी नहीं थे। १९१९ में रिहा होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुँचे थे। मुहम्मदअली "कामरेड" नाम के तेज

बीर चरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। उनके बड़े भाई गौकतवाली "हमदर्र" के सम्पादक थे। यह उदूँ का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के छिड़ते ही ब्रिटिश-सरकार की तरफ से लोगों को दिखाने के लिए बड़ी शान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वल राष्ट्रों की रक्षा के लिए छड़ा जा रहा है। मौलाना मुहम्मदअली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम था "मिश्र को खाली कर दो।" मौलाना और अली-बन्ध उसी समय नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इसी अवस्था में २५ दिसम्बर १९१९ तक रहे थे, जब कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये थे, वे भी मुक्त कर दिये गये।

महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भर्ती करने का तरीका निहायत एतराज के काविल था। इन तरीकों के बदौलत, जिन्हें लॉर्ड विलिगडन की सरकार ने "दवाव और समझाने के तरीके" कहा था परन्तु जो दरअसल ज्यादितयां थीं, पंजाब और अन्य जगह आगे चलकर भयंकर स्थितियां पैदा हो गईं। देहात में तो "इंडेण्ट" की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवश्यक था कि उनके हलके से युद्ध के लिए कितना धन मिल सकता था और फिर उसीके अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी बात को कायम रखने के लिए, "दबाव तथा समझाने" की नीति को काम में लाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया यूसल करते थे। इन उपायों से अन्त में ऐसी स्थित पैदा हुई कि एक बार लोगों ने कोध में आकर एक तहसीलदार का बंगला घेर लिया और उसके बाल-वच्चों को छोड़कर उसे मय वंगले के जलाकर भस्म कर दिया।

लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन-काल में, जहांतक राजनैतिक क्षेत्र से सम्बन्ध है, दमन-चक्र मुख्यतः प्रेस-एक्ट के रूप में बड़ी तेजी से चला था। भारत-रक्षा-कागून के अनुसार लॉर्ड विलिगडन ने श्रीमती वेसेण्ट को वम्बई-अहाते में प्रवेश न करने की आजा दे दी थी। वंगाल में नजरबन्द नवयुव-कों की संख्या तीन हजार तक पहुँच गई थी। इसके वाद श्रीमती वेसेण्ट नजरबन्द हुई। दूसरे वर्ष में रीलट-विल तथा एसके साथ ही उसके विरुद्ध आन्दोलन दोनों ने पदार्थण किया।

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक किमटी नियुक्त की थी। सर सिडने रीलट उसके सभापित थे और कुमारस्वामी शास्त्री और प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य थे। इसका काम इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक क्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले पड्यन्त्र फैले हुए हैं। और उनका मुकाबला करने में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनकी भी द्यान्वीन करके, यदि उसके लिए किमी कानून की बनाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी, वह सरकार को उचित सलाह दे। किमटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, यह बड़ी कींसिल में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक तहलका मच गया। सब जगह विरोध-प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के वियोध अधिवेशन के समय तक केयल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। कांग्रेस ने रीलट-किमटी की सिफारिशों की निन्दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-रूप में लाया गया तो भारतीयों के मीलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और वह उचित लोकमत के बनने में वाधक बनेगा।

## दिल्छी-कांग्रेस

कांग्रेस का साधारण वार्षिक अधिवेशन (आगामी दिसम्बर माम में) दिल्छीमें होनेवाला था।

दिल्ली अधिवेशन का सभापित प्रान्तीय-कांग्रेस-किमिटियों और स्वागत-सिमिति ने लोकमान्य तिलक को चुना था। लेकिन उन्हें वेलेन्टाइन चिरोल पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लेंण्ड जाना था। अतः सभापित वनने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। इसपर पं० मदनमोहन मालवीय को सभापित वनाया गया। हकीम अजमलक्षां स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १९१८ की अस्थायी-सिन्ध के वाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपित विल्सन, लायड जार्ज तथा मित्र-राष्ट्रों के अन्य राजनीतिज्ञों ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा कर दी थी। इसलिए यह स्वभाविक ही था कि इन घोषणाओं को तथा आलोचनाओं को, जो माण्ड-फोर्ड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थीं, सामने रखकर कांग्रेस शासन-सुधार-योजना पर पुनः विचार करे। दिल्ली-कांग्रेस में भी उपस्थित वहुत थी। ४,८६५ प्रतिनिध् आये थे।

कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्प्राट् के प्रति राजभिक्त प्रकट की और युद्ध के, जोिक संसार के सब लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर वधाइयां दीं। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्मनिर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों की वीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशंसा की। तीसरे-प्रस्ताव द्वारा इस बात की प्रार्थना की गई कि शान्ति-सम्मेलन और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशों में समझें जिनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा। इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह यह बताई गई कि उन सारे कानूनों, आर्डिनेंसों और रेग्यूलेशनों को, जिनके कारण स्वतंत्रतापूर्वक राजनैतिक समस्याओं पर खुलकर वादिवाद नहीं किया जा सकता, और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, नजरबन्द करने, रोकने, देश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतों में विना मुकदमा चलाये ही अधिकार दे दिया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी मांग पेश की थी कि साम्प्राज्य-नीति के पुनः निर्माण में पार्लमेण्ट शीघ ही भारत को ऐसे पूर्ण उत्तरदायो शासन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशों में है। कांग्रेस ने यह भी इच्छा प्रकट की थी कि शान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियों-द्वारा हो। इसके लिए लोकमान्य तिलक, गांवीजी और श्री हसन इमाम को प्रतिनिधि भी चुना गया।

शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशनवाले कांग्रेस-लीग-पोजना के प्रस्ताव को ही दोहराया । साथ ही यह वात भी दोहराई गई कि भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है और शान्ति एवं देशरक्षा-सम्बन्धी सब अधिकार, कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत-सरकार को है। एक दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, इनके अलावा जो मुद्दे रह गये थे उन्हें भी दोहराया गया—सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि ये हैं—(१) प्रान्तों में तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्तावित वैच सुधारों के लाभों से किसी भी भाग को बंचित न रखना चाहिए। रौलट-किमटी की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। इसके सम्बन्ध में भी वस्वई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गई कि इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावहारिक रूप देने में बाबा पड़ेगी। कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा कानून, प्रेस-एक्ट, राजद्रोह सभावन्दी-कानून, किमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट, रेग्यूलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नजरबन्दों तथा राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाय।

अीद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं० मदनमोहन मालवीय भी एक सदस्य थे, विचार हुआ । उसकी सिफारिकों का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में यह उद्देश सामने रक्खा जायगा कि भारतीय पूंजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और विदेशों की लूट से मारत को वचाया जायः। कांग्रेस ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि टैरिफ के प्रदन की जांच को कमीशन की सीमा से वाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कमीशन की इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में उद्योग-वन्धे का पृथक् प्रतिनिधित्व रक्ता जाय और उद्योग-वन्धों के प्रान्तीय विभाग भी हों। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सलाहकार-मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता वताई जिनमें भारतीय औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं और व्यापारी-मण्डलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हों। उसकी राय में, जिन इम्पीरियल, इंडस्ट्रियल और केमिकल नौकरियों का प्रस्ताव किया जा रहा था उनका संगठन निश्चित वेतन पर किया जाय और विश्वविद्यालय व्यापा-रिक कालेजों की स्थापना करें और सरकार उनको मदद दे । रिपोर्ट की सिफारिशों में उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता पहुँचानेवाली संस्थाओं का संगठन करने की सिफारिश नहीं की गई थी; इसपर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और औद्योगिक वैंक जारी करने पर जोर दिया। एक और प्रस्ताव-हारा कांग्रेस ने सरकार से अली-वन्युओं को मुक्त कर देने की प्रार्यना की । युद्ध के वन्द हो जाने और अभूतपूर्व आर्थिक संकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि युद्ध के कार्यों के लिए ४ करोड़ ५ लाख रुपया देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय । आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मनोरंजक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी चिकित्सा-प्रणाली के लिए जो सुविधायें प्राप्त हैं उन्हींकी व्यवस्या आयुर्वेटिक और यूनानी प्रणाहियों के लिए भी कर दी जाय।

इस वर्णन से यह माळूम ही जायगा कि एक और जहाँ इस कांग्रेस ने बम्बई-कांग्रेस के प्रस्तावों को प्रायः दोहराया वहां कुछ आगे भी कदम बहाया। लेकिन यहां की कांग्रेस में वह मेल-मिलाप नहीं रहा जो बम्बई में (सितम्बर १९१८) दिखाई दिया था। मदरास प्रान्त और अन्य नरम-दलवाले तो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत बम्बई-प्रस्ताव को अस्थी-कार कर देने के अनुकूल था। और जब इंग्लैण्ड को एक बिष्ट-मण्डल भेजने का प्रदन उपस्थित हुआ तो यह निश्चय हुआ कि बिष्ट-मण्डल के सदस्य दिल्ली की मांग के लिए ही उद्योग करें। इससे वे लोग बिष्ट-मण्डल में से स्वतः ही निकल गये जो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे। बास्त्रीजी ने "निराया-जनक और असन्तोपजनक" बच्चों को निकाल देने का संबोधन उपस्थित किया और कहा कि १५ वर्ष की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय। लेकिन बहुमत से मूल प्रस्ताव ही पास हुआ। अन्त में युवराज का स्वागत-संबन्धी प्रस्ताव जहां का तहां रह गया।

# त्रहिंसा सूर्त-रूप में - १६१६

रोलट-विल—गांघीजी का मैदान में आना—सत्याग्रही की प्रतिज्ञा—हिन्दू-मुस्लिम एक्य—पंजाब की दुर्घटनायें— गांघीजी की गिरफ्तारी—अमृतसर, जनरल दायर और हम्टर-किमिटी—लाहौर और कर्नल जॉनसन—गुजरानवाला और कर्नल ओवायन—दावटन और वास्वर्थ स्मिथ और कस्र्—सत्याग्रह का वापस लेना—कान्न और व्यवस्था—इंदेन्निटी जिल—महासमिति की वैठक और एक जॉच-किमिटी की नियुक्ति—सत्याग्रह वापस लेने के सम्बन्ध में गांधीजी का वक्तव्य—इंग्लेग्ड के लिए शिष्ट-मग्डल—पंजाब की जांच—हग्टर-किमिटी—शासन स्थार-विल—तिलक का प्रति सहयोग—अमृतसर-कांग्रेस—मुख्य प्रस्ताव—सम्भौता—जनता-द्वारा की गई हिसा की निन्दा—गांधीजी का भाषण—अन्य प्रस्ताव—शाही क्षमा— मि० नेविली पर आक्रमण।

'ত্ঠে]-कांग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई। १९१९ के फरवरी में रौलट-बिल ने देश को अपना दर्शन दिया। वे दो विल ये। एक तो अस्यायी या। उसका उद्देश था भारत-रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मुकावला करना। वह भी युद्ध के वाद शान्ति स्थापित होने के ६ मास वाद । उसमें यह विवान था कि क्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के तीन जजों की अदालत में पेश हों और वे शीघ्र उनका फैसला कर दें एवं जिन स्थानों में कान्तिकारी अपराघ बहुत हों वहां अपील भी न हो सके। इस कानून-द्वारा यह अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराघ करने का जिस व्यक्ति पर संदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे किसी स्थान-विशेष में रहने और किसी खास काम को करने से रोका जा सके । किसी व्यक्ति को ऐसा हुक्म देने से पहले उसके विरुद्ध जो आरोप होंगे उनकी जांच एक जज और एक गैर-सरकारी आदमी किया करेगा। तीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर उचित रूप में यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे अपराव करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक शान्ति भंग होने की आशंका हो, तो वह उन्हें गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानों में वन्द कर दें और यह वता दें कि इन अवस्थाओं या स्थिति में रहना पड़ेगा। और वे खतरनाक बादमी, जो कि पहले से ही जेलों में हैं, उन्हें इस विल के अनुसार लगातार जेल में रोक रक्खा जा सकता था । दूसरा विल साघारण फीजदारी-कानून में एक स्थायी परिवर्त्तन चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या वितरण करने के उद्देश से पास रखना, ऐसा अपराय करार दे दिया जाता जिसमें जेल की सजा हो सकती

थी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधिकारियों पर रक्षा गया था। उन अपराधों के लिए, जिनके लिए सरकार की आजा पहले से प्राप्त किये विना मुकदमा नहीं चल सकता, जिला-मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस- हारा उस मामले की प्रारम्भिक जांच करवा लें। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने में सजा मिल चुकी हो, उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की जमानत ली जा सकती थी।

## रोल्ट विल का विरोध

रौलट-रिपोर्ट के बाद, ६ फरवरी १९१९ को, विलियम विन्सेण्ट ने बड़ी कींसिल में, रौलट-विलों को पेश किया। पहला विल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास हो गया था और दूसरा वापस ले लिया गया। गांधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रौलट-कमीशन की सिफारिशों को विल का रूप दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड़ देंगे। इस के लिए गांधीजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। उनका सब जगह घूमधाम से स्वागत हुआ। गांधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओं की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान ही थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यों किया? सरकार इसका उत्तर अपनी १९१९ की रिपोर्ट में इस प्रकार देती है:—

"मि॰ गांधी अपनी निःस्वार्थता और ऊँचे आदशों के कारण आम तौर पर टाल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते हैं। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ़ीका में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके कारण उन्हें वह सब मान-गीरव प्राप्त हैं जोकि पूर्वी देशों में एक तपस्वी और त्यागी नेता की प्राप्त होता है। जंबरी वह अहमदाबाद में रहने लगे हैं, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हए हैं। दलितों और पीड़ितों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी प्रिय हो गये हैं। वस्बई अहाते भर में तो, वया देहात और वया नगर, अधिकांश जगह उनका अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सवपर धाक है। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके लिए 'पूजा' शब्द का प्रयोग करना अत्युवित नहीं कहा जा सकता । भीतिक वल से उनका विश्वास आत्मवल में अधिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास ही गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रीलट-एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफ़ीका में सफलता-पूर्वक आजमाया था । २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि विल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर देंगे । सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस घोषणा को बहुत चिन्ता की दृष्टि से देखा। बड़ी कींसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सार्वजनिक रूप से ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामों को बतलाया था। श्रीमती वेसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनोवृत्ति का अच्छा ज्ञान था, गांधीजी को अत्यन्त गंभीरता-पूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उसमे ऐसी यित्तयां उभट् उठेंगी जिनसे न-जाने क्या-क्या भयंकर बुराइयां हो सकती हैं। यहां यह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि गांधीजी के रुख या घोषणा में कोई भी ऐसी वात नहीं थी जिससे कि उनके आन्दोलन का श्रीगणेस होने से पहले सरकार जनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नहीं रक्षात्मक पछति है । गांबीजी तो गृह ही से पशु-बल की निन्दा करते थे । उन्हें यह विस्वाम था कि वह सविनय-भंग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह रीलट-एक्ट का परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होंने रीलट-विल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है:—

'सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इंडियन किमिनल ला अमेण्डनेण्ट बिल नं० १ और किमिनल इमरजेन्सी पावर बिल नं० २ अन्यायपूर्ण हैं और न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्तों के घातक हैं। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिनपर कि भारत की और स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर हैं। अतः हम शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन विलों को कानून का रूप दिया गया, तो जबतक इन्हें वापस न ले लिया जाय तबतक हम इन तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जानेवाली किमटी उचित समझेगी, मानने से नमूतापूर्वक इनकार कर देंगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य का अनुसरण करेंगे और किसीके जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुँचावेंगे।""

देश ने चारों तरफ से आन्दोलन में खूब साथ दिया । हां, प्रारम्भ में बंगाल अलबत्ते खामोश रहा था। दक्षिण ने भी उसमें आशातीत साय दिया। गांघीजी ने उपवास के साथ आन्दोलन का ंश्री गणेश किया। ३० मार्च १९१९ का दिन हड़ताल के लिए नियत किया गया था। इस दिन लोगों को उपवास रखने, ईश्वर-प्रार्थना करने, प्रायश्वित्त करने तथा देशभर में सार्वजनिक सभायें करने के लिए कहा गया था। वाद को यह तारीख वदलकर ६ अप्रैल नियत की गई। परन्तु इस परिवर्त्तन की, सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुँची। इसलिए वहां ३० मार्च को ही जुलूस निकला और हड़ताल हुई। गोली भी चली। इस दिन के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसपर उन्होंने अपनी छाती खोल दी और कहा—'लो, मारो गोली।' वस, गोरों की धमकी हवा में उड़ गई। लेकिन दिल्ली के रेल्वे-स्टेशन पर कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें गोली चली और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए। "६ अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ।" सरकार की १९१९ की रिपोर्ट में कहा गया है—"सब लोग वड़े ही उत्तेजित थे। उस समय एक वात मार्के की दिखाई पड़ती थी । और वह था हिन्दू-मुस्लिम-भातृभाव । अब दोनों जातियों के नेता वस इसी एकता की रट लगाये हुए थे। हर सभा से यही आवाज निकलती थी। इस जोशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतभेद भुला दिये। वह भ्रातृ-भाव का एक अर्भुत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम-खुल्ला पानी लेते-देते थे। जुलूसों के झण्डों और नारों दोनों से, हिन्दू-मुसलमानों का मेल ही प्रकट होता था । एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खड़े होकर हिन्दू-नेताओं को बोलने भी दिया गया था।" इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण था। युद्ध के पश्चात् टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। इसपर मुसलमान स्वभावतः वहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो खतरा था उससे तो उनमें और भी उत्तेजना फैली हुई यी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन भावनाओं के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की।

देश ने इस नई विचारघारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया। कांग्रेस तथा देश दोनों के लिए गांघीजी वहुत मान्य हो गये थे। १९१८ की दिल्ली-कांग्रेस में शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में श्री चित्तरंजन दास का एक प्रस्ताव था। उसमें गांधीजी का नाम भूल से छूट गया था। श्री ब्योमकेश चक्रवर्त्ती ने ज्योंही इस ओर प्रस्तावक का ब्यान खींचा, उन्होंने क्षमा-

याचना करते हुए प्रतिनिधियों की सूची में गांघीजी का नाम जोड़ दिया । इंग्लैण्ड के लिए जानेवाले बिष्ट-मण्डल के सदस्यों में भी उनका नाम था । १९१९ के अप्रैल मास से भारतीय इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ होता है।

## पंजाव की दुर्घटनायं

भारतवर्ष के कष्ट-सहन और संघर्ष का दृश्य अब पंजाब में दिखाई देने लगा जो कि विदेशी उद्योग-धन्धे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार बना हुआ है। पंजाब सिक्खों तथा भारत की अन्य सैनिक जातियों का निवास-स्थान है। क्या पंजाब को, पढे-लिखे और कांग्रेसी लोगों को अपने स्वराज्य-आन्दोलन के लिए इस्तैमाल करने को खाली छोड़ दिया जाय ? इसलिए पंजाय का निरंकुश शासक सर माइकेल ओडायर इस बात पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन की छूत की वीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में कांग्रेस और उसमें इस बात पर रस्साकशी थी कि आया १९१९ में अमृतसर में होनेवाली कांग्रेस पंजाव में हो या न हो। १० अप्रैल १९१९ के दिन प्रातःकाल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाल को, जो कि कांग्रेस का संगठन कर रहे थे, अपने बंगले पर बुला भेजा और वहां से चुप-चाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया । इस घटना से एक सनसनी फैंळ गई। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुँच गई। और लोगों का एक झुण्ड जिला-मजिस्ट्रेट के यहां उनका पता पूछने के लिए जानेवाला था, परन्तु उस चौराहे पर, जो शहर से सिविल-लाइन की और जाते हुए सिविल-लाइन और शहर के बीच में है, फीजी सिपाहियों ने भीड़ को रोक लिया। और अब वह ईटों के फैंकने की कहानी आती है जो सरकार की मदद के लिए हरवक्त तैयार रहती है। भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दो की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगों की भीड़ अब शहर को वापस लीटी और मरे हुए और घायलों का शहर में होकर जुलूस निकाला। रास्ते में नैशनल-बैंक की इमारत में आग लगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर की मार टाला। इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अंग्रेजों को मारा और बैंक, रेलवे का गोदाम, तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया । स्वभावतः अधिकारी इन घटनाओं से आग-बबुला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आप १० अप्रैल को शहर फीज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे।

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुई । कसूर में तो १२ अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुवसान पहुँचाया । तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया । तार और सिगनल तोड़-फोड़ डाले । एक ट्रैन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे । दो सिपा-हियों को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये । एक ब्राज्य-पोस्ट आफिम को लूट लिया । मृत्य पोस्ट आफिस को जला डाला । मृन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नृवसान पहुँचाया । यह सरकारी बयान का सारांदा है । परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहुले भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी ।

गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रैन को घेर लिया, और उसपर पत्थर वरसाये। एक छोटे-से रेलवे-पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहां कि गाय का एक मरा वच्चा लटका हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार टाला और हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उसे पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-घ डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी। डाक-वंगला, कलक्टरी कचहरी, ए

ये तो हुई खास-खास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुई। जैसे रेल-गाड़ि पर पत्यरों का फैंका जाना, तारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में आग का लगाया जाना इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-टुक्के हिसा-काण्ड हुए। लाहीर में भी लू मार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब

दुर्घटनाओं की वात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ॰ सत्यपाल के बुलाने पर गांधीजी अप्रैल को दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीत प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया। इसपर उन्हें गिरफ्तार कर लि गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें विठाकर १० अप्रै

को बम्बई भेज दिया गया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अंग्रे और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को वीरमगांव और निह्याद में खुछ उत्पात हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ था—वहां गोली चली थी, जिससे ५ या ६ आद जान से मारे गये थे और १२ बुरी तरह धायल हुए थे। वम्बई पहुँच कर गांधीजी ने स्थि को शान्त करने में मदद की और फिर वहां से अहमदाबाद को चल पड़े। उनकी उपस्थित शान्ति स्थापित करने में बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थिं कर दिया और उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला।

एक और यह स्थिति थी तो दूसरी और अमृतसर में दुर्घटनायें विकट रूप धारण करते जा रही थीं। यहां स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानून जारी करने की को घोषणा नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक रूप में फौजी-कानून जारी था। सच पूछिए तो लाहीर और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को ही फीजी-कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों में वा और जारी कर दिया गया था। १३ अप्रैल (वर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के संवत्सर के बीद था, अमृतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जालियांवाला-वाग र

एक वड़ी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसके चहारदीवारी वनाये हुए हैं। इसका दरवाजा वहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होक नहीं निकल सकती। वाग में जब वीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुरुष, स्थियां औ

वच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सी हिन्दुस्तानी सिपाह और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय ये लोग घुसे उस समय हंसराज नाम का एक आदर्म व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया जैसे कि हन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर

वितर होने की आज़ा दी और फिर वस गोली चलाने का हुक्म दे दिया । लेकिन उसने यह स्वीका किया कि विवर-विवर हो जाने के द्रक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी यह बात तो स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-वितर नहीं हो सकते थे। और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तंग दरवाजे में होकर । गोली तवतक चलती रही जबतक कि सारे कारतूस खतम नहीं हो गये। कुछ सोलह सी फैर किये गये थे। सरकार के स्वयं अपने वयान के मुताबिक चार सौ मरे और घायलों की संख्या एक और दो हजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फीजों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरें सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब-के-संब बाग में एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुए थे। सबसे वड़ी दु:खद बात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो सक्त घायल हो गये थे, उन्हें सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया । वहां उन्हें रात-भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डॉक्टरी या कोई अन्य सहायता ही । डायर का कहना था, जैसा कि वाद को उसने प्रकट किया, "चूंकि शहर फीज के कटजे में दे दिया गया था और इस वात की डोंडी पिटवॉ दी गई थी कि कोई भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की, इसलिए मैंने उन्हें एक सबक वता देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।" आगे चलकर उसने कहा कि "मैंने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। मैंने सोलह सी वार ही गोली चलाई, वयोंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे।" उसने और कहा-"मैं तो एक फीजी गाडी (आरमर्ड कार) ले गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुम ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे वहीं बाहर छोड़ दिया था।"

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजायें भी देखने को मिली जिनका सपने में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने बैंत लगाना आम तौर पर चालू था। लेकिन 'पेट के बल रेंगने के हुनम' ने इन सबको मात कर दिया था। मिस रोरबुड नाम की एक पादरी लेडी-डॉक्टर पर उस समय कुछ लोगों ने आक्रमण किया था जब कि वह एक गली में साइकल पर होकर जा रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के बल रेंगकर जाने की आज्ञा थी। उस गली में जितने आदमी रहते थे सभी को पेट के बल रेंगकर जाना और आना पड़ता था, हालांकि उस गली में रहनेवाले भले आदमियों ने ही मिस शेरबुड की रक्षा की थी। तारीफ तो यह है कि बड़ी कांसिल में बवार्टर-मास्टर-जनरल हट्सन के लिए यह घटना एक हाँसी का विषय बन गई थी।

रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्जे का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। इससे लोगों का सफर करना लाम तौर पर बन्द हो गया था। दो आदिमयों से अधिक एक-साथ पटिरयों पर नहीं चल सकते थे। साइकलें सब-की-सब फौज ने अपने करजे में ले ली थीं। केवल यूरोपियन लोगों की साइकलें उनके पास रहने दी गई थीं। जिन लोगों ने अपनी दूकानें बन्द कर दी घीं उन्हें खोलने के लिए बाध्य किया गया। न सोलनेवाले के लिए कठोर दण्ड की आजा थी। चीजों की कीमत फीजी अफसरों ने नियत कर दी थी। बैलगाड़ियां उन्होंने अपने करजे में कर ली घीं। किले के नीचे नंगा करके सबके सामने बेंत लगवाने के लिए एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर के अनेक भागों में बैंत लगवाने के लिए टिकटिकियां लगवा दी गई गीं।

. अमृतसर में सास अदालन द्वारा जिन भूकदमों का फैनला किया गया था, उनके कुछ

आंकड़े यहां देते हैं। संगीन जुमों के अभियोग में २९८ आदिमयों पर मार्शल-लॉ-कमीशन के सामने मुकदमे चले। मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जाव्यों के साधारण नियमों के पालन करने का भी, जिनके अनुसार आम तौर पर हर जगह मुकदमे चलाये जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रक्खा गया था। इनमें से २१८ आदिमयों को सजायें दी गईं। ५१ को फांसी की सजा, ४६ को आजन्म कालापानी, २ को १०-१० वरस की सजा, ७९ को ७-७ वरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ को ३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी-थोड़ी मियाद की सजायें दी गईं। इसमें वे मुकदमे शामिल नहीं हैं जिनका फैसला सरसरी में फौजी अफसरों ने किया था। इनकी संख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुई थी, और १०५ आदिमयों को मार्शल-लॉ के अनुसार मुल्की मिजस्ट्रेटों ने सजा दी थी।

हन्टर-किमटी के सदस्य जिस्टस रैंकिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल डायर ने जो उत्तर दिया था उसे भी हम यहां देते हैं :—

जस्टिस रैंकिन-जनरल, मुझे इस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा क्षमा कीजिए, कि आपने जो-कुछ किया वह क्या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था ?

जनरल डायर — नहीं, वह भय-प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कर्तव्य था, जिसका मुझे पालन करना पड़ा। मेरा खयाल हैं, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मैंने सोचा कि मैं खूब अच्छी तरह गोली चलाऊँ और इतने जोर के साथ- चलाऊँ कि मुझे या अन्य किसीको फिर कभी गोली न चलानी पड़े। मेरा खयाल है कि यह सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं भीड़ को तितर-वितर कर देता। लेकिन वे फिर वापस आ जाते और मेरी हँसी उड़ाते और मैं वेवकूफ बना होता।

जनरल डायर के कार्य को सर माइकेल ओडायर ने, जो पंजाव के गवर्नर थे, उचित ठहराया था। आपकी ओर से जनरल डायर को एक तार दिया गया था, जिसमें लिखा था—-"आपका कार्य ठीक था। लेपिटनेण्ट गवर्नर सराहना करते हैं।"

उपर्युक्त बातें जो लिखी गई हैं वे तो वे हैं जिन्हें हन्दर-कमीशन के सामने १९२० के आरम्भ में जनरल डायर ने स्वयं स्वीकार किया था। अमृतसर की दुर्घटना के वाद, पंजाब से आने और जानेवाले लोगों पर इतनी कड़ी निगरानी थी कि दुर्घटना का विस्तारपूर्वक समाचार कांग्रेस-किमटी को भी जुलाई १९१९ से पहले नहीं ज्ञात हो सका। और मालूम भी हुआ तो खुल्लमखुल्ला नहीं। कलकत्ते के लॉ-एसोसियेशन के भवन में जब कांग्रेस-किमटी की बैठक हो रही थी, यह समाचार कानोंकान डरते-डरते कहा गया—फिर भी यह सावधानी रक्खी गई कि यह समाचार औरों से न कहा जाय। पंजाब की दुर्घटना अमृतसर तक ही सीमित न रही। विक लाहीर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी अत्याचार और वर्षरतापूर्ण अमानुप कृत्यों का शिकार होना पड़ा था, जिनकी कथा, सुनकर खून खीलने लगता है।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानों की अपेक्षा लाहौर में फीजी कानून का वहुत जोर था। करण्यू-आर्डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति शाम के ८ वर्जे के बाद बाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा सकता था, बैंत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता था, कैंद हो सकती थी, या और कोई दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दुकानें बन्द थीं उन्हें खोलने की आज्ञा दे दी गई थी । न खोले उसे या तो गोली से उड़ाया जा सकता और या उसकी दुकान खोलकर सारा सामान लोगों में मुफ्त बांट दिया जा सकता था।

वकील तथा दलालों की यह आज्ञा दे दी गई थी कि वे शहर से वाहर कहीं न जावें। जिनके मकानों की दीवारों पर फौजी कानून के नोटिस चिपकाये गये थे उन्हें यह हुनम दे दिया गया था कि वे उनकी हिफाजत करें और यदि किसीने उन्हें विगाड़ दिया या फाड़ दिया तो वे सजा के मुस्तहक होंगे, हालांकि रात्रि के समय उन्हें वाहर रहने की इजाजत नहीं थी । एक-साथ वरावर दो आदिमियों से अधिक के चलने की मनाही थी। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह आज्ञा थी कि वे दिन में चार वार, फीजी अफसरों के सामने, विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें। छंगर या अन्न-क्षेत्र बन्द कर देने का हवम दे दिया गया था । हिन्दुस्तानियों की मीटर-साइकिलों तथा मोटरों को फीज में जमा कर देने का हुक्म जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, अधिकारियों को वे इस्तैमाल के लिए भी दे दी गई थीं । हिन्दुस्तानियों के पास अपने जो विजली के पंखे थे उन्हें तथा विजली के अन्य सब सामान को घरों से निकलवाकर गोरे सिपाहियों के इस्तैमाल के लिए जमा करा लिया गया था । किराये पर चलनेवाली सवारियों को शहर से बहुत दूर एक स्थान पर जाकर हाजिरी लिखानी पड़ती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, शाम के आठ वजे के बाद, अपनी दुकान के द्वार के बाहर गली में अपनी गाय की देखभाल करते पाया गया। वह तुरन्त ही गिर-पतार कर लिया गया और करपयू-आर्डर तोड़ने के इलजाम में उसके वैंत उड़वा दिये । तांगेवालों ने भी हड़ताल में भाग लिया था। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ३०० तांगे जमा कर लिये गये थे, और यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर की घनी आबादी से वाहर, कुछ खास मुकरिर वक्त और जगहों पर, अपनी हाजिरी दिया करें। इसमें तुरी यह था कि फीजी अफसर, चाहे जिस तांगे को, चाहे जब, अपनी इच्छा पर ही रोक छेता था और इसमें उसकी दिन-भर की कमाई पर पानी फिर जाता था । कर्नल जॉनसन ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसकी बहत-सी आज्ञायें पढे-लिखे तथा पेशेवर आदिमयों के लिए ही थीं, जैसे वकील आदि । उसका खयाल घा कि यही ये लोग हैं जिनमें से राजनैतिक आन्दोलन करनेवाले पैदा होते हैं। व्यापारी लोग तथा अन्य निवासियों को, जिनकी इमारतों पर फीजी कानून के आईर चिपके हुए थे, उन नोटिसों की रक्षा के लिए चौकी-पहरा विठाना पड़ा था ताकि उन्हें कोई विगाड़ या फाड़ न जाय । मुमकिन था कि पुलिस का गुर्गा ही उन्हें फाड़-फुड़ जाय। एक आदमी ऐसा पकड़ा भी गया था जब लीगी ने चौकीदारों के लिए पासों की दरख्वास्त दी ताकि वे लोग रात के ८ वजे के बाद बाहर रहकर उन नोटिसों की रखवाली कर सकें, तो उत्तर मिला था कि उन्हें अपने लिए पास मिल सकते हैं. नीकरों के लिए नहीं । १६ से २० वर्ष की उम्र के लड़कों तथा विद्यादियों पर विदोप-एप से कही नजर थी ा लाहीर जैसे शहर में, जहां कई कॉलेज हैं, विद्यायियों को दिन में चार बार हाजिरी देने का हुक्म था । जहां हाजिरो लो जाती थी उनमें एक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मील की दूरी पर था। अप्रैल मास की कड़ाके की धूप में, जोकि पंजाय में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है और जबिक गरमी १०८ डिग्नी से जगर होती है, इन नीजवानीं की रोजाना १५ मील पैदल चलना पड़ता था। इनमें से कुछ तो रास्ते में बेहोग होकर गिर भी जाने थे। कर्नल जॉनसन का खवाल था कि इससे उनको लाभ होता है और वे शरास्त करने ने बाज रहते हैं।

एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक नोटिस फाइ डाला गया था । इस अपराध में कॉलेज के वेतनभोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के प्रिन्सिपाल भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और फौजी पहरे में उन्हें किले तक कवायद करते हुए ले जाया गया था, जहां कि वह फौजी पहरे में तीन दिन तक कैंद रक्खे गये थे। किलें के एक कोने में उन्हें रहने को स्थान दिया गया था।

इतना होने पर भी कर्नल जॉनसन, इन दिनों में जी-कुछ भी उन्होंने किया उससे, बहुत ही प्रसन्न थे। और लाहीर के यूरोपियनों ने तो उन्हें विदाई देते समय एक दावत दी थी और "गरीबों का रक्षक" की उपाधि से अलंकत करके उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थीं। गुजरानवाला में कर्नल ओब्रायन ने, कसूर में कैप्टिन डोवटन ने और शेंखूपुरा में मिस्टर बाँसवर्थ स्मिथ ने खास तौर पर अत्याचार करने में खूब ही नाम कमाया था।

कर्नल ओन्नायन ने किमटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि भीड़ जहां कही पाई गई वहीं उसपर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक-वार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेण्ट डॉड्किन्स के चार्ज में था, एक खेत में २० किसानों को एक देखा। उन्होंने उनपर मशीनगन से तबतक गोली चलाई जवतक कि वे भाग नहीं गये। उन्होंने एक मकान के सामने आदिमियों के एक झुण्ड को देखा। वहां एक आदिमी व्याख्यान दे रहां था। इसलिए वहां उन्होंने उनपर एक बम गिरा दिया। क्योंकि उनके दिल में इस तरह का कोई शंक नहीं था कि वे लोग किसी शादी या मुईनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर काबी वह सज्जन हैं जिन्होंने लोगों के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि उन्होंने सोचा कि ये लोग वलवाई है, जो शहर से आ-जा रहे हैं। उन्हों के शब्दों में सुनिए:—

"लोगों की भीड़ दौड़ी जा रही थी और मैंने उनकी तितर-वितर करने के लिए गोली चला दी। ज्योही भीड़ तितर-वितर हो गई, मैंने गांव पर भी मशोनगन लगा दी। मेरा खयाल है कि कुछ मकानों में गोलियां लगी थीं। मैं निर्दोप और अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकता था। मैं दो सौ फीट की ऊँचाई पर था और यह भले प्रकार देखें सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उद्देश की पूर्ति केवल वम वरसाने से ही नहीं हुई। गोली केवल नुकसान पहुँचान के लिए ही नहीं चलाई गई थीं, वह स्वयं गोववालों के हित के लिए चलाई गई थीं। कुछ को मार कर, में समझता था, मैं गाववालों को फिर एक वहाने से रोक दूंगा। मेरे इसे कार्य का असर भी पड़ा था। इसके वाद शहर की तरफ मुंडा। वहां वम वरसाय और उन लोगों पर गोलियां चलाई जो भाग जाने की कोशिश कर रहे थे।"

गुजरानवाला, कसूर और शेखूपुरा में भी अमृतसर और लाहीर के समान ही ही कर्पयू-आईर जारी कर दिया गया था, हिन्दुस्तानियों की आमद-रफ्त रोक दी गई थी, एकान्त में और सबके सामने वैत लगवाये जाते थे, झुण्ड-के-झुण्ड एक-साथ गिरफ्तार कर लिये जाते थे और सरकारी तथा खाम अदालतों से सजायें दिला दी जाती थीं।

कर्नल ओन्नायन ने एक यह हुक्म जारी किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करें, अगर संवारी में जा रहा हो या घोड़े पर सवार ही तो उत्तर जाय, अगर छाता लगाये हुए हो तो उसे नीचे झुंका दे। कर्नल ओन्नायन ने कमिटी के सामने कहा, था कि "यह हुवम इसलिए अच्छा था कि लोगों को यह मालूम हो जाय कि उनके नये मालिक आये हैं । लोगों के कोड़े लगवाये गये, जुर्माना किया गया और पूर्वोक्त राक्षकी हुक्म न मानने पर अन्य अनेक प्रकार की सजायें दी गई। उन्होंने बहुत-से आदिमयों को गिरफ्तार कराया था, जिनको विना मुकदमा चुळाये ही ं६ हफ्ते तक जेळ.में रक्ता । एकवार जन्होंने झहर के बहुत-से प्रमुख नगरिकों को यकायक पकड़कर मालगाड़ी के एक डब्बे में भर दिया । उस डब्बे में उन लोगों को एक के ऊपर एक करके लाद दिया। सो भी तब जब कि वे कड़ाके की यूप में कई मील पैदल चला-कर लाये गये थे। कुछ लोगों के बदन पर तो पूरे कपड़े भी नहीं थे। मालगाड़ी के डब्बे में भरकर इन्हें लाहीर भेज दिया था। इन्हें पालाना-पेशाव तक करने की आजा नहीं दी गई थी। इसी अवस्था में वे मालगाड़ी के बब्बे में ४५ घंटे तक रक्खे गये। उनकी जो भयानक दयनीय दशा ही गई थी उसका वर्णन करके बताने की विशेष आवश्यकता नहीं । वे जिस समय गलियों में होकर ले जाये जा रहे थे उस समय उनके साथ-साथ रास्ते-चलते और लोग भी योंही पकड़ लिये जाते ये अोर इसलिए उनकी संख्या सदैव बढ़ती रहती थी। उन्हें हाथों में हयकड़ियां डालकर और जंजीरों से बांबकर निकाला गया था । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही जंजीरों में बांघ कर ले जाये गये थे। लोग समझते थे कि हिन्दू-मुसलिम ऐत्रय का यह मजाक उड़ाया जा रहा है। कर्नल क्षोत्रायन का कहना था कि यह इत्तफाक से हुआ था। यह सारी कार्रवाई किस स्पिरिट में की जा रही थी, इसे देखने के लिए इतना बता देना काफी होगा कि नगर के एक वयीवृद्ध महानुभाव भी इस घटना के शिकार हुए थे। वह शहर के एक बड़े ही उपकारक सज्जन थे, जिन्होंने एक लाख रुपया नमाट् की भारत-यात्रा के उपलक्ष्य में किंग जार्ज स्कूल को दान दिया था। बाद में रिलीफ-फण्ड और वार-लोन में भी उन्होंने बहुत कुछ रुगया दिया था।

दूसरी मिसाल, कर्नल ओब्रायन के कारनामों की, यह है कि उन्होंने एक बुड्ढे किसान को गिरफ्तार किया था। वह इसलिए कि वह बेचारा अपने दो लड़कों को पेश नहीं करा सका। इतना ही नहीं, आपने उसकी सारी सम्पत्ति भी जन्त कर ली थी, और लोगों को यह चेतावनी दे दी थी कि अगर किसीने भी उसको अपनी फसल से मदद की तो उसे गोली से उड़ा दिया जायगा। उन्होंने किमिटी के सामने यह स्वीकार किया था कि बुड्ढे ने स्वयं—कोई अपराध नहीं किया था, "लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके बेटे कहां हैं।"

कर्नल श्रीव्रायन के बड़े-बड़े कारनामों के इतिहास में से ये कुछ नमूने यहां दिये गये हैं। दो सी आदिमियों को सरसरी अदालतों से सजायें मिलीं। बैंत की सजा या एक महीने से लेकर दो वर्ष तक की सजा का दण्ड दिया गया। कमीयन ने १४९ आदिमियों को सजा दी, जिनमें ने २२ को फांसी, १०८ को आजन्म काला-पानी तथा शेप को दस साल और उससे कम की सजा का दण्ड दिया गया या। कर्नल ओव्रायन का अन्तिम कार्य यह पा कि उन्हें जब यह मालूम हुआ कि कल फीजी कानून समाप्त होनेवाला है तो उन्होंने बहुत-से छोगों के मुखदमों को २४ घन्टे के भीतर ही खनम कर देने की व्यवस्था की। क्षोत्रायन महादाय इतने आतुर ये कि जिन मुखदमों की तारीफ कई दिन पहले की डाली गई घी उनको अदालत-हारा तत्काल ही फैनल करा दिया कि कहीं ऐसा न हो कि फीजी कानून खनम हो जाय और लोग उनके न्याय से बिल्बत रह जाये!

कैंप्टिन डोवटन कसूर के इत्याके में एक प्रकार ने सर्वे-सर्वा ही थे। इस स्थान पर छोगों

को खुलेआम फांसी देने के लिए एक फांसी-घर बनाया गया। यह स्थान, वहां के निवासियों के लिए, एक आतंकगृह हो गया था। रेलवे-स्टेशन के पास एक वड़ा पिजड़ा बनवाया गया था, जिसमें १५० आदमी रक्खे जा सकते थे। जिन लोगों के ऊपर संदेह होता था उन्हें इसमें वन्द कर दिया जाता था, ताकि आम जनता उन्हें देख सके। नगर के सारे पुरुप-निवासियों की परेड शनास्त करने के लिए कराई जाती थी।

लोगों को खुलेआम बैंत लगवाये गये। लोगों को सिर से पैर तक नंगा करके तार के खम्में या टिकटिकियों से बांधा जाता था। यह सार्वजिनक प्रदर्शन सोच-समझ के निश्चित किया हुआ था। एकवार नंगा करके पिटता हुआ देखने के लिए, शहर की वेश्याओं को लाया गया था। इस घटना के लिए केंग्टिन साहब को हण्टर-कमीशन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दवाया गया तो कुछ 'शर्म' मालूम हुई थी—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नल जॉनसन को एक वरात को बैंत लगवाने के मामले में किमटी के सामने 'दु:ख हुआ था'। कैंग्टिन साहब का कहना था कि उन्होंने पुलिस सवइन्सपैक्टर को हुक्म दिया था कि वदमाशों को बैंत लगना देखने के लिए बुला लाओ। लेकिन जब वहां मैंने स्त्रियों को देखा तो मैं दंग रह गया। परन्तु कैंग्टिन साहब उन वेश्याओं को वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके पास उस समय उन्हें पहुँचाने के लिए सिपाही न थे। सो वे बैंतों की मार देखने के लिए वहां-की-वहीं बनी रहीं।

कैप्टिन डोवटन छोटी-मोटी सजाओं का आविष्कार करने में बड़े दक्ष थे। इनके आविष्कार करने में उनका एक-मात्र उद्देश यह था, उनको "इतना आसान और नरम बनाना" जितना कि उस परिस्थिति में सम्भव था। फौजी-कानून के अपराधियों से रेलवे-स्टेशनों के माल-गोदामों पर मालगाड़ियों में माल लादने और उतारने का काम लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया कि जिसके अनुसार लोगों को नाक रगड़नी पड़ती थी।

मि० वॉसवर्थ स्मिथ एक सिविलियन अफसर ये जिन्होंने शेखूपुरा में फौजी-कानून का दौर-दौरा किया था। उन्होंने अपने वयान में इस वात को स्वीकार किया था कि फौजी-कानून 'आवश्यक' तो न था, परन्तु मेरी राय में वह 'वाञ्छनीय' अवश्य था। उन्होंने अपने हलके के सारे मुकदमों का फैसला किया था और जैसा कि अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहां से भी बेंत की सजायें दी जाती थीं। और, अदालत उठते ही अपराधियों के वैत लगवा दिये जाते थे। ६ मई से लेकर २० मई तक उन्होंने ४७७ आदिमियों के मुकदमे किये थे।

फीजी अविकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के लड़के वाच्य थे कि वे दिन में तीन वार परेड करें और झण्डे को सलामी दें। यह हुक्म स्कूल की छोटी जमातों के वच्चों के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ वरस तक के वच्चे भी शामिल थे। कितने ही बच्चे लू लगकर मर गये थे। कुछ मौकों पर लड़कों से यह कहलाया जाता था, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं कहाँगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है।"

मेजर स्मिय से,जो कि गुजरानवाला,गुजरात और लायलपुर में फीजी-कानून के अविष्ठाता थे, जब सर चिमनलाल सीतलवाड ने पूछा कि "आया यह हुक्म उनके सारे इलाके-भर में लागू कर दिया गया था और आया यह सब क्लासों पर लागू था और छोटे वज्चों की क्लास भी उसमें शामिल थी ?" मेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाके में जहां-जहां फीजें थीं वहां-वहां सब जगह

हुक्म किया गया था । यहांतक कि पांच और छः वरस तक के वच्चों से भी परेड कराई जाती थी । लेकिन छोटे वच्चों को शाम की परेड में शामिल होने से वरी कर दिया गया था ।"

कर्नल ओन्नायन ने अपनी गवाही में कहा था, कि मैं एक दिन वजीराबाद में था। मैंने देखा कि एक लड़का झण्डे की ओर मार्च करने में बेहीश होकर गिर गया। मैंने फीज के अधिका-रियों को इसके सम्बन्ध में लिखा। दूसरे दिन दो की जगह तीन बार परेड कराई गई थी। इस प्रश्न के उत्तर में, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह बच्चों के साथ सख्ती नहीं हुई?, कर्नल ओन्नायन ने उत्तर दिया, 'नहीं।'

कुछ भी हो, मि॰ बॉसवर्थ के दिमाग में छोगों से अफसोस जाहिर कराने की भावना अवस्य प्रवल रही थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनका विचार एक "प्रायश्चित-गृह" बनाने का था। लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि इस इमारत में दस हजार रुपये छगे थे। इन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पढ़ने के इच्छुकों को तो कांप्रेस-किमटी के सामने दी गई गवाहियां और कांग्रेस की रिपोर्ट ही पढ़नी चाहिए।

## दुर्घटनाओं के वाद

गांधीजी के हृदय की, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप घारण कर छेने से बहुत बड़ा घरका लगा। उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि मैंने हिमालय के समान महान् भूल की है। अतः उन्होंने एक और तो सत्याग्रह को स्थिगत कर दिया और दूसरी ओर यह घोषणा की, कि मैं शान्ति स्यापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १४ अप्रैल १९१९ को एक हुक्म निकाला, जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई थी कि बहु उत्पातों का शीघ्र ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सबको लगा देगी। इसी वीच तीसरे अफगान-युद्ध ने पंजाव की स्थित को और भी पेचीदा बना दिया। ४ मई की सारी फीज युद्ध के लिए तैयार कर ली गई थी। इघर फीजी कानून अपने खूनी कारनामीं की ११ जून तक वरावर चलाता रहा और रेलवे के अहातों में तो यह बहुत दिनों तक इसके बाद भी जारी रहा था। फीजी कानून को अनावश्यक-रूप से एक मृद्दत तक जारी रखने के विरोध में सर शंकरन् नायर ने १९ जुलाई को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया । इस सारे नमय में पंजाब पर एक कठोर सेंसर बिठा दिया गया था । एण्डरूज साहब को पंजाब की भूमि में कदम रखने की मनाही कर दी गई थी। बाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया। यह मई मास के प्रारम्भ की बात है। मिस्टर ई. नार्टन बैरिस्टर को, जो कि पंजाब इसलिए जाना चाहने थे कि वहां कैदियों की पैरवी करें, पंजाव में घुसने की मनाही कर दी गई थी। चारों और मे पंजाब में हुए अत्याचारों की जांच के छिए एक कमीशन बैठाने की पुकार मच रही थी। खास फौजी अदालतों-द्वारा जो लोगों को घातको और जंगली सजायें दी गई थी। उन्हें भी कम करने के लिए एक देश-व्यापी मांग यी। लाला हरकिशनलाल को, जो कि एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी और बहुत बड़े धनिक व्यक्ति थे, आजन्म काले पानी की सजा दी गई थी। ४० लाख रुपये के लगभग उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्द करने का हुनम दिया गया था।

सितम्बर १९६९ में बाइसराय ने हन्टर-कमीयन की नियुक्ति की घोषणा की, कि बह पंत्राय के उपद्रवों की जांच करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ मितम्बर को, इनटेम्निटी-बिल आया, जो कि आम तीर पर फीजी-कानून के साथ आया करता है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के लिए बहुतेरा जोर लगाया, बंह साढ़े जार घण्डे तक बराबर बोले, लेकिन जवाब यह दिया गया कि बिल की मंशा केवल कानूनी सजा से रहित रखने की ही है—उन अधिकारियों को जिन्होंने 'शान्ति और व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर ही' सब कुछ किया था। फिर भी उनके साथ महकमें की कार्रवाई तो की ही जा सकती है।

सर् दीनशा वाचा ने यह घोषित किया कि इनडेम्निटी-विल के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख है वह ठीक है। श्रीमती वेसेण्ट, जो अवतक बरावर गांधीजी से लड़ती रही थीं, बोली कि रोलट-विल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसपर कि किसी ईमानदार नागरिक को ऐतराज हो सके। "जब लोगों की भीड़ सिपाहियों पर रोड़े बरसावे तब सिपाहियों को गोली के कुछ फैर करनें की आज्ञा दे देना श्रीमक दयापूर्ण हैं।" इस लेख के बाद ही श्रीमती वेसेण्ट के नाम के साथ यह बाक्य—"ईट के रोड़ों के बदले में बन्दूक की गीलियां"—सदा के लिए जुड़ गया था। इस समय श्रीमती वेसेण्ट की लोकप्रियता रसातल को पहुँच गई थी।

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी को दिल्ली और पंजाब से देश-निकाल का जो हुतम दिया या उद्यक्तो विरोध किया गया और पंजाब में किये गये अत्याचारों की जांच करने पर जोर दिया गया । देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थित पैदा हो गई थीं उसको मद्देनजर रखते हुए श्री विट्ठलमाई पटेल और श्री नृसिंह चिन्तामणि केलकर का एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ। ये लोग २९ अप्रैल १९१९ को इंग्लैण्ड के लिए रवाना भी हो गये थे। ८ जून को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई। इधर गवर्नर-जनरल ने २१ अप्रैल को ही एक आडिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें पंजाब की सरकार को यह अधिकार दे दिया या कि ३० मार्च तक जितने जुमें हुए हों उनका मुकदमा वह खास फीजी अदालत ंद्वारा कराः सके । गिरफ्तारशुदा लोगों को अपने इच्छानुसार वकील चुनने की इंजाजत नहीं थी। देश के सारे प्रमुख पत्रों के सम्पादकों ने, श्रीमती बेसेण्ट ने और सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने भी, एण्डरूज साहव से अनुरोध किया था कि वह पंजाब जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से जांच करें। पर वह वहां गिरफ्तार कर लिये गये। ८ जून की बैठक में इस और अन्य दूसरे मामलों पर विचार हुआ था। उसमें यह बात भी सुझाई गई कि तहकीकात के लिए जो कमिटी नियत हो वह पंजाव जाकर इस वात की भी जांच करे कि सर माइकेल भोडायर के शासन में फीज के लिए रंगस्ट भर्ती करने में किन हथकंण्डों और ढंगों को काम में लाया गया या, किस प्रकार 'लेवर कोर' में आदिमयों को भर्ती किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और फौजी-कानून के दिनों में किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हानिमैन को इसलिए देश-निकाला कर दिया गया था, कि उन्होंने 'वाम्वे कानिकल' में सरकार की पंजाव-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निन्दा की थी। महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हार्निमैन साहब को दिये गये देश-निकाले के हुक्म को मंसूल कर दे।

यहां पर प्रसंगवश यह बात भी बता देना अनुचित न होगा कि हानिमैन साहव के चले जाने के कारण लोगों को एक राष्ट्रीय पत्र की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसकी 'यंग इण्डिया' द्वारा पूर्ति करने का यत्न किया गया। प्रारम्भ में 'यंग इण्डिया' को श्री जमनादास द्वारकादास ने होमस्ल के दिनों में निकाला था। बाद में वह एक संस्था के हाथों में आ गया। श्री मंकरलाल वैंकर इस संस्था के एक सदस्य थे। जब मि॰ हानिमैन को देश-निकाला दे दिया गया, और वाम्बे क्रानिकल' के ऊपर कड़ा सेंसर बिठा दिया गया था, तब गांधीजी ने 'यंग इण्डिया' को अपने हाथों में ले लिया ।

हां, तो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह पंजाब की दुर्घटनाओं की जांच करे, इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों स्थानों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे और इस कार्य के लिए घन एकत्र करे। इस कमिटी में बाद को, यानी १६ अक्तूबर को, गांघीजी, एण्डरूज, स्वांभी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया था। नवम्बर के प्रारम्भ में मि० एण्डरूज को तो यकायक ऐन मीके पर दक्षिण-अफ़ीका चला जाना पड़ा था। उन्होंने गवाहियों के रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब कांग्रेस-कमिटी को देते गये थे। यह भी निरुचय हुआ था कि लन्दन और वम्बई के श्री नेविली और कैंप्टिन को, जो कि कमशाः दीनों स्थानों में सालिसिटर थे, इस कमिटी में सहायता के लिए रख लिया जाय। महासमिति की तरफ से एक तार पण्डित मदनमोहन मालवीय ने प्रधानमंत्री को, एक भारत-मंत्री को, और एक लॉर्ड सिंह को दिया था, जिनमें इन लोगों से अनुरोध किया गया था कि जबतक कांग्रेस की जांच पूरी न हो जाय तबतक फीजी कानुन के अनुसार दी गई तमाम सजायें मुन्तवी रक्की जायें। इस समय तक सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह त्रिवी-कौंसिल के मैम्बर हो गये थे, नाइट हो गये थे, और लॉर्ड हो गये थे। तभीसे वह रायपुर के लॉर्ड सिंह कहलाये जाने लगे। वह उपभारत-मंत्री नियुवत किये गये, और बाद में उन्होंने ही लॉर्ड सभा में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया बिल पेश किया था । १९ और २० जुलाई को कलकत्ते में महासमिति की बैठक फिर हुई, जिसमें विचारणीय मुख्य वात यह थी कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कहां किया जाय और उसे अमृतसर में ही करने का निश्चय हुआ। एक प्रस्ताव हारा उस मांग को फिर दोहराया गया था जिसमें समृद्धिकी सरकार-द्वारा जांच करने के लिए एक कमिटी नियुनत करने की प्रार्थना की गई थी । यहां यह बात स्मरण रखने योग्य है कि १९ जुलाई को ही सर शंकरन् नायर ने बाइसराय की कार्यकारिणी से फीजी-कानून जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने उनके इस्तीफे की वड़ी कृतज्ञता-पूर्वक सराहना की, और उनसे प्रार्थना की कि वह तुरन्त ही इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो जायें और वहां जाकर भली प्रकार से पंजाब के मामले को रक्तें और उन लोगों के सारे दु:कों को दूर करावें i १० हजार रुपये की एक रकम पंजाब-कमिटी के हिए जमा की गई। २१ जुलाई को गांघीजी का वनतव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें नत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्यगित करने का जिक्र या। वह इस प्रकार है :--

"वस्वई के गवर्नर के द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गंभीर नेतावनी दी है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत ही बुरा परिणाम निकल सकता है। वस्वई के गवर्नर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उस समय यह नेतावनी उन्होंने और भी जोर के साथ दोहराई थी। इन नेतावनियों को और दीवानबहादुर एल० ए० गोविन्द राघव ऐयर, नर नारायण चंदावरकर तथा अन्य कई सम्पादकों ने जो सुले रूप से इच्छा प्रकट की उन सबको ध्यान में रसकर, मैंने बहुत सोन-विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि फिलहाल सत्यायह आरम्भ

न करूँ। में यहां पर इतना और बता देना चाहता हूँ कि उन कुछ मित्रों ने भी, जो गरम-दल के माने जाते हैं, मुझे यही सलाह दी है। उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि इससे सम्भव है वे लोग, जिन्होंने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझा है, फिर मार-काट कर वैठें। जब दूसरे सत्याग्रहियों के साथ मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अब समय आ गया है कि सविनय भंग के रूप में संत्याग्रह शुरू कर दिया जाय, तब मैंने वाइसराय को एक पत्र भेजकर उनपर अपना यह इरादा प्रकट कर दिया और उनसे यह अनुरोध किया या कि वह रौलट-विल को वापस ले लें, एक जोरदार और निष्पक्ष कमिटी शीघ्र नियुक्त करने की घोषणा करें, जिसे यह भी अधिकार रहे कि पंजाव की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दी गई सजाओं की फिर से निगरानी कर सके और बा० कालीनाथ राय (सम्पादक 'ट्रिन्यून') को, जिनके मुकदमे के कागजात देखकर सिद्ध होता है कि उन्हें अन्याय-पूर्वक दण्ड दिया गया है, छोड़ दें। भारत-सरकार ने श्री राय के मामले में जो निर्णय किया उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस वात का विश्वास दिलाया गया है कि जिस जांच-किमटी की नियुक्ति के लिए मैंने जोर दिया या वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना के इन प्रमाणों के मिलते हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही नासमझी होगी, यदि में सरकार की चेतावनी पर ध्यान न दूं। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाना है। एक सत्याग्रही कभी सरकार को विषम स्थिति में डालना नहीं चाहता। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं देश की, सरकार की और उन पंजाबी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्यायपूर्वक सजा दी गई है, और वह भी वड़ी ही निर्दयतापूर्वक, और भी अधिक सेवा करूंगा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर दूं। मेरे ऊपर यह इलजाम लगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। अगर मेरा कभी-कभी सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रौलट-कानून और उसे कानून की किताव में ज्यों-का-त्यों बनाये रखने का हठ देश में हजार स्थानों में क्षाग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का एक-मात्र उपाय यही है कि उस कानून को वापस ले लिया जाय । भारत-सरकार ने उस विल के समर्थन में जो कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिससे उसके विरोवी रुख में कोई परिवर्तन हो जाय।" अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को सलाह दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को वढावें और स्वदेशी के प्रचार में सवका सहयोग प्राप्त करें।

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड सेलवार्न की अध्यक्षता में संयुक्त पार्लमेण्टरी किमटी की बैठक ही रही थी। अब हम यहां भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्डलों की कार्रवाई को देखें, यद्यपि हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल से ही है, जिसमें श्री विट्ठलमाई पटेल और बी० पी० माधवराव ने बड़ी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया था। इनके साथ लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, गणेश श्रीकृष्ण खापडें, डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रंगास्वामी आयंगर, नृसिंह चिन्तामणि केलकर, सय्यद हसनइमाम, डा० साठचे, मि० हिनमैन आदि भी थे। इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रक्खे। श्री बी० पी० माधवराव मैसूर-राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता और सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतंत्रता-प्रिय स्वभाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता की नजरों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया या और मि० बेन स्पूर (एम० पी०) जैसों ने उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थित का लाभ उठाकर, इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों में प्रचारार्थ सभाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन-सभा के भवन में उन्हें विदाई की दावत दी और भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहानुभृति का सन्देश मेजा। स्वतंत्र-मजदूर-दल ने ग्लासगी में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयर्लण्ड और मिस्र के साथ-साथ भारत को भी आत्मिनिण्य का अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार 'नैशनल पीस कोंसिल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारवरों में होनेवाले अपने वार्षिकोत्सव में मांग कि की "अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त संरक्षण रखते हुए, आत्म-निण्य के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनस्संगठन किया जाय।" पंजाब के जीरो-जुल्म का तो सभी संस्थाओं ने समान-हप से प्रवल विरोध किया।

श्री विट्ठलभाई पटेल और कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुहेरा मुकावला या। एक ओर तो उन्हें कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी से मुलझना था, दूसरी ओर श्रीमती वेसेण्ट से जो अपनी अयक शक्ति के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल आतम-निर्णय और पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग के साथ दिल्लीवाल प्रस्ताव पर जोर दे रहा था। माण्टेगु-योजना में स्त्रियों के मताधिकार की वात प्रान्तीय कौंसिलों के निर्णय पर छोड़ दी गई थी, लेकिन कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल ने सुधार-कानून में ही उसे स्वीकार करा लेना चाहा। २५ अक्तूयर १९१९ को अलक्ट बर्ट-हाल में जो सभा हुई, उसमें दोनों दलों के मतभेद इस खुले तौर पर सामने आये कि सभापित सि० लान्सवरी वड़ी दुविधा में पड़ गये। यह सभा भारतीय होमरूल-लीग की लन्दन-शासा की ओर से की गई थी, जिसकी श्रीमती वेसेण्ट ने स्थापना की थी। अन्त में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, जिसपर किसीको आपित्त नहीं हो सकती थी। प्रस्ताव में कहा गया, कि 'द्रिटिश राष्ट्र-समूह की यह विशाल सभा, जो इस बात पर जोर देती है कि राष्ट्र-समूह के अन्तर्गत सब राष्ट्रों को स्व-शासन का अधिकार मिलना चाहिए, इस बात का ऐलान करती है कि भारतीय जनता भी शीध्-से-शीध् आत्म-निर्णय का सम्पूर्ण स्वत्व पाने की हकदार है।''

मि० लान्सवरी इस सभा के चुने हुए सभापति थे। उनके बीच में पड़ने से ही प्रस्ताव को यह रूप प्राप्त हुआ, नहीं तो पहले जो मसविदा बनाया गया था उसमें तो मि० माण्टेगु के बिल का समर्थन किया गया था। लेकिन इतने पर भी श्रीमती बेसेण्ट ने स्पष्ट रूप से मि० माण्टेगु के बिल का समर्थन किया, जिसपर श्री बिट्टलभाई पटेल को उनका प्रतिवाद करना पड़ा। इतने जोर के साथ श्रीमती बेसेण्ट ने वयों मि० माण्टेगु का समर्थन किया था, इसका कुछ कारण मालूम नहीं हुआ।

महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, पं० मोतीलाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय पंजाब में हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए पंजाब गये। कुछ ही समय बाद दीनवन्धु एण्डरूज भी वहां पहुँच गये। इसके बाद पं० मोतीलाल और मालवीयजी लौट आये, लेकिन मोतीलालजी दुबारा फिर वहां गये। पं० जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदाम टण्डन एण्डरूज साहव के साथ हुए। गांधीजी भी, जैसे ही उनपर में प्रवेश-निषेध का हुनम उठाया गया, १७ अक्तूबर को सबके साथ जा मिले। पंजाब के लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन ज्यों ही गांधीजी उनके पास पहुँचे त्यों ही उनमें फिर से आत्म-विश्वास आ गया। लाहीर और अमृत्यर में, दोनों जगह, उनके आगमन को विजय में कम नहीं समझा गया। इसी योच मरवारी जांच

की घोषणा हुई । जिन वातों की जांच सरकारी जांच-कमिटी करनेवाली थी उनकी मर्यादा कांग्रेस की जांच से बहुत कम थी। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग करना ठीक समझा गया। चित्तरंजन दास तुरन्त कलकत्ता से पंजाब आये और कांग्रेस की ओर से हण्टर-कमीशन के सामने हाजिर हुए । लेकिन कांग्रेस-उध-समिति को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनकी पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुर्घटनाओं की जांच करनेवाली कमिटी (हण्टर-कमीशन) से उसकी अपना सहयोग हटा लेना पड़ा। इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक आवेदन-पत्र में अंकित है। कांग्रेस-उप-समिति चाहती थी कि मार्शल-लॉ के कुछ कैदियों को पहरे के अन्दर जांच के समय हाजिर रहने व जांच में मदद करने के लिए बुलाया जाय, लेकिन इस वात की इजाजत नहीं दी गई। उप-समिति ने इसपूर पंजाव-सरकार के खिलाफ भारत-सरकार और भारत-मंत्री से अपील की, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने से इन्कार किया। ऐसी हालत में उन लोगों ने भी, जो कि फीजी कानून के मातहत जेलों में थे, सहयोग न करने के निश्चय की ही ताईद की-और, बाद के अनुभव ने भी इस निश्चय को उचित ही सिद्ध किया। और तो और, पर उसकी जांच की परिधि इतनी, सीमित थी कि वे घटनायें भी उसके कार्य-क्षेत्र में समाविष्ट नहीं थीं, जो न्यायतः अप्रैल १९१९ की घटनाओं में ही सम्मिलित होती हैं पर अनुचित रूप से उन्हें उससे अलग रक्ता गया । अतुएव कांग्रेस ने एक कमिटी के द्वारा अपनी जांच अलग शुरू की । गांघीजी, मोतीलाल, नेहरू, चित्तरंजन दास, फजलुल हक और अव्वास तैयवर्जी इस कृमिटी के सदस्य थे और के० सन्तानम् मंत्री । लेकिन इसके बाद शीघू ही पं० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया और श्री मुकुन्दराव जयकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये । लन्दन के सालिसिटर मि० नेविली भी. जिनके सुपुर्द प्रिवी-कौंसिल में की जानेवाली अपीलों का काम था, किमटी के साथ थे। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जालियांवाल-वाग को प्राप्त करके वहां शहीदों का एक स्मारक वनाया जाय, और इसके लिए मालवीयजी की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी गई। प्रसंगवश यह भी बता देना चाहिए कि अव यह बाग ले लिया गया है और राष्ट्र की ही सम्पत्ति है।

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी। तब सोचा तो यहां तक गया-कि सुविधापूर्वक विस्तृत रूप से जब वह तैयार हो जाय तब उसपर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। लेकिन इतना तो किमटी ने कही दिया था, कि "हण्टर-कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात विलकुल निस्संदिग्ध हो गई है कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, निःशस्त्र मर्दो और बच्चों के जान-तूझ कर किये हुए नृशंस हत्या-काण्ड के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और बुजदिल पशुता है जिसकी आधुनिक काल में और कोई मिसाल नहीं मिलती।" जो हो; कुल मिलाकर १९१९ के साल की परिस्थित न केवल निराशाजनक विलक्त बड़ी भयावह भी थी।

महायुद्ध में जो शिक्तयां लगी हुई थीं उन्हें पार्लमेण्ट की तरफ से धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए मि॰ लायड जार्ज ने कहा था—"हिन्दुस्तान के विषय में कहूँ तो, उसने हमारी इस विजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशंसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिकार मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दावा

इतना जीरदार है कि हमें अपने तमाम पूर्व-विश्वासों और (हमारी) आर्यकाओं को, जो कि उसकी प्रगति के रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं, दूर कर डालना चाहिए।" जहांतक इस 'नये दावे' से सम्बन्ध है, अस्थायी संधि के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरवपूर्ण सेवाओं का बदला धारा सभाओं और अधिकारियों-द्वारा दमन के रूप में चुकाया है। माण्ट-फोर्ड बिल ने लीगों के दिलों को और भी आघात पहुँचाया। द्विविध प्रणाली, कौसिल में नामजद-सदस्यों को रहना, राज्य-परिषद, 'सर्टिफिकेशन' और 'बिटो' के अधिकार, ऑडिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी तमाम पीछे हटानेवाली वातें उस विल में थीं। अब १९३५ के कानून में पे और भी वढा-चढा कर दाखिल कर दी गई हैं! यही वे भयानक राक्षस थे, जिनका मुकावला करने के लिए अमृतसर-कांग्रेस बुलाई गई थी। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोड़-फोड़ करनेवाली शक्तियां अवश्य जोर-शोर के साथ हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी। वयोंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करती रही हैं और विदेशी-शासन में तो ये अपना जोर जताती ही हैं। खुद होमरूल-लीग में भी उनके दर्शन हुए थे। अमृतसर में वे अपने पूरे दल-वल के साथ प्रकट हुई। लोकमान्य तिलक उस समय तक इंलैण्ड से लीट आये थे । सरं वेलण्टाइन चिरोलपर चलाये गये मान-हानिके मुकंदमे में उनकी हार हो चुकी थी। उन्होंने यह सुनते ही कि पार्लमें प्ट में विल पास हो गया है, सम्राट् को भारतीय राष्ट्र की तरफ से वधाई का तार भेजा । उस समय वह अमृतसर जा रहे थे। उन्होंने सुघारों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आक्वासन दिया था। यह शब्द घड़ा हुआ तो था मि॰ वैपटिस्टा कां, और तार का गजमून बनाया था केलकर साहब ने । कांग्रेसी हलके में इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, अमृतसर-कांग्रेस भिन्न-भिन्न विचारवालों के संघर्ष का एक अखाड़ा ही बन गई।

### अमृतसर-कांग्रेस

अमृतसर-कांग्रेस में श्री चित्तरंजन दास प्रमुखता से सामने आये। उस अधिवेशन में उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास वावू बनाकर लाये थे और संशोधन के बाद विषय-समिति ने उसे मंजूर किया था। वह इस प्रकार है:—

- "(क) यह कांग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो वातें समझी या कही जाती है उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है।
- (ख) वैध मुघारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस-हारा पास किये गये प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृह है और इसकी राय है कि मुघार-कानून अपूर्ण, असंतोषजनक और निराशापूर्ण है।
- (ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पार्लमेंट को बीध्र कार्रवाई करनी चाहिए।"

गांधीजी ने 'निराधापूर्ण' शब्द को हटा देने और उसमें चीया पैरा और जोड़ने का नंशोधन पेश किया जो इस प्रकार है :—

"(प) जबतक ऐसा न हो, यह कांग्रेस शाही घोषणा में प्रविश्व मनोभावों का अर्थात् यह कि 'यह नमा युग मेरी प्रजा और अधिकारी दोनों के इस निश्चम के नाम आरम्भ हो कि वे सबके एक ध्येय के लिए मिलकर काम करेंगे', राजभित्तपूर्वक उत्तर देती है और विश्वास रखती है कि अधिकारी और प्रजा दोनों मिलकर शासन-सुवारों को कार्यान्वित करने में इस तरह सहयोग करेंगे कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन शीघ स्थापित हो। और यह कांग्रेस माननीय माण्टेगु को इस सिलिसिले में किये उनके परिश्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद देती है।"

कांग्रेस ने दास वावू के असली प्रस्ताव और गांघीजी के पूर्वोक्त टुकड़े की जगह यह टुकड़ा जोड़कर मंजूर किया—"यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जवतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तबतक, जहांतक संभव हो, लोग सुघारों को इस प्रकार काम में लावेंग जिससे भारत-वर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके। सुघारों के सम्बन्ध म माननीय माण्टगु साहब ने जो मिहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें घन्यवाद देती है।" श्रीमती वेसेण्ट ने इसकी जगह जो प्रस्ताव रक्का था वह गिर गया।

फिर भी यह समझीता असंदिग्घ नहीं था- हालांकि देशवन्य ने- अपने भाषण में यह साफ कर दिया था कि जहां कहीं सम्भव होगा वहां सहयोग और जहां आवश्यक होगा वहां अडंगा-नीति काम में लाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित है। परन्तु इसमें विधि की गति तो देखिए-दास वाव या तो अङ्गा-नीति चाहते थे या सुधारों को अस्वीकृत कर देना-नया इसे हम असहयोग न कहें?और गांधीजी वहां सहयोग के पुरस्कर्ता वने हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह सारी कांग्रेस गांधीजी की ही एक विजय थी। उनके व्यक्तित्व, दृष्टि-विन्दु, सिद्धान्त और आदर्श, नीति-नियम एवं उनके सत्य और अहिंसाधर्म का प्रभाव पहले ही कांग्रेस पर पड़ चुका था। अमृतसर-कांग्रेस में ५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमें ठेठ लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने से लेकर कानून माल-गुजारी, मजदूरों की दुरवस्था और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के दु:खों की जांच की मांग तक के प्रस्ताव थे। खुद कांग्रेस में ६६ हजार लोग आये थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रतिनिधि थे और कोई १२०० किसान-प्रतिनिधि भी थे। कांग्रेस के सारे वातावरण में मानो विजली फैली हुई थी। पंजाब और उसपर हुए अत्याचारों पर स्वभावतः ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। गांघीजी उत्सुक थे कि पंजाव और गुजरात में जो मारकाट लोगों की तरफ से हो गई थी उसकी निन्दा की जाय । लेकिन विषय-समिति में उनका प्रस्ताव गिर गया । गांचीजी को इससे निराशा हुई। रात वहुत हो चुकी थी । उन्होंने यदि कांग्रेस उनके दृष्टि-विन्दु को न अपना सके तो दृढ्ता परन्तु साथ ही शिष्टता और अदव के साथ कांग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की । दूसरे ही दिन सुवह प्रस्ताव नं० ५ मंजूर हुआ, जो इस प्रकार है—"यह कांग्रेस इस वात को स्वीकार करती हैं कि बहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर (ही) जन-समृह के लोग क्रोघ से वावले हुए थे, तो भी पिछले अप्रैल के महीने में पंजाव और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो ज्यादितयां हुई और उनके कारण जानमाल का जो नुकसान हुआ उसपर यह कांग्रेस दुःख प्रकट करती है और उन कृत्यों की निन्दा करती है।" इस विषय पर गांधीजी ने जो व्याख्यान दिया वह तो वड़ी उच्चकोटि का और प्रभावशाली या । उन्होंने बहुत संक्षेप में अपने संग्राम की योजना और भावी नीति का दिग्दर्शन कराया था। "इससे बढ़कर कोई प्रस्ताव कांग्रेस के सामने नहीं है। हमारी भावी सफलता की सारी कुंजी इसी वात में है कि हम इसके मूलमूत सत्य को समझ लें, हृदय से स्वीकार कर लें और उसके अनुसार आचरण भी रक्कें। जिस अंश तक हम उसके मूल शास्वत सत्य को मानने में असमयं

होंगे उसी हद तक हमारी असफलता भी निश्चित है । मैं कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मारकाट न की होती—जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण हैं और उन्हें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, वीरमगाम, अहमदावाद और वम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहां हमने जान-वूझकर हिंसा-काण्ड किया है—हां, में मानता हूँ कि डॉ० किचलू, डॉ० सत्यपाल और मुझे पकड़कर—में तो डॉ॰ सत्यपाल और स्वामीजी का निमंत्रण पाकर शान्ति-स्थापना के लिए कमर कसकर जा रहा थां, सरकार ने लोगों को भड़कने और गरम हो जाने का अवर्दस्त कारण दिया था—तो यह बखेड़ा न खड़ा होता; लेकिन उस समय सरकार भी पागल हो गई थी और हम भी पागल हो गये थे। मैं कहता हूँ, पागलपन का जवाव पागलपन से मत दो, विन्क पागलपन के मुकावले में समझदारी से काम लो और देखों कि सारी वाजी आपके हाथ में हैं।" कैसे आत्मा को जगानेवाले शब्द हैं ये, जो अवतक कानों में गूंजते हैं ! परन्तु सवाल यह है कि क्या लोगों ने उस समय उनके पूरे रहस्य को समझा होगा ? सच पूछिए तो फिर कांग्रेस में सारी वातें इसी प्रस्ताव के सुर में हुई थीं। उस समय तक गांधीजी सरकार से सहयोग तोड़ने के लिए न तो राजी ये और न तैयार ही ये । इसी-लिए युवराज के स्वागत करने का प्रस्ताव यहां पास किया गया— गोया दिल्ली में जो वात छुट गई थी उसकी पूर्ति यहां की गई। यही कारण है कि अमृतसर में सहयोग के आस्वासन वाले प्रस्ताव में जोड़ा गया दुकड़ा पास हो गया, हालांकि समझौते के कारण वह बहुत-कुछ कमजोर हो गया था । सत्य और अहिंसा को माननेवाले इस प्रस्ताव से मिलते-जुलते प्रस्ताव थे (१) स्वदेशी-सम्बन्धी--हाथ-कताई और हाथ-बुनाई के पुराने धंधों को फिर से जीवित करने की सिफारिश करना, (२) दुघार गाय और साण्डों का निर्यात बन्द करने सम्बन्धी, (३) प्रान्तों में आवकारी-नीति-सम्बन्धी और (४) तीसरे तथा मंझले दर्जे के मुसाफिरों के दृःख दूर करने के विषय में। इस श्रेणी के प्रस्तावों के ही ढंग के प्रस्ताव थे-वकरीद पर गोकृशी बन्द कर देने की मुसलमानों-हारा की गई सिफारिश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और तुकीं एवं खिलाफत के मसले पर ब्रिटिश सचिवों के विरोधी रुख का विरोध करना । वर्षों के बाद इस अमृतसर-कांग्रेस ने किसानों की ओर ध्यान दिया। मजदूरों की तरफ भी उसने उतनी ही तवज्जह दी। यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया । ब्रिटिश-कमिटी की उसकी सेवाओं के बदले धन्यवाद दिया गया । उसी तरह इंग्लैण्ड के मजदूर-दल की, और खासकर बेन स्पूर को भी। लाला लाजपतराय को भी, उनकी अमरीका में की गई भारत के प्रति सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया । इसी तरह कांग्रेस के शिष्ट-भण्डल को भी उन सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया जो उसने इंग्लैण्ड में की घीं। भला 'प्रवासी भारतवासी' भी कैसे छूट सकते घे ? ट्रांसवाल-निवासियों से अवतक भी जमीन-जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थे। पर्व-अफ़ीका में भारतीयों का आन्दोलन अलग अपना सिर उठा रहा या। प्रवासी भारतीयों के लिए की गई एण्डरूज साहब की सेवायें पंजाब में की गई उनकी सेवाओं से कम देश के घन्यवाद की पात्र नहीं थीं। कांग्रेस ने खुले-आम इस बात को स्पष्ट किया कि नयों उसे हुण्टर-क्रमीशन का बहिष्कार करना पड़ा ? लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर ने 'पंजाब के जो नेता कैंद है उनमें से कुछ को भी, कैरी की तरह हिरासत में भी,कमिटी-रूम में बैठकर अपने वकील को सहायता और मलाह देने की आजा नहीं दी" इसलिए कांग्रेस ने उसके बहिष्कार को योग्य और बानदार कार्य माना और उप-समिति को अपनी

स्वतंत्र रिपोर्ट का आदेश दिया । कांग्रेस ने सर शंकरन नायर को इस्तीफा दे देने पर वधाई दो और लार्ड चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने, जनरल डायर को अपने पर से हटा देने और सर माइकेल ओडाँयर को फौजी कमिटी की संदस्यता से हटा देने की मांग की ।

पंजाब में किये गर्य अत्याचारों के प्रश्न पर विचार करते हुए कांग्रेस के उस हर्जाना लेने की व्यवस्था को, जो कुछ लोगों पर कहीं-कहीं लागू की गई थी, तथा फीजी कानून के मागृहत स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों को जो सजायें दी गई उन्हें रद करने की प्रार्थना की । मीलिक अधिकारों सम्बन्धी भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिससे शासन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव का बल और बढ़ गया । इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए रात के दस बजे तक मदरास के पितामह विजयराधवाचार्य जोर देते रहे । इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस-एक्ट और रीलट-एक्ट को उठा देने और सम्प्राट् की ओर से मुक्ति की घोषणा होने पर भी जो कैदी तवतक जेल में पड़े हुए थे उनकी रिहाई के लिए जोर दिया ।

मिं हानिमैन का देश-निकालां भी कांग्रेस के विरोध का एक विषय था और उसे रद करने पर बड़ा जोर दिया गया। यह भी आग्रह किया गया कि ब्रह्मदेश को भी सुधार दिये जावें और दिल्ली तथा अजमेर-मेरवाड़ा को पूरे प्रान्त के हक दे दिये जायें। दो और प्रस्तावों में आडिट तथा लोगों से रुपया वसूल करने की कार्रवाई की गई और अधिवेशन खतम हुआ। इस अधिवेशन में इतना अधिक काम करना पड़ा कि सभापति पण्डित मोतीलाल नेहरू बहुत थक गये, उनकी आवाज बैठ गई। विषय-समिति की बैठकें रोज रात-रात भर चलतीं। पंजाब में सदीं भी बड़े जोरों की पहती थी।

उस समय की दो घटनायें मनोरंजक हैं और उनका वर्णन यहां कर देना ठीक होगा। राजनैतिक कैदियों को छोड़ देने की शाही घोषणा हुई। कांग्रेस के अधिवेशन के एक दिन पहले वह
अमृतसर पहुँची और उसके साथ ही आये अली-भाई! वस, लोगों के उत्साह और खुशी की सीमा
न रही। एक वड़ा जुलूस निकला और मीं मुहम्मदअली ने कहा कि में छिन्दवाड़ा-जेल से 'रिटर्न टिकट लेकर' का रहा हूँ। तबसे उनके ये शब्द बहुत प्रचलित हो गये हैं। दूसरी घटना लन्दन के एक सालिसिटर मिं रेजिनल्ड नेविली से सम्बन्ध रखती है, जो कुछ दिनों से भारतवर्ष में थे और कांग्रेस-सताह में अमृतसर ही थे। २५ दिसम्बर १९१९ को जालन्धर के तोपखाने के कोई २० गोरे सिपाही रात को (होटल में) उनके कमरे में घुस गये, उनका अपमान किया और पूछा कि एक यूरोपियन होकर तुमने डायर के खिलाफ काम कैसे किया? उनमें से एक ने कहा—"हमने सारे समूह को गोली से भून दिया। वह एक खीलता हुआ जन-समूह था। वे रजील हिन्दुस्तानी थे।" उसने यह भी वताया कि जनरल डायर के उन सिपाहियों में से वह भी एक था। बाद में मालूम हुआ कि उन सिपाहियों को मिं० नेविली से माफी मांगनी पड़ी थी।

Contract the second of the contract of

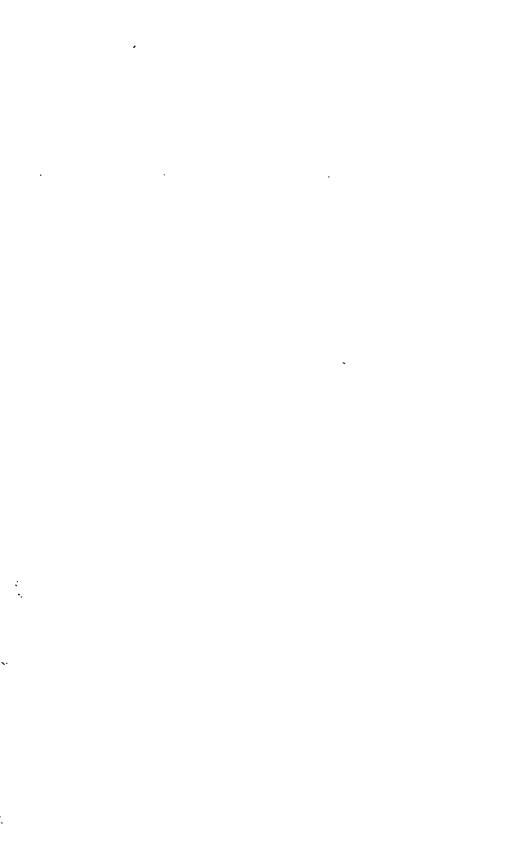

### हसन इमाम



विशेष अधिवेशन



लाला लाजपतराय



विशेप अधिवेशन कलकत्ता, १९२०

चित्तरं जन दास



गया, १९२२

वाल गंगाधर तिलक



मनोनीत सभापति दिल्ली १९१८

वियज राघवाचार्य



नागपुर, १९२०

मौ० अवुलक्लाम आज़ाद



विशेष अधिवेशन दिल्ली, १९२३

मोतीलाल नेहरू



अमृतसर्, १९१९ कलकत्ता, १९२८

हकीम अजमल खाँ



अहमदावाद, १९२१

मो० मुहम्मद् अली



कोकनाडा, १९२३

## कांग्रेस का इतिहास

तीसरा भाग

[ १६२०—१६२८ ]

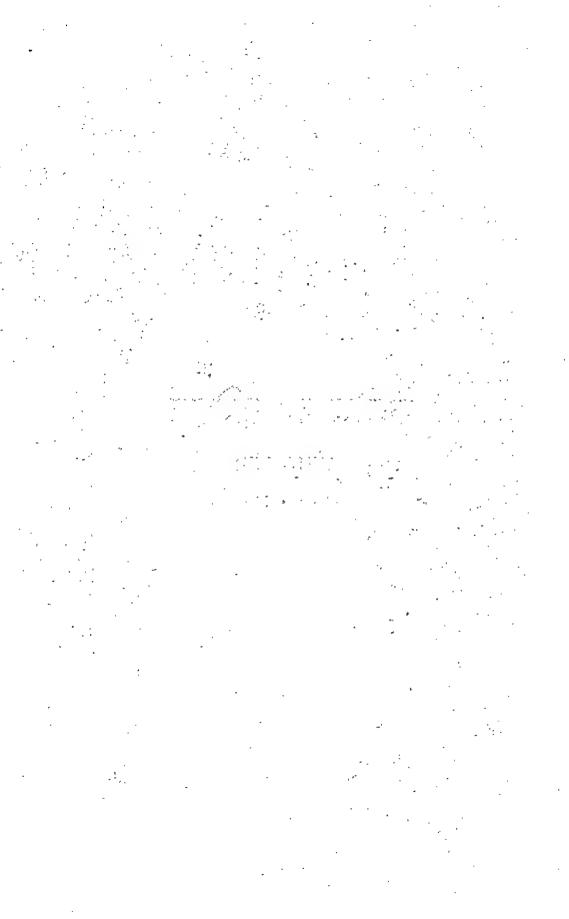

#### ग्रसहयोग का जन्म--१६२०

विलाफत-सम्बन्धी अन्याय—गांधीजी की विल्लिमि—तिलक के विलास—तिलक और असहयोग पर गांधीजी—कुली-प्रथा का अन्त—हग्टर-रिपोर्ट—महासमिति की बैठक—नेता और असहयोग —लोकमान्य की मृत्यु—मुसलमानों को हिजरत—असहयोग आरम्भ हुजा—कलकते का विशेषाधिवेदान—असहयोग पर प्रस्ताव—सरकारी रूप्य—बंगाल असहयोग के विरुद्ध—दास का मत-परिवर्तन—नागपुर में गांधीजी को अधिक समर्थन—अन्य प्रस्ताव—कांग्रेस-विधान में परिवर्तन।

#### ख़िलाफ़्त-सम्बन्धी अन्याय

१२० का आरम्भ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में दलबन्दियों से हुआ। उदार अर्थात् नरभ-दलवाले कांग्रेस से अलग हो गये थे और १९१९ के दिसम्बर में कलकते में एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी ताजा होनेवाली घटनाओं के कारण वाकी बचे कांग्रेसियों में फूट के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। अमृतसर में मुख्य प्रश्न था असहयोग या अड़ंगा। नये साल का आरम्भ होने के कुछ महीने बाद अमृतसर में बने दलों की स्थिति उलट गई। गांधीजी ने असहयोग का बीड़ा उठा लिया था और जो लोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एकबार फिर उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे। यह आकिस्मक परिवर्तन किया कारण हुआ? असली वात यह थी कि पंजाब के अत्याचार और खिलाफत के सवाल पर जनता में खलबली बढ़ रही थी।

१९२० की घटनायें खिलाफत के महान् आन्दोलन की लेकर हुई थीं। यहां खिलाफत के प्रश्न की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक हैं। महायुद्ध के समय प्रधान-मंत्री मि० लायक जार्ज ने भारत के मुसलमानों की कुछ बचन दिये थे, जिनके कारण भारतीय मुसलमान देश से बाहर गये और अपने तुर्की सहधमियों से लड़े। जब युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये बचनों का युरी तरह भंग किया गया। ब्रिटिय प्रधान-मंत्री के विश्वासधात से भारत के मुसलमानों में कीय की लहर फैल गई। लायत जार्ज ने सायद द्वादों में बचन दिया था, कि "हम दर्की को उसके एशिया-माइनर और पून के प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपों से विचित करने के लिए, जिनकी आबादो मुख्यतः तुर्क हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।" मुसलमानों का कहना था कि जजीरनुलअरब, जिसमें मेसोरीटा-मिया, अरिवस्तान, नीरिया, फिलस्तीन और उनके सारे धार्मिक स्थान शामिल हैं, हमेशा राजीका के सीथे अधिकार में रहना चाहिए। परन्तु अस्यापी सन्धि की धार्म के फल-स्वस्य नुर्की को अपने प्रदेशों से विचित होना पड़ा। धूने यूनान की नजर कर दिया गया और तुर्की-माध्याव्य के एशियाई प्रदेशों को बिटेन और फुल्स ने लीग के आजा-पत्रों के बहाने आवस में बांट लिया। मित्र-राष्ट्रों-

द्वारा एक हाई-कमीशन नियुक्त किया गया जो हर िल्हाज से तुर्की का असली शासक बना दिया गया था और सुलतान एक कैदी-मात्र रह गया था। भारत के मुसलमान ही नहीं, बिल्क अन्य जातियां भी ब्रिटिश प्रधान-मंत्री के इस विश्वासघात से कुद्ध हो गई थीं। अमृतसर में प्रमुख कांग्रेसी और खिलाफती नेता एकत्र हुए और उन्होंने लायड जार्ज की करतूत से उत्पन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और अन्त में गांधीजी के नेतृत्व में खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय किया गया।

१९ जनवरी १९२० को डा० अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला और उन्हें वताया कि तुर्की-साम्प्राज्य को और सुलतान को खलीफ़ा बनाये रखना कितना आवश्यक है। वाइसराय का उत्तर बहुत कुछ निराशाजनक था। इसपर मुसलमान नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ संकल्प प्रकट किया कि यदि संधि की शर्त मुसलमानों के धर्म और भावों के खिलाफ़ गई तो इससे मुसलमानों की ब्रफ़ादारी को धक्ता लगेगा।

फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र में बराबर प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहा । १९२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्ट-मण्डल मीलाना मुहम्मदअली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया । इस शिष्ट-मण्डल से भारत-सचिव की ओर से मि० फिशर मिले। शिष्ट-मण्डल प्रधानमंत्री से भी मिला। उसने अपने विचार शान्ति-परिपद् की बड़ी कौंसिल के आगे रखने की अनुमति चाही, पर वह न मिली।

१७ मार्च को लायड जार्ज ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके दौरान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता। परन्तु साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वैसे तुर्की तुर्की-भूमि पर अधिकार रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं है उनपर कोई अधिकार न रख सकेगा। वस, इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रदन्त की ही जड़ काट डाली। इसलिए १९ मार्च राष्ट्रीय शोक-दिवस नियत हुआ जिस दिन. उपवास, प्रार्थनायें और हड़तालें की गई। गांधीजी फिर मैदान में आये; उन्होंने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ संधि की शर्ते भारत के मुसलमानों के भावों के अनुकूल न हों तो में असहयोग-आन्दोलन शुरू करूँगा। गांधीजी ने अपने विचार अपने १० मार्च के घोषणा-पत्र में प्रकट कर दिये थे, जिसमें उन्होंने अपनी असहयोग-सम्बन्धी तजवीज पहली बार प्रकट की थी। वह इस प्रकार है:—

"यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुई तो हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। एक जंगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को छोड़िए, क्योंकि यह अव्यवहार्य है। यदि में सबको समझा सकूं कि यह उपाय हमेशा बुरा है, तो हमारे सब उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायें। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिसा के त्याग-हारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परन्तु आज जो में हिसा के विषद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ सो इस कारण कि परिस्थित ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिसा विलकुल व्यथं सिद्ध होगी। अतएव हमारे लिए असहयोग ही एकमात्र औपिंच है। यदि यह सब तरह की हिसा से मृक्त रक्खी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामवाण औपिंच है। यदि सहयोग

के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे धार्मिक भावों को आधान पहुँचता हो, तो असहयोग हमारे छिए कर्त्तंक्य हो जाता है। इंग्लैण्ड हमसे यह आधा नहीं रख सकता कि हम उन अधिकारों का हनन चुपचाप सह लेंगे जो मुसलमानों के जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए हमें जह और चोटी दोनों ओर से काम आरम्भ करना चाहिए। जिन लोगों को सरकारी उपाधियों और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें वे त्याग देनी चाहिएँ। जो नीचे दर्जे की सरकारी मीकरियों पर हैं उन्हें भी नीकरियों छोड़ देनी चाहिएँ। असहयोग का खानगी नौकरियों में कोई वास्ता नहीं है। पर मैं उन लोगों के, जो असहयोग की औपिध को नहीं अपनाते, सामाजिक बहिएकार की धमफी देने की बात को पसन्द नहीं कर सकता। आप होकर नौकरी छोड़ देना ही जनता के भावों और असंतोप की कसीटी है। सैनिकों में सेना में काम करने से इन्कार करने को कहने का समय अभी नहीं आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं है। जब बाइसराय, भारत-मंत्री और प्रधान-मंत्री हमें दाद ही न दें तभी हमें इस उपाय का अवलम्बन. करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम बहुत समझ-चूझकर रखना होगा। हमें धीरे-धीरे बदना होगा, जिससे बढ़े-से-बड़े उत्तेजन पर भी हम अपना आत्म-संयम बनाये रख सकें।

#### असहयोग का प्रारम्भ

इस सम्बन्ध में सरकार ने "इंडिया १९२०" में जो लिखा है यह यह है—"इसमें कोई सम्बेह नहीं कि उनके (गांधीजी के) आहम-बल के उपदेश उनकी सहधर्मी जनता को एवं। जनत ने उनके आहम-स्याग के सिद्धान्त को माना और उनके साधु-जीवन की सराहना की। अपने अनेक देशवासियों के आहत राष्ट्र-गौरव को वह 'मुक्ति का द्वार' प्रतीत हुए। उनके आदेश अर्ढ-दैयी आदेशों का प्रभाव रखते थे।" अशान्ति के इस वातावरण में २५ मार्च १९२० को पंजाब के अत्याचारों पर गैरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उनने सर माइकेल ओडायर को ही अपने कटाशों का लक्ष्य बनाया। उसने शिक्षत-समुदाय की जिस प्रकार जान-यूझकर अवहेलना की थी, उसने जिस ज्यादती के साथ रंगक्टों की भर्ती और चन्दा-संग्रह किया था और लोकमत को दवा रक्ता था, उससे वह स्वभावत: ही जनता के अभियोग का पात्र वन गया था। १९१९ की घटनायें ६ अप्रैल से आरम्भ हुई और उनका अन्त १३ तारीख की जालियांवाला-वाग-हत्या-काण्ड के रूप में हुआ। अतः वह सप्ताह १९२० में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और तबसे अवतक मनाया जाता है। १४ मई १९२० को तुकिस्तान के साथ मंधि की शर्ते प्रकाशित हुई, जिनसे पिलाफत-आन्दोलन ने और भी जोर पकड़ा। इसके बाद ही गांधीजी ने इस संकल्प की घोषणा की कि मैं शर्ती में संगोधन कराने के लिए असहयोग-आन्दोलन आरम्भ करेंगा। लोकमान्य निलक ने इन आन्दोलन का समर्यन हृदय से नहीं किया, पर नाथ ही विरोध भी नहीं किया।

इन दोनों महान् नेताओं ने अप्रैलके तीसरे हफ्ते में महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये । इसी अदसर पर गांधीजी ने होमकल-लीग का सभापितत्व ग्रहण किया, और निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया—

"मेरी राय में स्वराज्य शीष प्राप्त करने का साधन स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा मानना, और प्रान्तों का भाषाओं के अनुसार नये निरे से निर्माण करना है। इसलिए में नीम को इन कामों में लगाना चाहता है।

"मैं इस बात को खुन्दे तौर से कहता हूँ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की किसी भी योजना में

सुघारों का स्थान गौण है। क्योंकि में समझता हूँ कि मैने जिन कामों का जिक किया है यदि राष्ट्रीय शक्ति उनमें लग जाय तो हममें से घोर अतिवादी (extremist) भी जो सुघार चाहेगा वे स्वतः ही प्राप्त हो जायंगे; और चूंकि इन कार्यों में लगने से पूर्ण स्व-शासन जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैंने इन्हें राष्ट्रीय कार्य-कम में सबसे आगे रक्ला है। में अखिल-भारतीय होमल्ल-लीग को किसी भी रूप में किसी खास दल की संस्था समझने को तैयार नहीं हूं। में किसी दल से संवंघ नहीं रखता और न रक्ख्ंगा। में जानता हूं कि लीग के नियमों के अनुसार कांग्रेस की सहायता करना आवश्यक है। पर कांग्रेस किसी दल-विशेष की संस्था नहीं है। ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में सभी दल रहते हैं। समय-समय पर एक-न-एक दल का उसपर अधिकार रहता है, पर वह किसी दल-विशेष की संस्था नहीं है। मुझे आशा है कि सारे दल कांग्रेस को एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहेंगे जिसके द्वारा वे कांग्रेस की नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से अपील कर सकें। में लीग की नीति को ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे कांग्रेस दलबन्दियों से ऊपर रहतर अपना राष्ट्रीय पद कायम रख सके।

"अब मेरे साधन की वारी आई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में कठोर सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। मैं लीग से यह आशा नहीं रखता कि वह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर मैं शक्ति-भर चेप्टा करूंगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामों में सत्य और अहिंसा से काम लिया जाय। तब हम सरकार और उसके उपायों से न भयभीत होंगे न उनके प्रति अविश्वास रक्खेंगे। मैं इस प्रसंग पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह समय पर ही छोड़ता हूं कि मैंने जो यह साहसपूर्ण वक्तव्य दिया है उससे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रश्नों का वह किस ढंग से निपटारा करता है। फिलहाल मेरा उद्देश अपने काम के औचित्य या उसमें समाविष्ट नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं है, वित्क लीग के सदस्यों पर विश्वास करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को आमंत्रित करना है।"

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकट की :—

"जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातंत्र-दल में कांग्रेस के प्रति अगाध भिनत और प्रजातंत्र के प्रति आस्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं को सुलझानें में प्रजातंत्र के सिद्धान्त अचूक हैं। यह दल शिक्षा के प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को अपने दो सबसे बिह्या हथियार समझता है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक बंधन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय। इस दल का धार्मिक सिह्ण्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कर्त्तंच्य है। यह दल मुसलमानों के उस दावे का समर्थन करता है जो खिलाफत-सम्बन्धी प्रश्नों का हल इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं और कुरान के आदेशों के अनुसार चाहता है।

"यह दल मानवता के मंगल और मानव-समाज के भातृत्व की वृद्धि के लिए ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शासन का अधिकार चाहता है, और यह चाहता है कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के अन्य हिस्सेदारों के साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी शामिल है, वरावरी और भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीतर भारतीयों के लिए बराबरी के नागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता है कि जहां यह अधिकार न मिले उस उपनिवेश के प्रति अदले का व्यवहार किया जाय। यह दल राष्ट्र-संघ का, संसार की गान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतंत्र, अस्तित्व कायम रखने, राष्ट्रों और जातियों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने, और एक देश के द्वारा दूसरे देश का रखन- शोपण बन्द करनेवाली संस्था के रूप में स्वागत करता है।

"यह दल जोर के साथ प्रतिपादन करता है कि भारत प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासन के सर्वथा योग्य है, और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनी सरकार का ढांचा स्वयं तैयार करने का और यह निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्रणानी भारत के लिए सबसे अच्छी रहेगी,पूर्ण अधिकार चाहता है। यह दल माण्टेगु-मुघार-विधान को अपर्याप्त,असन्तोप-पूर्ण और निराशाजनक समझता है और इस दोप को दूर करने की चेप्टा करने के निमित्त मजदूर-दल के सदस्यों और ब्रिटिश-पालंमेण्ट के अन्य भारत-हितैपियों की सहायता से घीष्-से-घीष्ट्र एक नवीन सुधार-विल पास करायगा जिसका उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करना हो और जो सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति में पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे और वैधानिक-गारण्टियों-सहित अधिकारों की विस्तृत घोषणा करे। इस उद्देश की सिद्धि के लिए यह दल विचार रखता है और सिकारिश करता है कि भारत में और उन देशों में जो राष्ट्र-संघ के सदस्य है खूब जोर का प्रचार किया जाय। इस मामले में इस दल का गुक्तंत्र होगा—'प्रचार, आन्दोलन और संगठन।'

"यह दल माण्टेगु-सुधारों को, जैसे कुछ भी वे हैं, सफल बनाने का विचार रखता है, जिससे देश में जल्दी ही पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम हो जाय; और इसलिए यह दल, बिना किसी संकोच के, लोकमत को कार्य-हप देने के लिए जब जैसी जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा या वैध हप से विरोध करेगा।"

्डसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार-सम्बन्धी उन विषयों की एक सूची दी गई थी जिनके लिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था । उनमें दमनकारी कानूनीं, राजद्रोह के अभियोगों का जूरी-द्वारा निर्णय, जेल-व्यवस्था में इंगलैण्ड के जैसा मुधार, मजदूरों का मंगठन और मुधार, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के निकास पर नियंत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, सैनिक-वर्च में कभी, कर-व्यवस्था, सैनिक शिक्षा, नौकरियां, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता, कर-पद्धति, प्रान्तिक स्वराज्य, प्रामवासियों को जंगलों के उपयोग करने की छूट, अनिवार्य शिक्षा, प्राम-पंचायत की स्थापना, नशा-निषेध सहयोग-सिनित्यां, आयुर्वेद-पद्धित को प्रोत्साहन, और जीद्योगिक तथा इंजीनीयरी शिक्षा आदि विषयों का समावेद किया गया था।

अभी मुसलमानों का विष्ट-मण्डल यूरोप में ही या कि तुक्तिस्तान के साथ नंधि की प्रस्ता-वित सर्ते प्रकाशित हो गई और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसराय का मंदेशा भी प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमानों को वे सर्ते समझाई गई घीं। मंदेश में यह बात स्वीकार की गर्ट यी कि संधि की सर्तों से भारत के मुसलमानों के दिलों को अवस्य ठेस पहुँची होगी, पर साथ ही उनसे कहा गया कि वे अपने तुर्की सहधीं मयों के इस दुर्भाग्य को सन्तोष और धैयं के माथ महन करें। किन्तु इन सर्तों के प्रकाशन से मुसलमानों के क्षोष का दिकाना न रहा। हण्डर-कमिटी की रिपोर्ट भी उसी समय प्रकाशित हुई थी। वस, सारे देश में आग लग गई। खिलाफत-किमटी की बैठक बम्बई में हुई जिसमें गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर विचार किया गया और १९२० की २८ मई को असहयोग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र शस्त्र समझ कर अपना लिया गया। ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें हण्टर-किमटी की रिपोर्ट और तुकिस्तान के साथ सन्वि की शर्तों पर विचार किया गया। लम्बे-चौड़े वाद-विवाद के बाद असहयोग पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया।

गांधीजी ने 'तिलक-सम्बन्धी स्मृतियां' नामक पुस्तक में बताया है कि असहयोग के प्रति लोकमान्य तिलक का क्या रख या। "असहयोग के सम्बन्ध में उन्होंने मामिक ढंग से उसी बात को फिर दुहराया जिसे वह पहले भी मुझसे कह चुके थे, 'असहयोग का कार्यक्रम मुझे पसन्द है। पर इसमें जिस आत्म-त्याग की जरूरत है, उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। मैं आपकी सफलता चाहता हूँ। यदि आप जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सकें तो मुझे आप अपना कट्टर समर्थंक पार्येंगे।"

इस समय गांघीजी चम्पारन, खेड़ा और अहमदावाद में सत्याग्रह करके या करने की धमकी देकर देश को स्थायी लाभ पहुँचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने चम्पारन में सत्याग्रह किया। खेड़ा जिले में वर्षा अधिक होने के कारण फसल मारी गई थी। वहां गांधीजी ने लगान न देनें के सम्बन्ध में सत्याग्रह किया । और अन्त में अहमदाबाद में मिल-हड़ताल का अन्त कराया । १९१८ में गांबीजी ने खेड़ा जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाय में लिया। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय। गुजरात-सभा ने शिष्ट-मण्डल बनाया, जो अविकारियों के पास पहुँचा । परन्तु उस ताल्लुके का कमिश्नर विगड़ गया और शिष्ट-मण्डल से वड़ी अभद्रता के साथ पेश आया। इसपर गुजरात-सभा ने किसानों के नाम नोटिस जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मे-दारी गांचीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह अनिवार्य हो गया। खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल पण्डचा पहले सत्याग्रही थे जो गिरफ्तार किये गये (शोक है कि १८ मई १९३५ को उनका देहान्त हो गया) । अन्त में खेड़ा के किसानों को आंशिक छूट मिल गई। तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-हड़ताल थी, जो १९१८ के मार्च में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता ठहराया गया, पर इसी वीच में कुछ मजदूरों ने दुर्वलता और विह्वलता का परिचय दिया और मज़दूरों का संगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा । इस नाजुक अवसर पर गांघीजी ने उपवास करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करने का गांघीजी का यह पहला अवसर था। पर इसके सिवा और कोई चारा न था। उन्होंने कहा—''आनेवाली पीढ़ी कहे कि दस हजार आदिमयों ने उस प्रतिज्ञा को अचानक तोड़ दिया जो उन्होंने वीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोह-राई:थी, इससे तो यही अच्छा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-मालिकों की स्थिति और स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से कठिनाई में डालनेवाला कहलाऊँ।" (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी अध्याय के अन्त में दिये टिप्पण देखिए)

🧸 कुली प्रधा का अंत

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १९२० की घटनाओं का जिक करने से पहले हमें १९२० की

१ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में धर्नवन्दी गुली-प्रथा का अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताब्दि से जारी थी। जब भारत-सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रया का अन्त हो गया । मारियम में कुली-प्रया का अन्त स्वतः ही हो गया, वयोंकि वहां मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही । परन्तु पृथिवी के अन्य भागों के उपनिवेशों में शर्तवन्दी कुली-प्रया उसी प्रकार जारी थी। जब १९१४-१५ में भारत-सरकार ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-तांछ की तो उसे पता चला कि गांव-वाले इस प्रथा के घोर विरुद्ध हैं। १९१५ में दीनबन्धु एण्डरूज और मिर्व पियरसन किजी गये और वहां से बड़े ही बुरे समाचार लेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि जब पण्डित मदनमोहन मालवीय ने बड़ी कींसिल में कुली-प्रया उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो लॉर्ड हार्डिंग ने उसे मंजूर कर लिया। पर साथ ही उन्होंने यह भी यहा कि सब-कुछ ठीक-ठाक करते-कराते कुछ समय लग ही जायगा । बाद को पता चला कि वह औपनिवेजिक विभाग से इस बात पर राजी हो गये हैं कि भारत में अभी पांच साल तक मती होती रहे । एण्डरूज साहव ने भारत-सरकार को चुनीती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं ? और जब यह बात प्रकट की गई कि इस प्रकार के राजीनामे पर व्हाइट-हाल के दोनों--- औपनिवेशिक और भारतीय-- विभागों ने दस्तखत किये हैं तो मारे देश में कोष की लहर फैल गई। गांधीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुली-प्रया के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया । श्रीमती वैसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया । १९१७ के मार्च-अप्रैल में आन्दोलन पूरे जोर पर था । भारत-सरकार ने १५ जून को जिन कारणों से श्रीमती एनी वैसेण्ट को नजर-बन्द किया उनमें से एक यह भी रहा होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने गांधीजी की बूलाया और तब अनकी समझ में स्थिति की गम्भीरता आई। हरेक प्रान्त की भारतीय महिलाओं का एक जिन्द-मण्डल लॉर्ड चेम्सफोर्ड से अपनी मजूर बहुनों की ओर से मिला। गांधीजी ने ३१ मई १९१७ का निम नियत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रथा दन्द हो जानी जाहिए, नहीं तो भर्ती रोकने के लिए सत्याग्रह आरम्भ होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १९१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत युद्ध-कालीन कार्रवाई के रूप में मजदूरों की अर्ती बन्द की जानी है। पर यह स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठायेंगे जिनका उसमें बहुत बड़ा आर्थिक-हित था । इसलिए एण्डरूज साहब गांधीजी की मलाह और श्री रयोग्द्रनाय ठाकूर की हार्दिक सहानुभूति प्राप्त करके ताजा मनाला इवट्टा करने के लिए एकवार फिर फिजी गये, जिससे युद्ध के बाद प्रध्न उठने पर उसका उपयोग किया जा मके। यह कोई एक माल तक फिजी में रहे और पहली बार से भी अविक भयंकर हकीकर्ते एकट्टा कर लाये। उन्होंने इस प्रस्त के नैतिक पहुलू पर आस्ट्रेलियन महिलाओं का ध्यान भी काफी आर्फायत कर लिया और उन्हें कुछी-प्रधा को उठाने के पक्ष में प्रवल समर्थन प्राप्त हो गया । १९१८ के मार्च में उन्होंने मि० माण्डेगु से दिल्ली में भेंट की और उनके सामने सारा मामला पेश करके नादित कर दिया कि शतंदन्दी कुली-प्रधा घोर अनैतिक हैं । १९१९ में सरवार ने यह घोषणा की कि अब निरमिट के लिए अनुमति न मिलेगी और जिन मजदूरों की पांच साल की मियाद पूरी नहीं हुई है उन्हें बन्धन-मुक्त विया जायगा । फलतः पहली जनवरी १९२० को फिडी. बिटिश गायना, ट्रिनिचार, मृरीनाम और

जमेका के प्रवासी भारतीयों में हुए का वारापार न रहा; क्योंकि वहां अभीतक यह प्रथा जारी थी। उस वन्यन-मुक्ति के दिन जो भारतीय गिरिमट के अनुसार यहां पहुँचे थे वे भी आजाद कर दिये गये। यह प्रथा १८३५ में आरम्भ की गई थी, जिससे उपनिवेशों में शकर की खेती के लिए मजदूर मिल सकें। इसके पहले अफ्रीका के ईसाई गुलाम काम करते थे, पर १८३३ में गुलामी का अन्त कर दिया गया था। इस प्रकार शकर की खेती जारी रखने के लिए जो तरकीय सोची गई थी वह गुलामी से कुछ विशेष भिन्न न थी। इतिहासकार सर डवल्यू० विलसनहन्टर ने इस प्रथा को अर्द्ध-गुलामी मजदूरी कहा था, और यह वर्णन ठीक भी है।

#### हण्टर-रिपोर्ट

र १९२० की २८ मई को हन्टर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा और क्षोम की बाढ़ आ गई। रिपोर्ट में सब सदस्य सहमत न थे। हिन्दुस्तानी सदस्यों का अंग्रेज सदस्यों से मंतभेद था। मतभेद इस विषय पर था कि पंजाव का उपद्रव आकिस्मक था या पहले से निश्चित किया हुआ था? अंग्रेज सदस्यों की राय थी कि वह पहले से निश्चित किया हुआ था, और हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय इसके विपरीत थी, इसलिए उनकी सम्मति थी कि फीजी-कानून की कोई आवश्यकता न थी तथा इस उपद्रव का दोष चन्दा इकट्ठा करने और रंगस्ट अर्ती करने में पंजाव के गवर्नर सोडायर के जुल्म को दिया। उन्होंने सरकार को ऐसी खबरें दवाने का दोपी ठहराया, जिनसे भान्त धारणा फैली। सरकार ने यह वात स्वीकार की कि "फौजी-कानुन का शासन शक्ति के दुरुपयोग, अव्यवस्था, अन्याय और उत्तरदायित्व-हीन कार्यों के द्वारा दूषित कर दिया गया था। जनरल डायर ने जो किया वह अनावश्यक था, दूसरा कोई समझदार आदमी ऐसा न करता। और उस स्थिति में जिस मानवी भाव से काम लेना चाहिए था, उसने उससे काम न लिया।" समाट की सरकार ने उन कई निर्दयतापूर्ण और अनुचित सजाओं को विलकुल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी कि इस प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को धिक्कार-द्वारा तथा दूसरे उपायों से इस नापसन्दगी का खुले तीर से परिचय करा दिया जाय । परन्तु मि० माण्टेगु ने कहा कि "जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार विलकुल नेकनीयती के साथ काम किया, अलवत्ता उससे परिस्थित को ठीक-ठीक समझने में गलती हो गई।" भारत को इस वात से कोई सान्त्वना न मिली कि भविष्य के लिए फौजी-कानून की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार की हिदायत कर दी गई है। न पंजाब या भारत को इस वात से ही कोई तसल्ली हुई कि जो अधिकारी फीजी-कानून की करतूतों के लिए जिम्मेदार ये उनके सम्बन्य में बड़े व्यान के साथ जांच-पड़ताल की गई है, क्योंकि जिन अधिकारियों के आचरण को विक्कारा गया था उनमें से बहुत-से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरी छोड़ चुके थे।

हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रश्नों पर भारत की ओर से कोष प्रकट किया गया और मामले पर विचार करने के लिए विशेष कांग्रेस करने का निश्चय किया गया। लोकमान्य तिलक उस अवसर पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महा समिति में भाग न लिया, क्योंकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हों कुछ रुचा न या। फिर भी उन्होंने देशमित और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य

कह दिया कि वह महासमिति के आदेश का पाछन करेंगे। इसी अवसर पर गांधीजी ने असहयोग-आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया । अवतक असहयोग-आन्दोलन विलाफत के प्रश्न से ही सम्बन्ध रखता या । सारे दलों के नेता २ जून १९२० को इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में असहयोग की नीति अपनाने का निय्नय किया गया और कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांघीजी और कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूळीं, कालेजी और अदालतीं, के बहिष्कार की सिफारिश की। वास्तव में नवस्वर १९१९ में दिल्ली में अ० मा० विलाफत-परिपद् ने गांधीजी की सलाह के मुआफिक सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निश्चय की पुष्टि कलकत्ता और अन्य स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अप्रैल १९२० को मदरास की 'खिलाफत-परिषद् ने, कर दी थी । मदरास की खिलाफत-परिषद् ने असहयोग की योजना की जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, आनरेरी पदों और कींसिलों की मेम्बरी तथा पुलिस और फीज की नौकरी का त्याग और कर अदा करने से उन्कार करना भी आवस्यक था। विलाफत और पंजाब के अत्याचारों और अपर्याप्त मुघारों की फल्गु ने ं उबलती हुई त्रिवेणी का रूप घारण कर लिया। इस त्रिधारा ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रयाह को और भी प्रयल कर दिया । असहयोग के लिए वातावरण तैयार था । लोकमान्य तिलक नक ने महासमिति के निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधीरात को यह परलोक ंसिधार गये और इस प्रकार गांधीजी एक महान् शवित की सहायता से वंचित रह गये !

इधर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, वयोंकि अब तुर्किस्तान के साथ ब्रिटेन की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह आन्दोलन सिन्ध में आरम्भ हुआ और सीमान्तप्रदेश में जा फैला। क्वनगढ़ी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठभेड़ हो गई, जिससे जनता में और भी आग लग गई और अगस्त के भीतर-भीतर अनुमानतः १८,००० आदमी अफगानिस्तान के लिए चल पड़े। पर अफगान-सरकार ने शीधू ही इन मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया और अनेक काट झैलने और मरने-खपने के बाद इन मुसलमानों के विचारों में परिवर्तन हुआ।

जब अगस्त में बड़ी कौसिल की बैठक हुई तो असहयोग जारी था। कई सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। बाइसराय ने घोषणा की कि असहयोग की नीति से अध्यवस्था उत्पन्न होगी और पूछा कि क्या कोई इससे भी अधिक अविवेक-पूर्ण कार्य हो सकता है? उन्होंने आन्दोलन को "सारी मूर्वता-पूर्ण योजनाओं में सबसे अधिक मूर्यना-पूर्ण योजना" बताया, परन्तु नई कीसिल खोलने के लिए युवराज को भारत बुलाने ना विचार, जिसका विरोध बम्बई लिवरूठ परिषद् में श्री शास्त्री तक ने किया था, अन्त में छोड़ दिया गया। अगस्त में ही डा॰ नश्नू को बाइसराय की कार्य-कारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया।

#### असहयोग का प्रस्ताव

असहयोग की योजना का बाकायदा आरम्भ १ अगस्त को हुआ। गांधीजी और अली-भाइयों ने देश का दौरा किया। गांधीजी ने जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उसके उटलते हुए उत्साह को संयम में रक्खा। जैना हमेशा ने होता आया है, गांधीजी ने जब-जब अपने अनुयायियों को लताड़ वताई तो सरकार ने उसका उद्धरण भीड़ की निरंकुशता सिद्ध करने में कियात कांग्रेस को अपने पुराने वैद्य रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाने को कहा गया था। यह असाधारण वात थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आवश्यकता थी। इस अधिवेशन का निश्चय मई में ही हो चुका था। यह १९२० के ४ से ९ सितम्बर तक कलकत्ते में हुआ।

यह अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण था। बंगाल गांधीजी से पूरी तरह सहमत न था और देशवन्धु दास तो गांघीजी के असहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। उनके या अधिकांश प्रतिनिधियों के हृदयों में कौंसिलों और अदालतों के वहिष्कार की योजना के प्रतिः विलक्तुल सहानुभूति न थी। पर तो भी ७ मत के संकीर्ण पर निश्चयात्सक बहुमत से कार्य-समिति न गांघीजी का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने शनै:शनै: वहिष्कार करने की सलाह दी थी। उस समयः वातावरण ही ऐसा था कि असहयोग अवश्यम्भावी था। भारत-सरकार ने हण्टर-रिपोर्ट के वहसंख्यक-पक्ष की वात ग्रहण कर ली थी और वह अधिकारियों की काली करतूतों पर अंधकार काः पर्दा डालना चाहती थी । बहुसंस्यक-पक्ष की राय में डायर का आचरण केवल "समझ की वड़ी भूल" था, "जिसके कारण वह आवश्यकता की परिधि से बाहर चला गया।" उसकी राय में डायर ने जो किया वह कर्त्तव्य को नेकनीयती के साथ, पर गलत ढंग से अपना कर्त्तव्य समझने के कारण, किया । मि० माण्टेगु ने भी इन सिफारिशों को विना चूं तक किये स्वीकार कर लिया और पंजाब के अधिकारियों की करतूतों की ओर से एक प्रकार आंखें बन्द कर लीं। उन्होंने कहा कि "डायर ने कठोर कर्त्तव्य और नेकनीयती से काम लिया था।" कामन-सुभा में डायर के प्रति किये गये अत्याचार और उसे दिये गये अन्यायपूर्ण दण्ड के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ । लॉर्ड-सभा में लॉर्ड फिनले का प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो गलत, एक पक्षीय, और शब्द तथा भाव दोनों प्रकार से झूठी वातों से भरा हुआ था । इस वाद-विवाद के द्वारा भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतन्त्रतो के साथ विश्वास-घात किया गया । इस वाद-विवाद और खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को लेकर कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में कड़े प्रस्ताव पास किये गये।

कांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में वड़े जोशोखरोश के बीच हुआ। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वागत-समिति के प्रधान थे और लाला लाजपतराय, जो हाल ही अमरीका से लौटे थे, सभापित थे। पहले प्रस्ताव में लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर कांग्रेस के गहरे दु:ख को प्रकट करते हुए कहा गया कि उनका निर्मल एवं विशुद्ध जीवन, देश के लिए किया गया उनका त्याग और सेवायें, जनता के हित के लिए उनकी तीव लगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में किये गये उनके भगीरथ प्रयत्नों के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-पटल पर सदा आदर-सहित अंकित रहेगी और अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को वल व स्फूर्ति प्रदान करती रहेगी। डॉ० महेन्द्रनाथ ओहदेदार की मृत्यु से देश को जो क्षति पहुँची थी, उसपर भी कांग्रेस ने अपने दु:ख को प्रकट किया।

दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोप चौधरी ने, जो कलकत्ता-हाईकोर्ट की जजी से फारिंग हुए ही ये, पेश किया । उसमें पंजाव-जांच-किमटी के निर्णय स्वीकार किये गये; हण्टर-किमटी के बहुमत की पक्षपात तथा वर्ण-द्वेष-पूर्ण नीति की निन्दा की गई; और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश-न्याय की निष्पक्षता से लोगों का विश्वास उठ गया है।

तीसरा प्रस्ताव भी पंजाब के बारे में था। पंजाब में किये गये अत्याचारों के विरुद्ध विद्या-सरकार-द्वारा पर्याप्त कर्रवाई न किये जाने पर, ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत-सरकार की सिफारिशों की ज्यों-का-त्यों मान लिये जाने पर, और उसके द्वारा पंजाब के अधिकारियों के कार कारनामों को असलियत में दर-गुजर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गई।

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे गांधीजी ने पेश किया और जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की रायों से पास हुआ। यह प्रस्ताव इस प्रकार था:—

"चूंकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें भारत के मुसलमानों के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तीर से असफल रही हैं और ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री ने जान-बूझ कर उन्हें दिये हुए बादे को तोड़ा है और चूंकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई धार्मिक विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे;

"और चूंकि अप्रैल १९१९ की घटनाओं के मामले में उनत दोनों सरकारों ने पंजाब की वेकसूर जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को सजा देने में जो पंजाब की जनता के प्रति असम्य व सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोपी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है और चूंकि उनत दोनों सरकारों में सर माइकेल ओडायर को, जो अफसरों द्वारा किये गये बहुत-से अपराधों के लिए स्वयं प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के दु:खों व कप्टों की सरासर अबहेलना की, बरी कर दिया; और चूंकि इंग्लैण्ड की लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का दु:खपूर्ण अभाव स्पष्टतः प्रकट हो गया है और पंजाब में सुसंगठित रूप से आतंब और त्रास फैलाया गया है; और चूंकि वाइसराय की सबसे ताजी घोषणा इस बात का प्रमाण है कि खिलाफत व पंजाब के मामलों पर तिनक भी पछतावे का भाव नहीं है; अतः इस कांग्रेस की राय है कि भारत में तबतक शान्ति नहीं हो सकती जबतक कि उक्त दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय सम्मान की मर्यादा को कायम रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की भूलों को दोहराने से बचाने के लिए उपयुक्त मार्ग केवल स्वराज्य की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय है कि जबतक जबत भूलों का नुधार न हो जाय और स्वराज्य की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय है कि जबतक जबत भूलों का नुधार न हो जाय और स्वराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है कि वे गांधीजी- हारा संचालित किसक अहिसारमक असहयोग की नीति को स्वीकार करें और अपनावें।

"और चूंकि इसकी युरुआत उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अवतक लोकमत को वनाया और उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूंकि सरकार अपनी शक्ति का मंगठन लोगों को दो गई उपाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्त्रित स्कूलों से, व अपनी अदालतों य कीमिलों से ही करती है, और चूंकि आन्दोलन को चलाने में यह वाञ्चनीय है कि कम-से-कम सतरा रहे और वाञ्चित उदेश की सिद्धि के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आवाहन किया जाय, यह कांग्रेस गरगमीं के साथ सलाह देती है कि—

(अ) सरकारी उपाधियों व अर्वतिक पदों को छोड़ दिया जाय और जिला-और स्यूनिनिपल बोर्ड व अन्य संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हों वे इस्तीफा दे दें;

- (व) सरकारी दरवारों, स्वागत-समारोहों तथा सरकारी अफसरों-द्वारा किये गये या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सरकारी व अर्ध-सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय;
- (स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले व सरकार-द्वारा नियन्त्रित स्कूल व कालेजों से छात्रों को घीरे-घीरे निकाल लिया जाय; उनके स्थान में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूल व कालेजों की स्थापना की जाय;
- (द) वकीलों व मुविकिलों-द्वारा ब्रिटिश अदालतों का घीरे-घीरे वहिष्कार हो और उनकी मदद से खानगी झगड़ों को तय करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना हो;
- (य) फौजी, क्लर्की व मजदूरी करनेवाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भर्ती होने से इनकार करें;
- (फ) नई काँसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले लें और यदि कांग्रेस की सलाह के वावजूद कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो तो मतदाता उसे वोट देने से इनकार करें;
  - · (ज) विदेशी माल का वहिष्कार किया जायः।

"और चूंकि असहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप में पेश किया गया है जिसके विना कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता, और चूंकि असहयोग के सबसे पहले युग में ही हर स्त्री-पुरुप व वालक को इस प्रकार के अनुशासन व आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह कांग्रेस सलाह देती है कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाय; और चूंकि भारतीय श्रम व प्रबंध से चलनेवाली भारत की वर्तमान मिलें देश की जरूरियात के लिए पर्याप्त सूत व कपड़ा तैयार नहीं कर सकतीं और न ही इस बात की कोई सम्भाकना है कि एक लम्बे अर्से तक वे ऐसा करने में समर्थ हो सकें, यह कांग्रेस सलाह देती है कि हरेक घर में हाथ की कताई को फिर से और देश के इन असंख्य जुलाहों द्वारा, जिन्होंने अपने पुराने व सम्मानित पेशे को उत्साह न मिलने के कारण छोड़ दिया था, हाथ की बुनाई को पुनरुजीवित करके बड़े पैमाने पर वस्त्रों की उत्पत्ति तुरन्त ही बढ़ाई जाय।"

इस प्रस्ताव पर गरमागरम बहस हुई। बाबू विषिनचन्द्र पाल ने एक संशोधन पेश किया, जिसका देशवन्धु चित्तरंजनदास ने समर्थन किया। इस संशोधन के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री को भारत के एक शिष्ट-मण्डल से मिलने के लिए कहा गया।

बहुत देर के विवाद के बाद अन्त में गांधीजी का प्रस्ताव पास हो गया ।

यहां प्रसंगवश यह भी कह दिया जाय कि गांधीजी ने पहले जिला व म्यूनिसिपल वोर्ड आदि स्थानिक संस्थाओं के वहिष्कार को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया था, लेकिन फिर मित्रों की मर्जी के खातिर उसे निकाल दिया । राष्ट्रीय दल भी कार्यक्रम से कुछ मतभेद रखता था, लेकिन तिसपर भी वह कांग्रेस के प्रति वफादार रहा । अमृतसर-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार जो राष्ट्रीय पक्ष के उम्मीदवार नई कींसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने चुनाव-आन्दोलन में काफी समय, परिश्रम व धन व्यय किया था, वे लगभग सब एकदम चुनाव से हट गये। मतदाताओं तक ने, लगभग ८० प्रतिशत ने, कांग्रेस के निर्णय को माना और वोट देने से इनकार किया। कई जगहों से तो वोट की पर्चियां डालने के बनस रीते-के-रीते लीट गये। स्वयं सरकार ने

इस बात को स्वीकार किया कि "गांधीजी के बसहयोग-आन्दोलन में नई कांमिलों का बहिएकार अवस्य ही अगले कुछ वर्षों के इतिहास पर जबस्दस्त प्रभाव डालकर रहेगा। इस बहिष्कार के कारण नई कींसिलों में कई लोक-प्रतिष्ठित व उग्र-विचारवादी न आ सके और नरमदिल्यों का रास्ता साफ हो गया।"

नवम्बर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को स्वण्ट करना आवश्यक समझा। सरकार ने कहा, "उसने प्रान्तीय सरकारों को आदेश किया है कि वह केवल उन्हीं लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें जो आन्दोलन को चलाते-चलाते उस हद से भी याहर निकल जायं जो उसके संचालकों ने नियत कर रवखी है और जिन्होंने लेखों व भाषणों से जनता की खुरे-आम हिंसा के लिए भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की बफादारी को बिगाड़ने का प्रयत्न किया है।" सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि "उच्च-वर्ग के व्यक्ति व सर्व-साधारण दोनों ही असहयोग-आन्दोलन को एक शेखचिल्ली की योजना समझकर रद कर देंगे। वयोंकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे चारों और अशान्ति व राजनैतिक गोलमाल फैले बिना नहीं रह सकता और जिन लोगों के देश में कुछ भी स्वार्थ-संबंध है उनका सर्वनाश हुए बिना नहीं रह सकता। असहयोग-आन्दोलन अज्ञान और पूर्व-विश्वासों के सहारे ही टिक सकता है; और उसके उद्देश में रचनात्मक तत्त्वों के तो कीटाणु भी नहीं हैं।"

२ अवतूबर १९२० को महासमिति ने अपनी बैठक में अखिल-भारत तिलक-स्मारक-कोप व स्वराज्य-कोप नाम के धो कोप इकट्ठे करने का निरुचय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १९२० तक रही की टोकरी में ही पड़ा रहा । असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी नये प्रस्तावीं का भी बंगाल और महाराष्ट्र में कुछ अच्छा स्वागत न हुआ । लोकमान्य तिलक के एक साथी गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे ने एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके तुलनात्मक रूप से बताया कि किस प्रकार कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव कांग्रेस की शक्तियों को आत्मवल व नैतिक श्रेष्टता प्राप्त करने की दिशा में तो ले जाते हैं, लेकिन प्रश्न के राजनैतिक पहलू को बिलकुल मुला देते हैं। "देश की वास्तविक सरकार से हमारा सब सम्पर्क हटाकर यह आन्दोलन हमें राजनैतिक रंग में रंगे जाने से और एक इस प्रकार का राजनैतिक स्वभाव बनाने से रोकता है जो एक करारी लड़ाई को ज्ञान्ति से किन्तु सूव्यवस्थित रूप से और जमकर चलाने के लिए आवय्यक है। असहयोग का आन्दोलन सहनशक्ति को बढाने में महायक हो नके, यह सम्भव है; देकिन वह हमारे अग्दर वह कार्य-मिक्त, साधनमीलता व ब्यावहारिक चातुर्य्य पैटा करने में असमर्थ है जी एक राजनीतिक आन्दोलन के लिए आयस्यक है। कांग्रेस ने जिन तीन यहिष्कारों की सिफारिस की है वे बेकार हैं और उनमें सुदूर राजनैतिक दृष्टि का विलकुल सभाव है। आल-इण्डिया होमरुल-लीग (जो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी जाती है) के ध्येप की बदलने समय जो विवाद द कार्रवाई हुई उसे देखने से प्रतीत होता है कि अब सारा झुकाब फिर एकतन्त्र व व्यक्तिगत मना को ओर हैं। चाहे यह सत्ता एक बहुत ही बढ़े-चढ़े व नीतिवान् व्यक्ति को उसों न दी जाय, है आपत्तिजनक और समय की स्पिरिट के विरुद्ध ।"

इसमें होमहल-लीग के ध्येय-परिवर्तन और गांधीजी हारा स्वराज-सभा बनाने की और ध्यान दिलामा गया । कलकत्ते में जब असहगोग का माग्य तराजू के पलड़ों पर लटका हुआ धा, गांधीजी ने पुराने होमरूल-वादियों को, जिनसे श्रीमती वेसेण्ट अलग-सी हो गई थीं, एक झण्डे के नीचे इकट्टा किया और लीग का व्येय वदल डाला । इस व्येय को नागपुर में फिर कांग्रेस ने भी अपना लिया । गांधीजी ने लीग का नाम भी वदल कर स्वराज्य-सभा रक्खा । लेकिन इस सभा को चलने का मीका नहीं मिला,क्योंकि कलकत्ता में तो कांग्रेस ने असहयोग के मार्ग को ग्रहण कर लिया था और नागपुर में उसपर फिर दोहरी छाप लगा दी । यह विधि के विधान में और राजनीति में कैसी घटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव लगातार दो वार ऐसे प्रान्तों की राजधानियों में पास हुए जहां कि असहयोग-आन्दोलन का प्रवल-से-प्रवल विरोध किया गया था।

#### नागपुर-कांग्रेस

नागपुर-कांग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर अन्तिम रूप से विचार होकर निश्चय होना था। कांग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों की संख्या वहुत अधिक थी। नागपुर के पहले या वाद की कोई भी कांग्रेस इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसके अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या नागपुर के वरावर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों की संख्या १४,५८२ थी, जिसमें १०५० मुसलमान थे और १६९ स्त्रिया। कांग्रेस के सभापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती विजयराधवाचार्य थे। कर्नल वेजवुड, मि० हालफोर्ड नाइट व मि० वेन स्पूर ने कांग्रेस में इंग्लैण्ड के मजदूर दल के मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया और मजदूर-दल की सहातुभूति को प्रदिश्त किया।

श्री चित्तरंजनदास पूर्वी वंगाल व आसाम से लगभग २५० प्रतिनिधियों का एक दल लाये थे, उनका दोनों ओर का खर्चा भरा और अपनी जेव से लगभग ३६,०००) इसलिए खर्च किया कि कलकत्ते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके। श्री दास के आदिमियों में और उनके विरोधी श्री जितेन्द्रलाल बनर्जी के आदिमियों में एक मामूली-सी तकरार भी हो गई। महाराष्ट्र का विरोध भी कुछ कम तगड़ा या कुछ कम संगठित न था। कर्नल वेजवुड ने और मिल वेन स्पूर व मिल हालफोर्ड नाइट ने विषय-समिति की बैठक में भी भाग लिया था। कर्नल वेजवड ने असहयोग के विरोध में दलीलें पेश करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। परन्तु नतीजा कुछ भी न हुआ। खादी-सम्बन्धी धारा और भी कड़ी कर दी गई। असहयोग का प्रस्ताव फिर दोहराया गया और कांग्रेस का ध्येय "इस तर्ज से बदल डाला गया कि उसमें ब्रिटिश-सम्बन्ध व वैध-आन्दोलन का, जिनमें कांग्रेस अभी-तक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न रहा।" ये सरकार के शब्द हैं। अधिवेशन में गांधीजी के व्यक्तित्व की विजय हुई।

अब हम नागपुर-कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं पर और उसने कांग्रेस के ध्येय व विद्यान तथा आदर्शों वं दृष्टिकोण में क्या-क्या आमूल परिवर्तन किये, इसपर भी दृष्टिपात करें। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का स्वीकार हो जाना स्वयं एक बड़ी भारी वात थी, लेकिन उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे थी चित्तरंजनदास ने पेश किया और उसका लाला लाजपतराय ने समर्थन किया। नागपुर में गांधीजी को निस्सन्देह कलकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्ते में केवल एक ही परले सिरे के राजनीतिज्ञ पं० मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का साथ दिया था, और सो भी अधिवेशन की समाप्ति के करीब जबकि गांधीजी ने नेहरूजी का यह संशोधन स्वीकार कर लिया कि अदालतों व कालेजों का बहिल्कार धीर-धीरे हो।

नोगेंपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीब-करीव कलकत्तावाले प्रस्ताव को ही दौह-

राया । एक ओर पदिवयां छोड़ देने की वात तो दूसरी ओर करों के न देने तक की बान उसमें शामिल कर ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक संवेधीं को छोड़ें और हाय की कताई-बुनाई को प्रोत्साहन दें। देश से अन्रीय किया गया कि वह राष्ट्रीय-आन्दोलन में अधिक-से-अधिक त्याग करे । राष्ट्रीय सेवक दल (इण्डियन नेशनल सर्विस) को संगठित करने और अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोप<sup>क</sup> को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर जोर दिया गया। कींसिलों के लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं ने उन सदस्यों से फिनी भी प्रकार की राजनीतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गई। पुलिस व गलटन और जनना में मित्रता के जो भाव वह रहे थे उनको स्वीकार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता से वर्ताव करते समय अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता करें और सब सार्वजनिक सभाओं में बिना डर के खुले तीर पर भाग लें। इस बात पर भी जीर दिया गया कि ब्रहिसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छित्र अंग है। वचन और कर्म दोनों में ब्रहिसा का होना आवश्यक माना गया और उसपर जोर दिया गया, वयोंकि हिसा-भाव छोकनासन की स्पिरिट के विरुद्ध ही नहीं विलेक असहयोग की आगे की सीहियों तक पहुँचने के मार्ग में भी वाधक है। प्रस्ताव के अन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संस्थायें सरकार से अहिसात्मक असहयोग करने में अपना सारा ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें । इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लैंग्ड के साप्ताहिक 'इंग्डिया' को वन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस बात को महनूस किया गया कि भारत और विदेशों में भारत के चारे में सच्ची बातों के फैलाने की आवश्यकता है। आवर्लण्ड के बीर योद्धा स्वर्गीय मैण्स्यिनी ने जो आयर्लेण्ड के उत्थान के लिए लड्ते-लड्ते ६५ दिन की भूख-हड्ताल के पश्चान् अपने प्राणीं की उत्सर्ग कर दिया था इसके लिए उन्हें श्रद्धाउनली दी गई।

विनिय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप "रिवर्स की सिलीं" हारा स्वर्ण-विनियममान-कोष (Gold Exchange Standard Reserve) व कामजी-मुद्रा कोष (Paper Currency - Reserve) में "लूट" मचने के कारण नागपुर में जोरों से इस बात की मांग पेश की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे को पूरा करे। पांचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश माल की तिजारत करनेवाले व्यापारी विनियय की वर्तमान दरों पर अपना वादा पूरा करने ने इन्कार करने के हकदार हैं।" ड्यूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उन्सव व गमारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुरोध किया गया। मजदूरों की प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियमों के जरिये जारी किये गये उनके संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रविधित की गई। साध-पदाओं के निर्यात की नीति की निन्दा की गई। मुकदमा चलाकर या विना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभूति बिनाई गई। पंजाब, दिल्ही व अन्य स्थानों में पुनः प्रारम्भ हुए दमन को घ्यान में रक्ता गया और जनता से कहा गया कि वह सब पुछ पैये से सहे। कार्यस ने सब देशी-नरेशों ने भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियामनों में पूर्ण उत्तरदावी सासन स्थापित करने के लिए सीक्-से-नीष्ट्र प्रयत्न करें। हान्त्रिन साहद को भारतीयों से अलग सासन स्थापित करने के लिए सीक्-से-नीष्ट्र प्रयत्न करें। हान्त्रिन साहद को भारतीयों से अलग

<sup>ै</sup>कोप एकत्र करने का निम्ध्यतो अश्तृदर में ही हो गण था, लेकिन बाद में अध्यय-भारत-लोकमान्य-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोष को मिलावर एक कर दिया गया ।

रखने की सरकारी नीति की निन्दा की गई और मि० हानिमैन के प्रति भारत की कृतज्ञता प्रकाशित की गई। ईशर-किमटी व उसकी सिफारिशों को भारत की पराधीनता व असहायता को बढ़ाने में सहायक मानकर उनकी निन्दा की गई और उन सिफारिशों को भी असहयोग आन्दोलन का एक और कारण माना गया। मुसलमानों को गो-वघ के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर घन्यवाद दिया गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़े के निर्यात को निरुत्साहित करे। निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धित के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए।

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैं। कांग्रेस का ध्येय वदल दिया गया। कांग्रेस का ध्येय "शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना" घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रान्तीय संगठन प्रान्तों की भाषा के अनुसार किया गया। विषय-समिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यता केवल महासमिति के सदस्यों तक सीमित रखना—ये मार्के के परिवर्तन थे; लेकिन विषय-समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ३५० तक कर दी गई। सभापति, मंत्री व कोषाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये विधान का एक ऐसा अंग था जिसने कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक कार्ति ही कर दी है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह वता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफ़ीका के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध उच्चता और वीरतापूर्ण संग्राम छेड़ने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया और पूर्वी अफ़ीका में भारतीयों-द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिमय असहयोग की नीति को पसन्द किया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने के लिए वाधित किया गया या, भारत-द्वारा कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया। सबसे अन्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने दीनवन्यु एण्डरूज को धन्यवाद दिया।

#### टिप्पण

#### १--चम्पारन-सत्याप्रह

विहार कें उत्तर-पिश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहरों ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ किया। आगे चलकर इन लोगों ने वहां के जमींदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा बना, भूमि के बड़े-बड़े भाग अपने हाथ कर लिये। विशेषकर महाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बड़ा बोझा लदा हुआ था। इन गोरे खेतिहरों ने अपने प्रमाव और रुतवे से, जो कि उन्होंने जमीन प्राप्त करके यहां पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जोकि उन्हें हुकूमत करनेवाली जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहां के गांवों के किसानों से अपने लिए नील की खेती कराना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान अपनी है, या है, भूमि पर नील अवश्य बोयें। कुछ ही दिनों में इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट में इस बात को कानून का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने की यह प्रथा आगे चलकर तीनकटिया के नाम से मशहूर हुई, जिसके मानी थे एक बीघे का २/२० भाग। किसानों की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हें कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया

जाता या। इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता या और इसके छिए उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वह नाममात्र की थी। कई बार उनकी शिकायतों ने जोर मारा, परन्तु कट़ाई के साथ उन्हें वहां-का-चहीं दवा दिया गया। लेकिन कभी-कभी इतना अवश्य हो जाता या कि किसानों के इस सिर उठाने के बाद उनको नील के मूल्य में कुछ वृद्धि अवश्य कर दी जाती थी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य अनेक चीजों के मेल से रंग तैयार होने लगे। इसका आवश्यक परिणाम यह हुआ कि पूर्वोचत अवस्था में नील पैदा कराने पर भी नील का व्यवसाय लाभ-प्रद नहीं रहा। फलतः उनके नील के कारखाने बन्द होने लगे। लेकिन इस नुकसान को अपने कंघे पर लेने के बजाय उन्होंने उसे गरीव किसानों के सिर मढ़ देने के उपाय सोचे। इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम किया। उन गांवों में, जिनकी जमीनों के लिए उनके पास स्थायी पट्टा था, उन्होंने किसानों से लगान में बढ़ोतरी कराने के इकरारनामे लिखा लिये और बदले में उन्हों नील पैदा करने के बन्धन से मुक्त कर दिया।

इस प्रकार के हजारों ही शर्त्तनामे लिखाये गये। किसानों का कहना था कि ये शर्त्तनामे उनसे जबरदस्ती लिखाये गये हैं। अाम तीर पर तो लगान के ये बाढे गैर-कानूनी होते। लेकिन टेनेंसी-एक्ट में एक धारा थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से वच गये । टेनेंसी-एक्ट में यह नियम निलहे गोरों के प्रस्ताव करने पर बनाया गया था । सरकार ने छोकमत का तीव्र विरोध होने पर भी, कींसिलों के भीतर और बाहर, निलहे गोरों के ये बर्त्तनामे लिखाने और उन्हें पूरा कराने में मदद ही की। इन क्तंनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे। लेकिन जहां उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहां किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का आरोप था, नील पैदा करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया बयूल किया, या रुपये के मुल्य की कोई और चीज हे ही। इन जमीनों के हमान में बादा इसहिए नहीं कराया कि पट्टे की मियाद पूरी हो जाने के बाद तो वह लाभ असली जमीदार को पहुँचता। परन्तु इस तरह नकद रुपया लेना तो टेनेंसी-एवट में दी गई विदोप रिआयतों के भी विरुद्ध था। इस प्रकार इन गोरों ने गरीब किसानों से कोई १२ लाख रुपया बमूल किया । वर्गोकि सारा चम्पारन जिला इन्हीं गोरों के हाथों में आ गया था, इसलिए उन्होंने उसके मुख्तलिफ टुकड़े कर लिये थे। गोरों के प्रत्येक संघ के पास चम्पारन जिले का कोई-न-कोई भाग या जिसमें उनकी हुकुमत थी। इनका प्रभाव सरकारी हलकों में इतना या कि बेचारे गरीय किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए विना, कर ही नहीं सकते ये कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी प्रकार का सामला चलावें या किसी भी हाकिस से शिकायत कर सकें। उच्च जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, कोजीहीजों में उन्हें बन्द फरा देना तया हजार ढंग से उन्हें तंग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें मकानों की सट. नाई, घोबी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उन्हींके मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछुतों को उनके दरवाजों पर विठा देना आदि वानें भी शामिल पीं, जो आये दिन बराबर उनपर बीतती रहती थीं । ये लोग किसानों से जबरदस्ती अनुचित राव से भांति-भांति के नजराने भी लिया करते थे। जांच करने पर यह बात हुआ था कि ५० प्रकार के नजराने बसूल किये जाते थे । उनमें से कुछ के नाम यहां देना अन्चित न होगा । दियाह पर,

चूल्हे पर, कोल्हू पर लाग लगी हुई थीं। यदि साहव वीमार हैं और पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है, तो वहां के किसानों को इसके लिए 'पहाड़हीं' नामक लाग देना पड़ता था। यदि साहव को सवारी के लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरूरत होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए 'चोड़ाहीं' "हाथियाहीं" या "हवाई" नामक विशेष लाग देने पड़ते थे। इन लागों के अतिरिक्त किसानों से भारी-भारी जुर्माने भी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य वन पड़ा जिससे साहव को या किसी दूसरे को बुरा लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता था। इस प्रकार से ये लोग एक तरह से उस जिले की अदालत और हाकिम ही वन वैठे थे हैं।

सार्वजनिक सेवकों के, इन किसानों की मुंसीवत को दूर करने के सारे प्रयतन वेकार हो गये थे। सरकार किसानों की इन मुसीवतों को जानती थी, उन्हें मानती थी, और किसानों के साथ सहानुभित भी प्रकट करती थी, लेकिन उनके कप्ट दूर करने में या तो अपने को शक्तिहीन समझती थी और या कुछ खास करना नहीं चाहती थी।

यह अवस्था थी जय कि कुछ इन किसानों के और कुछ विहार के प्रतिनिधि गांधीजी के पास लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर पहुँचे । उन्होंने उन्हें चम्पारन आकर स्थिति का अध्ययन करने का वचन दे दिया । अध्ययन

र १९१७ में गांधीजी मोतीहारी: पहुँचे । यह जिले का मुख्य स्थान था । गांवीं को देखने के लिए वह रवाना होने ही वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चंले जाओं। गांधीजी भेला इस हुक्म को कब माननेवाले थे: उन्होंने अपना 'कैसरेहिन्द' का स्वर्ण-पदक; जो कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयीगी कार्यों के पूरस्कार में दिया था; सरकार को लौटा दिया । मजिस्ट्रेट की अदालत में उन पर दफा १४४ भंग करने का मुकंदमा चला । उन्होंने अपनेकी अपराघी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण वयान अदालत के सम्मुख दिया, जी उस समय एक अपरिचित और नई स्फुरणा को लिये हुए था, हालोकि आज हम उससे भलीभांति परिचित हो चके हैं। सरकार ने अन्त में मुकादमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जांच करने दी। इस जांच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोई २० हजार किसानों के वयान कलमवन्द किये। इत्हीं वयानों के आधार पर गांधीजी ने किसानों की मांगें पेश की । आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निलहे गोरों के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानों की ओर से प्रतिनिधि रक्खा गया था। इस कमीशन ने जांच के बाद एकमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज माना गया। उस रिपोर्ट में एक समझौता भी लिखा गया था, जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो रुपया गोरों ने नकद वसूल किया था उसका एक माग लौटा देना तय हुआ था। इनकी सिफारिश को बाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को पैदा करना या 'तीन-कठिया' लेना मना कर दिया गया । इसके कुछ वर्ष वाद ही अधिकांश निलहे गोरों ने अपने कारखाने वेंच दिये, जमीन वेच दी और जिला छोड़कर चले गये। आज उन स्थानों के, जी कभी निलहे गोरों के महल थे, खण्डहर ही शेय हैं। वे लोग, जो अभीतक वहां मीजूद हैं, नील का काम कर्ताई नहीं कर रहे हैं; विल्क दूंसरे किसानों की तरह खेती-बाड़ी करके वसर करते हैं। अब न तो उनकी वह गैर-कानूनी आमदनी ही रह गई है और न वह प्रतिष्ठा ही, जो उनकी

आमदनी का एक कारण थी । जिन अत्याचारों बौर मुसीवतों को देश के अनेक नेता और सरकार दोनों पिछले सी वर्षों से दूर न कर सके वे इस प्रकार कुछ ही महीनों में मिट गये ।

र् १ - वेडा-सत्याप्रह

📜 सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, बिल्क सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहांतक प्रस्त है, चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्वपूर्ण खेड़ा का (१९१८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी के भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर-से-घोर अक्राल के दिनों में भी वे सरकार के लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ ऐतराज कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एवं प्रार्थनापत्र भेजते थे, स्वानीय कींसिलों में प्रस्तावं करते थे। यस, यहां पर उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १९१८ में गांधीजी ने एक नये यग का श्रीगणेश किया । गुजरात के खेड़ा जिले में इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गई। अवस्था बकाल के समान हो गई थी। किसान लोग यह महसूग करने लगे थे कि अवस्था को देखते हुए लगान स्थिगत होना चाहिए। आम तीर पर ऐसे मीकों पर जो उपाय काम में लाये जाते थे, उन सबको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय वेलार हो चुके थे। किसानों का कहना था कि फसल रुपये में चार आना भी नहीं हुई। दूसरी बोर सरकारी अफसरों का कहना था कि चार आने से ज्यादा हुई है; और इसलिए किसानों को, कानून के अनुसार, लगान मुल्तवी कराने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों की सारी प्रार्थनायें निर्धक साबित हो चुकी थीं, अतः गांधीजी के पास किसानों को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने लोगों से स्वयं-सेवक और कार्यकर्ता वनने की भी अपील की और कहा कि. वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान करावें। गांधीजी की अपील का असर तुरन्त ही हुआ । सबसे पहले स्वयं-सेवक बनने को आगे बढ्नेबाले सरदार पल्लभभाई पटेल थे । आपने अपनी खासी और बढ़ती हुई वकालत पर लात मार दी, और सब कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फकीरी ले ली। खेटा का सत्याग्रह ही इन दो महान् पुरुषों को भिलाने का कारण बना। सरदार वल्लभभाई के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्होंने अन्तिम निरचय करके अपने-आपको गांधीजी के अपंण कर दिया । जैसे-जैसे समय गया उनका सहयोग बढ़ता ही गया । किसानों ने एंक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को लुठा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जबरदस्ती बहाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनों को जब्त कराने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना या कि हममें से जो लीग स्वहाल हैं, वे यदि गरीवों का लगान मुल्तवी कर दिया जाय तो अपना लगान चुका देंगे ।

अब किसानों को एक नये हंग से शिक्षित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों की विक्षा उन्हें दी गई जो उन्होंने पहले कभी मुने तक न ये। उन्हें यह बताया जाता कि आपका यह हक हैं कि आप सरकार के लगान लगाने के अधिकार पर ऐतराज करें। यह भी कि नरकारी अकसर आपके मालिक नहीं, नौकर है; इसलिए आपको अकसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर दराये- धमकाये जाने की, दमन और दबाब की और उसने भी बदतर जो आ पड़े उन नवकी परवा न करते हुए अपने हकों पर उदे रहना चाहिए। उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक निवमों को भी मीवाना था, जिनके जाने बिना बड़े-से-बड़ा साहस-कार्य भी आगे चलकर दूषित और श्रष्ट हो सबना है।

गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव से दूसरे और वहां से तीसरे में जाकर किसानों को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे कि मविशियों तथा अन्य वस्तुओं के कुर्क किये जाने, जुर्माने और जमीन जव्त होने की घमकी के मुकाबले में भी दृढ्तापूर्वक डटे रहो। इस युद्ध के लिए घन की कोई विशेप आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वम्बई के व्यापारियों ने चन्दा करके आवश्यकता से अधिक घन भेज दिया। इस सत्याग्रह से गुजरात को सिवनय-भंग का पहला सबक सीखनें का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के खयाल से गांघीजी ने लोगों को सलाह दी कि जो खेत बेजा कुर्क कर लिया गया है उसकी फसल काटकर ले आवे और (स्वर्गीय) श्री मोहनलाल पण्ड्या इस कार्य में किसानों के अगुआ बने। लोगों को अपने ऊपर जुर्मानें कराने और जेल की सजा को आमंत्रित करने की शिक्षा ग्रहण करनें का यह अच्छा अवसर था, जोकि सत्याग्रह का आवश्यक परिणाम हो सकता है। मोहनलाल पण्ड्या एक खेत की प्याज की फसल काटकर ले आये। उन्हें इस कार्य में कुछ किसानों ने भी मदद दी। उन सब लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, मुकदमे चले और थोड़े-थोड़े दिन की सजायें हुईं। लोगों के लिए यह एक अद्भुत प्रयोग था। इन सब बातों को वे आनन्द के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छूटनें पर उनके जुलूस निकालते थे।

इस झगड़े का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीव किसानों के लगान को मुल्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया विना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। उन्होंने किसानों को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूंकि यह रिआयत एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दोलन के फलस्वरूप है, तीसरे दी भी विना मन के; इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ पहुँचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण विजय थी। लेकिन उसके अग्रत्यक्ष फल बहुत वहे निकले। उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक महान् जागृति की नींव पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनी 'आत्म-कथा, में लिखते हैं:—

"गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। सबने समझा कि प्रजा की मुक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में जड़ जमाई।"

#### ३ - अहमदावाद-सत्याप्रह

गांधीजी-द्वारा अहमदावाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भांति ऐसी रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जाति के स्वतंत्रता के इतिहास की शोभा वढ़ सकती है। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था। औद्योगिक झगड़ों को मुलझाने के लिए इतिहास में सबसे पहली वार अहमदावाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका आधार सत्य और अहिंसा था। उसके ऐसे मजबूत और दूरगामी परिणाम निकले हैं, जिनके कारण अहमदावाद का मजदूर-संघ कितने ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर पिक्चिमी यात्री दंग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि संक्षिप्त वर्णन भी इस इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रंगे जा सकते हैं—परन्तु मैं यहां केवल इतनी

ही बात लिखकर सन्तोष करूँगा कि गांधीजी ने इसमें कितना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा क्या है, जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के और संगार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में कितना अन्तर है।

१९१६ से श्रीमती अनमूया बेन साराभाई मजदूरों में शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रही थीं। मजदूरों के इस सम्पर्क के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों और मुसीवतों का ज्ञान हो गया या। सबसे पहले तानीवालों को उनकी सलाह और सम्पर्क से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन उन्हें शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि यदि सारे मजदूरों का मंगठन किया जाप और उन्हें बुछ वास्तविक सहायता पहेँचाई जाय, तो उसके लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पय-प्रदर्शन और गलाह की आवश्यकता है जिसमें उनका पूर्ण विश्वास हो । १९१८ में बुनकरों और मिल-मालिकों में जो क्षगड़ा उठ खड़ा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श छेने के छिए उन्हें गांधीजी के पास जाना पड़ा । उन्होंने मिल-मालिकों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा उनसे पंचायत के सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आन्दोलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वान थी। गांघीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की और से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच-फैसले की बात बीच में ही टूट गई, क्योंकि थोड़ी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हड़ताल कर दी। गांघीजी ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज दिया। यद्यपि समझौता-भंग दोनों ओर से हुआ था, तो भी मिल-मालिक कुछ मुनते ही न थे। गांघीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले खुद इस नगरया का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे मिलों को होनेवाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महेंगाई और दूसरी ओर मिलों में उत्पत्ति-खर्च की वृद्धि-ये उनकी जांच के मुख्य विषय थे। इस जांच के परचात् जिस परिणाम पर गांधीजी पहुँचे वह यह या कि मजदूरों की मजदूरी में कम-से-कम ३५ की सदी की वृद्धि की जाय । मजदूरों की मांग यद्यपि इससे बहुत अधिक थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिये गये। इसके बाद उन्हें इस बात की शिक्षा दी गई कि अपनी मांग को सदैव कम-से-कम और जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही नीमिन करके पेग करना चाहिए। यह मु-परम्परा वहां आजतक बराबर चली आ रही है।

इस प्रकार जो मांग तैयार की गई थी उसे मिल-मालिकों के मामने रक्ता गया । उन्होंने २० फी सदी से अधिक देने से करई इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ फरवरी १९१८ में मिलों में ताले टाल दिये जायंगे । इसपर गांधीजी ने सारे मजदूरों की एक सभा चुलाई और एक पेड़ के नीचे, जो अभीतक पवित्र समला जाता है, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तदनक नाम पर महीं लीटेंगे जवतक कि उनकी पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती । प्रतिज्ञा में यह बान भी थी कि वे लोग जवतक मिलों में ताले पड़े रहेंगे तवतक विसी-हालत में शान्ति-भंग न करेंगे । यह प्रतिज्ञा कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का नार्य वहे जोर-शोर के साथ प्रारम्भ विया गया । श्रीमती अनमूया-वेन दरवाजे-दरवाजे जाती थीं । श्री शंकरलाल वैंकर तथा छगनलाल गांधी भी एमी कार्य में जुट पड़े थें । नोटिस बांटे जाते थे, रोज स्थान-स्थान पर विराट सार्वजनिक समायें की जाती थीं । इन नोटिमों को गांधीजी स्वयं लिखते थे । उनमें वह मजदूरों को बड़ी लासान भाषा में यह समलाते थे कि जिस संपर्ष में वे लोग जुटे हुए है वह केवल औदांगिक ही नहीं है बन्कि एक

आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्यान होगा और साय-ही-सीय मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी। यह संघर्ष एक पखवाड़े तक वरावर चलता रहा। लेकिन मजदूर लोग इस वात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदूरी का घाटा सह सकें, इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे। उन लोगों में जो नासमझ ये वे तो यहांतक वड़वड़ाने लगे कि गांघीजी के लिए यह वात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस वात का उपदेश दें कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर डटे रहें, लेकिन हमलोगों के लिए, जिनके वाल-वच्चों के भूखों मरने की नीवत आ गई है, यह इतना आसान नहीं है। यह गांघीजी के लिए एक ईश्वरीय चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होंने शाम की सभा में यह घोषित कर दिया कि जवतक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नहीं पा जाते तवतक न तो वह किसी सवारी में ही चलेंगे और न भोजन ही करेंगें। यह समाचार विद्युत् गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया। यह सामरण अनशन था। यद्यपि उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भिन्न थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की वाजी उस महान् नैतिक कार्य के लिए लगा दी थी, जिसमें कि मजदूरों का एक विशाल जन-समूह प्रतिज्ञावद था। नुकताचीनी करनेवालों ने इसपर खूव आलोचनायें कीं, कि यह मिल-मालिकों पर वेजा दवाव ेडालना हैं। गांधीजी ने इस वात को स्वीकार किया कि हो, मेरे उपवास का असर उनपर पड़े विना नहीं रह सकता और इस हद तक वह वलात्कार ही हो संकता है। लेकिन उपवास का यह अप्रत्यक्ष प्रभाव मात्र ही होगा। क्योंकि उसका मुख्य उद्देश तो मंजदूरों को अपनी प्रतिज्ञा पर, जोकि उन्होंने वड़ी सच्चाई के साथ की थी, डटे रहने के लिए बल प्रदान करना ही है। गांबीजी प्रतिज्ञा की पवित्रता और ईमानदारी के साथ उसे पालन करने की वात से जितने प्रभावित होते हैं उतने और किसीसे नहीं। फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो । जितनी प्रतिज्ञा-भंग करने से उन्हें पीड़ा पहुँचती है, उतनी और किसी बात से नहीं। मजदूरों ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अटल था। इसपर गांधीजी ने उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उसपर इमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें। गांधीजी के लिए यह बहुत आसान या कि वह इन मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए घन की अपील करते, जिससे काफी घन अवश्य आ जाता, लेकिन इस तरह भिक्षान्न देना उन्हें पसन्द न था। उनका कहना था कि मजदूरों की सारी तपस्या निष्फल हो जायगी और उसका सारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भिक्षा-द्वारा सहायता दी जाय । सत्याग्रहाश्रम सावरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदूरों को काम मिल भी गया, जहां कि इमारतें वन रही थीं। वे बाश्रम के सदस्यों के साथ वड़े आनन्द से काम करने लगे। इनमें सबसे आगे श्रीमती अनसूया बेन थीं, जो मिट्टी, इंट और चूना हो रही थीं। इसका बड़ा ही नैतिक प्रभाव पड़ा । इससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ़ हो गये, और मिल-मालिकों के भी दिल दहल गये। देश के विभिन्न भागों से नेताजों ने उनसे अपीलें की । अपील करनेवाले नेताओं में डॉ॰ वेसेण्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-सालिकों को यह तार भेजा था-"भारत के नाम पर मान जाओ और गांघीजी के प्राण बचाओं।" उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती थी और इघर मिल-मालिक भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उनके साय न्याय कर सकते थे। दोनों ने पंच-फैसला मानना

स्वीकार कर लिया। पंचों ने मजदूरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का निर्णय किया।

मजदूरों की समस्या के बान्तिपूर्ण ढंग से मुखझ जाने के कारण कांग्रेमी नेताओं और मजदूरों में एक सुदृह सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसीके फलस्वरूप मजदूरों का 'मजूर-महाजन' नामक एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १५ वर्ष से श्रीमती अनमूया देन और श्री संकरलाल बैंकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला था रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति हैं। इस संस्था के बदौलत मजदूर अवतक कितने ही कठिन तूफानों की पार कर गये हैं और अहमदाबाद नगर को बड़े-बड़े औद्योगिक संकटों में बचाया है। यहां के मजदूर बहुत ही सुसंगठित हैं। 'मजूर-महाजन' के प्रधान-मंत्री लाला गुलजारीलाल की देग-रेग में उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें जो मुन्दर शिक्षा दी जा रही है वह ऐसी है कि जिसके द्वारा मजदूरों ने समय पड़ने पर ठोस और व्यापक सार्वजनिक सेवायें की हैं। गांधीजी के परामर्श ने 'मजूर-महाजन' ने १९२७ के बाद-पीड़ितों की अच्छी सहायता की थी। १९३० के सत्वायह-सुद्ध के जमाने में इन मजदूरों ने बड़े जोरों से नशा-निषेध का कार्य किया। कांग्रेस के आदेशानसार कोई २०० स्वयंसेयक इन लोगों में से पिकेटिंग के लिए आगे आये और उनमें से १६२ जैल गये। उसके बाद उनमें और मिल-मिलकों में बड़ा-सा झगड़ा खड़ा हो गया या । लेकिन उनके भारी अनुशासन की प्रशंसा किये विना नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने १६ महीने तक, जबतक गांभीजी पंच-फैसले की बातचीत करते रहे, बराबर दान्ति रक्ती । संसार-भर में अहमदाबाद का ही यह ऐसा मजदूर-संघ है जिसने सत्य और अहिंसा की प्रतिज्ञा की हुई है और जिसका उद्देश है नपड़े के उद्योग का राष्ट्रीकरण । इसके लगंभग ३० हजार चन्दा देनेवाले सदस्य हैं । इसके पास १९३४ में लगभग चार हजार शिकायतें आई, जिनमें इसे ८० फी सदी सफलता प्राप्त हुई। ३९ हड़तालें कराई, जिनमें २३ मजदूरों के पक्ष में तय हुई। 'मजूर-महाजन' ने १,१८५ कियमें के लिए 'जापे का लाभ' प्राप्त किया, जो २९ हजार रुपये के करीब था। १८,०७४) दुर्घटना के हर्जाने और १६४ मजदूरों को ९,८५६) 'विकटमाइजेशन वेनिषिट' दिलवाया । सेवा के मुख्य कार्यों में डाक्टरी सहायता, शिक्षा, व्यायाम और खेल-कूद व मनोरंजन का प्रवन्ध, म्यूनिसिपैलिटी से मुविधायें प्राप्त कराना, नये से बचाना नया सामाजिक सुधार करना आदि है।

# यसहयोग पूरे ज़ोर में-१६२१

पंजाब हुर्वटनाओं पर डच्क को अफ़सोस—भारत-सरकार का हु:ख प्रदर्शन—असहयोग को जनता का उत्तर—(१) वकील, (२) विद्यार्थी—असहयोगियों के लिए प्रवन्ध—वेजवाहा-कार्यक्रम—प्रवेश-निपेध की आज्ञा—ननकाना-काग्रड—गांधी-रीदिग-वार्तालाप—अली-भाइयों की माफी—वेजवाड़ा-कार्यंक्रम की सफलता—विहेशी कपड़ों का बहिप्कार—पिकेटिंग—बहुत उत्तेजना होने पर हिंसा—धारवाङ्-गोली-कागृड—मोपला-उत्पात—करांची-खिलाफत-परिषद्—कार्य-समिति के प्रस्तावों का काग्रेस-कमिटियों द्वारा दोहराया जाना—युवराज का वहिष्कार—वैदेशिक नोति—अली-भाइयों की गिरफ्तारी—गांधीजी-द्वारा उस भाषण का दोहराया जाना—सविनय भंग की स्वीकृति—शर्तें तय हुई—चिराला-पराला—मोपला-उत्पात का कुछ व्योरा—युवराज का आगमन—विदेशी कपढ़ों की होली—स्वयंसेवक-दल का संगठन—दिसम्बर १६२१ में सन्धि-चर्चा—मालबीयजी जेल में दास बाबू से मिले—दास बाबू की शर्ते— गांधीजी की शर्ते – सन्धि-चर्चा विफल—सम्राट्ट का संदेश—अहमदाबाद-कांग्रेस के मनोनीत सभापति जेल में—हकीम अजमलखाँ सभापति—सामूहिक सत्याग्रह का विचार— अहमदाबाद-अधिवेशन की ध्यान देने योग्य वातें—एगढरूज साहव पैगाम खनाते हैं—विदेशी कपड़े की होली का विरोध करते हैं अधिवेशन—देशवन्यु का भाषण सरोजिनी देवो पढ़ती हैं—मुख्य प्रस्तावं—असहयोग पर निवन्ध—प्रस्ताव—पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में हसरत मोहानी का संशोधन—गांधीजी का विरोध—कांग्रेस और उलेमा ।

नागपुर-कांग्रेस से वास्तव में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है। निर्वल कोच और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेवारी का एक नया भाव बीर स्वावलम्बन की स्पिरिट ले रहे थे। अब १९२० के बाबीर और १९२१ की गुरुआत में मारत में जो कुछ घटनायें हुईं उनपर हम जरा देर के लिए गौर करें। १९२० के अन्त तक नरम-दल-वालों ने सदा के लिए कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। लिबरल-फेडरेशन के दूसरे वापिक अधिवेशन में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने उत्तम भाषण दिया। सुरेन्द्रनाय वनर्जी 'सर' हो गर्व थे। लॉर्ड सिंह विहार और उड़ीसा के पहले गवर्नर वन चुके थे। १९२१ के आरम्म में ही नये मंत्रियों में लाला हरिकशनलाल (पंजाव) जैसों का भी नाम आया, जो कुछ ही महीने पहले बुरे वताये जाते थे, जिन्हें वाजन्म देश-निकाले की सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जव्त

कर ली गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट, समृाट् पंचम जॉर्ज के चाचा, भारतवासियों के मनोमावों को शान्त करने और भारत में नया युग जारी करने के लिए यहां भेजे गये। उन्होंने एक बढ़िया

"मैं अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूँ जबिक मेरी यही इच्छा हो सकती है कि पुराने जहमों को भरूँ और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाऊँ। में भारत का एक पुराना मित्र हूँ और उसी नाते आप सबसे अपील करता हूँ कि मृत भूत-काल के साथ पिछली गलतियों को भी कन्न में गाड़ दीजिए; जहां माफ ही करना है माफ कर दीजिए और कन्ये-से-जन्मा भिड़ा-कर एकसाथ काम कीजिए, जिससे उन सब आशाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही हैं।"

इसके बाद, जब बड़ी कौंसिल में पंजाब-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव लाया गया उस समय सरकार की तरफ से बहस का नेतृत्व सर विलियम विसेण्ट कर रहे थे। "उन्होंने उन अनुचित कार्यी के किये जाने पर शासकों की ओर से दिली अफसोस जाहिर करते हुए अपना यह दृढ़ निरुचय प्रकट किया था कि जहांतक मनुष्य की दृष्टि जाती है अब फिर से ऐसी घटनाओं का होना असम्भव ही जायगा।" इतना कह चुकने के बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुकड़ा, जिसमें कि "सबक देने लायक सजा देने" की तजबीज थी, प्रस्तावक से वापस करा लिया। परन्तु वात दरअसल यह यी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया गया था, और इसलिए जो सम्भवतः पेंशन के हक से भी हाथ थी बैठा था, उसे अपंण करने के लिए अंग्रेज महिलाओं ने भारत में २०,००० पींड एकत्र किये; वयोंकि ने उसे "अपना त्राता" समझती घीं । इतना ही नहीं, विल्क उसे एक तलवार भेंट करके इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान में उसका खुले-आम बड़ा आदर किया गया । उसे जो-कुछ हानि उठानी पड़ी हो उसकी जरूरत से ज्यादा पूर्ति इस तरह हो गई थी । कर्नल जॉन्सन जो दूसरा प्रमुख अपराधी था, उसे भारत में एक व्यापारिक जगह मिल गई और अपने 'नुकसान' का कसकर बदला मिल गया । न तो डचूक साहब की अपील से और न होम-मेम्बर सर विलियम विसेष्ट के 'शासकों की तरफ से खेद-प्रकाशन' से भारतवासियों के मनोभायों को शान्ति मिली। असहयोग की जड़ जम चुकी यी। परन्तु एक बात ठीक ही रही यी और वह यह कि बड़ी कौंसिल ने १९२१ की शुरुआत में एक किमटी बैठाई थी कि वह दमनकारी कानुनों की जांच करे। और अन्त को वे सब कानून, किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ड-एवट को छोड़कर, १९२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये गये थे। परन्तु इस सारी मरहम-पट्टी के होते हए भी भारत का जरुम तो ताजा ही बना रहा, उसमें से बराबर मवाद बहुता रहा और कांग्रेस को 'साही घोषणा-पत्रों' और 'कांसिलों-द्वारा कानूनों को रद कराने' की पुरानी दवाओं का अवलम्बन छोड़कर सुद उसका इलाज अपने हायों में लेना पड़ा।

नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कीसिलों के बहिएकार में सराह-नीय सफलता मिली। हां, अदालतों और कॉलेजों के बहिएकार में उनसे कम सफलता मिली, फिर भी उनकी शान और रीव को तो गहरा धक्का पहुँचा। देश-भर में कितने ही बकीलों ने बकालत छोड़ दी और दिली-जान से अपनेको आन्दोलन में ओंक दिया। हां, राष्ट्रीय-शिक्षा के धेष्ठ में अलबत्ता आशातीत सफलता दिखाई पड़ी। गांधीजी ने देश के नीजवानों से अरील की धी और उनका जवाब उनकी ओर से बड़े उत्ताह के काथ मिला। यह काम महज दिहारार नक ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज और राष्ट्रीय स्कूल जगह-जगह कोले गये। युक्त-शक्त, पंजाब और बम्बई-अहाते में यह युव्य-आन्दोलन जोरों ने चला। दंगाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग जनवरी के मध्य में देशवन्धु दास की ब्रंपील पर हजारों विद्यायियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। गांधीजी कलकता गयें और उन्होंने ४ फरवरी को वहां एक राष्ट्रीय कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी तरह वह पटना भी (दोवारा) गये और वहां राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर विहार-विद्यापीठ का मुहूर्त किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़, गुजरात-विद्यापीठ, विहार-विद्यापीठ, वंगाल राष्ट्रीय विद्यव्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक वड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्कूल देश में चारों और खुल गये। हजारों विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय-शिक्षा को देश में जो प्रोत्साहन मिल रहा या उसका यह फल था। आन्छ-देश में १९०७ में राष्ट्रीय-शिक्षा की ज्योति प्रज्वित हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। वह अब फिर से तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेग्यूलेशन-संस्थाओं से असहयोग करनेवालों की संख्या बहुत थी और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १९२०-२१ में वकालत और विद्यालय छोड़े थे।

्र नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९२१ में अवसर हर महीने मुस्तिलिफ जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उसने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बटवारा किया। जनवरी १९२१ में नागपुर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जमनालाल वजाज ने अपनी रायवहादुरी की पदवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक-स्वराज्य-कोप में एक लाख रुपया दिया। ३१ जनवरी १९२१ को कलकत्ते में कार्य-समिति ने तिलक-स्वराज्य-कोप के उपयोग के नियम बनाये। इस कोप का २५ फी सदी भिन्न-भिन्न प्रान्तों की रकम से कार्य-समिति को देना तय हुआं था। किसी वकील को १००) महीने से ज्यादा सहायता नहीं मिल सकती थी और किसी राष्ट्र-सेवक को ५०। मासिक से अधिक नहीं। कर्ज का होना इस सेवा के लिए एक अपात्रता मानी गई। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सविस्तर पाठचकम अभी नहीं बन सका था। परन्तु हिन्दुस्तानी भाषा और चर्षा कातना सिखाना तय हुआ और ग्राम-कार्यकर्त्ता के लिए एक तालीम की कम निश्चित हुआ। देशवन्यु दास के जिम्मे हुआ मजदूर-संगठन पर देख-रेख और श्री तेरसी आधिक वहिष्कार कमिटी के संयोजक वनाये गये । वेजवाड़ा में ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति की भी बैठक हुई । कार्य-समिति में सुवका यही मत था कि लगानवन्दी का समय अभी नहीं आया है। वेजवाड़ा में ही महा-समिति ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोप के लिए एक करोड़ रूपमा जमा किया जाय, एक करोड़ कांग्रेस के मेम्बर बनाये जायेँ और वीस लाख चर्खें चलवाये जायेँ । प्रान्त की आवादी के अनुपात से इनकी पूर्ति करनी थी । पंचायत को संगठन और शराव छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था । हालांकि लोग ऐसे सुधार और संगठन के निर्दोप कार्यों का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले ही से देभा १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया था। उस समय महा-समिति ने यह ठहराया कि देश में अभी इतना नियम-पालन का गुण और संगठन-वल नहीं आ गया है कि जिससे तुरन्त ही सविनय भग जारी किया जा सके और जिन-जिनके नाम पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार आजामें जारी हुई यी उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया। कमिटी ने ननकाना-हत्यांकाण्ड पर अपना तीव्र सन्ताप प्रकट किया और सिक्खों को उससे जो भारी हानि पहुँची उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्गित की।

संच तो यह है कि देश में मार्च के दूसरे सप्ताह से ही जोश उमड़ रहा था। देशवन्यु दान मैननित् ह जाने से रोक दिये गये। बाबू राजेन्द्रप्रसाद और मौ० मजहरूल हक को आरा जाने की मनाही कर दी गई। श्री याकूबहुसेन कलकत्ता जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये। कुछ और लोगों के नाम भी हुवम निकले थे। लाहीर में समावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकावले में ये कुछ भी नहीं थे। मार्च के पहले हफ्ते में गुरुद्दारा में कुछ सिवख इवन्द्रे हुए। वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर घावा बोला गया और गोलियां चलाई गई, जिसमें लोगों के कथनानुसार १९५ और सरकार के अनुसार ७० मीतें हुई थी। वहां के महन्त ने, जोकि राजभवत था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्तील जमा कर राग्ने थे। एक गइदा खोद कर रक्ता गया था और वड़ी-सी आग जलाई जा रही थी। ५ मार्च को किमी सार्व-जिनक विषय पर परामर्श करने के लिए लोग इकट्ठे होनेवाले थे। कई बदमाशों ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि यह तो सिक्वों के दो फिरकों की लड़ाई थी। ननकाना जैसा भीपण-काण्ड, जहां कि यात्री इस तरह मार डाले गये हों और जिनमें अभी कुछ जान बाकी थी वह भी उस जलते हुए गइदे में डाल दिये गये हों, पहले कहीं नहीं हुआ था।

कांग्रेस की शुक्षात के सालों में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र प्रिटिश किमटी वन रही थी और उसका खर्च-वर्च और जरूरतें बहुत बढ़ी-चढ़ी थीं। कई साल तक लगभग ६०,०००) साल उसके खर्च के लिए मंजूर किये जाते रहे। परन्तु अब उसकी जगह भारतवर्ष आन्दोलन-केन्द्र वन गया था। इसलिए बेजवाड़ा में यह निश्चय हुआ कि इस वर्ष के शेप दिनों के लिए १७,०००) मंजूर किया जाय, जोिक अध्यक्ष, मंत्री और खजांची के दफ्तर-खर्च में काम आवे। लालाजी और केलकर साहब की सलाह से अमरीका की होमरूल-लीग वाले श्रीयुत राय को तार-द्वारा एक हजार दालर भेजे गये। ६ और १३ अप्रैल के दिन उपवास और प्रार्थना के रूप में मनाये जाने तय हुए। महा-सिमित में कांग्रेस-प्रान्तों के प्रतिनिधियों की संख्या का बटवारा इस तरह किया गया कि जिससे भूतपूर्व सभापतियों की छोट़कर ३५० की संख्या में गड़बड़ न हो। १० मई को जब इलाहाबाद में कार्य-सिति बैठी तो अगली बैठक के लिए तंजीर और घोलापुर से उसे निमंत्रण मिले थे; परन्तु इस बैठक में कोई महत्व-पूर्ण बात नहीं हुई। १५ जून को बम्बई में किर उसकी बैठक हुई, जिसमें गांधीजी ने बाइसराय के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वनतव्य पेश किया।

यह मुलाकात मालवीयजी ने करवाई थी। उस समय लॉर्ड रीडिंग बाइसराय हुए थे। यह अप्रैल १९२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई और गृहभाय को देखने का अवसर मिला। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिय न होगा। प्रसंगवरा उन्होंने अली-भाइयों के कुछ व्याख्यानों की और गांधीजी का ध्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था। गांधी-जी को बताया गया कि इन व्याखानों का तात्पर्य हिसा को सूक्ष्म हप से उत्तेजना देने के पक्ष में लगाया जा सकता है। गांधीजी तो ठहरे बड़े ही मुंसिफ-मिजाज। उन्हें भी जैना कि हां इन भाषणीं का ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होंने अली-भाइयों को लिखा और उनसे इस आश्य का प्रतब्ध निकल्याया कि उनका आक्षम ऐसा नहीं था।

वह (भाकी-अकरण इस आन्दोलन के इतिहास में एक य्यान्तरवारी घटना है। गोरे लोग

कांग्रंस का इतिहास: भाग ३

सरकार की इस विजय पर बड़े खुश थे। माफी से लॉर्ड रीडिंग को तसल्ली हो गई और उन्होंने अली-भाइयों पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया।

वम्बई वाली कार्य-समिति की बैठक में राजनैतिक मुकदमों की सफाई देने के सम्बन्ध में स्थिति साफ की गई। कार्य-सिमिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवानी और फीजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में कोई हिस्सा न लेना चाहिए। सिफं अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए, जिससे लोगों के सामने उसकी निदोंपता सिद्ध हो जाय। यदि जाव्ता फीजदारी की रू से कोई जमानत तलव की जाय तो वह उसे देने से इन्कार करदे और उसकी एवज में जेल भुगत ले। आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी बक्तीलों को फीस लेकर या बिना फीस के किसी अदालत में पैरवी न करना चाहिए। उस समय यह अन्देशा था कि कहीं अंगोरा में तुकिस्तान की सरकार के साथ भिड़न्त न हो जाय। इसपर कार्य-समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए यदि लड़ाई छिड़ जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि इस कार्य में वह ब्रिटिश-सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि वे इस सिलिसले में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें।

२८, २९ और ३० जुलाई १९२१ को वम्बई में महासमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वेजवाड़ा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। तिलकस्वराज्य-कोप में निश्चित से १५ लाख रुपये अधिक आ गये थे। कांग्रेस सदस्यों की संख्या आधे के ऊपर पहुँच कर रह गई; मगर चर्ले करीव-करीव २० लाख चलने लगे थे। इसके बाद अव वुनने तथा खादी-सम्बन्धी विविध कियाओं की ओर देश का व्यान गया। इस उद्देश की सिद्धि के लिए विदेशी कपड़े के विह्ष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के सामने था। महासमिति ने यह भी सलाह दी कि "तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दें।" वम्बई और वहमदाबाद के मिल-मालिकों से अनुरोध किया गया कि "वे अपने कपड़ों की कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रक्खें और वह ऐसी हो जिससे गरीब भी उस कपड़े को खरीद सकें और मीजूदा दरों से तो दाम हर्गिज न बढाये जायें।" विदेशी कपड़े मंगानेवालों से कहा गया कि वे विदेशी कपड़ों के बार्डर न भेजें और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का उद्योग-करें।

महासमिति ने यह राय जाहिर की कि किसी भी नागरिक का यह कुदरती हक है कि वह सरकारी नौकरों पर सरकार की मुक्की या फौजी नौकरी छोड़ने-सम्बन्धी अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह भी हरेक नागरिक का कुदरती हक है कि हरेक फीजी या मुक्की कमंचारी से खुळे तौर पर इस बात की अपील करे कि उस सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लें जिसने भारतीय जनता के विशाल बहुमत का विश्वास एवं समर्थन गँवा दिया है। मद्य-निषेध-आन्दोलन के सम्बन्ध में, शराबियों को शराब की दूकानों पर न जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियों-द्वारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप के बदौलत, धारबाड़, मित्रयां तथा अन्य स्थानों में कुछ किटनाइयां खड़ी हो गई थीं। इसपर महासमिति ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का आदेश देना पड़ेगा। थाना के

जिलाबोर्ड ने पिकेटिंग के सिलिसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रखने के लांग्स व किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देते हुए महासमिति ने मारत के अन्य जिला व म्युनिसिपल ओडों से थाना-बोर्ड-हारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिए कहा। यहां यह रमरण रनना चाहिए कि इस समय तक कांग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था, और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदूद रक्ता था। व्यापारियों ने प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीजों का व्यापार वन्द कर दें। पूर्ण अहिसा बनाये रखने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस सतर्क थी, परन्तु अलीगढ़ शहर के विभिन्न भागों में कुछ व्यक्तियों ने जोर-जवरवस्ती कर डाली थी—हालांकि वह की गई थी बहुत उत्तेजित किये जाने पर ही—उसके कारण महासमिति ने कांग्रेस-कमिटियों को पूर्ण अहिसा की भावना भलीभांति हदयंगम करने का आदेश दिया; साथ ही धारावाड़, मितयां, गुन्तूर, चिराला-पेराला, केरल तथा अन्य स्थानों में भारी उत्तेजना के बावजूद लोगों ने जो आतम-संयम प्रकट किया उसके लिए उन्हें बधाई दी गई।

दमन-चक्र बड़े भयावह और विस्तृत रूप में जारी था। खासकर युक्तप्रान्त में उभका बहुत जोरोघोर था । कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे। बहुत-से लोग, बिना मुकदमा लट्टे, जेलों में पट्टे हुए थे । उन सबको बधाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, कि स्वेच्छा-पूर्वक कप्ट-महन और सफाई या जमानत दिये वर्गर जेल जाने से ही हम स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रशर होंगे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दमन के जवाब में सर्विनय अवज्ञा शुरू करने की मांग की थी। सीमात्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश करने की भी मनाही कर दी थी, जो अधिकारियों-द्वारा वसू में किये गये कथित अत्याचारों की जांच के लिए कांग्रेस की ओर से नियुक्त की गई थी। इतने पर भी, यह प्रग्नाय पास किया गया कि "हिन्दुस्तान-भर में अहिसात्मक वातावरण की और भी अधिक मृद्द करने, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि सर्व-साधारण के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव किस हद तक कायम हआ है, और देश में ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षणिक जोग की बात न रह कर नियमित रूप से और मुगमता-पूर्वक चलने लगे, महासमिति की राय है कि गविनय अवज्ञा को उस वक्त तक स्थगित कर देना चाहिए जवतक कि स्वदेगी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उहिन्द्रियत कार्यक्रम पूरा न हो जाय।" युवराज के आगमन के सिल्सिले में महासमिति ने निःचय किया, कि "(जनके) आगमन के सिलसिले में सरकारी तीर पर या अन्य कियी प्रकार के जो भी समारीह हीं, हरेक का यह कर्तव्य है कि न तो उनमें शरीक हों और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनके आयोजन में करें।"

धारवाद में १ जुलाई १९२१ को अधिकारियों ने भीड़ पर जो गोली-वार विया था उसकी जांच करके विस्तृत रिपोर्ड पेस करके के लिए कार्य-मिमित ने नागपुर के अमहयोगी पकील श्री भवानीयंकर नियोगी (जो अब मध्य-प्रान्तीय हाइकोर्ड के एक जज है), दहाँदा के अपकास-प्रान्त जज अध्यास तथ्यवजी तथा मैसूर में कुछ समय तक जज रहने वाले श्री सेटजूर की एक गमिति नियुवन की । विधान के अनुसार कांग्रेस के प्रान्तीय केन्द्र वहां बोली जाने वाली भाषाओं के अनुसार वाने भे, इसलिए ऐने जिलों का सवाल स्वभावतः विवादात्पद हो गया जिनमें एक ने अधिक भाषायें अचलित भी। बेलारी जिले के लिए कर्नाटक और आत्था में सगड़ा हुआ। आधिर इसने विवटार के

यही बात गंजम के बारे में भी हुई, जोकि आन्ध्र और

से खर्च करने के लिए जो प्रार्थनाये प्राप्त ही उनको भुगताने गिलाल और सेठ जमनालाल बजाज की एक समिति के सुपुर्द किया जब पटना में कार्य-समिति की बैठक हुई तो उसमें हरदोई जिले (युक्तप्रान्त) हुआ, जिसमें बहां लगाई गई दफा १४४ के विरुद्ध सिवनय अवज्ञा शुरू करने की गांगी गई थी; लेकिन उसका विचार अगली बैठक के लिए स्थागत कर दिया गया। सितम्बर से पहले-पहले विदेशी कपड़े का मली-माति बहिष्कार हो जाय, इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-घर जांकर विदेशी कपड़े का मली-माति बहिष्कार हो जाय, इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-घर जांकर विदेशी कपड़े जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त नियंत्रण में अलग स्वयं-सेवकों को रखने के लिए कहां, अखिल-मारत तिलक स्वराज्य-फण्ड में जमा होनेवाली प्रान्त की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कताई का संगठन करने, हाथ-कते सूत व हाथ-बुने कपड़े का संग्रह करने और खहर का विभाजन करने के लिए अलग रखने को कहा गया। चूंकि कुछ प्रान्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-समिति ने उन प्रान्तों को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की अगली बैठक भी जल्दी ही—६, ७, ८, ९ सितम्बर को कलकत्ता में हुई। यह बैठक महत्वपूर्ण थी। धारवाइ-गोलीकाण्ड और मोपला-उत्पात की जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से मोपला-उत्पात पर कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव पास किया:—

"मलावार के कुछ हिस्सों में मोपलों ने जो हिसातमक कार्य किये हैं उनपर कार्य-समिति बहुत अफसोस जाहिर करती है, क्योंकि इन कृत्यों से यह सावित होता है कि हिन्दुस्तान में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कांग्रेस और सदर खिलाफत कमिटी के सन्देश को नहीं समझा है। कांग्रेस और खिलाफत के हरेक कार्यकर्त्ता को चाहिए कि गम्भीर-से-गम्भीर उत्तेजनाओं के बीच भी वे भारत-भर में अहिंसा के सन्देश का प्रसार करें।

"मोपलों-द्वारा किये गये हिसात्मक कृत्यों की तो कार्य-समिति निन्दा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उससे मालूम पड़ता है कि मोपलों को असहनीय रूप से उत्तेजित किया गया था, सरकारी तौर पर या सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनमें मोपलों-द्वारा किये गये अत्याचारों का इकतरफा और बहुत अतिरंजित वर्णन किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जो अनावव्यक जन-सहार किया उसकी उससे बहुत कम बताया गया है जितना कि वस्तुत: वह हुआ है।

"कार्य-समिति को यद्यपि इस वात का दुःख है कि कुछ धर्मोन्यत मोपलों-द्वारा जवरदस्ती धर्म-परिवर्तन कराने के उदाहरण पाये गये हैं, तथापि सर्व-साधारण को वह इस वातसे आगाह करती है कि सरकारी या जान-बूझकर घड़ी गई वातों पर वे एकाएक विश्वास न करें। समिति को प्राप्त खबरों से मालूम पड़ता है कि जिन परिवारों के जबरदस्ती मुसलमान बनाये जाने की खबर है वे मंजेरी के आस-पास रहते थे। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत-दल ने बनाया जो हमेशा खिलाफत व असहयोग-आन्दोलन का विरोधी रहा है; और जहांतक हमें मालूम हुआ है, अभीतक तीन ही ऐसे मामले हुए हैं। "कार्य-समिति को बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं भागों में उपद्रव हुआ जहां कांग्रेस व खिलाफत की हलचलों को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस व खिलाफत के कार्यकर्ताओं ने काफी खतरा अपने ऊपर लेकर भीड़ के जीश को दवाकर हिसात्मक कृत्य करने से रोकने का काफी प्रयत्न किया।"

#### अली-भाइयों की गिरफ्तारी

घटनायें एक के बाद एक तेजी से घट रही थीं। १९२१ की अखिलभारतीय खिलाफत-परिषद् ८ जुलाई को करांची में हुई जिसको लेकर अलीवन्यु, डॉ॰ किचलू, शारदा-पीठ के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, मौलाना निसारअहमद, पीर गुलाममुजदीद और मौलवी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुंस्लिम मांगों की ताईद करते हुए, उस परिषद् ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी कि "आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फीज में नौकर रहना, या उसकी मर्ती में नाम लिखाना, या उसमें मदद करना हराम है।" साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नाफरमानी (सिविनय-अंबज्ञा) शुरू कर देंगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेस के अहंमदाबादवाले जलसे में भारतीय प्रजातंत्र का झंण्डा लहरा देंगे।

ं मीलाना मुहम्मदअली ने सभापति की हैसियत से बड़ा साहसपूर्ण भाषण दिया। तबसे उस भाषण का नाम 'करांची-स्पीच' पढ़ गया । वह भाषण १६ अवंतुवॅर को देशंभर में हजांरों समाओं में दोहराया गया । इसके लिए कांग्रेस के उच्चाधिकारियों ने आदेश दिया यां कि संरकार की उसकी अली-भाइयों पर मुकदमा चलाने की आजा के लिए चुनीती दी जाय। इस भाषण का मूल कारणें एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फीज को नीकरी छोड़ने के छिए कहा गया था। इंस प्रस्ताव में "कलकंत्ता और नागपुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धान्त की पुष्टि-मात्र की गई थी।" ५ अक्तूबर को कार्य-सिमिति की बैठक बम्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान में कहा गया-"किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना; जिसने जनता की न्यायपूर्ण अभिलापाओं को कुचलने के लिए फीज और पुलिस से काम लिया (जैसे रौलर्ट-एक्ट के आन्दोलन के अवसर पर किया गया), जिसने फीज का उपयोग मिल्र-वासियों, तुर्कों, अरवों और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना को कूचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।" अलीभाइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आजा दी गई थी। कार्य-समिति ने अलीभाइयों और उनके सहयोगियों को उसपर वयाई दी और घोषणा की कि मुकदमा चलाने को जो कारण बताया गया है वह घामिक स्वतंत्रता में बाघा डालनेवाला है। उसने यह भी कहा-"कार्य-समिति ने अवतक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों की कांग्रेस के नाम पर नीकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नौकरी छोड़ सकते है पर अपना भरण-पोपण करने में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रवन्य करने में कांग्रेस अभी समर्थ नहीं है। परन्तु साय ही कार्य-समिति की यह राय है कि कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फीजी नौकरी में हो चाहे मुल्की में, यह कर्तव्य है कि वह यदि वोग्रेस की सहायतां के विना निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ दे।" उन्हें बताया गयां कि कातना, बुनना आदि स्वतंत्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साधन हैं । देश-भर की कांग्रेस-

कांग्रेस का इतिहास: भाग ३

किमिटियों से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनावें और १६ अक्तूबर को इस आज्ञा का पालन किया गया। विदेशी कपड़े का वहिष्कार अभी अधूरा पड़ा था। कार्य-समिति ने कहा कि जवतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रान्त में सामूहिक-सत्याग्रह आरम्भ करना असम्भव है; और जवतक हाथ से कातनें और बुननें का काम उतना न वढ़ जायगा कि उससे उस जिले या प्रान्त की आवश्यकतार्ये पूरी हो सकें, तवतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी। हां, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम में रुकावट डाली जाय । पर इसकी अनुमति प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी से लेना जरूरी है और प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी को इस वात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अहिसात्मक वातावरण वना रक्खा जायगा। युवराज के स्वागत के वहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। तय हुआ कि उनके भारत में पैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल मनाई जाय और वह भारत के नगरों में जहां-जहां जायें, हड़तालें की जायें। इसके प्रवन्य का कार्य कार्य-सिमिति ने भिन्न-भिन्न प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटियों को सींप दिया। साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि भारत-सरकार भारतीय लोकमत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं हैं, इसिलए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्वन्य जोड़ने का नहीं है जो अन्य राष्ट्रों के हितों कें विरुद्धं हों या जिन्हें वे न चाहते हों। उन पड़ोसी राज्यों को जो भारत के प्रति शत्रुता का भाव नं रखते हों, यह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिश-सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। मुसलमान राष्ट्रों को आंश्वासन दिया गया कि जब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तो भारत की परराष्ट्र-सम्बन्धी नीति ऐसी बनाई जायगी कि जिससे इसलाम-द्वारा मुसलमानों पर आयद होनेवाले धार्मिक कर्त्तव्यों का लिहाज रक्खा जाय । ये विचार कार्य-समिति के थे। कार्य-समिति इन विचारों को उस समय तक महासमिति के नाम पर प्रसारित नहीं करना चाहती थी जवतक कि जनता उन-पर पूरी तरह चर्चा न कर ले और महासमिति उन्हें अपनी बैठक में अपना न ले।

इस अवसर पर अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया। मौलाना मुहम्मदअली को जो कि आसाम से मदरास जा रहे थे, १४ सितम्बर को बाल्टेयर में गिरफ्तार किया गया। उन्हें कुछ दिनों तक एक छोटी-सी जेल में रक्ता गया, फिर उन्हें रिहाई की आज्ञा सुनाई गई और दुवारा गिरफ्तार करके करांची ले जाया गया। मुहम्मदअली की गिरफ्तारी के बाद ही फौरन बंबई में शौकतअली पकड़े गये। जब यह पता चला कि करांची के भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गांवीजी ने, जो इस अवसर पर त्रिचनापल्ली में थे, भाषण को स्वयं दोहराया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव को दोहराने की आज्ञा दी। समय तेजी के साथ बीतता चला जा रहा था और स्वराज्य की अवधि में केवल एक महीना रह गया था। देश ने अलीभाइयों की और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर जिस संयम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्ली की ५ नवम्बर १९२१ की महासमिति की बैठक ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में करवन्दी भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों पर छोड़ दिया गया। हां, इन शर्तों का पूरा होना

जरूरी समझा गया — हरेक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्यक्रम के उस अंश की जो उसपर लागू होता हो, पूर्ति कर ली हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, खहर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और पंजाब के अन्यायों को दूर करने और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्रीयता के लिए कलंक समझता हो। सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिले या तहसील को एक इकाई समझा जाय जहां के अधिकांश लोग स्वदेशी का पालन करते हों और वहीं पर हाथ से तैयार हुई खादी पहनते हों, और असहयोग के अन्य सारे अंगों में विश्वास रखते और उनका पालन करते हों। कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। कार्य-सिमिति यदि चाहे तो प्रान्तीय किमटी के अनुरोध पर किसी खास शर्त को किमिटियों पर लागू न करे।

मलावार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिंदुओं के जबर्दस्ती मुसलमान बनाये जाने और हिंदू-मंदिरों के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र किया गया।

यहां अहिसारमक असहयोग-आन्दोलन में दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। १९२१ में सरकार का मुकावला करने की प्रवृत्ति देश के सार्यजनिक जीवन में मुख्य वात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आसपास की स्थिति को देखकर तथा वहां की स्थानिक और नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महासमिति की बैठक ३१ मार्च की आंध-प्रान्त के बेजवाड़ा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की लहर आ गई। कुछ ही दिनों वाद चिराला के लोगों को अपने गांव के म्यूनिसिपैलिटी के रूप में बदले जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानिक स्वराज्य के मंत्री पनगल के राजा थे, जो कांग्रेस-दल के घोर विरोधी थे। अब कांग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए आतुर था। चिराला की जनता म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि जनता म्यूनिसिपैलिटी की परवा नहीं करती तो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा वसे। गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि यह सब कांग्रेस के नाम पर न किया जाय। विचार बड़ा आकर्षक या और उस महान् कार्य का बीड़ा उठाने के लिए नेता भी योग्य ही मिला। आन्य-रत्न डी॰ गोपालकृष्णय्या ने इस विचार की पूर्ति करने में अपनी सारी शक्ति लगादी और हिजरत का नेतृत्व किया। यह हिजरत हमें सिंघ के मुसलमानों की अकगानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है। चिराला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पड़े। वे म्युनिसिपैलिटी की मीमा के बाहर १० महीनों तक झोंपड़ों में पड़े रहे । इधर अनेक नेताओं की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही । जिन्होंने असहयोग नहीं किया था वे वहलाने-फुसलाने से राजी हो गये और एक साल तक घर-बार छोड़े रहने के बाद लोगों ने म्यनिसिपैलिटी को मान लिया । इसी प्रकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यं चटगांव की हड़ताल थी। चटगांव पूर्व-बंगाल में एक वन्दरगाह है। श्री सेनगुष्त ने मजदूरों की जो हड़ताल कराई उसमें कांग्रेस का एक लाख से अधिक रुपया खर्च हो गया। इस प्रकार के कामों में दिवकत यह होती है कि अधिकारी लोग हड़तालियों की शक्ति थका देते हैं और सरकार को उन लोगों की पूरी जानकारी रहती है जो ऐसे आन्दोलनों का संचालन करते हैं। जब उस स्थान के प्रभावशाली व्यक्ति किसी-न-किसी कानून के द्वारा जेखों में ठूंस दिये जाते हैं तो कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

भ्रष्टकारी शक्तियों के साथ तोड़-फोड़ करनेवाली शक्तियां भी आ मिल्ती हैं और आन्दोलन भंग हो जाते हैं। 

## मोपला-उत्पात

यहां उन परिस्थितियों का जिक करना भी आवश्यक है जिससे मलावार में मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ । मोपले वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज अरव थे, मलावार के सुन्दर स्थान पर आ वसे थे और वहीं शादी-व्याह करके रहने लगे थे। साधारणतया वे छोटा-मोटा व्यापार या खेती-वाड़ी करते हैं। पर धार्मिक उन्माद की धुन में वे इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि प्राणों की या शारीरिक सुख तक की विलकुल चिन्ता नहीं करते । मोपलों के आये दिन के दंगों ने "मोपला दंगा-विवान" नामक एक विशेष कानून को जन्म दिया। सरकार आरम्स से इस बात के लिए चिन्तित थी कि 'भड़क जानेवाले' मोपलों में असहयोग की चिनगारी न लगने पावे। पर आन्दोलन और सव जगहों की भांति केरल में भी पहुँचा। फरवरी में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और मौ० याकूबहसन जैसे प्रमुख नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याकूबहसन ने खासतीर से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूंगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निपेघात्मक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १९२१ को याकूबहसन, माधव नैयर, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये। मोपले मुख्यतः वाल्वनद और ऐरण्ड ताल्लुकों में रहते हैं। सरकार ने इन ताल्लुकों में दफा १४४ लगा दी। अगस्त आते-आते रंग-ढंग ही बदल गया और मोपलों ने, जो अपने ढंगलों या मुल्लाओं के मस्जिदों में किये गये अपमान से क्षुद्ध हो रहे थे, मारकाट आरम्भ कर दी। शीघू ही उनकी हिंसा ने सैनिक रूप धारण कर लिया । मोपलों ने बन्दुकों और तलवारों से लुक-छिपकर छापे मारने आरम्भ कर दिये । अन्तूवर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अफसरों की लूटने और वरवाद करने के अलावा हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने और हत्यायें करने के भागी बने। अंग्रेजों के प्राण संकट में थे। श्री एम० पी० नारायण मैनन नामक एक कांग्रेसी सज्जन ने, जिन्होंने सारे मलावार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में वहुत-कुछ भाग लिया था, मोपलों को समझा-बुझाकर अंग्रेजों के प्राण बचाये। पर इसी कार्यकर्ता को नवम्बर में पकड़कर पहले शाही कैदी के रूप में रक्खा और फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अभियोग में आजीवन निर्वासित कर दिया गया । यह १९३४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे 🕕 इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था, पर इनसे यह शर्त जुवानी मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक वाल्वनद ताल्लुके में न घुसेंगे । इन्होंने यह शर्त मंजूर न की, और जान-बूझकर वीरतापूर्वक जेल में रहे। मोपला-विद्रोह ने आगे क्या-क्या रूप घारण किये, या अगस्त के वाद उसमें जो मार-काट चलने लगी, उनसे हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति ने अपनी नवस्वर की वैठक में उनके अत्याचारों का विरोध किया। सफल वहिष्कार

१७ नवम्बर को युवराज भारत में आये। नई बड़ी कौंसिल को वहीं खोलनेवाले थे, पर १९२० के अगस्त के बातावरण को देखकर भारत-सरकार ने डचूक ऑफ कनाट को बुलाया। १९२१ के नवम्बर में युवराज को ब्रिटिश-सरकार की आन वनाये रखने के लिए भेजा गया ।

कांग्रेस ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की अगवानी से सम्बन्ध रखनेवाले सारे उत्सवों का वहिष्कार किया जाय । यही किया गया और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। युवराज के वम्बई-पदार्पण के दिन ही शहर में केवल मुठभेड़ ही नहीं हुई विल्क चार दिनों तक दंगे और खून-खच्चर होते रहे, जिनके फल-स्वरूप ५३ आदमी मरे और लगभग ४०० आदमी घायल हुए। ये दंगे सरोजिनीदेवी और गांघीजी के रोके भी न रुके, यद्यपि उन्होंने घुमासान लड़ाइयों में घुस-घुस कर लोगों को तितर-वितर होने को कहा । इन दंगों में असंख्य आदमी घायल हए। गांघीजी ने जवतक शांति स्थापित न हो जाय, जनता की ज्यादितयों का प्रायदिचत्त करने के निमित्त ५ दिन का व्रत किया । इन्हीं दृश्यों को देखकर गांधीजी ने कहा था कि मुझे स्वराज्य की सड़ांद आ रही है। युवराज के आगमन के फल-स्वरूप देशभर के स्वर्य-सेवकों के दल संगठित हुए। अवतंक कांग्रेस के स्वयंसेवक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मात्र थे जो मेलों और उत्सवों के अवसर पर यात्रियों की सहायता करते, संकामक रोगों के फैलने पर रोगियों की और कोई. स्यानिक विपत्ति होने पर पीड़ितों की सहायता करते और परिपदों और अन्य राप्ट्रीय अवसरों पर काम में आते । पर खिलाफत के स्वयंसेवक 'सैनिक' ढंग के थे, जोकि सरकार के कथनानुसार "कवायद करते और वाकायदा दल बनाकर मार्च करते और वर्दियां पहनते थे।" इन दोनों संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने हड़तालों का और विदेशी कपड़ों के वहिष्कार का संगठन किया। ये दोनों दल मिल गये और महा-समिति की शर्ती का पालन करने की शर्त के साथ सत्याग्रही वन गये। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई। युवराज २५ दिसम्बर की कलकत्ता जानेवाले थे। बंगाल-सरकार ने वम्बई-सरकार की तरह नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अनुसार स्वयं-सेवक भर्ती करना गैर-कानूनी करार दे दिया। बहुतसे आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें देशवन्यु दास, उनकी धर्मफ्ती और पुत्र भी थे। इसके बाद ही युवतप्रान्त और पंजाव की वारी आई। अहमदावाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशवन्यु दास किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत या ताजिरात-हिन्द की १४४ धारा या १०८ घारा के अनुसार जेल में थे। १९२० के अगस्त में सर तेजवहादुर सप्र वाइसराय की कार्य-कारिणी के कानून-सदस्य (लॉ मेम्बर) हए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन घाराओं को इन्होंने खोज निकाला या और राजनैतिक लोगों पर लाग करने की सलाह दी थी। बम्बई ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर बंगाल, युक्तप्रान्त और पंजाब ने दमनकारी कानुनों की शरण ली।

इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की वातचीत चल पड़ी। भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ले जाते समय यह प्रवन्य किया गया था कि वाइसराय हर साल वड़े दिनों में तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेंगे। युवराज के वड़े दिन भी कलकत्ते ही विताने का निश्चय किया गया। पिण्डत मदनमोहन मालबीय जैसे मध्यस्य सज्जनों ने कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग की उपस्थित का उपयोग करके सरकार और जनता में समझौता कराने की चेट्या की। लॉर्ड रीडिंग भी राजी हो गये, चाहे २५ दिसम्बर के उत्सव का वहिष्कार टालने के लिए ही सही। २१ दिसम्बर को पिण्डत मदनमोहन मालबीय के नेतृत्व में एक शिष्ट-मण्टल वाइसराय से मिला। देशवन्यू दास कलकत्ते की अलीपुर-जेल में ये। उनसे मध्यस्थों की टेलीफोन-हारा वात

हुई। शीषृ ही गांधीजी से बात-चीत करना आवश्यक समझा गया। वह अहमदाबाद में। तार-द्वारा सरकार इस बात पर राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया जाय और मार्च में गोलमेज-परिपद् बुलाई जाय, जिसमें कांग्रेस की ओर से २२ प्रतिनिधि हों। इस परिपद् में सुवार-योजना पर विचार किया जाय। देशवन्यु दास की मांग यह थी कि नये कानून (कि० लॉ० अ० एक्ट) के अनुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों को छोड़ दिया जाय। समझौते के निश्चय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैदी और फतवे के कैदी, जिनमें मीलाना मुहम्मदअली, मीलाना शौकतअली, ढाँ० किचलू और अन्य नेता शामिल थे, जेल में ही रह जाते। करांची के कैदी वे थे जिन्हें १ नवम्बर १९२१ को अखिल-भारतीय खिलाफत-परिपद् में, जिसमें फीजी नौकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, भाग लेने के अपराध में दण्ड दिया गया था। कुल उलेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फतवे में किया था। फतवा मुसलमानों के मौलवियों द्वारा जारी किया धार्मिक आदेश होता है जिनमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्बन्ध में निर्देश होता है।

परन्तु गांघीजी करांची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आंशिक रूप में इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेश की कि फतवे के कैदियों को भी छोड़ा जाय और पिकेटिंग जारी रखने का अधिकार माना जाय। ये मांगें नामंजूर करदी गईं। इस स्थिति के सम्बन्ध में लॉर्ड रीडिंग के नाम गांधीजी का तार-द्वारा उत्तर कलकत्ता समय पर न पहुँच सका—अभाग्यवश तार को रास्ते में देर लग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलकत्ते से रवाना हो गये। (२३ दिसम्बर)। फलतः समझौते की बात असफल रही। श्री० जिल्ला और पिछ्त मदनमोहन मालवीय मध्यस्थ थे। (१९२१ के दिसम्बर की सिन्ध-चर्चा का पूरा हाल जानना हो तो पाठकों को श्री कृष्णदास की अंग्रेजी पुस्तक "गांधीजी के साथ सात महीने" पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़ने योग्य है।) समझौते की बात असफल होने पर युवराज के आगमन के सम्बन्ध में वहिष्कार के कार्यक्रम का पालन अविशय्द भारत ने भी उसी प्रकार किया। कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल हुई। कसाइयों तक की दूकानें वन्द थीं। इससे यूरोपियनों को वड़ा कोध आया। १९२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदावाद-कांग्रेस हुई, जिसमें असहयोग का कार्य-क्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुँचा था। नागपुर के अधिवेशन के बाद से राजनैतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ था। ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा माण्ट-फोर्ड सुधार जारी किये जाने के अवसर पर सम्प्राट् ने सन्देश दिया। जिसमें कहा गया था:—

"वर्षों से, शायद पीढ़ियों से, देश-भनत और राज-भनत भारतीय अपनी मातृ-भूमि के लिए स्वराज्य का स्वप्न देखते आ रहे होंगे। आज आपके लिए मेरे साम्राज्य के भीतर स्वराज्य का श्रीगणेश हुआ है, मेरे अन्य उपनिवेश जिस स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी ओर वढ़ने का आपके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है।"

परन्तु न तो 'स्वराज्य' का आघे दिल से किया उल्लेख, न डचूक की अपील कि 'गये-गुजरे को दफनाओ और एक-दूसरे को क्षमा कर दो' और न पंजाव-काण्ड-सम्बन्धी असेम्बली की बहस, जिसमें सर विलियम विन्सेन्ट ने शासन की ओर से खेद-प्रकाश किया था और वह निश्चय प्रकट किया गया था कि आयन्दा ऐसे काण्ड न होने पावेंगे, लोगों के दिलों को तसल्ली या शान्ति दे सके और न उनके मन में विश्वास का भाव ही उत्पन्न कर सके।

#### सत्याग्रह की तैयारी और अहमदाबाद-कांग्रेस

वातावरण में सनसनी थी। हरएक के दिल में यही आशायें उमड़ रही थीं-एक साल मे स्वराज्य ! गांधीजी ने यह वादा किया या कि यदि मेरे कार्यक्रम को पूरा कर दोगे तो स्वराज्य एक साल में मिल जायगा । साल खतम होने को था, और हर शब्स राजनैतिक आकाश की ओर ध्यान लगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय और स्वराज्य उसके चरणों में आकर खड़ा हो जाय । परन्तू हां, हर शहस अपनी तरफ से शिवत-भर कुछ करने और जी-कुछ भी भुगतना पहे उसे भुगतने के लिए तैयार या-इसलिए कि वह दैवी-घटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह मुदिन जल्दी-से-जल्दी आ जावे । कोई २० हजार से ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले ही जेल जा चुके थे। उनकी संख्या शीपृ ही ३० हजार तक होजानेवाली थी, लेकिन सामूहिक सत्याग्रह लोगों को बहुत लुभा रहा था। और वह क्या था? उसका क्या रूप होगा? गांधीजी ने इसका खुद कोई लक्षण नहीं बताया, कभी उसे विस्तार से नहीं समझाया; न खुद उनके दिमाग में ही इसकी स्पष्ट कल्पना रही होगी। वह तो एक शोधक, एक शुद्ध हृदय के सामने उसी तरह अपने आप खुल जाता है, उसके एक-एक कदम दिखाई पड़ते हैं, जिस तरह एक दयावान जंगल में एक आदमी चलता है और उस थके-मांदे निरादा मुसाफिर को चूमते-घामते अपने-आप रास्ता मिल जाता है। सामृहिक सत्याग्रह तो सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा किसी अनुकूछ क्षेत्र में नियत नर्तों के पालन होने के वाद ही गुरू करना था। न तो उसमें जल्दी की गुंजाइश थी न थकावट की। इसके अनुसार गांधीजी गुजरात में लगानवन्दी-आन्दोलन करना चाहते थे। परन्तु इधर गन्तूर के लोग उसी उत्साह और जोश के साथ और उतने ही त्याग और कष्ट-सहन की तैयारी से पहले से ही अपने जिले को कर-वन्दी के लिए तैयार कर रहे थे। उस समय देश की क्या दशा थी और कांग्रेस का वया कर्तव्य या, इसका समुचित वर्णन अहमदावाद-अधिवेशन के मुख्य प्रस्ताव के आरम्भिक पैराग्राफ में दिया गया है।

अब लोग भय छोड़ चुके थे। एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र में पैदा हो चुका था। कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही बल पर लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की प्रतिष्ठा और रीव की भी जड़ बहुत-गुछ हिल गई थी और स्वराज्य की कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी ज्ञान बढ़ गया था।

. बहमदाबाद का अधिवेशन कई मुधारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों के बैठने के लिए कुरिसयों और वेंच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर-अधिवेशन में कोई १० हजार रुपया सर्च हुआ था। स्वागताध्यक्ष वल्लभभाई पटेल का भाषण छोटे-से-छोटा था। कम-से-कम प्रस्ताव—कुल ९ उस अधिवेशन में पास हुए। हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही। और कांग्रेस-कार्य के लिए जो तम्यू और डेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी।

गांवीजी ने एण्डस्ज साहब को अहमदाबाद-अधिवेशन में आने और एक धामिक संदेश देने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने यह मंजूर तो किया, लेकिन साथ ही यह भी वतलाया कि "में विदेशी कपड़े की होली के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे डर हैं. कि वह हिंसा के भाव जाग्रत करेगी।" अपनी गामूली पोशाक को छोड़कर वह यूरोपियन लिवास में आये, जिससे कि वह विदेशी कपड़े की होली-नीति पर अपना विरोध सपट कर सकें। अपने व्यास्यान में उन्होंने यह सपट किया कि वह इस मौके पर क्यों खद्द पहनकर नहीं आये। यहां यह व्यान देने योग्य है कि लोगों ने उनकी वातों को बहुत आदर और प्रेम से सुना, हालांकि वे उनके विचार से सहमत नहीं थे। भाषण में उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं गांधीजी के कहने से आज ही रात को मोपला प्रदेश में शान्ति स्थापित करने जा रहा हूँ।

यहां हम संक्षेप में उन सब घटनाओं को एक निगाह से देख के जिनकी तरफ कांग्रेस का ध्यान था। देशवन्धु की जगह हकीम साहव इसिलए सभापित चुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मूर्ति थे। यहांतक कि दिल्ली में हिन्दू-महासभा की एक परिपद् में वह उसके सभापित चुने गये थे। देशवन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका भापण था। देशवन्धु का मापण उनकी भापा और भाव के अनुरूप योग्यता से ही सरोजिनीदेवी ने पढ़ा। देशवन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक और व्यापक रूप से सिहावलोकन किया। संस्कृति में ही उसकी जड़ है इसिलए उन्होंने कहा, "पेश्तर इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी सभ्यता को आत्म-सात करने के लिए तैयार हो, उसे पहले अपने-आपको पहचान लेना होगा।" इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानून (गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट) पर विचार किया और कहा, "इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की वुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिश में आपसे नहीं कर सकता। में इज्जत को खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता। जवतक इस कानून का वह प्राक्कथन कायम है, और जवतक हमारा अपने घर का इन्तजाम हम आप करें, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करें और अपने भाग्य का निर्माण आप करें, इस अधिकार को तसलीम नहीं कर लिया जाता, मैं सुलह की किसी शर्त पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।"

्र देशवन्धु के उस शानदार भाषण से अहमदावाद के भव्य प्रस्तावों को देखने की सही दृष्टि मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्य-क्रम पर एक खासा निवन्ब ही है। यहांतक कि खुद गांधीज़ी ने उसे पेश करते समय कहा था कि इस प्रस्ताव की अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी में मुझे बारीकी से पढ़ने में ३५ मिनट लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले १५ महीनों में देश में जो कुछ राष्ट्रीय कार्य हुए हैं उनका वह विलकुल स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रस्ताव के द्वारा सुलह का रास्ता वन्द नहीं कर दिया था, विक वाइसराय यदि सद्भाव रखते हों तो दर्नाजा उनके लिए खुला रक्खा गया था। ''परन्तु यदि उनके भाव ठीक न हों तो दर्वाजा उनके लिए बन्द है। परवा नहीं कितने ही लोगों को तबाह हो जाना पड़े, परवा नहीं यह दमन कितना ही उग्र रूप वारण करले । हां, उनके लिए गोलमेज-परिपद् का पूरा अवसर है, परन्तु वह वास्तविक परिपद् होनी चाहिए । यदि वह ऐसी परिपद् चाहते हैं कि जिसमें बराबरी के लोग बैठे हों और उनमें एक भी मिखारी न हो, तो दर्वाजा खुला है और खुला रहेगा। इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे विनय और विवेक रखनेवाले को शर्मिन्दा होना पड़े ।" उन्होंने फिर कहा कि "यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के लिए कोई उद्धत चुनौती नहीं है, विल्क यह तो उस हुकूमत को चुनौती है, जो उद्धतता के सिंहासन पर विराजमान है। यह एक नम् परन्तु दृढ़ चुनौती है, उस हुकूमत को जो अपने को बचाने की गरज से राय देने और मिलने-जुलने की आजादी को कुचल देना चाहती है; और यह दो तरह की आजादी तो मानों स्वाधीनता की शुद्ध वायु की सांस लेने के लिए दो फेफड़ों के समान है।" असहयोग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य प्रस्ताव वहां पास हुआ वह इस प्रकार है :--

(१) "चूकि कांग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से भारतीय जनता को अपने अनुभव से मालूम हुआ है कि अहिंसात्मक असहयोग के करने से देश ने निर्भयता, आत्म-बिल्यान और आत्म-सम्मान के मार्ग पर बहुत-उन्नित की है और चूकि इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया है और चूंकि देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीन्न गित से हो रही है; इसलिए यह कांग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर में दोहराये गये प्रस्ताव को स्वीकार करती है कि जवतक पंजाब और खिलाफत के अत्याचारों का निवारण नहीं हो जायगा, स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायगी और भारतवर्ष का शासन-सूत्र एक उत्तरदायित्व-हीन संस्था के हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में नहीं आ जायगा तवतक अहिंसा-त्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय की अप्रेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त निरचय करेगाः।

"और चूंकि वाइसराय, ने अपने हाल के भाषण में घमकी दी है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारत-सरकार ने अनेक प्रान्तों में गैर-कानूनी और उच्छृंखल-रूप से स्वयंसेवक-संस्थाओं को विच्छिन्न करके, और सार्वजिनक सभाओं और किमटी की बैठकों की भी मनाही करके और भिन्नभिन्न प्रान्तों में अनेक कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दमन प्रारम्भ किया है, और चूंकि यह स्पष्ट है कि यह दमन कांग्रेस और खिलाफत के कामों को विच्छिन्न करने और जनता को उनकी सहायता से वंचित करने की गरज से चलाया गया है; इसलिए यह कांग्रेस निरचय करती है कि जहांतक आवश्यकता हो कांग्रेस,के सब कार्य स्थाित रक्ते जायें। और सब लोगों से प्रार्थना करती है कि वे ज्ञान्ति के साथ विना किसी, घूम-घाम के स्वयंसेवक-संस्थाओं के सदस्य होकर गिरफ्तार होवें। ये स्वयंसेवक-संस्थायें देशभर में कार्य-समिति के वम्बई के गत २३ नवम्बर के निरचयानुसार संगठित की जावें। किन्तु जो व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वह स्वयंसेवक नहीं वनाया जायगा —

'ईश्वर को साक्षी करके में प्रतिज्ञा करता हूँ कि-

- (१) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ।
- (२) जवतक में संघ का सदस्य रहूँगा तवतक वचन और कर्म में अहिसात्मक रहूँगा और इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूँगा कि मन से भी अहिसात्मक रहूँ। यथोंकि मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थित में अहिसा से ही खिलाफत और पंजाब की रक्षा हो सकती है और उसीसे स्वराज्य, स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष की समस्त जातियों में—चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या यहवी हों—एकता स्थापित हो सकती है।
  - ः (३) मुझे ऐसी एकता पर विस्वास है और उसकी उन्नतिके लिए सदैव प्रयत्न करता रहुँगा।
- (४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आधिक, राजनैतिक और नैतिक उद्घार के लिए स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाय के कते और बुने खहर, का ही इस्तैमाल करेंगा।
- (५) हिन्दू होने की हैसियत से में अस्पृश्यता को दूर करने की न्यायपरता और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्भव असवर पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रक्ष्में। और उनकी सेवा कर्षेगा।

कांग्रेस का इतिहास: भाग ३

- (६) में अपने वड़े अफसरों की आज्ञाओं और स्वयंसेवक संघ, कार्य-समिति या कांग्रेस-द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पालन करूँगा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न होंगे।
- (७) में अपने वर्म और अपने देश के लिए विना विरोध किये जेल जाने, आधात सहने और मरने तक के लिए तैयार हूँ।
- (८) अगर मैं जेल जाऊँ तो अपने कुटुम्बियों या जो लोग मुझपर निर्भर हैं उनकी सहायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं मांगूंगा।

"इस कांग्रेस को विश्वास है कि १९ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं-सेवक-संघ में शामिल हो जायगा।

"सार्वजिनक सभाओं के किये जाने की जो मनाही की गई है उसकी परवा न करते हुए और यह देखते हुए कि किमटी की वैठकों को भी सार्वजिनक सभा कह देने का प्रयत्न किया गया है, यह कांग्रेस सलाह देती है कि किमटी की वैठकों और सार्वजिनक सभायें हुआ करें । सार्वजिनक सभायें घिरी हुई जगहों में टिकट के द्वारा और पहले से सूचना देकर की जावें, जिनमें संभवतः वही वक्ता अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ें जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी हो । हर हालत में इस बात का खयाल रक्खा जाय कि लोग उत्तेजित न हो जावें और उसके फल-स्वरूप जनता के द्वारा हिंसक कार्य न हो जायें।

"आगे इस कांग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का निरंकुश, अत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सब प्रयोग किये जा चुके हों तो सशस्त्र कांति के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-मात्र सभ्य और प्रभावप्रद उपाय रह जाता है। इसलिए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेस-कार्यकर्ताओं और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शान्तिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और जिनका यह निश्चय हो गया हो कि वर्तमान सरकार को भारतीयों के प्रति पूर्णतया अनृत्तरदायी-पद से उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं रह गया है, यह सलाह देती है कि लोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल चुकने पर या महासमिति की दिल्लीवाली पिछली बैठक के उस विषय के प्रस्तावानुसार देशभर में व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का संगठन करें।

"इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या रक्षात्मक सत्याग्रह पर पूरा व्यान रखने के लिए उचित प्रतिबन्धों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार जब, जहां और जितने स्थान पर आवश्यक समझा जाय तब, वहां और उतने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सब कार्य स्थिगत कर दिये जायें।

"यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों से और विशेषकर राष्ट्रीय-विद्यालयों के विद्यार्थियों और अध्यापकों से कहती है कि वे तुरन्त उपर्युक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय-स्वयं सेवक-संघ के सदस्य हो जायेँ।

"यह देखते हुए कि थोड़े समय में वहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने का भय हैं और चूंकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का प्रवन्व उसी तरह चलता रहे और वह जहां शक्ति हो वहां साधारण तौर से काम करती रहे, इसलिए जवतक आगे कोई सूचना न दी जाय तवतक यह कांग्रेस महात्मा गांवी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महासमिति के समस्त अधिकार देती है। इसमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने और महासमिति और कार्य-समिति की वैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों का प्रयोग महासमिति की किन्हीं दो वैठकों के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गांधी को) मीका आ जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत करने का भी अधिकार रहेगा।

"यह कांग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत किये जानेवाले अन्य उत्तराधि-कारियों को ऊपर के सब अधिकार देती है।

"किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंदा का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गांघी या उनके उपर्युक्त उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति और उसपर इसी कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के विद्याप अधिवेदान की मंजूरी के विना भारत-सरकार या ब्रिटिश-सरकार से संधि करने का अधिकार है; और कांग्रेस के संगठन की पहली घारा भी कांग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के विना महात्मा गांघी या उनके उत्तराधिकारियों-द्वारा नहीं बदली जायगी।

"यह कांग्रेस उन सब देश-भक्तों को वधाई देती है जो अपने अन्तः करण के विश्वास या-देश के लिए जेल की यातना भीग रहे हैं और यह समझती है कि उनके बलिदान से स्वराज्य बहुत निकट आ गया है।"

(२) "जी लोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते किन्तु जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों का प्रतिकार होना आवश्यक समझते हैं और उसपर जोर देते हैं और राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए तुरन्त स्वराज्य स्थापित कराने पर जोर देते हैं, उन सबसे कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि वे भिन्न-भिन्न धार्मिक समाजों में एकता कराने में पूरी सहायता दें, जो लाखों कृपक भूखों मरने की अवस्था पर पहुँचे हुए हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए आर्थिक दृष्टि से घुनने, हाथ से कातने और बुनने का प्रचार करें और इसके लिए हाथ से कते और वृने कपड़ों को पहनने की शिक्षा दें और पहनें, नशीली वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतया बन्द करने में सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो अस्पृश्यता दूर करने और दिलत जाति के लोगों की अवस्था सुवारने में मदद दें।"

हम उस वहस की ओर भी मुखातिय हों जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने सुरू किया था। उनकी तजवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की ध्याख्या इस तरह की जाय — "पूर्ण स्वतंत्रता, विदेशियों के नियंत्रण से विलक्षुल आजादी।" इस घटना को अब इतना अरसा गुजर चुका है कि अब तो यह भी ताज्जुव हो सकता है कि कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्यों किया?

गांधीजी ने उस समय कड़ी भाषा का प्रयोग किया था; किन्तु सवाल यह है कि क्या वह वहुत कड़ी थी? गांधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय तजवीज किया और नये ढंग से हमला करने की मोर्चावन्दी की थी। यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उद्देश और उसे पाने के लिए की गई ब्यूह-रचना स्पष्ट रूप से निश्चित थी। दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-प्रट्री मुठभेड़ हो जाया करती थी। एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। ठीक ऐसे मीके पर यदि कोई सिपाही आकर जनरल और सेना से कहे कि हमारे उद्देश का निर्णय फिर से हीना चाहिए, तो लड़ाई की सारी रचना न विगड़ जायगी? लेकिन उनकी जिस दलील ने असर किया वह तो थी— "सबसे पहले तो हम शनित-संग्रह करें—सबसे पहले हम यह देख लें कि हम कितने गहरे

पानी में हैं। हमें ऐसे समुद्र में न कूद पड़ना चाहिए जिसकी गहराई का पता हमें न हो। और हसरत मोहानी साहव का यह प्रस्ताव हमको अथाह समुद्र में ले जा रहा है।" यह दलील लाजवाव थी। कोई जनरल अपनी सेना को इतनी गहराई में नहीं ले जा सकता जिसका खुद उसीको पता न हो। उस समय तो वह प्रस्ताव गिर गया; परन्तु वाद को प्रतिवर्ष वह पेश किया जाता रहा। अन्त को १९२७ में जाकर कांग्रेस ने मदरास में उसे मान लिया और १९२९ में लाहौर-कांग्रेस ने तो उसे अपने घ्येय में ही शामिल कर लिया।

दूसरे प्रस्तावों में एक तो विद्यान-सम्बन्धी था और दूसरे के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। एक मोपला-उत्पात के विषय में था, जिसमें कहा गया था कि असहयोग या खिलाफत-आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस उत्पात के छः महीने पहले ही से अहिंसा के सन्देश के प्रचारकों का जाना ही वहां रोक दिया गया था; और यह हलचल इतने दिनों तक न रही होती, यदि याकूबहसन जैसे या खुद महात्मा गांधी जैसे प्रमुख असहयोगियों को वहां जाने विया गया होता। जब मोपला कैदी वेलारी भेजे गये तब कोई १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी के डब्बे में भर दिया गया, जिससे १९ नवम्बर १९२१ की रात को दम घृटकर ७० कैदी मर गये थे। इस अमानुप व्यवहार पर रोप और सन्ताप प्रकट किया गया। १७ नवम्बर को बम्बई में जो दुर्घटनायें हुई, कांग्रेस ने उनकी निन्दा की और सब दलों तथा सब जातियों को आह्वासन दिया कि कांग्रेस की गही इच्छा और यह दृढ़ निश्चय है कि उनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे। इसके बाद मुस्तफा कमालपाशा को यूनानियों पर मिली फतह के लिए जिससे सेवर की सन्धि में परिवर्तन किया गया, कोमागाटामारू बाले वाबा गुरुदत्तिसह को जो ७ वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर अन्ते-आप पुलिस के सुपुर्द हो गये थे, और उन सिक्खों को घन्यवाद दिया गया जो इस तथा अन्य अवसरों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों द्वारा बहुत जोश दिलाये जाने पर भी शान्त और अहिसात्मक बने रहे।

अहमदाबाद-कांग्रेस में एक खास बात हुई मुसलमान उलेमा का राजनैतिक मामलों में कांग्रेस को सलाह देना। व्यक्तिगत तथा सामू हिक सत्याग्रह की शर्तों के विषय में अहिंसा पर बहुत बहस-मुबाहसा हुआ था— यह कि आया, मन, बचन और कर्म से उसपर अमल किया जाय? यहां यह याद रहे कि कलकत्ताबाले प्रस्ताव में सिर्फ 'बचन और कर्म' का ही उल्लेख था। स्वयंसेवकों की प्रतिज्ञा में 'मन' शब्द के जोड़ने पर मुसलमानों को ऐतराज था। उनका कहना था कि यह 'शरीयत' के खिलाफ जाता है। इसलिए 'मन' की जगह 'इरादा' शब्द रख दिया गया। इन सब मामलों में अलकुरान; 'शरीयत और हदीस' के मुताबिक राजनैतिक विचारों और भावों का अर्थ और निर्णय करने में उलेमा ने बहुत बड़ा काम किया। आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन्सिल-प्रवेश और उसके वाद की कार्रवाइयों के बारे में भी उनकी राय और फतवे लिये जाते थे।

अहमदावाद में एक और नई वात हुई जो घ्यान देने योग्य है। बैठक के बाद भी प्रतिनिधि-गण जल्दी ही वहां से जाने को तैयार न थे। तब गांघीजी हर कैम्प में गये और उन्हें सिवनय भंग का विधि-विधान समझाया। आन्धू-कैम्प में उन्होंने यह बताया कि जब कहीं कर-बन्दी करनी हो तो किस तरह स्वयंसेवकों को गांव-गांव जाकर उन लोगों की सही लेना चाहिए जो लड़ाई में शामिल होना चाहते हों। व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह की अन्य शर्तों के अलावा यह भी जरूरी था।

# गांधीजी जेल में---१६२२

बन्दाई में सर्वदल-सम्मेलन—गांधीजी का भाषण—सर शंकरन् नायर का 'वाकआउट'—कार्य-समिति द्वारा सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन—गन्त्र में कर-यन्दी आन्दोलन—वारडोली में सत्याग्रह—पत्र वाइसराय के नाम गांधीजी का—चौरी-चौरा—मदरास में गोली-काग्रह—वारडोली में आन्दोलन यन्द्र—महासमिति में प्रतिक्रिया—च्यक्तिगत असहयोग की मंजूरी—दिल्ली के निश्चय पर सरकारी हलके में हलचल—इतिहास-प्रसिद्ध मुकदमा—गांधीजी और वेंकर का अपराध स्वीकार—गांधीजी का सारी जिम्मेदारी अपने कपर लेना—लिखित वयान—फैसला - सजा के वाद—महा-समिति की लखनक में वेटक—असहयोग के सम्यन्ध में सत्याग्रह-किमटी—उसके सदस्य—लायड जार्ज का 'स्टील फ्रम' भाषण—वोरसद का सत्याग्रह न्ग्रस्का-वाग-काग्रह—सत्याग्रह-किमटी का दौरा—उसकी सिफारिशे—नवम्बर 'र्द्दर में महा-समिति की एतिहासिक वैटक—कौंसिल-प्रवेश का प्रश्न गया-कांग्रेस तक स्थिगत—१६ नवम्बर को गांधी-दिवस मनाया गया—जवाहरलाल को दण्डाज्ञा—गया-कांग्रस—गांधीवाद को चुनौती—देशवन्ध दास का भाषण—कौंसिलों के भीतर सं असह-योग-प्रस्ताव—महा-समिति का सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव सही—देशवन्ध दास का भाषण—कौंसलों के भीतर सं असह-योग-प्रस्ताव—महा-समिति का सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव सही—देशवन्ध दास का इस्तीका और स्वराज्य-पार्टी का जन्म।

सी १९२१ अच्छी तरह खत्म भी न हुआ या कि कांग्रेस के हितैपी मिशों ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस और सरकार में समझीता कराने की उत्सुकता प्रकट की। अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही मूखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ जनवरी को बम्बई में एक सर्व-दल-सम्मेलन बुलाया गया, जिममें भिन्न-भिन्न दलों के लगभग ३०० सज्जनों ने भाग लिया।

सम्मेलन के आयोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की वात सोची जिसके आधार पर अस्थायी संधि की वात चलाई जा सके। गांधीजी ने असहयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सम्मेलन में तो वह बाजाब्ता भाग नं ले सकेंगे, हां, वैसे वह सम्मेलन को सहायता अवस्य करेंगे। इसका कारण उन्होंने वताया कि सरकार की तरफ से दमन वरावर जारी है; और जवन्तक कि सरकार के मन में उसपर कोई अफसोस नहीं है तबतक ऐसे सर्वदल-सम्मेलन करने से क्या फायदा? सम्मेलन के बीस सज्जनों की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्या गया और गांधीजी ने फिर असहयोगियों की स्थित स्पष्ट की। सर शंकरन् नायर इस सम्मेलन के सभापित थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-प्यंद किया और सम्मेलन छोड़कर

चले गये। उनका स्थान सर एम० विश्वेश्वरय्या ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मित से पास किया कि जिसमें सरकार की दमन-नीति को घिवकारा गया था और साथ में यह
भी सलाह दी गई थी कि जवतक समझौते की वातचीत चलती रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के
अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोल-मेज-परिपद् शीघृ ही
बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पंजाव और स्वराज्य-सम्बन्धी मामलों पर समझौता करने
का अधिकार हो, और साथ ही जो देश में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए किमिनल-लॉअमेण्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत संस्थाओं को गैर-कानूनी करार देनेंबाल सारे आदेशों को और राजब्रोहात्मक सभावन्दी-कानून को रद करने और उनके सजायापता या विचारावीन लोगों को और
साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध करे। किमिटी के जिम्मे उन मुकदमों
की जांच का भी काम किया गया जिनके मात्तृत आन्दोलन में भाग लेनेवालों को साधारण कानून
के अनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलन के बाद सर शंकरन नायर ने गलत वातों से भरा एक वक्तव्य
प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर आक्रमण किया। इस वक्तव्य के खण्डन में श्री जिल्ला, जयकर
और नटराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सज्जनों को भी अपने-अपने वयान प्रकाशित
करने पड़े।

इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने अपनी, ७ जनवरी की बैठक में उनकी पुष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया। वाइसराय ने सम्मेलन की शर्तों को मंजूर करने से इन्कार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था। इसपर गांधीजी ने १-२-२२ की बाइसराय के नाम पत्र भेजा, ज़िसमें उन्होंने वारडोली में सत्याग्रह-आन्दोलन करने का विचार प्रकट किया।

वह सामूहिक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अपनी देख-रेख में करना चाहते थे। वारडोली ताल्लुके में वहुत-से दक्षिण अफ्रीका से वापस आये लोग थे, जो गांघीजी की कार्य-प्रणाली से परिचित थे। गांघीजी की इच्छा थी कि वाकी हिन्दुस्तान के लोग उनके प्रयोग को देखें और उनमें साहस और वल का संचार करें। वह यह चाहते थे कि जिस ओर उनका ध्यान और नेप्टायें लगी हुई हैं उस ओर से उन्हें खींचने के लिए कोई काम न किया जाय। विलकुल ग्रही स्थिति ३१ जनवरी १९२२ के कार्य-समिति के प्रस्ताव में रक्खी गई थी। पर हुआ यह कि अहमदाबाद-अधिवेशन के बाद ही ७ जनवरी की आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक वेजवाड़ा में हुई, जिसमें जिला-कांग्रेस कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे अपने-अपने हलकों में पता लगायें कि कर-वन्दी-आन्दोलन कहां-कहां आरम्भ किया जा सकता है? कुष्णा, गोदावरी, गन्तूर और कुड़ापा नामक चार जिलों ने इसके लिए अनुमित प्राप्त की। अहमदाबाद के कांग्रेस-अधिवेशन के १५ दिन पहले, १५-१२-२१ को, आन्ध्र-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की कार्य-कारिणी समिति ने गन्तूर में एक प्रस्ताव पास करके आन्ध्रनालों को कर देना बन्द करने का आदेश दिया था। यह कार्रवाई कांग्रेस के निश्चय की अपेक्षा से की गई थी। इघर अन्य जिले तो गांघीजी की इच्छा के अनुसार, जो उन्होंने अहमदावाद-अधिवेशन के वाद पारस्परिक बातचीत में प्रकट की थी, स्थानिक स्थिति का पता लगाने और किसानों के हस्ताक्षर लेने में लगे रहे। मगर गन्तूर में १२ जनवरी १९२२ को करवन्दी की घोपणा

कर दी गई। गांघीजी ने वम्बई के सर्व-दल-सम्मेलन के अवसर पर आन्यु के दो प्रतिनिधियों से वात-चीत करने के बाद १७ जनवरी को एक पत्र आन्यु-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी के सभापित के नाम और एक वक्तव्य प्रेस के नाम दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि २५ जनवरी तक लगान अदा हो जाना चाहिए। किसी-न-किसी कारण से प्रेस-वक्तव्य तो प्रकाशित न हो सका, पर उस पत्र को लेकर गांघीजी और गन्तूर के कार्यकर्ताओं में पत्र-व्यवहार चल पड़ा। जब गांघीजी की इच्छा अन्य जिलों को मालूम हुई तो लगान अदा कर दिये गये। पर गन्तूर में आन्दोलन वरावर चलता रहा। जब गांघीजी से आन्दोलन जारी रखने के सम्बन्ध में वार-बार साग्रह अनुमित मांगी गई तो उन्होंने इस प्रकार तार दिया:—

"यदि सामूहिक सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली की शर्तों के अनुकूल वातावरण तैयार हो, और यदि आप लोगों का विश्वास हो कि गन्तूर को सफलता मिलने की काफी सम्भावना है, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आपके मार्ग में वाधक नहीं वनना चाहता। ईश्वर आपकी सहायता करे।"

इसका अर्थ यह निकाला गया कि गांघीजी ने स्वीकृति दे दी, पर यह ठीक नहीं था। तिसपर भी एक किमटी नियुक्त की गई जिसका काम जिलों में दौरा करके देखना या कि दिल्ली-वाली शर्ते पूरी होती हैं या नहीं, और आन्दोलन जारी रखना ठीक होगा या नहीं? करवन्दी-आन्दोलन ने यह रूप धारण किया कि मैदानों में खेतों का लगान रोक लिया गया और जंगलों में चरानें का कर न दिया गया। इन्हीं में एक स्थान पर एक थानेदार एक गांव में पशुओं की कुर्की करने गया। जब उसने एक वछड़े को कुर्क कर लिया तो गांववालों ने विरोध किया। फलस्वरूप उसने एक प्रतिष्ठित गांववाले को गोली मार दी। फीज ने गन्तूर शहर में छेरा जमाया और गवनंर के शरीर-रक्षक सवार गांवों में गये। गांवों से वाहर आदिमयों को इक्ट्रा किया गया और उनसे कर वसूल करने की व्ययं चेप्टा की गई एवं सामान कुर्क करने और गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। ऐसी अवस्था में जो हालत हुई होगी उसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

इघर ३१ जनवरी १९२२ को कार्य-सिमिति की बैठक में बारडोली ताल्लुका-पिरपर् का प्रस्ताव पेंग हुआ, जिसपर विचार करने के बाद ताल्लुके के लोगों को सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा आत्म-बिल्दान करने के निश्चय पर बधाई दी गई। कार्य-सिमिति ने भारतवर्ष के अन्य सारे भागों को सलाह दी कि वे बारडोली के लोगों के साथ सहयोग करें और उस समय तक किसी प्रकार का सामूहिक सत्याग्रह न करें जबतक उन्हें महात्मा गांधी की अनुमित पहले से प्राप्त न हो जाय।

### ं अन्तिम चेतावनी

अव जरा हमें गुजरात और अन्य प्रान्तों का दौरा करना चाहिए। गांघीजी ने अपना कर-यन्दी-आन्दोलन आरम्भ करने का संकल्प किया था। इस आन्दोलन को उन्होंने सर्व-दल-सम्मेलन के बाद ३१ जनवरी १९२२ तक के लिए स्थिगत कर दिया था। तदनुसार उन्होंने १ फरवरी को बाइसराय के नाम एक पत्र लिखा, जिसकी श्री जिन्ना आदि ने कड़ी आलोचना की। पत्र (१ फर-वरी १९२२) इस प्रकार है:—

ं ''बारडोली वम्बई-प्रान्त के सूरत-जिले का एक छोटा-सा तात्लुका है जिसकी जन-संख्या मिलाकर कुल ८७,००० है। "गत नवम्बर की दिल्लीवाली महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस ताल्लुके ने उसकी सारी शतों के अनुसार अपनी योग्यता साबित कर दी और गत २९ जनवरी की श्री बिट्ठलभाई जवरभाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहिक सत्याग्रह करने का निश्चर्य किया। पर चूंकि इस निश्चय की जिम्मेवारी मुख्यतः शायद मेरे ठपर ही हैं, इसलिए मैं उस हालत की, जिसमें यह निश्चय किया गया है, आपके और जनता के सामने रखनों अपना किर्तव्य समझता हूँ।

"महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार वारडोली की सामूहिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र बनाने का निश्चय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफत, पंजाव और स्वराज्य-सम्बन्धी संकल्प की अक्षम्य अवहेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-व्यापी असन्तोष प्रकट किया जा सके।

"इसके बाद ही वस्वई में १७ नवस्वर की शोचनीय दंगा हो गर्या; जिसके फेल-स्वरूप वारडोली की कार्रवाई स्थिगत कर देनी पड़ी । उस कि उसके के किस के किस के किस कर के

"इघर भारत-सरकार की रजामन्दी से बंगाल, आसाम, युक्त-प्रान्त, पजाब, दिल्ली-प्रान्त और एक प्रकार से बिहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन से काम लिया गया। में जानता हैं कि इन प्रान्तों के अधिकारियों ने जो कुछ किया है, उसे 'दमन' के नीम से पुकारने पर आपको ऐतराज है। पर मेरी सम्मति यह है कि यदि जरूरत से ज्यादा कार्रवाई की गई हो तो निस्सेंदेह उसे दमन के नाम से ही पुकारा जायगा। सम्पत्ति का लूटना, निर्दोप व्यक्तियों पर हमली करनी, जैल में लोगों पर पाश्चिक अत्याचार करना और उनपर कोड़े बरसीना किसी तरह भी कानूनी, सभ्यता-पूर्ण या आवश्यक कार्य नहीं कहा जा सकता। इस सरकारी गैरकानूनी-पन की केवल गैरकानूनी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

"हड़ताल और पिकेटिंग के सिलसिल में असहयोगियों या उनके साथ हमदर्दी रखनेवालोंद्वारा उर्रोन-धमकाने की बात किसी हद तक ठीक है, पर केवल इसी कारण शान्तिपूर्ण पिकेटिंग
या उतनी ही शान्तिपूर्ण संभाओं को एक ऐसे असाधारण कार्नून का अनुचित उपयोग करके जिसे
उद्देश और कार्य दोनों प्रकार से हिसापूर्ण हलचलों को दवाने के लिए पास किया गया था, अन्वाधुन्ध गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोप व्यक्तियों के ऊपर साधारण
कानून का जिन गैर-कानूनी ढंगों से प्रहार किया गया है, न उसे ही देमन के अलावा और किसी
नाम से पुकारा जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सो यह जिस
कानून के अनुसार किया गया है वह अब रद होने ही बाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन
के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

"आजंकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-स्रोतों पर अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था में है, उसे देखते हुए असहयोगियों ने मालवीय-परिषद् से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिषद् का उद्देश था कि वह आपको एक गोलमेज-परिषद् करने के लिए तैयार करें। मैं अनावश्यक दु:ख-केंद्र से लीगों को वचाना चाहता था, इसलिए मैंने विना संकोच कांग्रेस की कार्य-समिति को मालवीय-परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में शर्ते आपकी आवश्यकताओं

के अनुसार, जैसा मैंने आपके कलकत्तेवाले भाषण से और अन्य सूत्रों से समझा, वाजिब ही थीं; फिर भी आपने उन्हें एकवारगी नामंजुर कर दिया।

"ऐसी हालत में अपनी मांगें मनवाने के लिए - जिनमें भाषण देने, मिलने-जुलने और लिखने की आजादी-सम्बन्धी मांगें भी शामिल हैं-किसी शहिसात्मक उपाय का अवलम्बन करने के सिवा देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्प्र सम्मित में हाल की घटनायें उस सभ्यता-पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने अली-भाइयों की उदारता और वीरतापूर्ण और विना किसी प्रकार की शर्त के क्षमा-याचना करने के अवसर पर किया था। यह नीति यह थी कि जवतक असहयोगी दाव्दों और कार्यों में अहिसात्मक रहें, तवतक उनके कार्य-कलाप में सरकार कोई बाघा न डाले । यदि सरकार उदासीन रहने की नीति वरतती और जनता की सम्मति को परिपवव होने और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तवी करना सम्भव होता ज्वतक कांग्रेस उपद्रवकारी शक्तियों पर पूरा अधिकार न कर लेती और अपने लाखों अनुयायियों में अधिक संयम और नियमबद्धता न ला देती। परन्तु गैर-कानूनी दमन-नीति के कारण (जो इस अभागे देश के इतिहास में अपने ढंग की निराली है) सामृहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरम्भ करना हमारा कर्तव्य हो गया है। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछ खास-खास इलाकों तक ही सीमित कर दिया है। इन इलाकों को समय-समय पर मैं स्वयं निदिचत करूँगा । फिलहाल सत्याग्रह बारडोली तक ही सीमित रहेगा । यदि मैं चाहूँ तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही मदरास-प्रान्त के गन्तूर जिले के १०० गांवों में सत्याग्रह आरम्भ करने की स्वीकृति दे दूं, बशर्ते कि वे अहिंसा, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में मेल वनाये रखने, हाय का कता-बुना खद्द पहनने और बनाने और अस्पृश्यता दूर करने की शर्ती का पालन कर सकें।

"परन्तु पेश्तर इसके कि वारडोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आरम्भ करे, आपके सरकार के प्रयान अफसर होने की हैसियत से,मैं आपसे एकबार फिर अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी नीति में परिवर्तन करें और उन सारे असहयोगी कैदियों को मुक्त कर दें जो अहिसात्मक कार्यों के लिए जेल गये हैं या जिनका मामला अभी विचाराधीन है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप साफ-साफ शब्दों में देश की सारी अहिसात्मक हलचल में—चाहे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो चाहे पंजाव या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विषयों में हो, यहां तक कि वह ताजीरात हिन्द या जाव्ता फीजदारी की दमनकारी घाराओं के या दूसरे दमनकारी कानुनों के भीतर क्यों न आती हो-सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें। हां, अहिंसा की शतं अवश्य हमेशा लागू रहे। मैं आपसे यह भी अनुरोध कहेंगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा लें और हाल में जो जुमिन किये गये हैं उन्हें वापस करा दें। मैं जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा है, सो संसार के उन सभी देशों में किया जा रहा है जहां की सरकारें सभ्य हैं। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो में उस समय तक के लिए उम्र सत्याग्रह मुल्तवी करने की सलाह दूंगा जयतक सारे केंद्री छूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर लें। यदि सरकार उपत प्रकार की घोषणा कर दे तो में उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूंगा और फिर निःस्यंकोच भाव से सलाह दूंगा कि दूसरे पर हिसारमक दवाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मांगों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करें।

ऐसी अवस्था में उग्र सत्याग्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार विलकुल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के अधिकांश जन-समुदाय की स्पष्ट मांगों को मानने से इन्कार कर देगी।"

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति वम्बई के दंगों, अनेक स्थानों पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयं-सेवक दलों-द्वारा हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में वाधा डालने के फल-स्वरूप है। इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वहीं है जो अली-भाइयों के माफी मांगने के अवसर पर वाइसराय ने बताई थी, क्योंकि उस अवसर पर वाइसराय ने यह वात स्पष्ट कर दी थी कि "सरकार जब और जैसे ठीक समझेगी. राजद्रोहात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।" उत्तर में यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद् के प्रस्ताव को विलकुल ही रद नहीं कर दिया । वास्तव में इस प्रकार की परिपद के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर-कानुनी कार्रवाइयां वन्द कर दे। पर यह वात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थी। केवल हड़ताल, पिकेटिंग और सत्याग्रह वन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानुनी काम वदस्तूर जारी रहेंगे। इसके अलावा "गांघीजी ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद् का काम उनके निर्णयों पर सही करना मात्र होगा।" उनकी मांगें दो श्रेणियों में बांटी जा सकती है (१) अहिंसात्मक आचरण के लिए दिण्डत अथवा विचाराधीन सभी कैंदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह आश्वासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिंसात्मक कार्यों में तटस्थता की नीति वरतेगी, फिर वे कार्य ताजीरात-हिन्द के भीतर भी क्यों न आते हों।

पर कांग्रेस के सिर पर एक अशुभ मंडरा रहा था। ५ फरवरी को युक्त-प्रान्त में गोरखपुर के निकट चोरी-चोरा में एक कांग्रेस-जुल्स निकाला गया । इस अवसर पर २१ सिपाहियों और एक थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग लगा दी। वे सब आग में जल मरे। उधर १३ जनवरी को मदरास में वही हुआ जो १७ नवम्बर को वम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे । इस अवसर पर मदरास में युवराज गये थे । मदरास के काण्ड ने बम्बई जैसा विशाल रूप घारण नहीं किया । तव १२ फरवरी को वारडोली में कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया। कांग्रेसियों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और स्वयंसेवकों का संगठन और सभायें केवल सरकार की आज़ा को तोड़ने के लिए न की जायेँ। एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक-द्रव्य-निपेघ का प्रचार और पंचायतें संगठित करना आदि ज्ञामिल था । उघर जिस कमिटी को गन्तूर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी सिफारिश प्रकाशित करके लोगों से कर अदा करने को कहा और सारा लगान १० फरवरी तक अदा कर दिया गया। यह बात माननी पड़ेगी कि आन्द्य देश में करवन्दी का आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जवतक कांग्रेस की निपेघाजा जारी रही तवतक ५ फी संदी लगान तक वसूल न किया जा सका ।

वारडोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए । बहुत लोग ऐसे थे जो गांधीजी और उनके निश्चय में अगाध-विश्वास रखते थे। बुछ ऐसे भी थे जो आपित प्रकट करने-योग्य कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे। जब २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की वैठक हुई तो उसमें कार्यसमिति के वारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ। हां, व्यवितगत रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमित अवश्य दे दीगई। विदेशी कपड़े की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्हीं शर्तों पर दी गई थी जो बारडोली के प्रस्ताव में शराब की पिकेटिंग के लिए रक्बी गई थीं। महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्या प्रकट की और यह राय कायम की कि यदि कार्यकर्ता रचनात्मक वार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दें तो जिस अहिसात्मक वातावरण की आवश्यकता है वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा।

महासमिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी आज्ञा या कानून का उल्लंघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निषिद्ध सभा जिसमें प्रवेश करने के लिए टिकटों की आवस्यकता हो, और जिसमें सबको खुलेआम आने की इजाजत न हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह की गिसाल है और ऐसी निषिद्ध सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सकें, सामृहिक सत्याग्रह की। यदि इस प्रकार की सभा कोई रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह आत्म-रक्षा के लिए की गई समझी जायगी। यदि सभा कोई दैनिक कार्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं बिल्क गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उग्रस्वरूप की सभा समझी जायगी।

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया ती मध्यस्य लोगों में दिल्ली में हलचल मच गई। ये सज्जन कांग्रेस और सरकार के पारस्परिक-समझीते की तो आशा छोड़ बैठे थे, पर साथ ही गांघीजी की गिरफ्नारी की विपद को बचाना चाहते थे। यदि महामिनित अब भी सामृहिक सत्याग्रह को अपना अन्तिम लक्ष्य और व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुरन्त शरू किया जानेवाला कार्यक्रम न बनाती तो सम्भव था सरकार कोई कार्रवाई न करती। उधर गांधीजी के विरुद्ध यह आवाज उठी कि उन्होंने आन्दोलन को बिलकुल ठंडा कर दिया । पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने जेल के भीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे । उन्होंने गांधीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्ड देने के लिए आड़े हाथों लिया। जब महा-समिति की वाकायदा बैठक हुई तो गांधीजी पर चारों ओर से बौछारें पड़ने लगीं। आन्दोलन स पीछे हटने और वारडोली के प्रस्तावों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया गया । वंगाल और महाराष्ट्र तो गांधीजी पर टूट ही पड़े। व्यक्तिगत सत्याग्रह वयों न जारी रक्खा जाय ? चाहे फूछ भी हो, वंगाल तो चौकीदारी-टैक्स देने से रहा । वाबू हरदयाल नाग जैसे गांघीमकत ने बगावत का झण्टा खड़ा किया । सत्याग्रही खद्र क्यों पहनें ? बारडोटी के प्रस्तावों की एक-एक सतर की कट्टी-आलोचना की गई । महासमिति की बैठक में डॉ मुंजे ने गांधीजी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों-हारा उनका समर्यन भी किया । पर राय लेने के चक्त केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताय के लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध वोले थे । गांधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसीको बोलने की अनुमति न दी । तूफान आया और निकल गया, और गांषीजी उसीप्रकार पर्वत की भांति अनल रहे।

### गांघीजी की गिरफ्तारी

पांसा पड़ चुका था। अब गांघीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढ़ी हुई हो। वह सब्र के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ आ टूटता है। १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गांधीजी को राजद्रीह के अपराध में सेशन सुपूर्व कर दिया गया।

यह 'ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनीदेवी ने एक छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, "जिस समय गांघीजी की कृश, शान्त और अजेय देह ने अपने भक्त, शिष्य और सहबन्दी शंकरलाल बैंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एकसाथ उठ खड़े हुए।"कानूनी अहलकारों ने तीन लेख छांटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'राज-भिक्त में दलल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-तर्जन'। ज्योंही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैंकर ने भी अपने को अपराधी कुबूल किया। इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित वयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:—

"यह जो मुकदमा च नाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए। इसिलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इंग्लैण्ड की और भारतीय जनता को यह वता दूं कि मैं कट्टर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे वन गया। मैं अदालत को भी वताऊँगा कि मैं इस सरकार के प्रति, जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोपी क्यों मानता हूँ।

"मेरे सार्वजिनक जीवन का आरम्भ १८९३ में दक्षिण-अफ़ीका में विषम परिस्थित में हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा ने रहा । मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरे कोई अधिकार नहीं हैं। मैंने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि में हिन्दुस्तानी हूँ।

"पर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोप एक अच्छी-खासी शासन-व्यवस्था में योही आकर घुस गया है। मैंने खुद ही दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी मैंने सरकार में कोई दोप पाया तो मैंने उसकी खब आलोचना की, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की।

"जब १८९० में बोअरों की चुनौती ने सारे बिटिश-साम्प्राज्य को महान् विपद् में डॉल दिया, उस अवसर पर मैंने उसे अपनी सेवायें भेंट की—घायलों के लिए एक स्वयंसेवक-दल वनाया और लेडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाइयां लड़ी गईं उनमें काम किया। इसी प्रकार जब १९०६ में जुलू लोगों ने 'विद्रोह' किया तो मैंने स्ट्रेचर पर घायलों को ले जानेवाला दल संगठित किया और जबतक 'विद्रोह' दब न गया, बरावर काम करता रहा। इन दोनों अवसरों पर मुझे पदक मिले और खरीतों तक में मेरा जिक किया गया। दक्षिण अफ़ीका में मैंने जो काम किया उसके लिए लॉर्ड हार्डिंग ने मुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १९१४ में इंग्लैण्ड और जर्मनी में

युद्ध छिड़ गया तो मैंने छन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयंसेवक-दल वनाया। इस दल में मुख्यतः विद्यार्थी थे। अधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की। जब १९१७ में लॉर्ड वेम्सफोर्ड ने दिल्ली की युद्ध-परिषद् में खास तौर से अपील की तो मैंने खेड़ा में रंगहट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तक को जोखिम में डाल दिया। मुझे इसमें सफलता मिल हो रही थी कि युद्ध वन्द हो गया और आज्ञा हुई कि अब और रंगहट नहीं चाहिएँ। इन सारे सेवा-कार्यों में मेरा एक-मात्र यही विद्वास रहा कि इस प्रकार में साम्प्राज्य में अपने देशवासिसों के लिए बरावरी का दर्जा हासिल कर सक्गा।

"पहला धवका मुझे रौलट-एवट ने दिया। यह कानन जनता की वास्तविक स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के जिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके बाद पंजाब के भीपण काण्ड का नम्बर आया। इसका आरम्भ जालियांबाला-बाग के कल्ले-आम से और अन्त पेट के बल रेंगाने, खुले आम बेंत लगाने और दूसरे बयान से बाहर अपमानजनक कारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रधान-मंत्री ने भारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थस्थानों की एकत्रता बटस्तूर रक्खी जायगी, वह कोरा आश्वासन ही रहेगा।

"वैसे १९१९ की अमृतसर-कांग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया और मेरी नीति की सार्थकता में सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भारतीय मुसलमानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो वादा किया है उसका पालन किया जायगा, पंजाब के जएमीं को भरा जायगा और लाख नाकाफी और असन्तोष-जनक होने पर भी सुधार भारत के जीवन में एक नई आधा को जन्म देंगे। फलतः मैं सहयोग और माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने की वात पर अड़ा रहा।

"पर मेरी सारी आशायें घूल में मिल गई। खिलाफत-संबंधी वचन पूरा किया जानेवाला नहीं था। पंजाब-संबंधी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर अधपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी घीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि उन्हें जो थोड़ा-सा मुख-ऐरवर्य मिल जाता है वह विदेशी शोपक की दलाली करने के कारण है और सारा नका और सारी दलाली जनता के खून से निकाली जाती है। वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनन कायम है वह इसी जनता के धन-शोपण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने झूठे-सच्चे तर्क से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाय, असंख्य गांवों में जो मर-कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया जा सबता। यदि हमारा कोई ईश्वर है, तो मुझे इसमें तनिक भी सन्वेह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने ढंग का निराला अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबदेही इंग्लैण्ड की जनता और हिन्दुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। इस देश के कानून का उपयोग विदेशी धन-शोपकों के मुभीते के लिए किया गया है। पंजाब के फीजी कानून के संबंध में मैने जो निष्पक्ष जांच की है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि १०० पीछे ९५ मामलों में सजा के फैसले विलग्जल खराब रहे। हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमों का तजुर्वा मुझे बताता है कि दस पीछे नौ दिण्डत आदमी सोलह-आने निर्दोण थे। इन आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे।

१०० पीछे ९९ मामलों में देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतों में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकावले में न्याय नहीं मिलता। में अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूँ। जिस-जिस भारतवामी को इस तरह के मामलों से काम पड़ा है उसका यही तजुर्वा है। मेरी राय में कानून का दुरुपयोग, जानवूझ कर सही या विना जानेवूझे सही, धन-शोषक के लाभ के लिए किया जाता है।

"सबसे वड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अंग्रेजों और उनके हिन्दुस्तानी सहयोगियों के जिम्मे इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नहीं जानते कि मैंने जिस अपराध का वर्णन किया है उसमें उनका हाथ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत-से अंग्रेज और हिन्दुस्तानी अधिकारी हृदय से इस वात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन-व्यवस्था को अमल में ला रहे हैं वह मंसार की विद्या-से-विद्या शासन-व्यवस्थाओं में से हैं और हिन्दुस्तान धीरे-धीरे परन्तु निश्चित-रूप से उन्नति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि कैसे सूक्ष्म परन्तु कारामद ढंग से आतंक का सिवका वैठाया गया है और किस तरह एक ओर शक्ति का संगठित प्रदर्शन करके और दूसरी ओर आत्म-रक्षा या वदले में प्रहार करने की तमाम शक्तियां छीनकर लोगों को निःसत्व और पौरूप-हीन वना दिया गया है। इससे लोगों को अब इस प्रकार रहने की टेव पड़ गई है कि जिससे शासक-वर्ग का अज्ञान और आत्म-प्रवंचना और भी बढ़ गई है। जिस १२४ ए घारा के अंतर्गत मुझपर मुकदमा चलाया गया है वह नागरिकों की आजादी का अपहरण करने में ताजीरात हिन्द की धाराओं में सिरताज है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानून के मातहत रह सकता है। यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हों, तो जब-तक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तवतक उसे अपने अप्रीति के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर श्रीयत बैंकर पर और मुझपर जिस घारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अप्रीति फैलाना अपराध है। इस धारा के अंतर्गत चलाये गये कुछ मामलों का मैने अध्ययन किया है, और मैं जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमिपय देश-भक्तों को सजा दी गई है। इसलिए मुझपर जो इस घारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे में अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैंने संक्षेप में अपनी अप्रीति के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, और स्वयं समाट् के व्यक्तित्व के प्रति तो मुझमें अप्रीति का भाव विलकुल है ही नहीं। परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अघिक हानि पहुँचाई है उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना में सद्गुण समझता हूँ। अंग्रेजों की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुपत्व का अन्य अम उदारियों की अपेक्षा अधिक अभाव हो गया है। जब मेरी ऐसी घारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति प्रेम के भाव रखना में पाप समझता हूँ। और इसलिए मैंने अपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के तौर पर पेश किये गये हैं, जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना अपना परम-सीभाग्य समझता हूँ।

"वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैण्ड और भारत जिस अप्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग वताकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम् सम्मित में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करना कर्तव्य है उसी प्रकार वुराई से असहयोग करना भी कर्तव्य है। इससे पहले वुराई करनेवाले को क्षति पहुँचाने के लिए असहयोग को हिसात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवासियों को यह वताने की चेप्टा कर रहा हूँ कि हिंसा बुराई को कायम रखती है, इसिलए बुराई की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा से विलकुल अलग रहें। अहिंसा का मतलव यह है कि बुराई से असहयोग करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर लें। इसिलए मैं यहां उस कार्य के लिए जो कानून की निगाह में जान-बूझ कर किया गया अपराध है और जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहर्प ग्रहण करने को तैयार हूँ। आपके, जज और असेसरों के, सामने सिर्फ दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है वह बुरा है और मैं निर्दाय हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर लें; अथवा यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे है वह बास्तव में इस देश की जनता के मंगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दें।"

जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को छः वर्ष की सजा दी, और श्री शंकरलाल वैंकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्मीने का दण्ड हुआ। जुर्मीना न देनें पर छः मास और। गांधीजी ने गिने-चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम सौभाग्य की वात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साय जोड़ा गया। उन्होंने जज को सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्यवाद दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी को विदा किया। बहुतों की आंगों में आंमू भी भरे हुए थे।

इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोद में से हटा दिया गया । यह बात अचानक हुई हो, सो नहीं । स्वयं गांधीजी ने ९ मार्च को 'यंग इंडिया' में "यदि मैं गिरपतार हो गया" शीर्षक लेख में लिखा या कि चौरी-चौरा के मामले में श्री कुंजरू की रिपोर्ट निरचयात्मक है और बरेली से कांग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वयं-सेवकों का जुलूम निकालने में चाहे हिसा न हो पर हिसा की प्रवृत्ति अवस्य मीजूद है। फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया और लिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह 'सत्याग्रह' नहीं, 'दुराग्रह' होगा । पर गांघीजी की समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो सपास्य विद्रोह तक की सराहना करती आई है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह अनैतिक-मी चीज दिखाई पड़ी । यदि गांघीजी की गिरफ्तारी से सारे देश में तूफान आ जाता तो बड़े दु:व की बात होती । गांधीजी की इच्छा थी कि सारे कांग्रेस-कार्यकर्ना यह दिखा दें कि सरकार की आगंका निर्मूल है; न हड़तालें हों, न शोरगुल के साथ प्रदर्शन किये जायें, न जुलुस निकाले जायें। यदि बारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा तो उसने वे तो आजाद हो ही जायेंगे, स्वराज्य भी मिल जायगा । गांघीजी ने इन्हीं शब्दों के साथ गिरफ्तारी का आवाहन किया या, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दैवीयक्ति-सम्पन्न होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है उसका अन्त हो जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगों ने असहयोग-आग्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता सावित हो जायगी, और माय ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विधास मिल जायगा जिसके सम्भवतः वह अधिकारी थे। और देशे ने भी उनकी इच्छा का पालन किया—उनकी गिरफ्तारी और संजा पर चारों ओर शान्ति कार्यम रही।

### जेल जाने के वाद

गांधीजी की संजा के बाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठांक करती रही। खहर-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निश्चय किया गया। मेलावार में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,०००) की मंजूरी दी । सेठ जमनालॉल वजाज ने वकीलों के भरण-पोपण के लिए उदारतापूर्वक एक लांख रुपया और भी दिया। खद्दर के अनिवार्य 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया। असहयोगी वकीलों को एक बार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न लें, और असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैरवी न करें। एक कमिटी वनाई गई, जिसके जिम्मे इन वातों की जांच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ-(१) मोपला-विद्रोह होने के कारण; (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया; (३) सरकार ने विद्रोह को दवाने के लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायों से काम लिया; (४) मोपलों-द्वारा वलपूर्वक मुसलमान वनाया जाना; (५) सम्पत्ति का विध्वस; (६) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, यदि आवश्यक हो तो किन-किन उपायी से काम लिया जाय । मध्यप्रान्त (मराठी) की कांग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम में कुछ संशोधन पेश किये। अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी योजना बनाने के लिए एक कमिटी नियुक्त की । ७, ८ और ९ जून १९२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें ऊपर लिखी और अन्य सिफ़ारिशों पर गौर किया गया। असल में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय भंग और सत्योग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और केला की सिहाव-लोकन करना। देशवन्यु दास और विट्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता, जिन्होंने असहयोग की . बहुत-कुछ संकोच के बाद अपनाया और वाद को उसकी जोरदार पुष्टि की थी, मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। तदनुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छूटकर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने संशोवन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति को घिक्कारा गया और इस नीति का मुकावला करने के लिए किसी-न-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस वात को अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अनुरोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय । तदनुसार सभापति ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, डा॰ अन्सारी, श्रीयृत विद्ठलभाई पटेल, सेठ जमनालाल वजाज, चकवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकर्रर किया। हकीम अजमलखां को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया । सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार ने की और उनके स्थान पर श्री एस॰ कस्तूरी रंगा आयंगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके। 🐬

सत्याग्रह-किमटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक करने से पहले हमें मार्च महीन को एकवार फिर देख छेना चाहिए। मि० माण्टेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स की सन्यि के सम्बन्ध में एक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १९२२ को मंत्रि-मण्डल से इस्तीफा देना पड़ा । उस समय तुर्की ने यूनानियों को करारी हार दी थी । गिरफ्तारियों और संजाओं का चारों तरफ दौर-दौरा था। पंजाब में लारेंस की मूर्ति जनता के कोच का भाजन बन गई थी। आन्छ में गोदावरी में राष्ट्रीय झण्डा फहराने से नीकरसाही भड़क उठी थी और करवन्दी-आन्दोलनं भी मौजूद था ही । कानून का शासन १०८ और १४४ घाराओं का शासन रह गया या। सरकारी कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य अपनी छाचारी प्रकट करते थे - नयोंकि कलपटर (डिप्टी-कमिश्नर) ही सर्वे-सर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को अपील करने से गुछ होने की सम्भावना थी, पर असहयोगी अपील को तैयार न होते थे। लोगों के विगड़ उठने का एक कारण प्रवान-मंत्री लायंड जार्ज की 'स्टील फ्रेम स्पीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओडानल-सर्कुलर नामक एक गश्ती-पत्र सारी प्रान्तीय सरकारों में घुमाया गया था । उनसे ऊँचे पदों पर भारतीय रेखने के प्रश्न पर राय पूछी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। यह बात कहीं खुल गई और भारत और इंग्लैंग्ड के अफसर बिगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सिवस सारे शासन-तंत्र का फीलादी ढांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी समझ में तो ऐसा कोई समय न आयगा जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सिविस की सहायता और पथ-प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा । ब्रिटिश-सिविल-सिविश का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहना ब्रिटेन की भारत-स्थित बड़ी भारी जिम्मेदारी की पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये जो सुवार जारी किये गये हैं सी उम जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारतवासियों को हिस्सेदार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्त् वाइसराय ने भारत में असन्तोप को शान्त करने के लिए लायड जार्ज से यह भी कहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए आश्वासनों और घोषणों पर कोई असर न होगा। लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनायें होती चली गई जिनसे उत्तेजना बरावर कायम रही ।

#### वोरसद्-सत्याप्रह

अव हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक करना है जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है। यह सत्याग्रह १५२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर वावा नाम का एक छटा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इचर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर वावा के मुकावले में छापे मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबने बहिया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ीदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरों ने मिलकर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीव सोच निकाली। उन्होंने देवर बावा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस वर्त पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सदास्त्र सिपाही दिये जायें। अधिकारी राजी हो गये। चोर को पकड़ने के लिए चोर मुकर्रर किया गया। पर पुलिस के इस नये गंगी ने अपने आदिमियों और हथियारों का उपयोग तहमील में और भी यूम-घड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

·अपराघों की संख्या वढी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराघों में गांववालों की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त-पुलिस वैठाई और एक भारी ताजीरी कर भी लोगों,पर लगा दिया और वह कर हमेशा की वेरहमी के साथ वसूर्ल किया जाने लगा। इधर गुजरात के नेताओं को पुलिस और मुसलमान डाकू के समझौते का पता चला और श्री वल्लभभाई पटेल ने इस मामले में सरकार को चुनौती दी। वह वोरसद गये और लोगों से कर न देने को कहा । जिन लोगों को डाकुओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोलियां निकाली गई तो सावित हुआ कि गोलियां सरकारी हैं। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलियां और सरकारी रायफलों का उपयोग किया है। श्री वल्लभभाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात-दिन चौकी-पहरा देने के लिए तैनात किये। लोग-वाग कई हफ्तों से शाम से ही घरों के दरवाजे बन्द कर लेते थे । श्री पटेल ने उन्हें दरवाजे खुले रखने को राजी किया । गांववालों ने फोटो की तसवीरों द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ताल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे वन्द कर देते हैं और वाहर से भी तालें लगा देते हैं, जिससे डाकूओं को भूम हो जाय कि घर खाली है। वाहर जहां जरा-सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे। फोटो की तसवीरों के द्वारा ये सारी वातें विलकुल सच्ची सावित हुई। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे । या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या चुपी सावकर अपने-आपको कुसूरवार सावित करती । जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो वड़ौदा-पुलिस गांवों से झटपट रियासत में हटा ली गई । पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय वम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कथा सूनी तो वहां तत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने सारी वातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। इघर देवर वावा वल्लभभाई और स्वयं-सेवकों के पहुँचते ही वहां से गायव हो गया था।

#### गुरु-का-वाग

इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्याग्रह-किमटी का गिमयों में देश में दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई। शिरोमणि-गुरुद्धारा-प्रवन्धक-किमटी सिक्खों का सुधारक-दल था। ये लोग अपने-आपको अकाली कहते थे। जो सनातनी सिक्ख ये वे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्धारों के महन्त इन्हींका पक्ष करते थे। सुधारक सिक्ख सत्याग्रह करके गुरुद्धारों पर दखल करना चाहते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्धारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब सिक्खों के जत्ये अहिसा का ब्रत् लिये पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह अहिसा का पाठ था, जो भारत की बह बीर जाति पढ़ा रही थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मीचें लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति में जिस लाठी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था जसकी कला में गुरु-का-बाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १९२२ के नवस्वर में सर गंगाराम नामक एक सज्जन ने वह जगह महन्त से पट्टे पर छे छी और अकालियों के पेड़ काटने पर कोई ऐतराज न किया।

सत्याग्रह-किमटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भंग न हुआ था। किमटी के सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। किमटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद कलकत्ते में जब देशवन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकव हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहते हैं कि इस अवसर पर पण्डित मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौंसिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया। कुछ समय वाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि कौंसिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं? खिलाफत-किमटी ने भी इसी ढंग की एक किमटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कौंसिलों का वहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-किमटी की रिपोर्ट तैयार करने में जो-जो शक्तियां काम कर रही थीं उनके सम्बन्ध में विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कई वाजिय शक्तियां काम कर रही थीं। सत्याग्रह-किमटी की सिफारिश नी सिफारिश नीचे दी जाती हैं:—

- १—सत्याप्रह देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक सत्याप्रह के लिए तैयार नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भंग या किसी खास कर की गैर-अदायगी। हम सिफारिश करते हैं कि प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याप्रह-मंबंधी शतें पूरी होती हों तो वे अपनी जिम्मेवारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मंजूरी दे सकें।
- २—कोंसिल-प्रवेश (अ) कांग्रेस और खिलाफत अपने गया के अधिवेशनों में यह बात घोषित कर दें कि चूंकि कौंसिलों ने अपने पहले सब (सेशन) के हारा यह दिखा दिया है कि वे खिलाफत और पंजाब-सम्बन्धी ज्यादितयों की दादरसी में रुकाबट बन रही हैं, स्वराज्य की शीघूप्राप्ति में बाधक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कच्ट-दायिनी साबित हुई हैं, इसलिए अहिसात्मक असहयोग के सिद्धान्तों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिसमें भविष्य में ऐसी बुराइयां न जत्मन हों, निम्नलिखित जपायों से काम लेना चाहिए—
- (१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफत की ज्यादितयों की दादरसी और तत्काल-स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए और अधिक-मे-अधिक मंग्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।
- (२) यदि असहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुँच जायें कि उनके बगैर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एकसाथ वहां से चले आना चाहिए और फिर किसी बैठक में दारीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कौंसिलों में केवल इसलिए जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सकें।
- (२) यदि असहयोगी इतनी संख्या में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनके विना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें वजट भी शामिल हो, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाब, खिलाफत और स्वराज्य-सबन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिएँ।

(४) यदि असहयोगी अल्पसंख्या में पहुँचें तो उन्हें वही करना चाहिए जो नं २ में बताया गया है, और इस प्रकार कींसिल के वल को घटाना चाहिए।

नई कौंसिलों का निर्वाचन १९२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि कांग्रेस का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्ताह में हो, और यह मामला एकबार फिर उसमें पेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बद्ध में कांग्रेस अपना अन्तिम वक्तव्य दे सके।

(हकीम अजमलखाँ, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्री विद्वलमाई पटेल की सिफ़ारिश) (आ) कींसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना चाहिए।

(डा॰ एम॰ ए॰ अन्सारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री एस॰ कस्तूरी रंगा आयंगर की सिफारिश)

३—स्थानिक संस्थायें हमारी सिफारिश है कि स्थित को साफ करने के लिए यह घोपणा करना वाञ्छनीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को अमली शक्छ देने के लिए म्यूनिसिपैलिटियों, जिला और लोकलबोडों की उम्मीदवारी के लिए खड़े हों, परन्तु असहयोगी सदस्यों के वहां आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी खास ढंग के नियम-उपनियम न बनाये जायें। हां, यह जरूरी है कि वे प्रान्तीय और स्थानिक कांग्रेस-संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम करें।

४—स्कूल-कालेजों का वहिष्कार—स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि इस मामले में वारडोली के वहिष्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और मौजूदा जोरदार प्रचार वन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का वहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी स्कूल-कालेजों से खिचकर वहां चले आयें। हमें पिकेटिंग आदि उग्र उपायों का अवलम्बन न करना चाहिए।

५—अदालतों का वहिष्कार—पंचायतें स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस ओर लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए।

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय वकीलों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वे उठा

्र्स् —मजदूर-संगठन —नागपुर-कांग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रस्ताव नें० ८ तत्काल अमल में लाना चाहिए ।

७ — आत्मरक्षा का अधिकार — (अ) हमारी सिफारिश है कि कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने की स्वतंत्रता सबको दी जाय। हां, जब कांग्रेस का काम कर रहे हों, या उसके सिलसिले में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी बात है। पर इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुल्लमखुल्ला हिंसा की नौबत न आ जाय। धर्म के मामले में, स्त्रियों की रक्षा करने में, या लड़कों और पुरुषों पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक बल का प्रयोग किसी हालत में मना नहीं है।

( श्री विद्वलभाई पटेल को छोड़कर सबकी सहमति )

(आ) असहयोगियों को कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए;

शर्त सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नौबत न आ जाय। और किसी प्रकार की यत न होनी चाहिए।

(श्री विद्वलभाई पेटेल ह

्र-अंग्रेज़ी माल का वहिष्कार—(अ) हम इसे सिद्धान्त-हप में स्वीकार करते हैं और सिफारिया करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषज्ञों के मुपुर्द करना चाहिए और उनकी विशेष रिपोर्ट कांग्रेस के पहले आ जानी चाहिए।

( चक्रवर्ती राजंगोपालाचार्य को छोड़कर सबकी सहमति )

(आ) विशेषज्ञों के सारी वातों के संग्रह करने और उनकी जांच-पड़ताल करने में कोई हानि नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धान्त-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगी और आन्दोलन को हानि पहुँचेगी।"

( चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य )

इस पर से यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप से बँटे हुए थे। पर दोनों थे असहयोग के ही दल; और सरकार से सहयोग करने को दोनों में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान में एक दूसरी डोरी चढ़ाकर उससे नौकरशाही के गढ़ कींसिलों के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक था। स्थानिक वोडों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिफारिशों की गई उनकी कल्पना तो पहले ही से की जा सकती थी। कांग्रेसियों और असहयोगियों ने म्यूनिसिपैलिटियों और स्थानिक वोडों के लिए खड़ा होना आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर ये अस्पतालों में खहर और नौकरों के लिए खादी की विदियों के व्यवहार पर जोर देते, ऑफिसों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराने का आग्रह करते, स्थानिक और म्यूनिसिपल स्कूलों में चर्चा और हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करते और यदा-कदा गवर्नरों और मिनिस्टरों के आगमन का विहिष्कार करने पर जोर देते। इस प्रकार इन्होंने सरकार की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर इन सारी कार्रवाइयों से केवल उनके रख का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर न आता था।

महासमिति की बैठक १५ अगस्त को होनेवाली यी, वह नवम्बर तक के लिए एक गई। उस महीने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को किमटी की ऐतिहासिक बैठकें हुई। कांग्रेस-किमटी की चर्चा क्या थी एक प्रकार का टूर्नामेण्ट था, जिसमें अपने-अपने पक्ष के योद्धाओं को ध्यान-पूर्वक छांटा गया था। पहले दिन की बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरों में हुई, पर वहां खुली हवा न मिलती दिखाई दी, इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४८ रस। रोड में देशवन्यु चित्तरंजन दास के भव्य भवन में शामियाने के नीचे हुई। बैने वृद्ध नेहरू और दान जैसे चोटी के नेता कींसिल-प्रवेश के कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उनका पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था; परन्तु एक तो गांधीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा और भिवत ने भी जोर लगाया, असहयोग का कार्यक्रम लडायक था और टूनरी और का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नहीं था। फिर इन सबसे बढ़कर वाधाओं के मौजूद रहते हुए भी लक्ष्य के नजदीक का जाने और अन्त में सब कुछ होम देने का निश्चय अधिकांश असहयोगियों के पान था। इन नव वातों ने मिलकर ऐसा सुदृढ़ विरोध तैयार कर दिया जिसपर कान्यू पाना न नेहरूकी की प्रतिभा

के लिए सम्भव हो सका, न देशवन्धु दास के प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए। पांच दिन की उघेड़वुन, नुकताचीनी, तानाजनी और वाक्-प्रहारों के वाद किमटी ने निर्णय किया कि देश सामूहिक
सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हैं। पर किमटी ने प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों को अधिकार दे दिया
कि यदि कोई मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेवारी पर सीमित रूप में सत्याग्रह की मंजूरी दे
सकती हैं, वशर्ते कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी शर्ते पूरी होती हों। कौंसिल-प्रवेश का अधिक
जटिल प्रश्न गया-कांग्रेस के लिए मुल्तवी कर दिया गया। इसी प्रकार अंग्रेजी माल के विहण्कार
का प्रश्न, स्थानिक बोडों में प्रवेश करने का प्रश्न, स्कूलों, कालेजों और अदालतों के विहण्कार का
प्रश्न, कांग्रेस का काम करते समय को छोड़कर अन्य हर समय कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने
के अधिकार का प्रश्न—ये सब भी मुल्तवी कर दिये गये। बोडों में प्रवेश प्रश्न को स्थिगत इसलिए
किया गया कि जिससे रचनात्मक कार्य में बाधा न पड़े। इस प्रकार सत्याग्रह-किमटी की चर्चा
समाप्त हुई, जिसमें कांग्रेस के १६,०००। खर्च हुए।

#### ंगया-कांग्रेस

गया-कांग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-सिमिति की बैठकों का पूरा विवरण दे देना ठीक होगा। गुरु-का-वाग-काण्ड की जांच करने के लिए एक प्रभावशाली किमिटी मुकर्रर की गई, 'अमृतवाजार पित्रका' के वयोवृद्ध देशभक्त सम्पादक मोतीलाल घोष की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया गया, और मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता कराने के लिए एक किमटी मुकर्रर की गई।

पिछले दो वर्षों से हिन्दू-मुसलमानों में जैसा सराहनीय मेल रहा था वह १९२२ के मुहर्रमों में मुलतान में भंग हो गया, दंगा हुआ, आदमी मरे और खूब लूटमार हुई। यह वड़े शोक की वात हुई । लाख कोशिशें की गईं, पर वेकार सावित हुईं । 'इण्डिया १९२२–२३' नामक पुस्तक में लिखा है— "गांबीजी ने जिस इमारत को इतने परिश्रम से तैयार किया या वह बुरी तरह से नष्ट हो गई।" जिस प्रकार १९१७ के सितम्बर से हर महीने की १५ वीं तारीख को एनी वेसेण्ट-दिवस, जवतक एनी वेसेण्ट छूट न गईं, मनायां जाता रहा, उसी प्रकार १८ अप्रैल के बाद से प्रति मास की १८ वीं तारीख को देश-भर में गांधी-दिवस मनाया जाता रहा। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का विहिष्कार करने के सिलसिले में मिली सजा भुगतकर लौटे तो १९२२ की मई में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। पर उनपर मुकदमा चलाया गया "वमकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश में सहायता देने" के लिए ! उन्होंने एक व्यास्यान में विदेशी दूकानों पर घरना देने का इरादा जाहिर भी किया था। उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का सभापतित्व भी ग्रहण किया था, जिसमें कपड़े के व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जुर्माना मांगने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया गया था। मामला ताजीरात-हिन्द की ३८५ घारा के अनुसार चलाया गया। असली वात यह थी कि उनपर विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिंग करने के लिए मामला चलाया जा रहा था। उन्होंने १७ मई १९२२ को अदालत में वड़ा ही सुन्दर वयान दिया, जिसमें उन्होंने वताया कि किस प्रकार अवसे दस साल पहले वह हैरो और केम्ब्रिज की सभ्यता में पले हुए अंग्रेज हो गये थे, और किस प्रकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के कट्टर शत्रु (वागी) हो गये। उन्होंने कहा—"मुझे अपने सीभाग्य पर स्वयं ही आश्चर्य होता है। स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की सेवा करना बड़े सीभाग्य की बात है। और उसकी सेवा महात्मा गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में करना दुगुने सीभाग्य की बात है। परन्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना! किसी भारतीय के लिए इससे बढ़कर सीभाग्य और क्या हो सकता है कि अपने गीरवपूर्ण लक्ष्य की सिद्धि में उसके प्राण चले जायें?"

१९२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढंग की निराली थी।

प्रतिनिधियों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा होहल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद उपस्थित हुआ वह कींसिल-प्रवेश-सम्बन्धी समस्या थी। कलकत्तेवाली महासमिति की बैठक ने यह समस्या कांग्रेस के अवसर के लिए मृत्तवी कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलों पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बैठना पड़ां। कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि यदि कींसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना भंग हो जायगी, इसिलए वे इस बात पर जोर देते थे कि कींसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिबन्ध न उठाया जाय। कुछ ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे, जो कहते थे, कि हम कींसिलों में जाकर न शयथ लेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस ढंग से शब् को पराजित कर देंगे। इसके बाद उन जोशीले राजनीतिज्ञों की बारी थी, जो कहते थे कि हम कींसिलों पर कब्जा कर लेंगे, मंत्रि-मण्डलों और मंत्रियों को तहस-नहस कर देंगे, शेर को उतकी मांद में जाकर पराजित करेंगे, रुपये की मंजूरी न देंगे और धिवकार का प्रस्ताव पास करेंगे, और सरकारी यंत्र का चलना असम्भव कर देंगे।

देशवन्धु दास ने जो भाषण पढ़ा वह तर्क, अध्ययन और व्यावहारिक आदर्शवाद में अपना सानी नहीं रखता। यद्यपि असहयोग की नाव को दूसरी ओर ले जाने के विरुद्ध अनेक शिवतयां जुट गई, तो भी एस० श्रीनिवास आयंगर और पिण्डत मोतीलाल नेहरू की प्रतिभा के वावजूद वह नाव अपने रास्ते चलती रही। एस० श्रीनिवास आयंगर ने संशोशन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए खड़े हों परन्तु कींसिलों में स्थान श्रहण न करें। पिण्डत मोतीलाल नेहरू कुछ शतों के साथ इसपर रजामन्द हो गये। श्रीनिवास आयंगर ने एक वर्ष पहले मदरास-कीसिल से इस्तीफा दे दिया था, अपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी और वधाइयों की वर्षा के मध्य आन्दोलन में पैर रक्खा था। खिलाफतवाले जमैयत-उल-उलेमा के प्रभाव में थे जिसने फतवा निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनून है, हराम नहीं है। पर गया में किसीकी न चली। गांधीवाद का चारों ओर दौर-दौरा था। हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के अनुपस्थित होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कृतघ्नता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल घोष और अभिवकाचरण मुजुमदार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधु-वाद दिया गया।

गहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके अहिसा का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपाशा को उसकी नफलता के लिए वधाई दी गई। कींसिलों का वहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह और अधिक ऋण न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी कीनिलों के नाम पर जारी किये गये नौकरशाही के ऋण में रुपया न लगाने के लिए यहा गया। यत नयम्बर की

ঽঽ৪

महासमिति के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेजों और अदालतों का बहिष्कार जारी रहा और नवस्वर में आत्म-रक्षा-संबंधी अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। मजदूरों का संगठन करने के लिए एण्डब्ज साहव, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अफ़्रीका और काबुल की कांग्रेस-संस्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस में क्रमशः १० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।

जिस समय देशवन्यु दास ने गया-कांग्रेस का सभापितत्व ग्रहण किया था उस समय उनकी जेव में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज थे। एक था सभापित का भापण और दूसरा था सभापित-पद से त्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको आशान थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुरुष, पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री विहुलभाई पटेल जैसे चोटी के आदिमयों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कांसिल-विह्यार के लिए राजी हो जायगा। फलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। श्री दास के जिम्मे वंगाल की प्रांतीय कांसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली और शिमला पर धावा बोलने का काम दिया गया।

१९२२ का साल खत्म करने से पहले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का जिक्र करना ठीक होगा। पिछले सालों की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिसात्मक कार्यों के लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलों में, या सैनिकों या पुलिस को फुसलाने के मामले में, या किसी को उराने-घमकाने के सिलिसले में दण्डित हुए थे। किस कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह उसके अपराध, शिक्षा, सामाजिक स्थित और चरित्र के ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह चुने हुए कैदियों को मामूली कैदियों से अलग रक्खा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, अपना खाना खाने और बिछीना इस्तैमाल करने, समय-समय पर चिट्टियां लिखने और इष्टिमित्रों से मुलाकात करने की अधिक छूट दी गई। उन्हें कठिन परिश्रम से बरी किया गया। हमने मारत-सरकार की इन सारी हिदायतों को विश्वद रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियों ने अधिकांश कैदियों के सम्बन्ध में न उस समय किया था, न बाद को। बाद को तो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया।

# कौंसिलों के भीतर ग्रसहयोग--१६२३

विलाफ्त का अचानक अन्त—महासमिति की फ्रांचरी में बैटक—समफौता—
महासिति ने कोसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार का निपेध किया—कांग्रेस का विशेषाधिवेशन
नागपुर में करना निश्चित हुआ—तामिलनाड का विहोह—महासिमिति की नागपुर में बैटक—
विशेष कांग्रेस करने के विचार का विरोध—महासिमिति की छास बैटक दुलाई गई—िह्हों स्थान नियत हुआ—नागपुर-सत्याग्रह— विदेशों में भारतवासी—िह्हों में खास अधिवेशन—
दिही के प्रस्ताव ने अनुमित दी—मुख्य प्रस्ताव—अन्य प्रस्ताव—कांग्रेस के विभाग—
अकाली-आन्दोलन—गुरुद्वारों पर संवर्ष—गुरु-का-वाग का मामला—िम॰ मैकफरसन का प्रमाणपत्र—अखण्ड पाठ जुमें हैं।

#### सममोते का यत्न

रेश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-भेदों ने फिर गंदा कर दिया था। १९२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था। १९२२ के मुहर्रमों में वंगाल और पंजाव में भयंकर दंगे हुए। १९८२ में खिलाफत के प्रश्न का अचानक अन्त हो गया था। १९२२ के अक्तूबर में मुदानिया में अस्थायी संधि हुई। २० नवम्बर को लूसान में मित्र-राष्ट्रों की एक परिपद् हुई। यहां दो महीने तक वात-चीत होती रही। इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की वागडोर अपने हाथ में ले ली ओर तुर्की के मुलतान को एक अंग्रेजी जहाज में लिपकर प्राण वचाने के लिए मालटा भागना पड़ा। उसके विदा होते ही वह सुलतान और खलीका दोनों पदों से च्युत कर दिया गया। उसका भतीजा अव्दुलमजीद एकेटी नया खलीका चुना गया। मुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रजातंत्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहवी वातों तक ही सीमित रह गई।

गया में अपरिवर्त्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी सावित न हुई। १ जनवरी १९२३ को महासिमित ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाव रुपया एकप्र थिया जाय और ५०,००० स्वयंसवक भर्ती किये जायें। कार्य-सिमित के जिस्से यह सारा काम सीपा गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली की कड़ाई को डीला कर दिया जाय। डॉ० अन्सारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात सभापित का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय-सिमित को अपनी स्वराज्य-पार्टी बालीयोजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासिमित की २७

फरवरी १९२३ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थिगत कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी ओर से कौंसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाकी हिस्सा दोनों दल पूरा करने को स्वतंत्र रहें। कोई किसीके काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैमा तय हो उसके अनुसार दोनों दल अपना रवैया रक्खें।

इस समय तक मौलाना अवुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को घन्यवाद दिया।

इयर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया गया था उसमें वावू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल वजाज और श्री देवदास गांधी थे। इस शिष्ट-मण्डल ने देशभर का दौरा किया और तिलक-स्वराज्य-कोप के लिए काफी चन्दा इकट्ठा किया। मई १९२३ को वम्बई में हुई कार्य-समिति की बैठक में इसने अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की थी।

१९२३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-सिमित की बैठक के साथ ही महासमिति की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के अवसर पर मतदाताओं में कौंसिल-प्रवेश-प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उसपर अमल न किया जाय। इस बैठक में कोई महत्वपूर्ण वात नहीं हुई। हां, मध्यप्रान्त के स्वयंसेवकों को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए वधाई दी गई और साथ ही देश के स्वयंसेवकों को आवश्यकता पड़ने पर नागपुर-सत्याग्रह में भाग लेने को तैयार रहने का आदेश दिया गया।

वस्वई के इस समझौते से कई प्रान्तीय कांग्रेश-किमिटियां स्वभावतः ही क्षुट्य हुई। वाद को नागपुर में महासिमिति की वैठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौते वाले प्रस्ताव को जायज और उपयुक्त समझा गया और इस वात की जोरदार शब्दों में घोपणा की गई। पर इसी किमिटी में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार अगस्त में वस्वई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चयं किया गया, जिसमें कींसिल-बहिष्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय। मौलाना अवुलकलाम आजाद को इसका सभापित चुना गया और कार्य-सिमिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार सींपा गया।

जैसी आशंका थी, विशेष अधिवेशन करने के इस अचानक निश्चय ने काफी विरोध उत्पन्न कर दिया। बोटों की संख्या में इतना कम अन्तर था कि इससे यह विरोध और प्रवल हो गया। इन दो कारणों को लेकर अगस्त में विजगापट्टम में महासमिति की एक खास बैठक करने का निश्चय किया गया। ३ अगस्त को इस बैठक में जो कार्रवाई हुई उसके सम्बन्ध में दपतर की रिपोर्ट कहती है—"समापित ने कहा कि इस सभा को बुलाने की अवश्यकता के विषय में जो सज्जन बोलना चाहें, बोलें। जब और कोई न उठा तो चन्नवर्ती राजगोपालाचार्य ने एक प्रस्ताव पेश किया, जो अनुमोदन के बाद पास हुआ। उसके अनुसार सितम्बर में (अगस्त में नहीं) विशेष अधिवेशन के अनुकूल निश्चय हुआ। यदि स्थान के सम्बन्ध में कोई दिक्कत हो तो सभापित को अधिकार दिया गया कि वह बैठक किसी और स्थान पर करें। इस प्रस्ताव को चन्नवर्ती राजगोपालाचार्य ने

पेश किया, यह मार्के की बात थी। यह भी उल्लेखनीय बात है कि मीटिंग के सभापति देशभवत कोंडा वेंकटपय्या जैसे कट्टर अपरिवर्त्तनवादी थे।

#### भाग्डा-सत्याप्रह

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में नहीं, दिल्ली में हुआ। पर पहले हमें उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक करना चाहिए । इसमें नागपुर-सत्याग्रह की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने १ मई १९२३ को १४४ घारा के अनुसार सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय झण्डे समेत जुलूस ले जाने का निषेच कर दिया । स्वयंसेवकों ने कहा — हमें अधिकार ्है, जहां चाहें झण्डा ले जायेंगे । वस, गिरफ्तारियां और सजायें आरम्भ हो गई । बात-की-बात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप घारण कर लिया जिसे पहले कार्य-समिति ने, जैसा कि हम कह आये हैं, आशीर्वाद दिया और फिर महा-सिमिति ने अपनी ८, ९ और १० जुलाई की नागपुर-वाली बैठक में । कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी महायता करने का निरचय किया और साथ ही देश को आवाहन किया कि आगामी १८ तारीन को जो गांधी-दिवस होनेवाला है, उसे झण्डा-दिवस कहकर मनाया जाय ा प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों को आजा हुई कि उस दिन जुलुस निकालकर जनता-द्वारा झण्डे फहुरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को जनकी सजा पर बधाई दी। सेठजी की मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियाबाड़ लि जाया गया । नागपूर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आवाहन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिरपतार होने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले। नागपुर लण्डा-सत्याग्रह शीघ ही एक अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया और श्री वल्लभभाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मेवारी लेने का अनुरोध किया गया । देश के कोने-कोने से स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें श्री विट्रलभाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में महायता देने के लिए साधुवाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद रहकर संचालक वल्लभभाई पटेल की आन्दोलन में सहायना करेंगे। सरकार का कहना था कि जुलूनवालीं की इजाजत मांगनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए हैं; हमें अधिकार है, जहां चाहेंगे वर्गर किसी रकावट के जायेंगे। एक जोरदार आन्दोलन का निस्चय किया गया। बल्लभ-भाई पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर दी और १८ नारीस के लिए जुलून का मार्ग निश्चित कर दिया । दफा १४४ अभी वदस्तूर लगी हुई थी; बही नहीं, उसे हाल ही दुवारा लगाया गया था। पर इतने पर भी १८ तारीख को जुलूब को जाने दिया गया। बाद को इस विषय को लेकर सूब ही-हत्ला मचा। अवगोरे अखबार कहते थे, सरकार की जीत हुई, प्रयोकि कांग्रेस ने इजाजत की दरस्वास्त की; और कांग्रेस का चहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, और ठीक भी यही या । दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के झण्डा-सायग्रह के आयोजकों और स्वयंनेदकों की अपने वीरता-पूर्ण बलिबान और काट-महिष्णुता हारा युद्ध को अन्त नक निबाहने और उस प्रकार अपने देश के गीरव की रक्षा करने के लिए हृदय ने बधाई दी।

#### प्रवासी भारतीय

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण हल-चल हुई, जिसकी और कांग्रेस का ध्यान खिचा रहा। केनिया में अवस्था दिन-पर-दिन वुरी होती जा रही थी। यहां के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत दिनों से असंतोपजनक थी। यह उपनिवेश जो इतना आवाद हो गया उसका श्रेय भारतीय मजदूरों और भारतीय घन को वहुत कुछ था। कई मामलों में भारतीयों ने ही सबसे पहले वहां कदम आगे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अपेक्षा वे आवादी में अधिक थे। मि० विन्स्टन चर्चिल ने सिक्ख सैनिकों की वीरता की, हिन्दुस्तानी व्यापारी की, और हिन्दुस्तानी महाजन की, जो यूरोपियन निवासी तक की रुपया उघार देता था, जो सराहना की थी और उन स्थानों से जहां भारतवासी विश्वास करके कानूनन वस गये थे, उन्हें जान-वूझकर निकाल वाहर करने की नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, उसका भारतीय कौंसिल में नरम-दल के राजनीतिज्ञों ने खूव विस्तार के साथ जिक किया । भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस हाईलेण्ड्स (ऊँची भूमि) की खेती योग्य जमीनें देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगाण्डा को जानेवाली सड़क के दूसरी ओर तक चली गई है और जहां कपास की खेतियों में भारतीयों का काफी धन लगा हुआ है, उससे भारतीयों में वड़ा असतीय फैला। यह आशंका की जाने लगी कि यूरोपिनों की असिहण्णुता के कारण कहीं केनिया में भारतीयों को अनिवार्यत: अलग वसने, मताधिकार से हाथ घोने और अपना (नये भारतवासियों का) वहां आना वन्द करने के लिए वाध्य न होना पड़े। जिन चींचल महोदय ने सामाज्य-परिषद् की यह वात स्वीकार की थी कि भारत को सामाज्य में बराबरी का दर्जा देना और उन भारतवासियों के सम्बन्ध में,जो कानूनन आकर बसे हैं, कड़ाइयां पैदा करना--दोनों वातें एक-दूसरे के विरुद्धं हैं, वही १९२१ में औपनिवेशिक मंत्री थे। १९२६ के आरम्भ में उन्होंने केनिया के गवर्नर को बुला भेजा। गवर्नर के साथ अंतिम समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूरोपियन और भारतीय प्रतिनिधि भी गये। भारतीय (वड़ी) कौंसिल ने भी एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा, जिसके सदस्य माननीय श्रीनिवास शास्त्री थे। केनिया के प्रतिनिधि-मण्डल ने एण्डरूज साहव से अपनें साथ चलने का आग्रह-किया । एण्डरूज साहव ने इस हैसियत से केनिया के भारतीयों का जो उपकार किया उसके लिए कार्य-सिमिति ने १९२३ के अप्रैल में उनको घन्यवाद दिया ।

यह समस्या इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि रोडेसिया, टांगानिका, न्यासालैण्ड, युगाण्डा और केनिया का एक वड़ा यूनियन बनाने की बानचीत हो रही थी। युगाण्डा के प्रवासी भारतवासियों की अवस्या केनिया-प्रश्न के निपटारे पर निर्भर थी। "अलग रखने" का जहर इस उपनिवेश में भी काम कर रहा था। कम्पाला की वस्ती में यूरोपियन आवादी से दूर एक जगह एशियावालों के लिए नियत कर दी गई थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढ़ी बेकार गई। १९२१ में टांगानिका में लॉर्ड मिलनर के आश्वासन पर भारतवासियों ने शत्रु की जमीन-जायदाद खरीद ली थी। अब तीन आडिनेन्स "आर्थिक प्रयोजन के लिए" जारी किये गये, जिनके द्वारा भारतीयों के वरावरी के अधिकार छीनने की चेप्टा की गई। इसके सम्बन्ध में व्यापक हड़ताल की गई जो १९२२ के अप्रैल तक जारी रही। पहले दर्जे में भारतीयों के सफर करने की मुमानियत की गई, पर वाद को यह मुमानियत उठा दी गई।

हमने यह सब विस्तार के साथ इसिलए दिया है कि अगस्त १९२३ में ही कांग्रेस ने इस मामले में निश्चयात्मक कार्रवाई आरम्भ की थी। इस विषय पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है:—

"केनिया के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निक्चय किया है उससे यह प्रकट है कि ब्रिटिश-सामाज्य में भारत के लिए बराबरी और सम्मान का स्थान मिलना सम्भव नहीं है। अतएव इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देशभर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय।"

किमटी ने बताया कि २६ अगस्त को देशभर में हड़ताल की जाय और जगह-जगह सभायें की जायें जिनमें जनता से ब्रिटिश सामाज्य-प्रदर्शिनी में, सामाज्य-परिषद् में और सामाज्य-दिवस में भाग न लेने को कहा जाय।

#### विशेष अधिवेशन

अब हम दिल्ली के विशेष अधिवेशन की चर्चा करते हैं। यह अधिवेशन सितम्बर के तीसरे हैपते में हुआ। सभापति मौलाना अवुलकलाम आजाद थे जो वड़े मुसलमान मौलवी हैं। वंगाल और दिल्ली में इनकी एक-समान ख्याति और मान है। कांग्रेस के दोनों दल इनकी वृद्धि और निष्पक्षता के कायल थे। कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करनेवाले दल ने विना कठिनता के कांग्रेस से अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि ''जिन कांग्रेस-वादियों को कींसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की आजादी है, इसलिए कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार वन्द किया जाता है।" साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने में दूनी शक्ति से काम लेना चाहिए। पण्डित रामभजदत्त चौधरी के स्वर्गवास, जापान के भुकम्प, महाराजा नाभा के जबर्दस्ती गद्दी छोड़ने और बिहार, कनाडा और वर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुभृति और समवेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये। एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपूर्व सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन संगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्सम्बन्धी हलचल को व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और किमटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस के विधान में परिवर्त्तन-परिवर्द्धन करने का काम हुआ। एक दूसरी किमटी राप्ट्रीय-पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई। समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई कि साम्प्रदायिक मामलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-किमटियां मुकर्रर करने की सलाह दी गई। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक कमिटी ने जांच के लिए जो किमटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली लोग दमन का जिस साहस और अहिंमा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एकबार फिर वधाई दी गई। खद्दर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का वहिष्कार करने पर जोर दिया गया, और एक किमटी देशी माल बनानेवालों को उत्तेजन और खासकर अंग्रेजी माल का वहिष्कार करने के लिए सबसे विद्या उपाय निश्चित करने को मुकरेर की गई। झण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए वधाई दी गई और जेल से छूटे नेताओं का, खास कर लालाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया।

केनिया के सम्बन्ध में क्रोध और तुर्की के सम्बन्ध में हुए प्रकट किया गया। दो किमिटियां और भी नियुक्त की गई जिनमें से एक के सुपुर्द हिन्दू-मुस्लिम-कलह को रोकने का काम, जो अब फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुर्व शुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलनों में वल का प्रयोग करने की सत्यता की जांच करने का काम हुआ । शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्षक-दल बनाने और शारीरिक वल की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया ।

इस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस के कम को फिर से निश्चित करने का मार्ग सफल हो गया।
गया में जो बगावत की गई थी अब बह लगभग फिलत हो गई। दिल्ली के प्रस्ताव इस बात के
प्रमाण थे कि जिनके हाथ में शिवत थी उनके दृष्टि-कोण में परिवर्त्तन् हो चला है। इतनी सारी
किमिटियों—कुल मिलाकर पांच—की नियुक्ति ही इस बात का सबूत थी कि नये सिरे से फुरसत
निकाली गई है, जिसका उपयोग उन किमिटियों के सुपुर्द किये कामों की जांच-पड़ताल करने की
अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की कार्रवाई कोंसिल-प्रवेश से आरम्भ
हुई थी और "रक्षक-दल और शारीरिक बल-वृद्धि" पर खत्म हुई। कसर इतनी ही थी कि कौंसिलप्रवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव केवल अनुमित-सूचक था, परन्तु इस प्रश्न पर जन-साधारण की जो प्रवृत्ति
थी उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक था। अस्तु, जो लोग आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते
थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब कांग्रेसवादियों में पहली बार उस कार्य-कम के ऊपर मतभेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर बँट गया था। स्वराल्य-पार्टी को किस नीति और किन सिद्धान्तों
का अनुसरण करना चाहिए, यह एक घोपणा-पत्र में रख दिया गया।

#### 🕝 कोकनडा-कांग्रेस

कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ। कुछ अपरिवर्तनवादियों को अब भी थोड़ी-बहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, कोकनडा उसे चाहे विलकुल मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खत्म हो जायंगे, फिर भी वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का झण्डा-खड़ा रक्खा जायगा। मौलाना मुहम्मदअली को सभापति चुना गया। कोकनडा-कांग्रेस में खूब कशमकश रही। अपरिवर्त्तनवादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता शरीक नहीं हुए। राजेन्द्र वाबू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में न आ सके और चकवर्ती राजगोपालाचार्य ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना वजन डाला। श्री बल्लभभाई उपस्थित थे, परन्तु दिल्ली के प्रस्ताव के समझौते के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वीकृति बंगाल के बृद्ध-जर्जर वाबू श्यामसुन्दर चकवर्ती ने हासिल कर ली थी। इन्हें देश-निर्वासन और कारावास, निर्धनता और दरिद्रता में अनेक वर्ष विताने पड़े थे। इन्होंने कोकनडा-कांग्रेस के प्रवल समुदाय को अपने कौसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण से थर्रा दिया। परन्तु पासा पड़ चुका था। कौसिल-चहिष्कार के भाग्य का निपटारा हो चुका था। वहां का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास किये प्रस्ताव को फिर दोहराती है।

"दिल्ली में कींसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो असहयोग का प्रस्ताव पास किया था उसे लेकर संदेह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिवर्त्तन तो नहीं हुआ। यह कांग्रेस स्पप्ट-रूप से प्रकट करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और उसकी नीति में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है।

"और यह कांग्रेस इस बात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और सिद्धान्त रचनात्मक कार्य के आघार-रूप हैं और देश से प्रार्थना करती है कि बारडोटी में निश्चित रचनात्मक कार्य- कम को उसी रूप में पूरा करे और सत्याग्रह के लिए तैयारी करे। यह कांग्रेस सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आदेश करती है कि इस सम्बन्य में आवश्यक कार्रवाई शीघू करें, जिससे लक्ष्य-सिद्धि में विलम्ब न हो।"

कोकनाडा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रंगा आयंगर और अश्विनीकुमार दत्त जैसे नेताओं की मृत्यु पर शोक प्रकाश करने का अप्रिय कर्त्तंच्य पालन करना पड़ा। श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर का देश-प्रेम दादाभाई की भांति उनकी आयु के साथ-साथ दिन-दिन बढ़ता जाता था। श्री अश्विनी-कुमार दत्त को सारा बंगाल प्रेम करता था और उनकी स्मृति का मान सारा देश करता है। विनायक दामोदर सावरकर को लगातार जेल में बन्द रखने की निन्दा की गई। जो राष्ट्रीय पैक्ट तैयार किया गया था उसे देशवन्धु दास के बंगाल-पैक्ट के साथ वितरित करने का निश्चय किया गया। कांग्रेस ने अखिल-भारतीय स्वयंसेवक-दल की रचना करने के आन्दोलन का स्वागत किया। इस संस्था में बाद की रक्षक-दल भी मिला दिया गया।

कांग्रेस के अलग-अलग विभाग करने की योजना तैयार करने की आवश्यकता समझी गई और इन अनेक विभागों के वेतनभोगी कार्यकर्ताओं के संबंध में राष्ट्रीय सर्विस की भी एक योजना तैयार करने को कहा गया । केनिया-प्रवासी भारतीयों के प्रति हार्यिक परन्तु शक्तिहीन समवेदना प्रकट की गई, और केनिया-इण्डियन-कांग्रेस में भाग छेने के लिए श्रीमती सरोजिनी नायडू और मिठ जार्ज जोसेफ को तैनात किया गया ।

दिल्ली में जो सिवनय-भंग-किमटी नियुक्त की गई थी वह और सत्याग्रह-किमटी कार्य-सिमिति में मिला दी गई। अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बनाया गया, जिसे खहर का काम चलाने का अधिकार दिया गया। भारत से देशान्तर-प्रवास न करने की सलाह दी गई और सीलोन में गये भारतीय मजदूरों की अवस्था की जांच करने के लिए एक किमटी नियुक्त की गई। कांग्रेस के विधान में कई संशोधन पेश किये गये, जो पास हुए। सरकार ने शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबंधक-किमटी के अकाली-दल पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिसात्मक उद्देश से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनीती दी थी उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान संवर्ष में उनका साथ देने और उन्हें अदमी और हपये और हर प्रकार की सहायता देने का निरुच्य किया।

#### गुरुद्वारा-आन्दोलन

यहां वर्तमान प्रसंग को छोड़कर, सिक्खों में सुवार-संबंधी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था उसका थोड़ा-सा जिक करना ठीक होगा। काली पगड़ी बांबे "सत् श्रीकाल" का घोप करनेवाले 'सिक्ख और उनके लंगरखाने अब कांग्रेस के जाने-बूझे अंग हो गये हैं। जब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन अपने अधिकार में लेती है तो स्वभावतः ही उस देश की सारी संस्थाओं पर — चाहे वे आधिक हों या शिक्षण-सम्बन्धी, और चाहे वार्षिक हों वयों न हों — केंकड़े की भांति अपने पंजे फैला देती है। अंग्रेजों ने पंजाब को १८४९ में ब्रिटिश-भारत में मिलाया। इस रहोबदल के अवसर पर सिक्ल-धर्म के केन्द्र और गढ़-स्वरूप अमृतसर के दरवारसाहब के बंदोबस्त में गड़-बड़ मची हुई थी। इस अवसर पर अमृत छके हुए सिक्खों की एक किमटी को ट्रस्टी बनाया गया और सरकार-द्वारा नियत व्यक्ति सरवराह या अभिभावक बना। एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथों से हर साल लाखों रुपये निकलते थे। जैमा अकसर होता है, १८८१ में यह किया

भंग हो गई और मैंनेजर के हाथ में ही सारे अधिकार आ गये। नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेवारी और आचार-हीनता का जन्म हुआ। एक ओर मैंनेजर और प्रन्थियों और दूसरी ओर सिक्स जनता में आये दिन मुठभेड़ होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करें। अन्त में १९२० के अन्त में एक किमटी वनाई गई जो वाद को शिरोमणि-गुरुद्दारा-प्रवन्धक-किमटी हुई। इस किमटी के पहले सभापित सरदार सुन्दरसिंह मजीठिया हुए, जो कुछ दिनों वाद ही पंजाव-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये। सुधारक सिक्ख अकाली कहलाते थे। इन्होंने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्दारों को अपने हाथ में किया। तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्ख घायल हुए और दो मरे। हम कह ही आये हैं कि १९२१ के आरम्भ में ननकानासाहव में किस प्रकार निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्दारों के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामर्थ्य को अपने कटजे में करने के लिए था। इस दृष्टिकोण से महन्तों को बढ़ावा मिला। इन महन्तों में वे लोग भी थे जिन्होंने अकालियों से समझौता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये। सरकार "सुधारक सिक्खों के अन्वा-धुन्ध दमन पर उताह थी।" १९२१ के मई मास में सैकड़ों सिक्ख जेलों में ठूस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तों को फिर अधिकार दिया गया। फलतः जहांतक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्दारा-प्रवन्धक-किमटी ने १९२१ की मई में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया।

सरकार जो गुरुद्वारा-विल पास कराना चाहती थी, वह सिक्खों में नरम-दलवालों और सहयोगियों तक को मंजूर न हुआ। फलतः उसका विचार छोड़ दिया गया। सिक्खों पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक वड़ी कृपाणें पहनने के लिए मुकदमे चलाये गये। पंजाब-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने १० जुलाई १९२१ को इसका विरोध किया, और महीने के अन्त में सिक्लों को जेल से छोड़ दिया गया। झब्बा के भाई करतारसिंह और भूचड़ के भाई राजासिंह को १८ और ७ वर्ष का वर्वरता-पूर्ण कारोवास-दण्ड दिया गया । २८ अगस्त १९२१ को कौंसिलों के सिक्ख सदस्यों को इस्तीफा देनें को कहा गया। सरदारवहादुर सरदार महतावसिंह वैरिस्टर ने गुरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के विरोध में सरकारी वकालत और पंजाव-कौंसिल के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया । १९२१ के सितम्बर के आरम्भ में उपर्युक्त लम्बी सजा पाये हुए दोनों सिक्खों तथा अन्य कई को छोड़ दिया गया। परन्तु पंजाव प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार शार्दूलसिंह कवीक्वर को, जिन्हें १९२१ के जून में १२४ ए घारा के अनुसार पांच वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और गुरुद्वारे के अन्य कार्यकत्ताओं को न छोड़ा गया। अचानक १९२१ की ७ नवम्वर को सरकार ने अमृतसर के दरवारसाहव की चावियां छीन लीं, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर सजावट न हो सकी। सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। वस, इसके वाद से चावियां ही सारे झगड़े की जड़ वन गईं और जन-सभाओं द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा । सरकार ने राजद्रोही सभावन्दी-कानून जारी किया और सरदार खडगसिंह और सरदार मेहतावसिंह को कड़ी कैंद की सजा दी गई। गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १९२२ को था। सरकार ने चावियां उस समय तक के लिए सींपने की तैयारी दिखाई जवतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में दायर किये गये मुकदमे का फैसला न हो। शिरोमणि-गुरुद्वारा-

प्रवन्धक-किमटी ने चाबियां लेने से इन्कार कर दिया। जब २०० सिवल-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके तो सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियों को विना किसी धर्त के छोड़ दिया। १९२२ की ११ जनवरी को चाबियां भी सींप दी गई। पर पण्डित दीनानाथ को नहीं छोड़ा। फलतः राज-द्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १९२२ की ८ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्दारा-प्रवन्धक-किमटी की प्रवन्ध-सिमित के सारे सदस्य एक सभा में बोले। अन्त में पण्डित दीनानाथ को रिहा कर दिया गया और कोमागाटामारू (१९१४) वाले बाबा गुरुदत्तिह को भी छोड़ दिया गया।

बकाली काली पगड़ी पहनते थे। १९२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहले से ही निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब के १३ चुने हुए जिलों में और पटियाला और कपूर-थला की रियासतों में अकाली सिक्खों को एक-साथ गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया। १५ दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ीवाले सिक्ख पकड़ लिये गये। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी और पंजाब-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी के सभापित सरदार खड़गिसह को ४ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया। मार्च १९२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा—'कुगण तलवारें हैं जिनके बनाने के लिए लाइसेन्स की जरूरत है।" लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा बताये गये ढंग से कृपाण पहनी जायें। फौजी सिक्खों का कृपाण घारण करना ही जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की कड़ी सजा दी गई। कोमागाटामारूवाले बाबा गुरुदत्तिसह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १९२२ में उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतासिह को ८ साल की सजा मिली।

चारों ओर किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट का दौर-दौरा या और जमानत-सम्बन्धी घारायें उसकी सहायक थीं। एक नेता ने लिखा—"सब कुछ पुलिस के हाथ में या, और पुलिस ने भी उससे खूब आनन्द उठाया।" पण्डित मदनमोहन मालवीय पंजाब गये और राजा नरेन्द्रनाथ की अध्यक्षता में किमिटी नियुक्त कराई, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादितयों, गैर-कानूनी कार्रवाइयों और निर्दयता के सम्बन्ध में जांच करना था। १९२२ की १४ मई को पंजाब-सरकार ने एक विज्ञान्ति निकालकर धार्मिक-सुधारकों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के "जिनका सुधार से कोई वास्तिवक सम्बन्ध नहीं है, बदअमनी फैलानेवाले और गैर-कानूनी कामों से" अलग रहें। १५ जून १९२२ तक १,९०० से २,००० तक सिक्ख गिरफ्तार किये जा चुके थे।

इसी अवसर पर गृह-का-वाग-काण्ड हुआ जिसका जिक १९२२ की चर्चा में हो चुका है। इतना ही कहना काफी है कि सिक्यों ने गांधीजी का यह कहना चिरतार्थ कर दिखाया कि गोली खाने के बजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार को सहते हैं वे आदर के पात्र हैं। इस काण्ड के सिलिसिले में जो ज्यादितयां की गई उनकी जांच पंजाव-सरकार के एक यूरोपियन सदस्य ने की। एण्डहज साहव जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादितयों के गम्भीर स्वहल की पृष्टि की। उन्होंने कहा, "अवतक मेंने जितने हृदय-विदारक और करुणाजनक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सबसे बढ़कर है। अहिंसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहे हैं।" जैसा कि पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा है, 'एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक कांटेदार लोहे के

तारों को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की गुरुद्वारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, तब कहीं उस घेरे के एक छोटे-से प्रवेश-दार में जाने की इजाजत मिली।"

एक स्त्री घायल कर दी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की सुश्रूपा की थी। एक के शरीर पर घोड़े की टाप के निशान थे। दो आदमी मारे गये थे और सरकार ने कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया तो वे वरी कर दिये गये। कुछ दर्शकों को परेशान किया गया। अखवारों में पुलिस के विरुद्ध चोरी, डाकाजनी और लूट-मार के अभियोग लगाये गये। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० मैंकफरसन ने लाठी के अभ्यास पर एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार तसदीक की:—

"वहुत सम्भव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोटें आ गई हों। जत्यों ने पुलिस का मुकावला कभी नहीं किया और वे वरावर आहंसात्मक आचरण करते रहे। सम्भव हैं, कुछ घायल वेहीश भी हो गये हों। चोटों के ९५३ केस नजर से गुजरे जिनमें से २६९ ऊपर के भाग में थे, ३०० शरीर के आगे के भाग में, ७९ सिर पर, ६० फोतों पर, १९ गुदा-द्वार पर, ७ दांतों पर, १५८ रगड़ के घाव, ८ वन्द चोटों के, २ छिल जाने के, ४० पेशाव-सम्बन्धी शिकायतें, ९ सिर फटने के, और २ हिंडुयों के जोड़ टूटने के थे।"

इस सिलसिले में २१० गिरफ्तारियां हुईं। एक ही आनरेरी, मजिस्ट्रेट ने ४ इजलासों में १,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी श्रद्धानन्द्र को १८ महीने की सजा मिली। २२ अक्तूबर को एक जत्था अमृतसर से गुरु-का-वाग को रवाना हुआ। इस जत्थे में १०१ फीजी पेत्रानयापता लोग थे, जिनमें से ५५ नान-कमिशन्ड अफसर थे और वाकी सिपाही थे। ये लोग मारू वाजा वजाते रवाना हुए । इनके साथ ५०,००० आदमी दर्शक-रूप में थे । पंजासाहव के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी गुजरनेवाली थी, जिसमें फीजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ लोग उनके लिए भोजन की सामग्री लिये वैठे थे । जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तो वे पटरियों पर लेट गये। रेलगाड़ी तव भी न रोकी गई। फलतः २ आदमी मरे और ११ घायल हुए। कुछ दिनों बाद पीटना बन्द कर दिया गया और गिरफ्तारियां आरम्भ हुईं। जत्थों के मुखियों, को कड़ी सजायें मिलीं। पर अभी इससे भी बुरी घटना आने को थी। जनता के दवाव और ८ मार्च १९२३ के कौंसिल के प्रस्ताव के उत्तर में अकालियों को थोड़ा-योड़ा करके छोड़ा जाने लगा । १७० अकालियों को रावलिपडी में छोड़ा गया; पर उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा गया। कसूर यह वताया गया कि वे रेलवे-स्टेशन से वताये रास्ते से होकर नहीं गये थे। फौजी सिपाही, पुलिस और घुड़सवार—सबने एकसाय मिलकर उन्हें तितर-वितर किया। १२८ लोगों को संगीन चोटें आईं। ३ मई से रावलिपण्डी ने पूर्ण हड़ताल मनानी आरम्भ की । जब पंजाब-कौंसिल में इस मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुवत करने का सवाल उठाया गया तो सरकार के चीफ सेकेटरी ने बड़ी शान्ति से सलाह दी कि पुरानी वातों को भुला देना ही ठीक है। हंटर-किमटी की मांति पुराने जल्मों को दुवारा खोलने का नतीजा ठीक न होगा । गुरु-का-वाग-काण्ड की दु:खदायी घटनाओं की स्मृति को जितनी जल्दी भुला दिया जाय, अच्छा है । परन्तु अकालियों के दुर्दिन अभी पूरे न हुए थे । यद्यपि अव हमें १९२४ की

घटनाओं का कुछ जिक्र करना पड़ेगा, फिर. भी अकाली-आन्दोलन का वर्णन यहीं एक सिलसिले में

कर देना ठीक है। १९२३ के मध्य में महाराजा नाभा ने गद्दी 'त्याग दी', पर शिरोमणि-गुरुहारा-प्रवंघक-किमटी ने इसे महाराजा का गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुवारा गद्दी पर विठाने के लिए नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर और दूसरी जगहों पर सभायें आदि करके एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा गया और वक्ताओं को अखण्ड-पाठ पढ़ते-पढ़ते गिरफ्तार कर लिया गया।

इस प्रकार नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड-पाठ के ऊपर झपड़ा शुरू हो गया और कुछ समय तक २५-२५ सिक्खों के जत्थे रोज जैतो भेजे जाने लगे। वाद को फरवरी में ५०० आदिमयों का शहीदी जत्या भेजा गया। डा०० किचलू और आचार्य गिडवानी इस जत्थे के साथ दर्शक की हैसियत से गये। जैतों के निकट इस जत्थे पर गोली चलाई गई और कुछ आदिमी मरे। किचलू और गिडवानी दोनों को नाभा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, वयोंकि वे घायलों की सुश्रूपा कर रहे थे। कुछ दिनों वाद किचलू को तो छोड़ दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के अन्त तक नाभा जेल ही में रहे। शहीदी जत्ये वरावर जाते रहे और गिरफ्तारियों भी होती रहीं। इस प्रकार अकाली हजारों की संख्या में जेल में पहुँच गये। उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी खराव रिपोर्ट आई। अकाली-सहायक व्यूरों में आचार्य गिडवानी का स्थान श्री पणिक्कर ने लिया। कांग्रेस की कार्य-समिति ने जेल में अकालियों के साथ किये गये दुर्व्यहार की जांच के लिए जांच-कमिटी भेजी और साथ ही अकाली-परिवारों को काफी आर्थिक सहायता भी दी। बाद को जब गुरुद्वारों के प्रवन्ध के सम्बन्ध में कानून वना दिया गया तो यह प्रकृत भी तय हो गया।

# कांग्रेस चौराहे पर-१६२४

गांधीनी की वीमारी—जुहू-वार्तालाप—स्वराज्य-पार्टी ने क्या किया—गांधीजी, दास-वावू और नेहरूनी के वक्तव्य—महासमिति की बैठक—निर्वाचित कांग्रेस-सदस्य और सूत देने की शर्त-अहमदाबाद को महासमिति के अन्य प्रस्ताव—पाम्प्रदायिक भगड़े—सर्वदल-सम्मेलन— वेलगांव का अधिवेशन—गांधीजी के प्रति विद्रोह का अध्रा रहना—हिसा और विदेशी कपड़े के वहिष्कार को छोड़कर और सब बहिष्कार का उठा दिया जाना—सदस्यों के सूत देने की शर्त—स्वराज्य-योजना के मुलतत्त्व—विदेशों में भारतवासी।

प्रिंग १९२४ का आरम्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैली हुई थी।
गांधीजी की अचानक और भयानक वीमारी ने और सारी वातों को ढक दिया था।
१२ जनवरी १९२४ को महात्मा गांधी के 'अपेंडिसाइंटिस' रोग से भयंकर रूप में बीमार
पड़ने और आधी रात में कर्नल मैंडॉक-द्वारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में
चिन्ता उत्पन्न हो गई। पर गांधीजी के स्वस्थ होने लगनें और अन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय
से पहले ही विना किसी शर्त के छोड़ दिये जाने से वह चिन्ता दूर हो गई।

पर जेल से छूटकर भी उन्हें न शान्ति मिली न विश्वान्ति । कोकनडा-कांग्रेस में जो फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक ओर अपरिवर्त्तनवादी आशा कर रहे थे कि गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांग्रेस का इंजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर लौट पड़ेगा। दूसरी ओर परिवर्त्तन-वादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयों को पक्का करके अपने ऊपर जो कुछ घट्या बाकी रह गया है उसे घो लिया जाय। देश के परस्पर-विरुद्ध दृष्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोड़ चेप्टा की गई। गांधीजी ने वम्बई के निकट जूह नामक समुद्रतटवर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया। यहां पर गांधीजी, दास वाबू और नेहरूजी में कुछ दिनों तक बात-चीत चलती रही, जिससे लोगों को आशा होती रही कि समझौता हो जायगा। १९२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तव्य प्रकाशित किया, साथ ही श्री दास और नेहरू ने भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया।

परन्तु इन ऐतिहासिक वक्तव्यों को देने से पहले यहां यह वताना ठीक होगा कि कींसिलों में स्वराज्य-पार्टी ने क्या किया और कींसिलों से भीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया ।

स्वराज्य-पार्टी वननें के वाद देश की विभिन्न कौंसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया गया। वड़ी कौंसिल में ४५ स्वराजी पहुँचे जिनमें खूव अनुशासन था और जो अपना कार्यक्रम पूरा करने का व्रत लिये हुए थे। वे राष्ट्रीय-दल का सहयोग और सहानुभृति प्राप्त करके कींसिल में आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके। पहली विजय तब हुई जब श्री टी॰ रंगाचारी ने शासन-व्यवस्या में तत्काल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह संशोधन पेश किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज-परिपद् वृलाई जाय।

सरकार को यों तो कई वार हार खानी पड़ी; परन्तु इन प्रम्तावों पर उसकी हार विशेष हप से उल्लेख-योग्य है—कुछ राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव; १८१८ के रेगुलेशन है की दर करने का प्रस्ताव; दक्षिण-अफ़ीका से भारत में आनेवाले कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव; और सिक्ख-आन्दोलन की अवस्था के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक किमटी बैठाने का प्रस्ताव । सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कभी नरम-दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी वढ़ गया था । हम यह इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य-पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि "हमारी मांग सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दमनकारी-कानूनों को रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाने की अन्तिम चेतावनी का रूप धारण करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्या तैयार करे।"

स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि 'सरकारी मांगों' की चार मदों को नामंजूर कर दिया। ऐसा पहले कभी न हुआ था। यह तो मानो रसद बन्द करना हुआ। पर पण्डित मोतीलाल ने कहा कि "मेरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विघ्वंसकारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव तो देशवासियों की शिकायतों की और ध्यान आकर्षित करने का विलकुल वैध और वाजिब उपाय है।"

१९२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश करने के लिए हम अब गांघीजी, दास बाबू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देते हैं जो शुरू की वार्तालाप के बाद प्रकाशित किये गये।

#### गांधीजी का वक्तव्य

"दिल्ली और कोकनडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों को इच्छा होने पर कौंसिलों और असेम्बली में जाने की इजाजत दे दी हैं जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती हो। इसलिए मेरी राय में स्वराजी कौंसिलों में जाने का और अपरिवर्त्तन-वादियों से तटस्थ रहने की आशा रखने का अधिकार रखते हैं। उनको वहां जाकर अड़ंगा-नीति घारण करने का भी हक है; क्योंकि उनकी नीति ही यह थी और कांग्रेस ने उनके कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्व में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी। यदि स्वराजियों को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा, तो मेरे जैसे संशयशील व्यक्तियों को अपनी भूल अवश्य मालूम हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा स्वराजियों का मोह दूर हो गया, तो में जानता हूँ कि वे देशभक्त हैं और अवश्य अपना कदम थीछे हटा लेंगे। इसिलए में उनके मार्ग में वाघा डालने के काम में शरीक न होऊँगा और न स्वराजियों के कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही भाग लूंगा। हां, मैं ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास नहीं हैं

"कौंसिलों में क्या ढंग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कौंसिलों में तभी घुसंगा जब मुझे मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से लाभ उठा सकूंगा। अतएव यदि मैं कौंसिलों में जाऊँगा तो मैं सोलह आने अड़ंगा-नीति का अवलम्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा करूँगा। मैं उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों से चाहूँगा कि:—

- (१) वे सारे कपड़े हाथ के कते और हाथ के बुने खद्दर के खरीदें।
- (२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुंगी लगा दें।
- (३) शराव आदि की आय को ही रद कर दें, और सेना-विभाग के व्यय में, अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दें।

"यदि सरकार कींसिलों में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर अगल करने से इन्कार कर दे, तो में सरकार से कींसिलों को भंग करने के लिए कहूँगा और उन्हीं खास-खास वातों पर फिर निर्वाचकों के बोट हासिल करूँगा। यदि सरकार कींसिल भंग करने से इन्कार कर दे तो में अपनी जगह से इस्तीफा दे दूंगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करूँगा। जब यह अवस्था आ पहुँचे तो स्वराजी मुझे फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायँगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में मेरी कसौटी वहीं पुरानी है।"

## स्वराजी-वक्तन्य अस्ति स्वराजी-वक्तन्य

े देशवन्धु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा—

"हमें अपसोस है कि हम गांधीजी को कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सकें। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौंसिल-प्रवेश नागपुर के कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, जबिक हमारे राष्ट्रीय-जीवन की गित-विधि नौकरशाही के हमेशा बदलते रहनेवाले रंग-ढंग पर निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का बालदान करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय-

जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में वाधा डालनेवाली नीकरशाही का सामना किया जा सके, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है।....

"हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अड़ंगा' शब्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पार्लमेण्ट के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। मातहत और-सीमित अधिकारोंवाली कौंसिलों में उस अर्थ में अड़ंगा डालना असम्भव है, क्योंकि सुधार-कानून के अंतर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार गिने-चुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अड़ंगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-हारा डाली गई रुकावटों का मुकावला करने का अधिक है। 'अड़ंगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी मुकावले से है। हमने स्वराज्य-पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा करते हुए इस वात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।

"पर यहां भी हम इस बात के व्यर्थ वाद-विवाद का अन्त करना चाहते हैं कि इस नीति की "सतत और लगातार अड़िंग की नीति" कहा जा सकता है या नहीं। हम तो अपनी नीति को विस्तार के साथ बताकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे मित्र यदि चाहें तो इसे अधिक उपयुक्त नाम प्रदान कर सकते हैं।

"अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रखकर अपना भावी कार्यक्रम, जिसे हम कौंसिलों में बीर कौंसिलों से बाहर पूरा करेंगे, बयान करते हैं।

"कींसिलों के भीतर हमें निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए:-

- १— वजट रद करना— जवतक हमारे अधिकारों की मान्यतः के रूप में वर्तमान सरकार के विधान में परिवर्त्तन न कर दिया जाय, या जवतक पार्लमेण्ट और इस देश की जनता के बीच में समझौता न हो जाय, तवतक वजट रद करते रहना। इस ढंग के अपनाने के औचित्य के संबंध में केन्द्रीय वजट की कुछ खास-खास वातों का जिक कर देना काफी है। प्रान्तीय वजटों के संबंध में भी यही वात है। १३१ करोड़ में से (रेलवे को छोड़कर) केवल १६ करोड़ पर राय दी जा सकती हैं और वाकी जिस रकम पर राय नहीं दी जा सकती उसमें से ६७ करोड़ अकेले सेना पर खर्च कर दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस देश की जनता वजट के केवल हैं अंश पर राय दे सकती है, और इस सीमित अधिकार को भी रद करने का गवर्नर-जनरल को अधिकार है। यह साफ जाहिर है कि न जनता का वजट बनाने में कोई हाथ है, न वजट बनानेवालों पर कोई अधिकार। जनता को कर वढ़ाने के संबंध में या उसके खर्च के मामले में कोई अधिकार नहीं है। हम पूछते हैं कि फिर हम किस सिद्धान्त से ऐसा वजट पास करना अपना कर्त्तच्य समझें और उसका उत्तरदायित्व अपने उत्तर ले?
- २—कानृन-सम्बन्धी प्रस्तावों को रद करना—कानृन बनाने के संबंध में सारे प्रस्तावों को, जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना चाहती है, रद करना।
- ३—रचनात्मक कार्यक्रम—जो प्रस्ताव, योजनायें और विल हमारे राष्ट्रीय-जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलतः नौकरशाही की जड़ उखाड़ने के लिए आवश्यक हों उन सबको पेश करना।
  - ४-आर्थिक नीति-एक ऐसी निश्चित आर्थिक नीति का अवलम्बन करना जो पूर्वीक्त

सिद्धान्तों के ऊपर तय की गई हो और जिसकां उद्देश भारत से वाहर जाते हुए धन-प्रवाह की रोकना हो। इसके लिए घन-शोपण करनेवाले सारे कामों में रुकावट करना आवश्यक है।

"इस नीति को फलदायिनी वनाने के लिए हमें प्रान्तीय और केन्द्रीय कींसिलों पर कब्जा कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों। हमें ऐसी सारी प्राप्य जगहों पर तो कब्जा करना ही चाहिए, साथ ही हमें हरेक किमटी में भी जहांतक सम्भव हो घुस जाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकिंपत करते हैं और उन्हें निमंत्रण देते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चय शीघू-से-शीघू कर डालें।

"कौंसिलों के बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए—पहली वात तो यह है कि हमें महात्मा गांधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। हमारी यह निश्चित राय है कि कौंसिलों के वाहर रचनात्मक कार्य की सहायता के बिना कौंसिलों के भीतर हमारे काम का बल बहुत कम हो जायगा। क्योंकि हमें जिस बल की जरूरत है वह कौंसिलों के भीतर नहीं. वाहर तलाश करना होगा, और उस बल के बिना हमारी कौंसिल-नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले में कौंसिलों के भीतर और वाहर के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल को, जिसपर हम निर्भर करते हैं, मजबूती आय। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी की सत्याग्रह-सम्बन्धी सलाह को बिना किसी हिचिकचाहट के स्वीकार करते हैं। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यों ही हमें मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरशाही की स्वर्थ-पूर्ण हठधर्मी का सामना करना असम्भव है, हम तत्काल कौंसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे। तब हम बिना किसी हीला-हवाले के उनके पीछे हो लेंगे और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उनके झण्डे के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सकें।

"साथ ही हमें मजदूरों और किसानों का देश-भर में संगठन करके कांग्रेस के काम की पूर्ति करनी चाहिए। मजदूर-समस्या सारे देशों में एक किन समस्या है, पर इस देश में उसकी किनता और भी वह गई है। जहां हमें एक इस प्रकार का संगठन करना चाहिए जिसके द्वारा पूंजीपित और जमींदार मजदूरों का शोपण न कर सकें, वहां इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यही संस्थायें वढी-चढी और गैरवाजिव मांगें पेश करके अत्याचार के साधन न हो जायें। मजदूरों को सचमुच संरक्षण की आवश्यकता है, पर इसी तरह उद्योग-धन्यों को भी संरक्षण मिलना आवश्यक है। हमारी संस्था को इन दोनों को रक्त-शोपण से वचाना होगा। ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस का संगठन इस रूप में होना चाहिए कि वह दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। हमारी सम्मित में तो अन्त में दोनों पक्षों के हित और देश के हित समान ही हैं।"

अहमदाबाद में २७, २८ और २९ जून को जो निश्चय किया गया, जुहू के वार्तालाप ने उसके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित कांग्रेस-संस्थाओं के सारे सदस्यों के लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐंठा और कता हुआ सूत भेजना लाजिमी कर दिया गया। न भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया। जिस समय इस विषय पर चर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्मानेवाली वात के विरुद्ध रोप प्रकट करने के लिए

वैठक से उठकर चले गये। यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे। पर यह सोचकर कि जो लोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव पा कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुर्मानेंवाली वात हटा ली और महासमिति ने नागा करनेवालों के खिलाफ जाव्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की।

विदेशी कपड़े, अदालतों, स्कूल-कालेजों, उपाधियों और कांसिलों के पांचों प्रकार के (कोकनडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए) वहिष्कार पर जोर दिया गया और कांग्रेस के मतदाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों को कांग्रेस की मातहत-संस्थाओं में न चुना जाय जो पांचों प्रकार के वहिष्कार के सिद्धान्त में विश्वास न रखते हों और स्वयं भी उस-पर अमल न करते हों। सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्दा की गई और एण्डरूज सा० से अनुरोध किया गया कि वह आसामवालों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जांच करें। सिक्खों ने जैतो के अनावश्यक और निर्देयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो ज्ञान्तिपूर्ण साहस दिखाया था उसके लिए उन्हें वधाई दी गई।

इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा आर्नेस्ट हे की हत्या के धिक्कार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना-प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की बात को, जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया; पर साथ ही उसे पय-भ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी राजनैतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में धिक्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की कि इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की अहिंसा की नीति के विक्त हैं, स्वराज्य के मार्ग में क्कावट डालते हैं और सत्याग्रह की तैयारी में वाधक बनते हैं। इस प्रस्ताव पर खूब बाग्युद्ध हुआ। यह बात छिपी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशवन्ध को पसन्द न आया। इसलिए नहीं कि वह अहिंसा के कायल थे, बल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के मिन्न-भिन्न अंशों के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे। गांधीजी को यह देखकर बड़ा ही सन्ताप हुआ कि उनके कुछ निकटस्य और अभिन्न-हृदय अनुयायियों ने इस प्रस्ताव के विच्छ राय दी। इसी प्रसंग को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गये। ऐसे अवसर उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं। बाताकाश में तीन्नता इसलिए और भी उत्यन्न हो गई थी कि दीनाजपुर (वंगाल) की प्रान्तीय-परिपद में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और बिल्डान की सराहना की गई थी और उसकी देशभित के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था।

स्त्रराजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके और उन्हें अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर तक रुकना पड़ा। जहांतक अपरिवर्त्तन-बादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली दार्त को उन्होंने आश्चर्यजनक रीति से पूरा किया। अगस्त में २७८० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अबतुवर में ७७४१ और नवम्बर में ७९०५ हो गये।

परन्तु उस वर्ष की सबसे बुरी बात थी जगह-जगह साम्प्रायिक दंगों का होना, खासकर दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद और जवलपुर में । सबसे अधिक भयंकर दंगा कोहाट में हुआ । कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष की कमर ही तोड़ दी । दंगों के कारणों और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गोंधीजी और मी० द्यांकतअली की एक कमिटी नियुक्त की गई । दोनों ने

रिपोर्ट पेश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में मत-भेद या कि दंगों की जिम्मेदारी किसपर हैं। १९२४ की ९ और १० सितम्बर की घटनाओं को वीते आज दस वर्ष से भी अधिक हुए, पर दंगे के फीरन वाद ही कोहाट के भातृस्कूल के हेडमास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दंगा- पीड़ित-सहायक-सिनित ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर तो अब भी शरीर में रोमांच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ९ और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और कत्लेआम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई। इनमें से २६०० दो महीने वादतक रावलिण्डी की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता की दान-शीलता पर जीते रहे।

ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की वात नहीं जो गांघीजी ने २१ दिन के उपवास का वत लिया । इस कोबोन्माद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अपने-आपको ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया । अभी अपेण्डिसाइटिस के भयंकर और लगभग सांघातिक प्रकोप से उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अतः यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गांधीजी ने वृत मौलाना मुहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर वाद को उन्हें शहर के वाहर एक मकान में ले जाया गया । इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं को एकत्र किया गया । कलकत्ते के वड़े पादरी भी शरीक हुए। यह एकता-परिषद् २६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन् १९२४ तक होती रही। परिपद् के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे वर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का पालन कराने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध कियं गये आचरण की निन्दा करने में कोई कसर न रक्खेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई। जिसके संयोजक और अध्यक्ष गांवीजी हुए और हकीम अजमलखां, लाला लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, डा० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्टर सुन्दर्रासह सदस्य हुए। परिपद् ने धार्मिक सिद्धान्तों को मानने, घामिक विचारों को प्रकट करने और घामिक रीति-रिवाजों का पालन करने, धर्मस्थानों की पवित्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे वाजा वजाने के सम्बन्ध में सबका एक-समान अविकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। अखवारों को चेतावनी दी कि वे साम्प्रदायिक मामलों में समझबूझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया गया कि गांधीजी के उपवास के अन्तिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना की जाय। ८ अक्तूवर जन-सभाओं द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया।

अभी गांधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें वस्वई में २१ और २२ नवस्वर को सर्वदल-सम्मेलन में और उसके बाद ही और उसीके सिलसिले में २३, २४ को महा-सिनित की बैठक में शरीक होना पड़ा। सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश यह था कि वंगाल में सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और तारकेश्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिपद् ने वंगाल-सरकार-द्वारा जारी किये गये किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-आर्डिनेन्स के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगूलेशन ३ को रद करने पर जोर दिया। सर्वदल-सम्मेलन ने वंगाल की अशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और एक किमटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्द स्वराज्य की योजना और साम्प्रायिक समझीता तैयार करने

का काम किया गया। इस किमटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रवखा गया। ३१ मार्च १९२५ तक रिपोर्ट मांगी गई। परिपद् के हारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे सम्भवतः देशवन्बु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी टल गई। उस वर्ष की मुख्य घटना थी गांधीजी का देशवन्धु और नेहरूजी के आगे विहण्कार के मामले में झुक जाना। इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों ने एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया और उसे महासमिति ने मान लिया। इस वक्तव्य का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्थिगत किया जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति रहेगी। यह भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में रचनात्मक कार्य करें, और स्वराज्य-पार्टी कांसिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि कांग्रेस-सदस्यों के हारा।) साल के बजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति मास दिया जाय। वेलगांब-कांग्रेस

असहयोग के इतिहास में वेलगांव-कांग्रेस खास महत्व रखती है। गांधीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीव-करीव अन्तिम सीमातक पहुँच चुका था। कांग्रेस अब ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहां से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। कांग्रेस-वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में वंट जाना चाहिए या समझौता करके अपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो तो इस जिंटल काम को गांधीजी के सिवा और कीन हाथ में ले ? केवल गांधीजी ही ऐसे ये जो सत्याग्रह का कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को जान्त कर सकते थे और कींसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियों को सन्तुप्ट रख सकते थे। यदि किसी महती योजना के आरम्भ करने के लिए महान् व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उसे बन्द करने में भी महान् व्यक्ति ही समर्थ हो सकता है। इसलिए यह समय के अनुकूल ही हुआ कि १९२४ की कांग्रेस के सभापित गांबीजी हुए। उन्होंने अपना अद्भुत भाषण पेश किया । पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया गया । इस भाषण में उन्होंने १९२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का विकास होता रहा है। सव तरह के वहिष्कारों को भिन्न-भिन्न दलों ने अपनाया। वैसे कोई भी वहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन संस्थाओं का वहिष्कार किया गया उनका रीव वहत-कुछ कम हो गया। सबसे वड़ा वहिष्कार हिंसा का वहिष्कार था। पर अहिमा ने असहायावस्या की निष्क्रियता को छोड़कर अभी साधन-सम्पन्न और परिष्कृत रूप धारण नहीं किया था। जिन्होंने असहयोग में साथ नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुई हिमा से काम लिया गया। पर अहिसा जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दवाये रवला। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि किसी आदर्श के लिए कष्ट सहने की क्षमता उस आदर्श की पूर्ति में अवश्य सहायक होगी। पर 'ठहरो' कहने का भी समय आया और जिन्होंने असहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पश्चात्ताप भी करने लगे। फलत: सब प्रकार के वहिष्कार उठा लिये गये ओर केवल एक वहिष्कार—विदेशी कपड़ों का—रह गया। इस प्रकार वहिष्कार करने का जनता का न केवल अधिकार ही था, विलक कर्त्तव्य भी था। विदेशी कपड़े का वहिष्कार वैसा ही आवश्यक है जैसा विदेशी पानी या गेहें या चावल का बहिष्कार करना। इसमें सन्देह नहीं कि वहिष्कार एक प्रकार दवाव डालना है, पर यह दवाव कीव से नहीं, सदिच्छा से प्रेरित होकर डाला जाता है। लंकाशायर का व्यापार अनैतिक था, क्योंकि वह भारत के लाखों किसानों को वर्वाद करके वढ़ा और कायम रहा। एक प्रकार अनैतिक आचरण ने दूसरे प्रकार के अनैतिक आचरण को जन्म दिया और ब्रिटेन के अनेक अनैतिक आचरणों की जड़ में यह अनैतिक व्यापार छिपा हुआ था। फलतः हमें हाथ से कातने और हाथ से बुनने का काम अपनाना पड़ा, जिसके द्वारा हम किसानों के संसर्ग में आये। पर गांधीजी के कहने का यह मतलव न या कि सव प्रकार का अंग्रेजी माल हमारे लिए हानिकर है; परन्तु कपड़ा चाहे अंग्रेजी हो, चाहे और किसी विलायत का हो, हमारे लिए हानिकर सिद्ध होगा। गांबीजी की युद्ध लड़ाई के खिलाफ न थी। यन्त्रों के सम्बन्ध में उनके जो विचार हैं उन सबको अपनाने के लिए वह जनता से नहीं कह रहे थे। अहिंसा के सम्बन्ध में भी उनका यही रुख था। परन्तु जिस अकेले घरेलू वुँघे ने मेडिये को हजारों आदिमियों के दरवाजे से दूर कर रक्खा था उसके विनाश से उनका जी बहुत दु:खी था। उनके और स्वराजियों के मत-भेदों में समझौता हो गया था। स्वराजी सूत कात कर देने को राजी हो गये और गांबीजी ने उनके कौंसिलों में काम करने पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के दंगे पर सन्ताप प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और स्वराज्य-योजना का जित्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नहीं जानते। चर्खा, हिन्दू-मुसलिम ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण ये साधन हैं। "मेरे लिए तो साधनों का जानना ही काफी है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साघन और साघ्य पर्यायवाची शब्द हैं।" इस प्रकार भूमिका वांघने के वाद गांघीज़ी ने स्वराज्य की योजना के सम्बन्ध में कुछ वातें वताई।

मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्त, सैनिक व्यय में कमी, सस्ता न्याय, मादक द्रव्य और उससे आनेवाली चुंगी का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के वेतनों में कमी, प्रान्तों का भाषा की दृष्टि से पुनर्निर्माण, इस देश में विदेशियों के इजारों (मोनोपली) की नये सिरे से जांच-पड़ताल, भारतीय नरेशों को उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खलल न पहुँचने का आस्वासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न संस्थाओं को धार्मिक स्वतंत्रता, देशी-भाषाओं-द्वारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीयभाषा मानना ।

पूर्ण स्वराज्य के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ। अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जहांतक सरकार के रंग-ढंग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड़ गया था। उन्होंने कहा: "में साम्प्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेध्टा करूंगा, पर यदि स्वयं ब्रिटेन के दोप से ही उससे सारे नाते तोइना आवश्यक हुआ तो में ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा।" इसके बाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-क्रम का जिक किया और वंगाल की अवस्था के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके भाषण समाप्त किया। वंगाल में लॉर्ड रीडिंग ने १९२४ का आर्डिनेन्स नं०-१ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन लोगों को जिनपर स्थानिक सरकार-द्वारा क्रांतिकारी-दल से संबंध रखने का संदेह किया जाता हो गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल किमश्नरों की अदालतों में उनके मामले का सरसरी में फैसला किया जा सकता था। गांधीजी ने इस बात को माना कि यह सव कुछ स्वराजियों के विरुद्ध किया जा रहा है।

कांग्रेस ने वी अम्मा, सर ए० चीचरी, सर आशुतीप मुकर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, डा० मुद्रह्मण्य ऐयर, ए० जी० एम० भुरग्री और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समझौत को पास किया था उसे सही किया गया। कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया। हिन्दुओं के कोहाट-त्याग पर खेद प्रकट किया गया। कोहाट के मुमलमानों को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनके जान-माल के संबंध में आश्वासन दें, साथ ही हिंदू मुहाजरीन को सलाह दी गई कि जवतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलावें तवतक वे वापस न जायें। इसी तरह गुलवर्गा के पीड़ितों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। अस्पृथ्यता और वायकोम-सत्याग्रह के संबंध में उचित कार्यवाई की गई। वैतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया। अकाली-दल, मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और कांग्रेस के विचान में कुछ जक्तरी तवर्तीलियां की गई।

प्रवासी-भारतवासियों के लिए श्री बझे, पं॰ वनारसीदास चतुर्वेदी और श्रीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओं की सराहना की गई। सरकार भी चुपचाप नहीं बैटी थी। वह भी केनिया के मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी। भारत-सरकार ने "भारत-मंत्री की चेतावनी दी कि यदि निश्चय केनिया-प्रवासीयों के विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश-साम्प्राज्य से पृथक् होने और उपनिवेशों के विरुद्ध वदले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा।" यह भी याद रखने की वात है कि १९२३ में जो साम्प्राज्य-परिषद् हुई थी, जिसमें भारत की ओर से सर तेजबहादुर सप्र और महाराजा अलवर गये थे, उसमें उपनिवेशों में भारतीयों का बरावरी का दर्जा स्वीकार करनेवाले १९२१ के प्रस्ताव की तो पुष्टि की ही गई, साथ ही भारत-सरकार से एक ऐसी सिमिनि भी नियुक्त करने की कहा गया जिससे भिन्न-भिन्न उपनिवेश मशवरा किया करें। इस निश्चय में दक्षिण-अफ़ीका शरीक नहीं हुआ। इस उपनिवेश-सिमिति में मि० होप सिम्पसन, श्रीमान् आगालां, सर बेन्जमिन रावर्टसन, दीवानवहाद्र टी० रंगाचारी और श्री के॰ सी॰ राय नियुक्त किये गये और इसकी बैठक १९२४ के आरम्भ में हुई और जुलाई के अन्त में भंग हुई। इसमें केनिया, फिजी और टांगानिका के प्रवासी भारतीयों की शिकायतों के सम्बम्ध में भी चर्चा की गई। अगस्त १९२८ में उपनिवेश-मंत्री मि० थामस ने निश्चय किया कि दूसरे देशों से आकर बसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आहिनेन्स बनाया गया या वह अमल में न लाया जाना चाहिए, परन्तू हाइलेण्ड्न और मताधिकार के सम्बन्ध में जो निरचय है वहीं कायम रहेगा। यह भी निरचय किया गया कि जो भारतवासी दक्षिण-अफ़ीका में जाकर वसना चाहें वे निचली भूमि पर जाकर वस सकते हैं। और उसपर खेती कर सकते हैं। १९२४ के जून में सम्बाट की सरकार ने एक ईस्ट अफ़ीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयरमैन लॉर्ड साज्यवरो थे । इसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रक्खा जा सकता था । इसी बीच दक्षिण-अफ़्रीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'वलास-एरिया-विल' अपने-आप ही रद हो गया । साथ ही 'नेटाल वरोज आर्डिनेन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और अधिक भारतीय नागरिक या रईस न हो सकते थे।

## हिस्सा या साभा ?—१६२५

स्वराजियों की सफलता—गांधीजी का दौरा—देशवन्यु की मनोवृत्ति—वर्कनहेड में दास वावू की आस्था—दास वावू का अन्तिम पत्र—दास वावू की मृत्यु और उनका उत्तरा-धिकारी—गांधीजी इस्तीफा देने को तैयार—मुडीमैन-किमटी—हिस्सा या साभा—कानपुर के अधिवेशन की तैयारी—कांग्रेस में गित शीलता का अभाव—स्थानिक संस्थाओं में हिच—स्वराज्य-पार्टी में आंतरिक विद्रोह—कानपुर-अधिवेशन—मुख्य प्रस्ताव— मालवीयजी का संशोधन—अन्य प्रस्ताव—रेवरेगड होल्प्स अधिवेशन में आये—हिन्दू मुस्लिम दंगे—गुरुद्वारे का प्रकृत।

🗣 ९२५ की राजनीति मुख्यतः कौंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही। अब स्वराजियों को अपरिवर्त्तन-वादियों की तरफ से परेशानी न रही । क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक तराजू पर रखने को मौजूद थे ही। मध्यप्रदेश और वंगाल में द्वैयशासन का अन्त हो गया था । लॉर्ड लिटन के निमंत्रण पर देशवन्य दास ने वंगाल में मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया और न दूसरों को ही वनाने दिया। वह इसी प्रकार के विध्वंस की वात सोचते आ रहे ये। जव लॉर्ड रीडिंग का १९२४ का नं० १ आर्डिनेन्स समाप्त हुआ तो बंगाल-कौंसिल में एक विल पेश किया गया. जिसे स्वराजियों ने और स्वराजियों के प्रभाव ने १९२५ की जनवरी में रद कर दिया। लॉर्ड लिटन ने उसे सही कर दिया और लन्दन सम्प्राट्-सरकार की मंजूरी के लिए भेजा। १७ फरवरी को बंगाल-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके वजट में भंगियों के वेतन की गुंजायश रखने की सिफारिश की । स्वराजियों को हारना पड़ा । पर उन्होंने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया । २३ मार्च को वजट पर वहस के दौरान में मंत्रियों के वेतन ६९ रायों से रद कर दिये गये। पक्ष में ६३ रायें थीं । इधर वंगाल असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस वात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मंत्रित्व ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे वह भीतर से विघ्वंस कर सके ? वड़ी कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी १९२४ और १९२५ में विरोवी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी पार्टी का साय दिया, कभी किसी का, और यदा-कदा सरकार का भी।

जब श्री सी० दीरास्वामी आयंगर ने बंगाल-आर्डिनेन्स को एक कानून के द्वारा रद करने का प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४५ रायें आईं। १९२५ की ३ फरवरी को श्री विट्टलभाई पटेल ने १८५० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का कानून और १९२१ का राजद्रोही सभावन्दी कानून रद करने के लिए बिल पेश किया तो सीमान्त- वाले कानून के सिवा वाकी हिस्सा पास हो गया।

ंश्रीयुत नियोगी ने अपना बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का संशोधन करके किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजर्व करने की प्रया को मिटा देना चाहते थे। यह बिल नामंजूर हुआ। डा॰ गौड़ ने विल पेश किया कि लन्दन की प्रिवी कौंसिल में अपीलें न भेजी जाया करें, पर वह रद हो गया और स्वराजियों ने उसमें सरकार का साथ दिया। वेंकटपति राजू का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक-विद्यालय कायम किया जाय, पास हो गया और सरकार को हार खानी पड़ी। २५ फरवरी १९२५ को रेलवे-बजट की वहस में स्वराजियों और स्वतन्त्र-दलवालों ने सरकारी सदस्यों का मुकाबला करने के बजाय एक-दूसरे पर प्रहार किया और फलत: पण्डित मोतीलाल का वजट को रद करने का प्रस्ताव ६६ रायों से रद हो गया। पक्ष में केवल ४१ रायें आई। इस प्रकार वजट और उसकी मदों पर उनके गुण-दोपों के अनुसार ही विचार किया गया। आरम्भ में लगानार और एकसा अड़ंगा डालने का जो संकल्प किया गया था, उससे वहीं काम न लिया गया। पण्डित मोतीलाल का कार्यकारिणी के सदस्यों का सफर-खर्च घटाने का प्रस्ताव ६५:४८ से पास हो गया । कोहाट का दंगा, सेना में भारतीयों का अभाव, मुडीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, गोलमेज-परिपद, दमन आदि सब लिये गये थे। जब असेम्बली में ऐसा बिल पेश किया गया जिसके अनुसार वंगाल-िक्तमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत मामलों की अपील हाइकोर्ट में की जा सकती थी, तो बड़ी विचित्र अवस्था हुई। बिल में तीन अन्य घारायें ऐसी थीं जिनके द्वारा अदालत में हाजिर होने के हुक्मनामे को रद किया और अभियुक्तों को बंगाल से बाहर नजरबन्द रक्खा जा सकता था। स्वतन्त्र-दलवाले और स्वराजी विल के पहले विभाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे और वाकी तीन विभागों को रद करना। सरकार की दृष्टि से विल इस प्रकार विलकुल अयूरा रह जाता । फलतः जब उसे राज्य-परिषद् ने पास कर दिया तो लॉर्ड रीडिंग ने उसपर सही कर दी ।

इस समय तक देशवन्यु दास ने कांग्रेस में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर लिया था । इसके अतिरिक्त बेलगांव-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशवन्धु दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी है, जिसका उपयोग परोपकार में किया जायगा। इस वात से देशवन्यु दास जनता की निगाह में बहुत ऊँचे उठ गये। इघर डॉ॰ वेसेण्ट के नेशनल कन्वे-न्शन ने 'कामनवैत्य आफ इण्डिया विल' का मसविदा भी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिपद ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो किमटी निगुरत की थी वह अलग माथा-पच्ची कर रही थी। लाला लाजपतराय ने हिन्दू-महासभा की ओर से २५ फरवरी को एक प्रक्तावली प्रकाशित की। गत नवम्बर में वम्बई में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा नियुक्त की गई उप-सिमिति कोई अच्छी स्वराज्य-योजना तैयार न कर सकी और अन्त को मार्च में अनिश्चित समय के लिए स्यगित हो गई। १९२५ के मार्च और अप्रैल में गांबीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया । वायकोम-सत्याग्रह जोरों पर था । गांघीजी की उपस्थिति ने समझौता होने में मदद दी । कुछ खास सड़कों पर से होकर अस्पृश्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कड़ाई को टूर करने के लिए आरम्भ किया गया था। त्रावणकोर-सरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के लिए कृष्ट वाड़े बना दिये ये और सिपाही तैनात कर दिये थे। त्रावणकोर-सरकार को यह बात सुझाई गई कि उसके इस रवैये से वह जनता में यह घारणा उत्पन्न कर देगी कि वह त्रावणकोर के हिन्दुओं की संकीर्णता का अपने सारीरिक-बल-हारा समर्थन कर रही है। जब सरकार ने बाड़े और सिपाही हटा कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

लिये तो सत्याग्रहियों का शत्रु केवल लोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया।

दक्षिण से गांघीजी बंगाल जानेवाले थे। दास वाबू अस्वस्थ होने लगे थे। उन्हें शाम को ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्रवन्ध किया गया था। साथ ही यह आशा थी कि वह ब्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकेंगे। यह 'सफलता' की मनोवृत्ति उन सारे कार्थकर्ताओं में मिलती है जिन्होंने बड़े-बड़े आन्दोलनों का संगठन किया है। जब १९.७ में मि० माण्टेगु ने भारत का दौरा किया था तो श्रीमती वेसेण्ट पर भी इस प्रकार की मनोवृत्ति ने अधिकार कर लिया था।

## देशवन्धु की मृत्यु और उसके वाद

फरीदपुर की बंगाल-प्रान्तीय परिषद् के अवसर पर यही स्थिति थी। देशवन्यु ने फरीदपुर में कुछ शतों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कहीं सो इसी मनीवृत्ति से प्रेरित होकर। गांधीजी का विश्वास था कि वर्तमान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्तन हो गया है। उन्होंने 'स्टेट्समैन' के प्रतिनिधि से कहा—''में हृदय-परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल-जोल के चिन्ह मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। संसार संघर्ष से थक गया है और उसमें मुझे सर्जन और संगठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।" दास बाबू ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को संबोधन करते हुए कहा—''आज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-प्रद हो।" इन दिनों गांधीजी ने दास बाबू को अपना 'एटनीं' कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कौंसिलों में कांग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते थे। उनकी अपने-आपको मुला देने की क्षमता अद्भुत थी और कभी-कभी उनके पुराने अनुयायियों की भित्त तो नहीं, पर धैर्य भंग करनेवाली अवश्य सिद्ध होती थी।

इस अवसर पर लॉर्ड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैण्ड में थे। लॉर्ड वर्कनहेड ने स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विघ्वंस के वजाय सहयोग करें। इन दोनों वातों ने मिलकर दास वावू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा कर्नल वेजवुड और मि॰ रेमजे मैक- डानल्ड भारत में समझौता कराने की चेप्टा कर रहे थे। गांघीजी ने दास वावू की मृत्यु के वाद एक मर्मपूर्ण वात कही थी। उन्होंने कहा था कि दास वावू को लॉर्ड वर्कनहेड में वड़ी आस्था थी और उन्हों विश्वास था कि वर्कनहेड भारत के लिए बहुत-कुछ करेंगे।

देशवन्यु दास ने पिण्डत मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे पिण्डतजी देशवन्यु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा—"हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक घड़ी आ रही है। इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तियां काम में लग जायँगी। इघर हम दोनों वीमार पड़े हैं। ईर्वर ही जाने, क्या होनेवाला है।" इसके कुछ ही दिनों वाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशवन्यु को स्वर्ग में बुला लिया। १६ जून १९२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास हुआ। दास वावू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास वावू के देहान्त के सम्बन्य में खुलना में गांघीजी ने गद्गद् होकर कहा था—"उनकी स्मृति को अमर वनाने के लिए

्हमें क्या करना चाहिए ? आंसू बहाना वड़ा आसान है । परन्तु आंसुओं से हमें या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा। यदि हम सव, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर हैं कि जिस काम के लिए देशबन्ध जिये और जिस काम में वह निमम्न रहे, उसे पुरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशमान् है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता । जिस शरीर में देशवन्यु दास की आत्मा का निवास था वह नट ही गया। पर उनकी आत्मा का नाश कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्यों, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है और इतना त्याग किया है, अमर रहेगा और जो कोई बृदा या जवान उनका जरा भी अनुकरण करेगा वह उनकी स्मृति को अमर बनाने में राहायक होगा । हम सबमें उनके-जैसी बुद्धि नहीं है, पर वह जिस उत्साह के साथ अपनी मानृभूमि को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।" यहां जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देना चाहिए - "श्री दाम में अपने प्रतिद्वन्दी की दुर्बलताओं को अचूक खोज निकालने की जन्म-जात शक्ति यी। वह अपनी योजनाओं को पूरा करने में लौह-संकल्प से काम लेते थे, जिसके कारण उनका स्थान अपने योग्य-से-योग्य साथियों से कहीं ऊँचा रहता था।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्र तक करते थे। उनके प्रति जिन असंख्य लोगों ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक युरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे। जिन-जिनने सन्देशे भेजे उनमें भारत-मंत्री और वाहसराय भी ये। जब कींसिल की बैठक अगस्त में हुई तो सबसे पहले देशवन्यु दास की और फिर बयोबृद्ध देश-भक्त सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी की, जिनका परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की क्षति का उल्लेख उपयुक्त शब्दों में किया गया।

गांधीजी देशवन्यु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह वंगाल ही में रक गये और उनकी स्मृति में एक महान् स्मारक बनाया। उन्होंने दस लाख रुपया एकय किया। देशवन्यु दास का भवन १४८ रसा-रोड़ देश के अर्पण हुआ। इस भवन को दास बाबू की उस ट्रस्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होंने बेलगांव-कांग्रेस से पहले प्रकट की थी, स्त्रियों और वच्चों का अस्पताल बना दिया गया। गांधीजी ने स्वराज्यियों के हाथ में सारी शक्ति देने और वंगाल में स्वराज्यपार्टी की जड़ मजबूत जमाने में कोई कसर न उठा रक्खी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुप्त को कींसिल में स्वराज्यपार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और वंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी का सभापित बनाने का काम उन्हींका था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू घारण किंये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गना।

इघर गांधीजी स्वराजियों को निश्चित्त करने की भरसक चेप्टा कर रहे थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। रवराज्य-पार्टी की जनरल कौंसिल का विरोध सूत देने की उस शर्त के खिलाफ हुआ था, जो वेलगांव में तय हो चुकी थी, । वह विरोध वढ़ता ही गया, और अन्त में इस शर्त को उड़ा देने का फैसला महासिमिति के हाथ में सींप दिया गया। महासिमिति में स्वराज्य-पार्टी का वहुमत था ही। १५ जुलाई को महासिमिति की कलकत्ते की वैठक के बाद सम्भवतः गांधीजी ने पिण्डत मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चूंकि कांग्रेस में स्वराज्य-पार्टी की वहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के गभापित हैं, इसलिए

आपको कार्य-समिति के सभापितत्व का भार भी अपने ऊपर छेना चाहिए। गांघीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं इसका सभापति और अधिक रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्वराजियों में हलचल मच गई। पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक गांधीजी ही महासमिति के सभापति बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की शर्त उठा दी जायगी नो वह इस्तीफा दे देंगे और एक अलग चर्खा-संघ स्थापित करेंगे । कार्य-समिति ने सूत कातने की शर्त में परिवर्त्तन करने के प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रश्न पर दुवारा विचार करने के लिए १ अक्तूवर को बैठक करने का निश्चय किया । इस बीच में गांधीजी ने स्वराज्य-पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रक्खा । अगस्त में गांधीजी ने लिखा था —"मुझे कांग्रेस के मार्ग में और अधिक खड़ा न होना चाहिए। कांग्रेस का पय-प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने-आपको अपढ् जनता में मिला दिया है और जिसका भारत के शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर है, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के द्वारा होने के मार्ग में मैं वाधक वनना नहीं चाहता। मैं अब भी उनपर अपना असर डालना चाहता है, परन्तू कांग्रेस को छोड़कर नहीं। यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मैं रास्ते में से हट जाऊँ और कांग्रेस की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में लगा दूं। मैं कांग्रेस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हद तक करूँगा जिस हद तक शिक्षित भारतीय मुझे अनुमित देंगे।" असली वात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी लोग गांधीजी के सिद्धान्तों का खण्डन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तों पर चाहते थे। इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कई सज्जनों से कहा-"उनका सन्देश केवल एक है, और वह पुराना पड़ गया है।"

#### स्वराजी प्रस्ताव

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने असेम्बली के १९२५-२६ के शिमला-अधिवेशन से कुछ पहले ही भारतीय सैण्डहर्स्ट किमटी में स्थान ग्रहण किया था। इस किमटी को आम तौर से स्कीन-किमटी कहा जाता था। इस मौके पर स्कीन-किमटी का इतिहास भी संक्षेप में सुन लें। १९२५ से पहले कुछ दिनों से भारत के कुछ लोग भारत में सैण्डहर्स्ट के मुकावले में एक सैनिक-विद्यालय खोले जाने की मांग कर रहे थे। १९२५ के असेम्बली के दिल्ली-अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें अधिकारियों से इस प्रकार की संस्था तत्काल खोलने को कहा गया। तदनुसार भारत-सरकार ने एक किमटी नियुक्त की। किमटी का काम यह देखना था कि सम्प्राट् की सेना में अफसरों के पद के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हों, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जाय। इसलिए किमटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव है या नहीं, और यदि सम्भव हो तो इस विद्यालय में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इंग्लण्ड भेजा जाय। भारत में किमटी की कई बैठकें हुई और १९२६ के वसंत में इस किमटी के सदस्यों की एक उपसमिति यूरोप यह देखने के लिए गई कि इंग्लण्ड, फ्रांस, कनाडा और अमरीका में सैनिक अफसर तैयार करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

कमिटी की रिपोर्ट पर जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उसकी ओर भी व्यान देने की आवश्यकता

है। १९२४ में मुडीमैन विमिटी की नियुद्दित यह पता लगाने के लिए हुई कि माप्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधार कैसे चल रहे हैं। इस किमटी की दो रिपोर्ट थीं—वहसंख्यक और अल्य-संख्यक। वहसंख्यक रिपोर्ट सरकारी थी, पर सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशें भी मानने को तैयार न थी। १९२५ के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकार की रिपोर्ट को सिद्धान्त-का में मान लेना चाहिए। और वह सिद्धान्त यह था कि सुधारों की मशीन जहां-जहां व्यावाज दे रही हैं, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके कल-पुर्जों में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिससे मंत्रियों को नियुवत करना आसान हो, उनके वेतनों पर वजटों की वहस में रायें न ली जायें और वे अइंगा डालने पर भी सरकारी काम करते रहें। मान्ट-फोर्ड सुधारों में तो इस प्रकार की घटनाओं को सुदूरवर्ती सम्भावना-मात्र समझा गया था, पर अब तो वे कल ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी हैं। स्वराज्यपार्टी ने बड़ी कींसिल में घुसने के कुछ ही दिनों बाद पता लगा लिया था कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधार-योजन में क्या-क्या बातें पीछे हटानेवाली है। उसने १९२४ की फरवरी में निम्न-लिखित प्रस्ताव पेश किया था:—

"यह बड़ी काँसिल स-काँसिल गवर्नर-जनरल से सिफारिश करती है कि भारत-सरकार-विधान में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे कि देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो जाय, और इस उद्देश से (१) शीध्र ही एक गोलमेज परिपद बुलाये जो महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों या वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर, भारत के लिए शासनिवधान की सिफारिश करे; और (२) वड़ी काँसिल को भंग करके नई निर्वाचित काँसिल की स्वीष्टित के लिए उसके आगे वह योयना पेश करे और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लमण्ट के पास भेज दे।"

इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमेन-किमटी नियुक्त हुई थी, जिसने अल्प-संख्यक थीर वहु-संख्यक दो रिपोर्ट पेश की थी। इन रिपोर्टा पर ७ सिनम्बर १९२५ को सर अलेक जेण्डर मुडीमैन के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक लम्बा-चीड़ा संशोधन पेश किया था, जिसका सारांश यह था कि (१) सम्प्राट् की सरकार को पार्लमेण्ट में तत्काल ही यह घोपणा करने का प्रवन्ध करना चाहिए कि भारत की शासन-त्र्यवस्था और शासन-प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायँगे कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो जायगी; (२) एक गोलमेज-परिपद् या इसी प्रकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा किया जाग जिसमें भारतीय, यूरोपियन और अधगोरों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे। यह बैठक अल्प-संख्यक जातियों या वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत योजना बड़ी कींसिल की स्वीकृति के लिए तैयार करे। स्वीकृति के बाद उसे विधान का रूप देने के लिए ब्रिटिश-पार्लमेन्ट के पास भेजा जाय। यह संशोधन दो दिनों के वादविद्याद के बाद सरकार के खिलाफ ४५ रायों के मुकाबले ७२ रायों से पास हो गया।

१९२५ के सितम्बर में पटना में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करने से पहले हम उस विचार-धारा का जिक करना चाहते हैं जो स्वराजियों में ही छिपे-छिपे काम कर रही थी। गांधीजी ने कांग्रेस की सारी मशीनरी पं॰ मोतीलाल नेहरू के हाथ में सींपने की जो तत्परता दिखाई उसकी स्वराज्य-पार्टी के नेता ने बड़ी सराहना की और गांधीजी को लिखा:—

''देशवन्य ने जिस सम्मानपूर्ण सहयोग के लिए हाथ वढाया था, मालूम होता है कि लॉर्ड वर्कनहेड ने उसका तिरस्कार किया है। इससे उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वराज्य के युद्ध में हमें अनेक अनावश्यक रकावटों का और अनेक उन विरोधियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें वस्तुस्थिति की गलत जानकारी पहुँचती है । अब हमारा स्पष्ट कर्त्तव्य यह है कि हमारे लिए जो मार्ग स्थिर कर दिया गया है उसपर हम वढे चले जायें और घमण्डी सरकार की चुनौती का वढिया-सा जवाव देने के लिए वातावरण तैयार करें।" वंगाल में जहां स्वराजी-दल ने मंत्रि-मण्डल का निर्माण असम्भव-सा कर दिया था वहां अव उसका प्रभाव कौंसिल में कम होता जा रहा था। कौंसिल के अध्यक्ष-पद का स्वराजी उम्मीदवार एक स्वतंत्र-दलवाले के मुकावले पर ६ रायों से हार गया। अन्तिम जोर आजमाई के अवसर पर भी, जब दास बाबू को स्ट्रेचर पर डालकर कींसिल-भवन में ले जाया गया था, अवस्था संदिग्ध थी । डॉ॰ सुहरावर्दी ने स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की थी, जिसके ऊपर गांधीजी ने उन्हें बड़ा आड़े हाथों लिया था और कहा कि उन्होंने यह वड़ा अनुचित काम किया और इस तरह "अपने देश को वेच दिया।" जव डॉ॰ सुहरावर्दी ने यह सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा-"मैं इस नई जो-हुक्मी के आगे सिर झुकाने के वजाय राजनैतिक मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान-प्रद समझता हूँ।" डॉ॰ सुहरावर्दी के गवर्नर से मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकत्ते के अधगोरे पत्र को अपने रुख के सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया और कहा:--

"मैं यह कहे विना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को विना पार्टी की अनुमित लिए सरकारी अफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम है वह अच्छा है।"

२२ अगस्त को श्री विट्ठलभाई पटेल वड़ी कौंसिल के पहले गैर-सरकारी अध्यक्ष चुने गये।

पटना-महाममिति

इस समय २१ सितम्बर १९२५ को पटना में महासमिति की बैठक हुई। जब हम स्मरण करते हैं कि पटने की १९३४ की मई की बैठक में सत्याग्रह उठाया गया था तो हमें यह बैठक विशेष रूप से दिलचस्प मालूम होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थित में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे। खहर का राजनैतिक महत्व छिन गया। हाथ-कता सूत देने की शर्त केवल चार आना न देने की हालत में ही लागू रही। राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अब स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अंग-माश—वह अल्पमत जिसे रिआयतें मिलें या वह थोड़ा-सा बहुमत जिसे सहायता के लिए औरों का मुंह ताकना पड़े—न रही। वह स्वयं कांग्रेस हो गई। इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी। कौंसिल-प्रवेश में विश्वास रखनेवाले बड़ी कौंसिल के सदस्य अब "स्वराजिस्ट" नहीं कहलायेंगे, बिक कौंसिलों में कांग्रेस-सदस्य कहलायेंगे। सूत कातने की शर्त अब एक मात्र शर्त नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस शर्त को मानने वाले कम थे—१०,००० सदस्य मौजूद थे—परन्तु यह था कि स्वराजियों को यह शर्त पसन्द न थी। गांघीजी ने लॉर्ड वर्केनहेड और लॉर्ड रीडिंग को करारा उत्तर देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा दे डाला। जब गोपीनाय साहा के सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव को लेकर दास वाबू की स्थिति और स्वतंत्रता खतरे में पड़ी, और वंगाल-आडिनेन्स एक्ट बना, तो गांघीजी ने दास बाबू का साथ देने का निश्चय किया। वर्ष वीत

गया पर वर्कनहेड की शेखी मीजूद थी। गांधीजी ने वचा-खुचा असहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कींसिलों के मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके। उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का अधिकार दे दिया।

उस समय गांधीजी की जैसी मनोदशा थी उसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए कोई चीज सिर्फ मांगने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिल जाती । गांधीजी ने महासमिति के अध्यक्ष की हैंसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा बड़ी कौंसिल में किये गये काग की आलीचना तक न होने दी, क्योंकि इससे सीहाई-पूर्ण वातावरण में खलल पड़ता और उदाराशयता की शोगा और मूल्य बहुत-कुछ कम हो जाता । जब राजेन्द्र वाबू ने गांधीजी से पूछा कि क्या उनका दास बाबू और नेहरूजी के साथ कोई पैवट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि "नहीं; परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि दूसरा पक्ष जो कुछ मुझसे मांगे, मैं दे दूं।" उनका अनुकरण करनेवालों का भी सम्मान यह कहता था कि गांधीजी उनसे जो मांगें दे दें।

पटना की बैठक के अवसर पर और उसके वाद प्रश्न यह था कि पटना के निश्चय के द्वारा कांग्रेस की दोनों पार्टियों में साझा तय हुआ था या हिस्सा ? कांग्रेस में परिवर्तन वड़ी तेजी से एक-के-वाद-एक होते गये। हर वार कोई नया दृश्य, नया रंग और नई वात दिखाई देती थी। जून में कोई वात निश्चित न हो सकी । जब १९२४ के जून में अहमदाबाद में बैठक हुई तो गांधीजी अब भी अपनी स्थिति के मूल सिद्धान्तों पर अड़े हुए थे। उन्होंने खहर-सम्बन्धी कड़ाई को और भी कडा कर दिया और कार्य-सिमिति के सदस्यों को कातने पर विवश कर दिया। सीराजगंज के प्रस्ताव के ऊपर नीकरशाही ने दास बाबू का अनुकरण करनेवालों को धमकी दी तो गांधीजी कांग्रेस के भीतरी मतभेद को मिटाने पर तुल गये। एक इंच झुकने का परिणाम यह होता है कि सोलह आने झुकना पड़ता है। यहां भी यही बात हुई। बेलगांव के निर्णय को पटना में रद कर दिया गया। पटना में कींसिल ने कांग्रेस की सारी मर्यादा अपने हाथ में ले ली और सूत कातने की शर्त को भी उड़ा दिया। इस प्रकार खद्दर के समर्थकों और कौंसिल के समर्थकों में कांग्रेस का बंटवारा हो गया । एकता ऊपर-ही-ऊपर थी । वास्तव में खहर के समर्थकों में असंतीप फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती थी । स्वराज्य-पार्टी ने गोलमेज परिपद् या और किसी उपयुक्त साधन की जो मांग पेश की थी वह नाकाफी समझी गई। लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अटर्नी ने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन किया है या उसका पूरी तीर से पालन नहीं किया है। पर गांधीजी इस प्रकार के गणित का हिसाव-किताव नहीं लगाते । वह जब कभी झुकते हैं तो पूरे तौर से झुकते हैं, जिससे न उन्हें पछतावा रहे न दूसरे पक्ष को । भीष्म ने भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है। फलतः पटना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में हमें उसपर सही करनी पड़ी।

#### कानपुर-कांग्रेस

१९२५ की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ लगे थे। जनता ज्यों-की-त्यों थी—उसमें पहले की भांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब "शिक्षित" समुदाय उनके पास कोई जीता-जागता आदर्श, कोई पाइकता हुआ कार्यक्रम ले जायें। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फलतः कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

मसाला मौजूद था, पर उसकी 'शक्ति' गायव हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के सावारण उपायों से न चलने पर उसे पीछे से ढकेलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेले जाने के दो चार कदम वाद मोटर के इंजन में गित उत्पन्न हो जाती है और वह दुवारा रोके जाने तक काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियां उस समय के लिए स्की हुई थीं और उसमें गति उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था। स्थानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था। कलकत्ते के मेयर-पद को देशवन्यु दास और वाद को श्री० सेनगुप्त ने जिस सुन्दरता के साथ सुशोभित किया था, उससे आकर्षण और भी वढ़ गया था। देश के चार कारपोरेशन कांग्रेसवादियों के हाथ में थे। श्री वल्लभभाई पटेल अहमदावाद-म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे और १९२८ तक उसी पद पर रहे। वम्बई-कारपोरेशन के मेयर का पद श्री विट्ठलभाई पटेल सुशोभित कर रहे थे। पं० जवाहरलाल इलाहाबाद-म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बनाये गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर न लगी कि वह वहां निभ न सकेंगे और स्थानिक संस्थायें कांग्रेसवादियों के मतलव की चीज नहीं है। वाबू राजेन्द्रप्रसाद पटना-म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष हुए, पर उन्हें जो अनुभव हुए वे आनन्ददायक न थे, फलतः वह १५ महीने के वाद ही वहां से अलग हो गये। परन्तु जीवन की वर्णमाला हरेक को खद सीखनी पड़ती है। अधिकांश मनुष्यों को अपने अनुभव से शिक्षा प्राप्त होती है, दूसरों के अनुभव से नहीं। इसलिए मदरास को भी स्थानिक-संस्थाओं के अनुभव प्राप्त करने थे। इसी अवसर-पर— अर्थात् १९२५ के मई मास में - कांग्रेस ने मदरास-कारपोरेशन की जगहों पर कव्जा करने की ओर ध्यान दिया और खूव आन्दोलन करने के वाद-जिसमें न धन की परवा की गई, न दौड़-धूप में कसर रक्की गई—वह १० में से ७ जगह पर अधिकार करने में सफल हुई, नये नेता नया कार्यंक्रम अपने साथ लाते हैं। इसीके अनुसार मदरास के म्यूनिसिपैलिटी में नेता श्री श्रीनिवास आयंगर कांग्रेस के भी नेता हो गये-परन्तु सरकार की चनकी के पहिये वैसे घीरे घीरे पीसते हैं; पर पीसते अचक हैं। इसलिए थोड़े ही दिनों में सरकार ने कांग्रेसियों के लिए यह असम्भव कर दिया कि वे स्थानिक संस्थाओं के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। वे जेल हो आनेवालों को नौकरी नहीं दिला सकते थे, खादी नहीं खरीद सकते थे, हिन्दी की शिक्षा नहीं दे सकते थे, शालाओं में चरखा नहीं चला सकते थे, राष्ट्रीय नेताओं को मान-पत्र नहीं दे सकते थे और न म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों पर राष्ट्रीय झण्डा फहरा सकते थे।

१९२५ का साल वड़ी हलचल का साल रहा है। अब इतने समय के बाद जब हम पुरानी घटनाओं पर निगाह दौड़ाते हैं तो उस समय कांग्रेस के भीतर भिन्न-भिन्न दलों में, और दलों के भीतर भिन्न-भिन्न वर्गों में, जो कशमकश चल रही थी उसकी ओर घ्यान गये विना नहीं रह सकता। जब अपरिवर्त्तनवादी ही, जिनके जिम्मे खहर, अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप में वची-खुची वसीयत आई थी, आगस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवर्त्तन-वादियों का कार्यक्रम तो नया और आन्दोलनकारी समझा जानेवाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मत-भेद होना कोई आश्चर्य की वात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धान्तों के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र ने झण्डा खड़ा किया। ये प्रान्त वंगाल के योग्य सहयोगी थे और जवतक देशवन्धु जीवित रहे, वंगाल के साथ-साथ चलते रहे। देशवन्यु का स्वभाव किसी वगावत को सहन करने का न था, वह उसे कठोरता के साथ-साथ

कुचल देते थे। परन्तु उनकी मृत्यु होते ही महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में अनहोनी वार्ते हो गई। मध्यप्रांतीय कींसिल के अध्यक्ष श्री ताम्बे ने मध्यप्रान्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर लिया। इसपर मध्यप्रांत और वरार के नेताओं और वम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खूब घमासान युद्ध हुआ। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्बे के आचरण पर और श्री केलकर और श्री जयकर जैसे व्यक्तियों के उनकी सफाई पेश करने पर बड़ी आपत्ति की और इन दोनों के विषद्ध जाब्ता कार्रवाई करने की घमकी दी और कहा कि इन्होंने "अपराध में सहायता की है।" इघर श्री केलकर और श्री जयकर ने भी वम्बई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्हीं विचारों की दोहराने के लिए कहा।

१ नवम्बर को नागपुर में अखिलमारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें श्री श्रीपाद बलवन्त ताम्बे की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ विश्वास-घात समझी गई और उनकी निन्दा की गई। फिर पण्डित मोतीलाल नेहरू श्री जयकर और केलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए नागपुर से झटपट बम्बई पहुँचे। इस बीच इन दोनों ने 'प्रतियोगी सहयोग' की आवाज पहले से ही ऊँची कर रक्खी थी। इन्होंने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-सिमिति से इस्तीफा दे दिया; यही नहीं, इसके बाद डाँ० मुंजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने बड़ी कौंसिल से भी इस्तीफा दे दिया; क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे।

अब हम कानपुर-कांग्रेस पर आते हैं। कानपुर को पटना के निर्णय पर सही करनी थी। पटना में भी यह बात संदिग्ध समझी जा रही थी कि बेलगांव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के, मिल्कियत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है वह महासिमिति भी स्वीकार करेगी या नहीं। इसके बाद यह वात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्यपार्टी के मुडीमैन-किमटीवाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई मांग की पुष्टि करेगी या नहीं। कानपुर-कांग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेत्री भारत की कवियत्री थीं, इसी प्रकार के जटिल प्रश्न मीजूद थे। इस कांग्रेस की एक अजुबा बात थी पिछले वर्ष के सभा-पति गांघीजी-द्वारा इस वर्ष की सभानेत्री श्रीमती सरीजिनी नायड़ को कांग्रेस का भार सींपा जाना । गांधीजी केवल ५ मिनट वोले। उन्होंने कहा कि "अपने ५ वर्ष के काम का पर्य्यालोचन करने के बाद में अपनी ऐसी एक भी बात नहीं पाता जिसे रद करूं; न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता है जिसे वापस लूं। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगों में जोश और उत्साह है तो मैं आज सत्याग्रह आरम्भ कर दूं। पर अफसोस ! हालत ऐसी नही है।" मरोजिनीदेवी ने गिने-चुने शब्दों के साथ भार ग्रहण किया । उन्होंने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह कांग्रेस-मंच से दिया गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय मांग की चर्चा की जो बड़ी कींसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा—"स्वतंत्रता के युद्ध में भय ही एकमात्र अक्षम्य विश्वास-घात है, और निराशा एकमात्र अक्षम्य पाप ।" फलतः उनका भाषण मानों साहस और आशा की प्रतिमूर्ति या। इस मुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सहिष्णुता के उपयोग करने का फल यह हुआ कि कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और कुछ प्रतिनिधियों के उपद्रव को छोड़कर, जिन्हें कावू करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यक्तित्व की आवस्यकता पड़ी, निविध्न समाप्त हो गया।

कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन स्वभावतः ही देशवन्यु दास, सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, डा० सर् रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओं की मृत्यू पर शोक-प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ । उस समय देश में दक्षिण अफ़्रीका से एक शिष्ट-मण्डल आया हुआ था। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और यह जाहिर किया कि 'एरिया रिजर्वेशन और इमिग्रेशन रिजस्ट्रेशन विल', अर्थात भिन्न-भिन्न जातियों के लिए पथक् स्थान नियत करने और आकर वसने के लिए नाम लिखाने के सम्बन्घ में पेश किया गया विल, १९१४ के गांघी-स्मट्स-समझौते के विरुद्ध है, और यह मी कहा कि १९१४ के समझौते का ठीक-ठीक अर्थ करने के लिए एक पंचायत बैठाकर निपटारा करा लिया जाय । कांग्रेस ने इस प्रश्न के निपटारे के लिए एक गोल-मेज-परिषद् की बात की पुष्टि की और सम्प्राट् की सरकार से अनुरोध किया कि यदि विल पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय । वंगाल-आडिनेन्स-एक्ट और गुरुद्द।रा-आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्व में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए । वर्मा के गैर-वर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में पेश किये विलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। उसके बाद कांग्रेस का मताधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १९२५ के पटना-वाले प्रस्ताव के (आ) भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो अखिल-भारतीय चर्वा-संघ के सुपूर्व कर दिया गया है, वाकी सारे कोप और मशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए आवर्यक राजनैतिक कार्य में करने को कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात् सविनय-भंग में अपनी आस्या प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में आत्मनिर्भरता ही एकमात्र पथ-प्रदर्शक समझी जाय । इसके वाद कांग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनायाः--

### र १५ क<u>्ष्राप्त १५ वर्ष</u> कार्यक्रम

१—देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना वल और प्रतिकार करने की शिक्ष हासिल करने की तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इस उद्देश की पूर्ति के लिए कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया जाय। इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्ले और सहर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य की वृद्धि करने, अस्पृश्यता-निवारण करने, दलित जातियों का उद्धार करने और नशे की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानिक संस्थाओं पर अधिकार करना, ग्राम-संगठन करना, राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-मजदूरों और खेती का काम करनेवाले मजदूरों का संगठन करना, मजदूरों और मालिकों, तथा जमींदारों और किसानों में सौहाई स्थापित करना, और देश के राष्ट्रोय, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना शामिल रहेगा।

२—देश से वाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में वस्तुस्थित का प्रसार करना होगा।

३—यह कांग्रेस देश की ओर से समझौते की उन शर्तों को मंजूर करती है जो वड़ी कांसिल की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्य-पार्टियों ने अपने १८ फरवरी १९२४ के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रक्खी थीं, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभीतक कोई उत्तर नहीं दिया है, निश्चय करती है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय:—

- (१) स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कींसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न दें सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे कांग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमिति नियुक्त करना चाहे, संतोष-जनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-द्वारा बड़ी कींसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरह वर्तामान कींसिलों में काम न करेगी। बड़ी कींसिल और राज्यपरिषद् के स्वराजी-सदस्य बजट की नामंजूरी के लिए बोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोड़कर चले जायंगे। जिन प्रान्तीय कींसिलों की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कींसिलों में न जायंगे और वे भी उसी प्रकार विशेष-समिति को इस बात से सूचित कर देंगे।
- (२) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य—चाहे वह राज्यपरिपद् में हो, चाहे बड़ी कौंसिल में, चाहे छोटी कौंसिलों में —उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी किमिटी में घरीक न होगा। हां, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्तीय वजटों को नामंजूर करने या कोई नया कर लगानेवाले विल को रद करने के लिए कींसिलों में जाया जा सकता है।

परन्तु शर्त यह कि अपनी जगहें छोड़ने की आज्ञा मिलने तक कींसिलों के सदस्य अपनी-अपनी कींसिलों में हस्वमालूम वे सारे काम करते रहेंगे जिनके लिए पार्टी के मीजूदा नियम उन्हें अनुमति देते हैं।

्यह भी शर्त है कि विशेष समिति को किमी खाम काँमिल के सदस्यों को, कोई खास या आकस्मिक अवसर आ पड़ने पर, उस काँसिलों में जाने की अनुमति देने का अधिकार रहेगा।

- (३) विशेष समिति (१) उपयारा में वर्णित रिगोर्टे प्राप्त होने पर तत्काल ही महासमिति की बैठक बुलायगी जिसमें कार्यक्रम तैयार किया जायगा। इस कार्यक्रम को कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी मिल-जुलकर देशभर में पूरा करेंगी।
- (४) इस कार्यक्रम में (१) और (२) घाराओं में विणित कार्य-समूह का पूरा करना और साथ ही यहां विणित नीति से निर्वाचकों को अभिज्ञ करना शामिल रहेगा। यह कार्यक्रम यह भी स्पष्ट कर देगा कि आगामी निर्वाचन कांग्रेम के नाम पर किन नरीकों पर किया जायगा। इस कार्यक्रम के द्वारा वे वातें स्पष्ट कर दी जायँगी जिन्हें लेकर उम्मीदवार अपने निर्वाचन के लिए खड़ा होगा।

किन्तु शर्त यह है कि सरकार से प्राप्त होनेवाले ओहदों को अस्वीकार करने की नीति उस समय तक अपनाई जाती रहेगी जबतक सरकार उपर्युक्त समझौते की शर्तों का ऐसा उत्तर न दे, जो कांग्रेस की सम्मति में सन्तोपजनक हों।

- (५) यह कांग्रेस विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों की कार्य-सिमितियों को अधिकार देती हैं कि वे अगले वर्ष के कींसिलों और बड़ी कींसिलों के निर्वाचन के लिए अपने प्रान्तों में उम्मीदवार शीध-से-शीध चुनना आरम्भ कर दें।
- (६) यदि वड़ी कॉसिल-द्वारा पास प्रस्ताव में विणित समझौते की दातों के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय विशेष सिमिति-द्वारा सन्तोष-जनक और स्वीकार करने योग्य समझा गया तो ततकाल ही

## कांग्रेस का इतिहास : भाग ई

महासमिति की बैठक विशेष-समिति के निश्चय पुष्ट या अस्वीकार करने और भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए बुलाई जायगी।

- (७) जवतक स्वराजी उपर्युक्त ढंग से कौंसिलों से निकल न आवें, तवतक स्वराज्य पार्टी के विद्यान और उसके अनुसार बने नियमों का ही पालन कौंसिलों में होता रहेगा। हां, कांग्रेस या महासमिति समय-समय पर, जब चाहेगी, उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन कर सकेगी।
- (८) (३) और (४) उपघाराओं में विणित कार्य आरम्भ करने के उद्देश से महासमिति जितनी रकम आवश्यक प्रचार करने के लिए काफी समझेगी नियत कर देगी, और यदि इस काम में और अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी तो वह धन कार्य-समिति के द्वारा या उसकी देखरेख में सार्वजनिक चन्दे के द्वारा एकत्र किया जायगा।

कानपुर-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव विना तू-तू मैं-मैं के पास न हो सका । पण्डित मदनमोहन मालवीय ने एक संशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन श्री जयकर ने किया । उनका संशोधन इस प्रकार था:—

"कांसिलों में काम इस प्रकार जारी रक्खा जायगा कि उनका उपयोग शीघू ही पूर्ण उत्तर-दायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की वृद्धि सहयोग के द्वारा होगी तो सहयोग किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो रुकावट डाली जायगी।"

इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और श्री केलकर व डाँ० मुंजे के वड़ी कौंसिल से इस्तीफा देने का जिक किया। इस चर्चा के दौरान में पंज्मोतीलालजी पर भारतीय सैण्डहस्टं या स्कीन-कमिटी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए भयंकर आक्रमण किया गया। उन्होंने कहा—"वड़ी कौंसिल ने भारतीय सैण्डहस्टं की मांग पेश की थी और सरकार ने कहा, 'अच्छा मार्ग दिखाओ।' हम लोग यह चाहते थे कि ऐसा मार्ग दिखानें के लिए, जिसके द्वारा सरकार हमारी मांगें स्वीकार कर ले, उससे वात-चीत चलाई जाय। यदि इसी प्रकार सरकार हमसे सुधारों का मार्ग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग करेंगे।"

अन्त में कांग्रेस और महासमिति की कार्रवाई के लिए हिन्दुस्तानी भाषा अपनाई गई।
महासमिति को प्रवासी भारतवासियों के हितों की देख-भाल रखने के लिए अपने अन्तर्गत एक
वैदेशिक-विभाग खोलने का अधिकार दिया गया। अगला अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ।
डॉ० मुस्तारअहमद अन्सारी, श्री ए० रंगास्वामी आयंगर और श्री के० सन्तानम प्रधानमंत्री नियत हुए।
कानपुर-कांग्रेस के कुछ ही दिनों वाद १९२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह में मि० बी० जी०हानिमैन भारत वापस लीट आये।

कानपुर-कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उममें अमरीका के मि॰ होत्म्स मौजूद थे। यह वैसे अमरीकन कपड़े पहने थे पर सिर पर गांधी-टोपी दिये थे। करतलब्बिन के बीच यह उठे और बोले—"कल मैंने डॉ॰ अब्दुलरहमान को यह दावा करते सुना कि गांधीजी तो दक्षिण अफ़ीकन हैं। क्या मैं आज यह दावा नहीं कर सकता कि वह सारे संसार के हैं? क्या मैं यह नहीं कह सकता कि 'मित्र-मण्डल' (सोसायटी आफ फ़्रेण्ड्स), जिसकी ओर से मैं बोल रहा हूं, उन्हें उसी आदर की दृष्टि से देखता है जिससे आप देखते हैं और आपकी ही भांति वह भी उनके काम में विश्वास करता है ?मुझे कहना चाहिए कि हम लोग अपनी पाश्चात्य-सभ्यता की बुन में बहुत गलत रास्ते

पर चले गये हैं । हम लोग धन और शक्ति की खोज में बहुत आगे बढ़ गये हैं । हमारी सारी पाइचात्य सभ्यता में यह एक बहुत बड़ा हुगंग है । हम पैसे से प्रेम करते रहे, फलतः वह एक स्थान पर एकत्र हो गया । हम शक्ति के लिए लालायित रहे, फलतः युद्धों पर युद्ध होते गये और सम्भवतः और भी होंगे और अन्त में हमारी सभ्यता विष्वंस हो जायगी । इसीलिए हम आपकी ओर प्रसन्नता-पूर्वक मुखातिव हुए हैं । आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जहां हम प्रकृति और आविष्कारों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये रखेंगे, वहां हम उस भ्रातृभाव का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान् पैगम्बर ने की है । "

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-मुस्लिम दंगों का जिक्र करना है जो वीच-वीच में १९२५ में बीर १९२६ में भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम-दंगों का जिक्र करते हुए १९२५ की पहली मई को गांधीजी ने कलकत्ते के मिर्जापुर-पाक में कहा था—"मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की अीपिय वतानेवाले वैद्य की विशेषता मुझमें नहीं है। मैं तो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औपिय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आजकल मैंने इस समस्या की यों ही उड़ती-सी चर्चा करके सन्तोप करना आरम्भ कर लिया है। मैं यह कहकर सन्तोप कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। और यदि हमारे भाग्य में यही बदा है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून वहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उताक हैं तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-मूठ के आंसू न वहाने चाहिएँ; और यदि हम दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करनी चाहिए।"

१९२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दंगे होते रहे। इनमें प्रमुख स्थान दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद थे। वकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में हुस्नाबाद नामक स्थान पर भी दंगा हो गया। १९२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्खों की समस्या का जिक्र करना भी आवश्यक है। १९२५ में सिक्खों की समस्या ने शान्ति धारण कर ली थी। पंजाब-कौसिल में गुक्द्वारा-विल पेश किया गया और पास हो गया साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि गुक्द्वारा-आन्दोलन के कैदी शर्तनामे पर दस्तखत करके नये कानून को मंजूर कर लेंगे और पहले की भांति आन्दोलन न करने का जिम्मा लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। बहुतों ने इसपर कोध प्रकट किया, पर धीरे-धीरे कोध शान्त हो गया। बहुत-से कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा लिया। शिरोमणि-गुक्ट्वारा-किमटी में इस बात को लेकर फूट पड़ गई। अधिकांश कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए जेलों में ही रहे।

# कोंसिल का मोर्चा-१६२६

प्रतियोगी सहयोग—असेम्बली में 'वाक-आउट'—सावश्मती का समभौता—समभौते की चेष्टा असफल—कलकते का दंगा—विनिमय की दर—लालाजी वनाम मोतीलालजी—सर अञ्दुलरहीम को लार्ड अर्विन का उत्तर—सर्व-साधारण निर्वाचन—गोहाटी-कांग्रेस—स्वामी श्रद्धानान्द पर गोली—सभापित का अभिभाषण—प्रस्ताव—हत्या पर गांधीजी—सुख्य प्रस्ताव—१६२६ का निर्वाचन-सम्बन्धी कार्यक्रम—खादी की प्रगति।

## सहयोग की तरफ

१२६ का आरम्भ कींसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा। १९२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड़ चुका था। केवल 'युद्ध' की खातिर लगातार 'युद्ध' किये जाना कुछ थकानेवाली वात सावित हुई और नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने।

वास्तव में १९२५ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निश्चयात्मक रूप से सुनाई देने लगी थी। वड़ी कौंसिल २० जनवरी को खुलनेवाली थी, पर उससे पहले ही वम्वई-कौंसिल की स्वराज्य-पार्टी ने प्रतिसहयोगी-दल को उसके प्रचार-कार्य में सहायता देने का पूरा निश्चय कर लिया था।

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक रायसीना, (दिल्ली) में हुई, जिसमें कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एकवार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि "स्वराज्य के मार्ग में रोड़े अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे संकल्प के साथ मुकावला किया जायगा। और विशेष रूप से उस समय तक कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसों सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले पदों को स्वीकार न करेंगे जवतक कि सरकार की ओर से सन्तोप-जनक उत्तर न मिलेगा।"

महासमिति की चर्चा करते हुए यहां यह भी कह देना उचित होगा कि ५ मार्च को कार्य-समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को और ५०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मंजूर किया था। हिन्तुस्तानी सेवा-दल स्वयंसेवकों का वह दल था जिसका संगठन कोकनडा-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। इसके दो वापिक अधिवेशन हो चुके थे—एक मौलाना शौकतअली की अध्यक्षता में बेलगांव में और दूसरा श्री तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में कानपुर में।

वड़ी कौंसिल में जब वजट की चर्चा आरम्भ हुई तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने जाहिर किया कि मैं और मेरे समर्थक मत देने में कोई भाग न लेंगे। कौंसिल-भवन की गैलरियां खचाखच भरी हुई थीं, क्योंकि स्वराजियों के वड़ी कींसिल से 'वाक-आउट' करने की वात पहले से ही लोगों को अच्छी तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्यु की सम्मानपूर्ण समझीते की वात का किस प्रकार तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावधानी से काम न लिया तो देशभर में गुष्त-सिमितियां कायम हो जायँगी। इतना कहकर नेहरूजी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कींसिल-भवन से बाहर चले गये।

इस 'वाक-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका संक्षिन्त वर्णन करना उचित है। अध्यक्ष पटेल ने इस 'वाक-आउट' का जिक करते हुए कहा कि चृंकि कौंसिल की सबसे जबर्दस्त पार्टी कौंसिल-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अब भारत-सरकार-कानून के अनुसार आवश्यक प्रतिनिधिक रूप इस कौंसिल का नहीं रह जाता है। अब यह बात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि बड़ी कौंसिल की बैठक जारी रहे या नहीं? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विवादग्रस्त कानून पेश न करे, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके, जो भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, बैठक को अनिश्चित समय तक के लिए स्थिति करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा—''मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अध्यक्ष को अपने अधिकारों का जिक न करना चाहिए था, और न ऐसी भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को घमकी देने के रूप में किया जा सके, विक्त कोई कार्रवाई करने से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे वया होता है।" इससे सरकार की चिन्ता मिट गई।

असहयोग का जो पत्यर गया में ऊँचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १९२६ के आरम्भ में सावरमती में करीव-करीव नीचे आ गिरा। हम यह देख ही चुके हैं कि प्रतिसहयोगी स्वतंत्र और राष्ट्रीय-दलवालों के कितना निकट पहुँच गये थे। तदनुसार उन्होंने ३ अप्रैल को बम्बई में अन्य दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल-स्वरूप ''इंडियन नेशनल पार्टी'' का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था, शान्तिपूर्ण और वैध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह और करवन्दी को छोड़कर) औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें काँसिलों के भीतर प्रतियोगी-सहयोग की नीति वरतने की स्वतंत्रता दी गई थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। कुछ समझौते की बात-चीत के बाद यह निरुचय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ अप्रैल को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं, सावरमती में बुलाई जाय । इस बैठक में अन्य नेताओं के अलावा सरोजिनीदेवी, लाला लाजपतराव, श्री केलकर, जयकर, अणे और डॉ॰ मुंजे भी थे। यहां महासमिति-द्वारा पुष्टि मिलने की अर्त रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के वीच में यह तय हुआ कि १९२४ की फरवरी में स्वराजियों ने जो मांग पेश की घी उसके सरकार-द्वारा दिये गये उत्तर को संतोप-जनक समझा जाय, यदि मंत्रियों को प्राग्तों में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आवस्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की मुविधा कर दी जाय । भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा गया कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक किमटी की, जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री मुकुन्दराव जयकर हों, पृष्टि मिल जाना

आवश्यक रक्खा गया। 'इंडिया १९२५-२६' में कहा गया है—''पर अभी इस समझौते की स्याही मुक्किल से सूखी होगी कि आन्यू प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी के सभापित श्री प्रकाशम् ने अपनी असहमित प्रकट की और कहा कि "कांग्रेस की स्थिति को सावरमिती में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया।" अन्य अनेक प्रमुख कांग्रेसवादियों ने भी इसी प्रकार का असंतीध प्रकट किया। साधारणतया यह समझा जाने लगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, कि स्वराजी शीध्र ही फिर कौंसिलों में चले जायँगे और मंत्रि-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु पं० मोतीलालजी ने यह प्रकट करके कि पद-ग्रहण करने से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर दिया। वे तीन शर्तों ये हैं:—

(१) मंत्री कौंसिलों के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जाय, और उनपर सरकार का कोई शासन न रहे। (२) आय का एक उचित भाग "राष्ट्र-निर्माण" विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मंत्रियों को हस्तान्तरित विभागों की नौकरियों पर पूरा अधिकार हो।

परन्तु सारी वातें फिर खटाई में पड़ पईं। श्री जयकर ने उस मसविदे को, जो किमटी के सामने रक्खा गया, समझौते के विलकुल विरुद्ध वताया और कहा कि समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के संबंध में संदेह और मतभेद को दूर करने के वहाने शतों का पूरी तरह खण्डन किया गया है। वस, इसके बाद से स्वराजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का मन-मुटाव बढ़ता गया; परन्तु अभी सावरमती के समझौते का महासमिति-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुई। इस बैठक में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "चूंकि शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर करने-वालों में इतना मतभेद है कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए में पिछले कुछ दिनों से समझौते की जो बातचीत चला रहा था वह भंग हो गई है, और इसलिए पैक्ट को समाप्त और रद समझा जाय।" वह इंग्लैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी ली और श्री श्रीनिवास आयंगर ने उनका स्थान ग्रहण किया।

## हिन्दू-मुसलिम दंगे

१९२६ के मध्य में हमें देश की राजनैतिक स्थित का सिहावलोकन करने के लिए ठहर जाना चाहिए। ६ अप्रैल १९२६ को लॉर्ड अविन भारत में आये। लगभग उसी समय कलकत्ते में वड़ा ही भयानक साम्प्रदायिक दंगा हो गया। छः सप्ताह तक कलकत्ते की सड़कें हत्या-काण्ड और अध्यवस्था का अखाड़ा बनी रहीं। जगह-जगह सड़कों पर दंगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरों और मस्जिदों पर हमला किया गया। सरकारी वयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में ४४ आदमी मरे और ५८४ घायल हुए और दूसरी मुठभेड़ में ६६ आदमी मरे और ३९१ घायल हुए। ६ सप्ताह के विच्वंस और हत्या-काण्ड के वाद दंगा शान्त हुआ। लॉर्ड अविन इन दंगों से बड़े वेचैन हुए। उन्होंने इस विपय पर जो भाषण दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी आस्था और विह् वलता, सारी धर्म-भावना और सहदयता रख दी। उन्होंने जनता को समझाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और वर्म के नाम पर भारत की उस मुकीति को बचाओ जिसे वर्तमान वैमनस्य मिटा रहा है।

अगस्त के महीने में हिल्टन-यंग-कमीशन ने मुद्रा और विनिमय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और सरकार ने उसके अनुसार झटपट १८ पेंस वाला बिल पेश कर दिया। सरकार की इस जल्दवाजी की निन्दा हुई और उसने १९२७ की फरवरी तक ठहर जाना मंजूर कर लिया, जिससे लोगों और जानकारों को यह निर्णय करने का अवसर मिले कि कीमतें १८ पेंस के अनुपान पर आकर ठहर रही हैं या नहीं।

सितम्बर में लाला लाजपतराय और पण्डित मोतीलाल नेहरू में वड़ी कांसिल के काम के संबंध में फिर मतभेद उठ खड़ा हुआ। लालाजी का खयाल था कि स्वराजियों की 'वाब-आउट' की नीति हिन्दू-हितों के लिए स्पष्टतया हानिकर है। वह पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में साबरमती के समझौते की पुष्टि के पक्ष में भी थे। इसलिए उन्होंने बड़ी कीसिल में कांग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बड़ी कांसिल की अविध भी शीध ही समाप्त होनेवाली थी। नये निर्वाचन सिर पर मौजूद थे। अध्यक्ष पटेल की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। प्रशंसा करनेवालों में दीवानबहादुर श्री रंगाचारी, सर पी० शिवस्वामी ऐयर, मि० वैप्टिस्टा, श्री नियोगी, मौलवी मुहम्मदयाकूब, पण्डित मदनमोहन मालवीय और सर एलेक्केण्डर मुडीमैन थे। प्रशंसा, आदर-प्रदर्शन और मंगल-कामना की झड़ी लग गई— जो सब उनके दुवारा अध्यक्ष बनने की मानों भविष्यवाणी थी। सब ने यह आन्तरिक अभिलापा प्रकट की कि अध्यक्ष-पद के लिए कोई प्रतिदंही खड़ा न हो।

इसी अवसर पर सर अव्दुलरहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी में एक मुसलमान की नियुक्ति की चेप्टा कर रहे थे। लॉर्ड अविन ने उसका करारा उत्तर दिया—''किसकी नियुक्ति सार्यजनिक हितों के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के संबंध में गवर्नर-जनरल स्वतंत्र रहेगा।" वास्तव में लार्ड अविन हरेक को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे। इसी अवसर पर लन्दन में साम्प्राज्य-परिपद् ने औपनिवेशिक स्वराज्य की वह परिभाषा बनाई जो आजकल प्रचलित है। अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक दक्षिण-अफ्रीकन शिष्ट-मण्डल ने मि० बेयर्स के नेतृत्व में मदरास से पेशाबर तक का भ्रमण समाप्त किया। भारत-सरकार ने इस शिष्ट-मण्डल को भारत की सभ्यता और अवस्था का खुद अव्ययन करने के लिए निमंत्रण दिया था।

१९२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मदरास में कांग्रेसी उम्मीदवार—अब वे स्वराजी न कहलाते थे—पूर्ण-रूप से विजयी हुए। लॉर्ड वर्कनहेड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देग्वें, गोहाटी में कांग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं। श्री एस० श्रीनिवास आयंगर गोहाटी-कांग्रेस के सभापति चुने गये।

#### गोहाटी-कांग्रेस

गोहाटी-कांग्रेस स्वभावतः ही तनातनी के वातावरण में हुई। तनातनी का कारण महयोग और असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की वात है कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लगातार और एक-सी क्काबट डालना था, उसके वाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्या में जब कौंसिलों में स्वराजियों का मताधिवय हो, करने की वात कही गई। घीरे-घीरे यह सहयोग लगभग असहयोग के निकट आ लगा, क्या कौंसिलों की किमिटियों की निर्वाचन द्वारा प्राप्त होने-वाली जगहों के सम्बन्ध में, और क्या भारत-सरकार की किमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में। अन्त में यह असहयोग सावरमती में सहयोग के आस-पास घूमने लगा, पर ज्ञिक्त के साथ। कौंसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में वात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने से संकोच करती थी। इसके अलावा स्वराज्य-पार्टी में भी सहयोग करने की प्रवृत्ति मीजूद थी। पर वह राष्ट्रीय-

दल, स्वतन्त्र-दल या उदार-दलवालों की स्थित अपनाने को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो वह खिलवाड़ में उड़ाती थी, परन्तु स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्मान-पूर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग और आवश्यक होने पर अड़ंगा डालने की, और सुघारों के मामले में सहयोग करने की वात करते जरूर थे। इन्हीं सूक्ष्म पर पूर्ण रूप से व्यावहारिक प्रश्नों ने प्राज्योतिषपुर (गीहाटी) में आपस में खिचाव पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुललम-खुल्ला प्रशंसा करके, और अप्रत्यक्ष रूप से उसे आमंत्रित करके, प्रलोभन दे रही थी और उन सारे हथकण्डों से काम ले रही थी, जिनके द्वारा अनिश्चित मस्तिष्क और भीर-हृदय कावू में आते हैं।

यह खिचाव ही काफी सताने और तपानेवाला था, पर दु:खान्त न था। किन्तु जब अकस्मात् गोहाटी में यह समाचार पहुँचा कि एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द को रोगशय्या पर, उनसे मुलाकात करने के वहानें, गोली मार दी तो यह और भी बढ़ गया। जिस दिन यह समाचार मिला उस दिन गोहाटी में कांग्रेस के सभापित का हाथी पर जुलूस निकाला जानेवाला था। आसाम हाथियों का देश ठहरा, इसलिए वह कांग्रेस के सभापित का सम्मान अद्भृत और अपूर्व ढंग से करना चाहता था। पर जुलूस का विचार छोड़ देना पड़ा। हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस दु:खदायी संवाद से शोक छा गया।

जब श्री श्रीनिवास आयंगर ने अपना भाषण समाप्त किया तो उसमें कोई नई वात दिखाई न पड़ी। उनके सारे विचार पहले से ही जाने-पूछे थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति का उचित शब्दों में सम्मान करने, और उमर सोभानी की, जो कभी कांग्रेस के कोपाध्यक्ष रह चुके थे, दुःख-दायी मूत्यु की उपयुक्त रूप से चर्चा करने के बाद निर्वाचनों का जिक्र किया और कहा कि स्वराज्य-पार्टी ने कौंसिलों में जिस नीति का अवलम्बन किया, परिणामों ने उसको उचित सिद्ध कर दिया है। इसके बाद द्दैय-शासन के ढांचे को बिखेर के बताया कि इसमें कितनी निरंकुशता भरी हुई है। फिर देशवन्चु की समझौते की कोशिश, भारत का दर्जा, सेना और जल-सेना के सम्बन्ध में कहकर कौंसिल के कार्यक्रम की चर्चा की। उन्होंने पद स्वीकार करने की नीति को स्पष्ट शब्दों में और अकाटय-तर्क के साथ धिककारा। पर साथ ही उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की स्थित का मूल्य आंकते हुए कहा कि "यह दल ऐसा विरोधी दल है जिसकी वैसे तो शक्ति अप्रत्यक्ष है, पर है ठोस, और मंत्रियों की शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक परिणाम उत्पन्न करनेवाली है।" इसके बाद उन्होंने तत्कालीन समस्याओं, मुद्रा और साम्प्रदायिक झगड़ों की और साथ ही खद्द, अस्पृश्यता और मादक द्रव्य-निपेध की चर्चा की और सहिष्णुता और एकता पर जोर दिया।

गोहाटी के प्रस्ताव हस्वमामूल थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया और अनुमोदन मौलाना मृहम्मदअली ने। गांधीजी ने समझाया कि मजहव की असिलयत क्या है, और हत्या के कारणों को बताया—"शायद अब आप लोग समझ जायँगे कि मैंने अब्दुल-रशीद को भाई क्यों कहा। मैं तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोपी तक नहीं ठहराता। दोपी तो असल में वे हैं जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया।" केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा था। केनिया में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा था। आरम्भ में कर २० शिलिंग था। फिर वह मुद्दा-व्यवस्था की उलट-फेर के द्वारा वढ़ाकर ३० शिलिंग कर दिया गया और उसके बाद कानून के द्वारा ५० शिलिंग कर दिया गया। इस प्रकार वहां

यूरोपियन हितों की रक्षा भारतीय हितों के, उनकी स्वतंत्रता के और उनकी आकांक्षाओं के विरुद्ध की जा रही थी। कींसिलों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि —

- (अ) जवतक सरकार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस की या महा-समिति की राय में सन्तोपजनक हो, तवतक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले और किसी पद को स्वयं ग्रहण न करेंगे, और अन्य पार्टियों-द्वारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विरोध करेंगे।
- (आ) जवतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तवतक कांग्रेसवादी (ई) धारा में विणित वातों का ध्यान रखते हुए घन-सम्बन्धी मांगों को अस्वीकार करेंगे और वजटों को रद करेंगे, जब कि महासमिति की आज्ञा कोई और प्रकार की न हो।
- (इ) जिन कानूनों के द्वारा नौकरशाही अपनी शिवत मजयूत करना चाहती हो उनके सम्बन्ध में किये गये सारे प्रस्तावों को कांग्रेसवादी फैंक देंगे।
- (ई) कांग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और विलों का समर्थन करेंगे जो राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए, देश के आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी हितों की. उन्नति के लिए, और व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा-संगठन करने और समाचार-पत्रों की आजादी और फलतः नौकरशाही को स्थान-च्युत करने के लिए आवश्यक हों।
- (उ) कांग्रेसवादी कृपकों की दशा में उन्नति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानों को मौहसी हक प्राप्त हों और जिनके द्वारा किसानों की दशा में शीघ्र ही सुघार हो।
- ं (ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे और जमींदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करेंगे।

यंगाल के नजरवन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को धियकारा गया। देश में और देश के वाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐवय के सम्बन्ध में, गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के और मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव पास किये गये। अगले अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया।

गांघीजी ने कांग्रेस की सारी चर्चा में भाग लिया। यहां तक कि विषय-सिमिति ने जो दो प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें गांघीजी ने दूसरे दिन वदलवा दिया। उनमें से एक नाभा के सम्बन्ध में था और दूसरा मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में। गांघीजी की नाभा के साथ इतनी सहानुभूति कभी नहीं रही कि वह कांग्रेस को इस सम्बन्ध में किसी खास स्थित में पटक देते। एक तीसरा स्वतंत्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव तो गांधीजी की ओजस्विता की अग्नि से भस्म ही हो गया।

नरोत्तम मुरारजी और अन्य अर्थशास्त्र-विशारद वहां इसी कारण मीजूद थे कि मुद्रा-व्यवस्था का प्रसंग छिड़ेगा। श्री केलकर और श्री जयकर दोनों में से कोई नहीं आया था। एक कारण यह या कि वे बीमार थे। दूसरा कारण यह था कि उस समय तक प्रति-सहयोग-वादी कांग्रेस से विलकुल पृथक् हो गये थे। गोहाटी-कांग्रेस ने अपन-संगठन के काम पर जोर दिया और उन कांग्रेस-वादियों के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या कांग्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की मिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हों, या जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हों या कांग्रेस की किसी भी संस्था की बैठक या समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हों, खहर पहनना लाजिमी कर दिया।

गोहाटी-कांग्रेंस के सभापित ने १९२६ के निर्वाचनों में मिली स्वराजियों की सफलता का थोड़ा-सा जिक किया। स्वराजियों का निर्वाचन-सम्बन्धी कार्यक्रम बड़े ध्यानपूर्वक तैयार किया गया था। मदरास में स्वराजियों ने करारी विजय पाई, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है। युक्तप्रान्त अच्छा न रहा। पं० मोतीलाल के शब्दों में कहें तो, "उनकी हार इसलिए नहीं हुई कि वे स्वराजी थे, बल्क इसलिए कि वे राष्ट्र-वादी थे। यह तो राष्ट्रीयता में और निम्नतर साम्प्रदायिकता की सहायता में बन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और मिथ्या-वाद से काम लिया गया था। कांग्रेस के विरोधियों ने—हिन्दू-मुसलमान दोनों ने—'धर्म-संकट में हैं' की आवाज उठा रक्खी थी। मेरे वारे में आम तौर से कहा गया कि मैं गोमांस खाता हूँ, गोहत्या का अपराधी हूँ, मस्जिदों के आगे बाजा वन्द कराने का समर्थक हूँ और इलाहाबाद में रामलीला के जुलूस बन्द कराने का एकमाव जिम्मेवार हूँ।"

इस जमाने में कांग्रेस का काम वार्षिक अधिवेशनों में लम्बे-चौड़े प्रस्ताव पास करना और कौंसिलों में मुठभेड़ करते रहना मात्र रह गया था। पर एक वात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों में विशेषता घारण कर ली थी। जबसे अखिल-भारतीय चर्खा-संघ वना खहर, ग्रामोन्नति और मितव्यियता के पितत्र वातावरण में पनपने लगा। जिन स्त्री-पुरुषों ने खहर का वृत ले लिया था वे अथक् रूप से इसके प्रचार में लगे हुए थे। वार्षिक प्रदिश्तिनयों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कताई ने कितनी उन्नति कर दिखाई है। विहार ने गोहाटी के अवसर पर खहर तैयार करने में अपनी छ:-सात साल की जो उन्नति दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्टान्त-स्वरूप थी। दो-एक वर्षों को छोड़कर इघर बाकी वर्षों में प्रदिश्तिनयां, जो अब कांग्रेस का अनिवार्य अंग हो गई हैं, सोलह आने खहर की प्रदिश्तियां हो गई हैं। इन प्रदिश्तियों ने देश की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के साथ ही साथ आर्थिक उन्नति की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुँचाई है और लोगों को विश्वाग दिला दिया है कि स्वराज्य का अर्थ है 'निर्धनों के लिए भोजन और वस्त्र'।

# कांग्रेस का 'कौंसिल-मोर्चा'--१६२७

वदी कोंसिल में कांग्रेस का युद्ध—सत्येन्द्र मिन्न के सम्बन्ध में बैध्क स्थगित करने का प्रस्ताव — भिड़न्तों की भरमार — विनिमय-दर का प्रश्न — अध्यक्ष पेटल का ट्रस्ट — दक्षिण-अफ्रीका — नया वातावरण — बस्बई में महासमिति की बैधक — महासमिति के अन्य प्रस्ताव — मदशस कोंसिल-पार्टी का मजाक बना — सभापचन्द्र वस की रिहाई — साम्प्रदायिक दंगे — नया कान्न — अक्त्वर का एकता-सम्मेलन — उसके प्रस्ताव — महासमिति के द्वारा एकता-सम्मेलन के प्रस्तावों का अनुमोदन — साइमन-कमोशन-सम्बन्धी घोषणा — कमीशन का कर्तव्य — मदृशस-कांग्रेस — डा० अन्सारी का अभिभाषण — मुख्य प्रस्ताव — शाही कमीशन का बहिष्कार — काकोरी-केस — स्वाधीनता का ध्येय — प्रदर्शिनी — सिल के कपहों के लिए इलाज़त ।

हो। यह याद रहे कि बंगाल और मध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल से द्वैध-शासन का अंत हो गया था। १९२७ में इन दोनों प्रान्तों में यह फिर कायम कर दिया गया। बंगाल में मंत्री के वेतन की मांग के पक्ष में ९४ रायें आई, विपक्ष में ८८। मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६। १९२६ के मार्च में स्वराज्य-पार्टी बड़ी कींसिल से उठकर चली गई। उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने तक आने का न था । पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की वजाय १८ पेंस की दर लगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौंसिल-भवन में आई थीर प्रस्ताव को अक्तूबर तक के लिए, अर्थात् वर्तमान कींसिल भंग होने तक, स्थगित करा दिया। जब बड़ी कौंसिल की नई बैठक हुई तो हरेक को १८ पेंस की दरवाली वात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक बैठक में पण्डितजी ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण थारम्भ किया। उन्होंने सत्येन्द्रचन्द्र मित्र की-जो जेल में वन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये थे-अनुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कांसिल की बैठक स्थिगत करने का प्रस्ताव पेरा किया। अभी हाल ही में १९३५ में बड़ी कौसिल में ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री शरतचन्द्र वसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पास हुआ। श्री शरतचन्द्र वमु निर्वाचन के समय जेल में शाही कैदी थे । पंडितजी का कहना था कि श्री मित्र को जेल में बन्द रखकर सरकार बड़ी कींसिल के हक पर और उन्हें चुननेवालों के अधिकारों पर आघात कर रही है । इस प्रश्न पर सरकार १८ रायों से हारी। पर तो भी श्री मित्र को बड़ी कीसिल में भाग लेने के लिए स्वतंत्र न किया गया। बंगाल के नजरवन्दों का प्रश्न भी उठाया गया । पण्डितजो की मांग मूल प्रस्ताव के संशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो नजबन्द छोड़ दिये जाये या उनपर मामला चलाया जाय ।

लालाजी ने, जो उस समय राष्ट्रीय-दल के सदस्य थे, कहा कि यदि सरकार कानून का सहारा छोड़कर यह कहे कि उन्हें विना मुकदमा चलाये जेल में रखना स्थिति के लिए आवश्यक हैं तो भी ठीक है। पण्डितजी का संशोघन १३ रायों की अधिकता से पास हो गया। श्री मित्र वाले प्रस्ताव के वाद वड़ी कौंसिल को स्थिगत करने के लिए और भी कई प्रस्ताव पेश किये गये। उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध में था। दूसरा फिजी की भेजे गये भारतीय शिष्ट-मण्डल की रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था। इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमित नहीं मिली। एक और प्रस्ताव रेलवे-वजट की वहस समाप्त होने और वड़े वजट के पेश होने तक विनिमय की दरवाले प्रस्ताव को स्थगित करने के सम्वन्य में था। यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से पास हो गया । अन्तिम प्रस्ताव खड्गपुर की और वंगाल-नागपुर-रेलवे के अन्य स्थानों की हड़ताल की चर्चा करने के सम्बन्ध में था। इसके बाद सरकार में और निर्वाचित सदस्यों में कई प्रश्नों पर मुठभेड़ हुई । उनमें से एक प्रश्न फौलाद-संरक्षण-विल-संवन्धी था । इस विषय पर दो-एक शब्द कहना अप्रासृंगिक न होगा । १९२३ के आसपास भारतीय फीलाद और लोहे के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया । टैरिफ-वोर्ड ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के वाद इस प्रश्न पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की। यह समय बीत गया । इसके बाद इस ाश्न पर दुवारा विचार किया गया तो टैरिफ-बोर्ड इस नतीजे पर पहुँचा कि वाहर से आनेवाले लोहें और फौलाद के माल पर अधिक चुंगी लगाई जाय, पर अंग्रेजी माल पर एकसी चुंगी लगे, और अन्य देशों के माल पर भिन्न-भिन्न प्रकार की चुंगियां लगाई जायें। यह साम्राज्य के माल को तरजीह देने का प्रश्न था और लोकमत इसके विरुद्ध था। पर इस मामले पर खूव वहस करने के वाद सरकारी योजना को वड़ी कींसिल ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दल के उपनायक श्री जयकर ने सारे वजट को रद करने का प्रस्ताव पेश किया और इस विषय पर चर्चा होने के वाद श्री जयकर का प्रस्ताव ८ या ९ रायों से पास हो गया। अब सबसे वड़ा प्रश्न १८ पेंस का आया । इसका प्रभाव भारत के मिल-मालिकों और व्यापारियों पर ही नहीं, किसानों पर भी पड़ता था। कच्चा माल और अन्न वाहर भेजनेवालों पर इसका प्रभाव विशेप-रूप से पड़ता था। युद्ध से पहले और युद्ध के समय पीण्ड की दर १५) थी। अब यही १३। अ के वरावर हो गई। दूसरे शब्दों में वाहर से माल मंगानेवाले को माल मंगाने का उत्ते-जन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल फी रुपया २ पेंस सस्ता हो गया या फी १६ पेंस २ पेंस कम हो गया; अर्थात् ८ या १२५% सस्ता हो गया । इसी प्रकार वाहर भेजे जानेवाले कच्चे माल के सम्बन्ध में देखा जाय तो एक पौण्ड की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर भेजा जाता था, और १५) में पड़ता था, अब १३। १४ को पड़ने लगा; और जो कच्चा माल पीण्ड की कीमत का पहले १५) में विकता था, अब १३।-)४ में विकने लगा। इस प्रकार १९२५ में बाहर भेजे जानेवाले माल का हिसाव लगाया जाय तो किसान को ३१६ करोड़ के आठवें भाग का अर्थात् लगभग ४० करोड़ का हर साल घाटा होता रहेगा। यदि साल-भर में वाहर से आनेवाला माल २४९ करोड़ का था तो यह कहना कि वाहर से माल मंगानेवाले देश को ३१ करोड़ का नफा रहा, उसके लिए कोई संतोप प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि अब भी वह ४० करोड़ के घाटे में अर्थात् कुल मिलाकर ९ करोड़ के वार्षिक घाटे में रहा । इस प्रकार भारत जैसे देश की,

जिसका व्यापारिक जमा-खर्च उसके अनुकूल है, अर्थात् वह वाहर माल जितना भेजता है उससे कम माल मंगाता है, इस प्रकार का घाटा निरन्तर उठाना पड़ेगा । यही कारण था कि इस प्रश्न पर घमासान युद्ध हुआ, पर लोकमत को ३ रायों से हारना पड़ा और सरकार के पक्ष में ६८ रायें आई । फीलाद-रक्षण, आर्थिक और दर-सम्बन्धी समस्याओं का निपट़ारा होने के बाद । १९२७ में बड़ी कींसिल की दिल्ली की बैठक में कांग्रेस के लिए और कोई महत्वपूर्ण काम न रहा ।

यहां हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक करना ठीक समझते हैं। अध्यक्ष पटेल एकबार फिर अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने गांधीजी को अपने बेतन से १६५६) मासिक देते रहने का बचन दिया और २०००) अपने व्यय और अपने पद के अनुरूप मर्यादा और आराम के लिए रन्व छोड़े। गांधीजी इसं थाती का प्रवन्य-भार अकेले अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। इसलिए और नेताओं से सलाह ली और दूसरे ट्रस्टी उसमें शामिल किये। ३१ मई १९३५ को गांधीजी ने गुजरात-प्रान्त के रास नामक स्थान पर एक बालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फण्ड के मद्धे उनके पास ४०,०००) हैं और उनके व्याज में से १०००) खर्च किया गया है।

गांघीजी ने साल-भर क्षेत्र-संन्यास का जो व्रत कानपुर में धारण किया था उसकी मीयाद पूरी हो गई थी। उन्होंने हाल ही में राजनीति से जो विश्राम ग्रहण किया है और उसे जो लोग विचित्र या सनक समझते होंगे, वे इस कानपुरवाले व्रत के द्वारा इसका रहस्य समझ जागेंगे। जव कभी कांग्रेस ने उनकी सलाह की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता काफ कर दिया कि जिधर चाहे जाय। उन्होंने काम का आरम्भ देशवन्धु-स्मृति-कोश के लिए विहार में दीरा करके किया। इस प्रकार संग्रह किया हुआ धन खद्र-प्रचार में लगाया गया। कोंसिल के काम में उनके लिए कोई आकर्षण न था। लाला लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन प्रतीत हुआ था। उन्होंने कींसिल के कार्य की निस्सार और शक्तियों का अपन्यय मात्र बताया था। लालाजी के बाद एस० श्रीनिवास आयंगर की वारी थी, जिन्होंने कहा, "वड़ी कींसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रान्तीय कींसिलें तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अडंगा-नीति सफल हो सके।"

#### दक्षिण अफ्रीका

हम सरोजिनी देवी के दक्षिण अफ्रीका-गमन की चर्चा कर ही चुके हैं। १९२४ में दक्षिण-अफ्रीका में स्थित बहुत ही बुरी थी और जनरल स्मद्स 'सेग्रेगेशन बिल' पास कराने ही बाले थे कि भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरोजिनीदेवी पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रोका तक गई और उनका बड़े जोर का स्वागत हुआ। विल लगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मद्स की सरकार ने इस्तीफा दिया, इसलिए वह बिल भी त्याग दिया गया। १९२५ में जनरल हर्टजोग ने अधिकार प्राप्त किया और एक पहले से भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया। इस बिल का नाम या 'क्लास एरियाबिल।' यदि यह यूनियन पार्लमण्ट में पेश किया जाता तो सरकार और विरोधी दल दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते। दीनवन्धु एण्डरूज से गांधीजी और कांग्रेस ने वहां जाने का अनुरोध किया और उन्होंने तत्काल ही यह आवाज उठाई कि यदि बिल पास हो जायगा तो गांधी-स्मद्स-समझीता भंग हो जायगा। वाद को भारत-सरकार ने पैडीसन-शिष्ट-मण्डल भेजा, जिसकी ओर यूनियन-सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया। पर धीरे-धीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताय को उस समय तक रोक रक्षा जाय जवतक भारत-सरकार वा शिष्ट-मण्डल, जिसे यूनियन-सरकार के साथ

समझौता करने का अधिकार प्राप्त है, पहुँचकर दक्षिण-अफ़ीका-प्रवासी भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी तरह से चर्चा न कर छे।

१६ अवत्वर १९२६ को दक्षिण-अफ़्रीका के लिए एक भारतीय शिष्ट-मण्डल के नियत किये जाने की घोषणा हुई, जिसके नेता सर मुहम्मद हवीबुल्ला थे। १७ दिसम्बर १९२६ को एक परिषद् हुई, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफ्रीका के प्रधान-मंत्री जनरल हर्टजोग ने किया। यह अधिवेशन १९२७ की १३ जनवरी तक रहा और एक चालू समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों में हुआ। इस समझौते का सार इस प्रकार है:—

देश में पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन कायम रखने के उद्देश्य से सारे वैध और न्याय-पूर्ण जपायों के अवलम्बन करने का दक्षिण-अफ़ीका का अधिकार दोनों सरकारें स्वीकार करती हैं।

यूनियन-सरकार, इस वात को मानती है कि जो भारतीय यूनियन में वस गये हैं वे यदि पाश्चात्य ढंग का रहन्-सहन अपनाकर रहना चाहें तो रहने दिये जायें। जो भारतवासी भारत को या ऐसे देशों को जाना चाहें जहां पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन आवश्यक न हो, उनके सुभीते के लिए यूनियन-सरकार एक योजना तैयार करेगी । यूनियन में आकर वसने के सम्बन्ध में जो कानून है उसमें परिवर्त्तन किया जायगा, जिसके अनुसार जो लोग लगातार तीन साल तक युनियन से अनुपस्थित रहेंगे उनके अधिकार नष्ट हो जायेंगे। इस कानून का प्रयोग साल-भर किया जायगा। जो प्रवासी यूनियन-सरकार-द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार भारत या अन्य देशों को गये हों और तीन साल के भीतर वापस आना चाहें, वे तभी ऐसा कर सकेंगे जबकि वे यूनियन-सरकार को वे सब रकमें लीटा दें जो उन्हें यूनियन-सरकार से यूनियन से जाते समय मिली हों। भारत-सरकार अपने इस कर्त्तव्य को स्वीकार करती है कि वह इन प्रवासी भारतीयों की उनके भारत वापस लौटने पर देख-भाल करेगी । यूनियन में स्थायी रूप से वसे हुए भारतीयों की स्त्रियों और नावालिंग बच्चों का यूनियन में प्रवेश १९१८ की शाही-परिपद् के २१वें प्रस्ताव के तीसरे पैरे के अनुसार होगा । इस पैरे के अनुसार अन्य ब्रिटिश देशों में स्थायी रूप से वसे हुए भारतीय अपनी स्त्रियों व नावालिंग वच्चों को इन शतीं पर ही यूनियन में ला सकेंगे—(अ) प्रत्येक भारतीय एक स्त्री और उसके वच्चों से अधिक को यूनियन में न ला सकेगा; (व) यूनियन में इस प्रकार प्रवेश करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत-सरकार यह प्रमाण-पत्र देगी कि वह उस भारतीय की जायज पत्नी है या जायज वालक है। यूनियन-सरकार ने, इस आशा में कि यूनियन के सामने जो दिनकतें है वे इस समझौते से, जोिक दोनों सरकारों के बीच में खुशनसीवी से हो गया है, बहुत-कुछ दूर हो जायंगी और इस हेतु से कि इस समझौते पर अच्छे वातावरण में अमल होना प्रारम्भ हो, यह निश्चय किया है कि 'एरिया रिजर्वेशन एण्ड इमिग्रेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन विल' को पास कराने की थागे कोई कार्रवाई न की जाय।

दोनों सरकारें इस वात को देखने के लिए राजी हो गई हैं कि समझौते पर किस प्रकार अमल होता है। अनुभव से जिन-जिन वातों में परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देगी उनपर भी दोनों सरकारें विचार-विनिमय करने के लिए तैयार हैं।

दक्षिण-अफ़्रीका की यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की है कि वह दोनों सरकारों में लगातार व कारगर सहयोग बनाये रखने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त करे। जब प्रथम केपटाइन-परिषद् खतम हुई तो गांधीजी ने, जो दक्षिण-अफ़ीका एजण्ट भेजने के पक्ष में थे ही, भारत के समाचारपत्रों में माननीय श्रीनिवास शास्त्री का नाम पेश किया। सरकार व भारतीय-जनता फीरन ही इस सलाह से सहमत हो गये। जैसा हम बाद में देखेंगे, श्री शास्त्री की नियुक्ति का परिणाम अच्छा ही रहा।

गोहाटी वाले प्रस्ताव में सविनय-अवज्ञा का कुछ भी जिकर नहीं किया गया था। इससे सन् १९२७ में एक नया वातावरण पैदा हो गया । यह ठीक है कि सरकार इस बात से अवस्य कुछ निरास हुई कि गोहाटी-कांग्रेस सहयोग के लिए क्यों नहीं तैयार हुई, लेकिन असलियत में सब प्रान्त मंत्रि-मण्डलों के बनाने और द्वैब-शासन को अमल में लाने की घुन में लगे हुए थे। जब गांधीजी ने अपना दौरा शुरू किया तो राजा-महाराजाओं के दिल का डर तो अब निकल चुका या और उनमें से कुछ ने तो गांधीजी को युलाना भी शुरू कर दिया। वे अब खहर को इस नजर से न देखकर कि वह कांग्रेस-स्वयंसेवकों के फाँजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने लगे कि वह देश के आर्थिक उत्थान के लिए जरूरी चीज है। उन्होंने गांधीजी को एक सच्चा और ईमानदार आदमी पाया; हां, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के उनके उपाय उन्हें गुमराह करनेवाल और उनके राजनैतिक विचार कुछ सनिकयों-जैसे मालूम होते थे। गांघीजी कुछ समय तक ही दौरा कर पाये थे कि बीमार पड़ गये। जब वम्बई में १५ व १६ मई को महासमिति की बैठक हुई, कार्य-समिति ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या का एक हल बनाकर उसके सामने पेश किया। महासमिति ने उसे मंजूर भी कर लिया । लेकिन आज इतने समय बाद जब हम उस हल की पहते हैं और इस वात पर विचार करते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अवतक कितने उलट-फेर हो गये हैं, तो यह वात हमारे दिमाग में आये विना नहीं रह सकती कि वम्बई वाला हल वास्तविकता से कोसों परे था। उसके वारे में इतना ही कहना काफी होगा कि उसने प्रान्तों व केन्द्रीय धारा-सभाओं में संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली नियत की थी और आबादी के हिसाव से जगहों का बटवारा किया था। साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि यदि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समझौता हो सके तो मय पंजाब के सिक्खों के अल्प-संस्थक जातियों के साथ रिआयत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगह दे दी जायेँ और जिस हिसाव से उन्हें प्रान्तों में अधिक जगहें दी जायेँ वही हिसाव बड़ी कौंसिल की जगहों के बटवारे में भी लागृ हो।

वस्त्रई में महासमिति की बैठक में साम्प्राज्यवाद-विरोधी परिषद् के प्रश्न पर भी विचार हुआ। पंज्ञवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे। आपने परिषद् में भारत का प्रतिनिधित्व किया और यूसेन्स से, जहां परिषद् की बैठक हुई थी, कांग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी। महासमिति ने जवाहरलालजी की सेवाओं की मुनतकंठ से प्रशंसा की और साम्प्राज्यवाद-विरोधी संघ के प्रयत्न को भी सराहा। महासमिति ने कांग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह संघ को अपनी एक सहायक-संस्था मानकर उसके उद्देश व कार्यों का समर्थन करे।

दूसरे प्रस्ताव-हारा चीन की आजादी की छड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की गई और चीन को फौजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई; साथ-ही-साथ फौजों की वापसी की भी मांग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन को एम्ड्लैंग्स कोर भेजने का जो इरादा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशंसा की। ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, वंगाल-कांग्रेस का झगड़ा, मजदूरों का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का वहिष्कार ये अन्य विषय थे जिनपर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये । इनमें आखिरी विषय पर गौर से विचार होना था । मदरास-कौंसिल की कांग्रेसपार्टी की बड़ी कड़ी आलोचना की गई; एक वक्त तो, ऐसा मालूम होने लगा कि उसपर निन्दा का प्रस्ताव पास कर ही दिया जायगा। वात यह थी कि जब मदरास में कांग्रेस-पार्टी की चुनाव में खासी जीत हुई—१०४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ४५ थे और यदि सरकार की वात मानी जाय तो १०४ में ३८—तो कांग्रेस-पार्टी के नेता को गवर्नर ने बुलाया और उनसे मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। वह खुद तो कौंसिल के अध्यक्ष वन गये, और यह एक प्रकट रहस्य था कि स्वतन्त्र दल-वालों ने कांग्रेस-पार्टी के इस गुप्त आश्वासन पर ही मन्त्रि-मण्डल वनाया कि वह (अर्थात् कांग्रेस-पार्टी) स्वतन्त्र-दल-वालों का साथ देगी। सिद्धान्त के विचार से इसका विरोध होना स्वभाविक ही था। यद्यपि महासमिति के सामने उस समय सिवनय-अवज्ञा का कोई कार्यक्रम नहीं या तब भी उसमें असहयोग की भावना भरी हुई थी और उसने अपना दृष्टि-कोण भी ऐसा वना रक्खा था। जब श्री गोपाल मैनन ने कांग्रेस-पार्टी के मदरास-कौंसिल के सदस्यों के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया, तो उसके पक्ष में जोरों से कैनवेसिंग होने लगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि श्रीकेलकर प्रस्ताव का विरोध करेंगे। आपने पहले से लिख रक्खी भाषा में पं० मोतीलाल नेहरू पर गन्दे आक्षेप किये। अन्त में यह तय पाया कि यह प्रश्न, कि कांग्रेस-पार्टी ने मन्त्रियों के वेतन और खर्चे की रकमों के विरुद्ध राय क्यों नहीं दी, कार्य-सिमिति को जांच करके उसपर रिपोर्ट पेश करने के लिए सींपा जाय ।

इस समय मई के चौथे सप्ताह में एक वड़ा आनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के वाद सुभाप वावू छोड़ दिये गये। लॉर्ड लिटन इस विषय में जरा घवराते रहते थे; अत: बंगाल के नजरवन्दों के साथ नरमी दिखाने का काम सर स्टैनले जैकसन के जिम्मे पड़ा। सुभाप वावू का स्वास्थ्य पूरी तरह से विगड़ गया था और इसी वजह से सबको बड़ी फिक्क होने लगी थी।

## दंगों की वाढ़

सन् १९२७ की गिमयों में अन्य सालों की भाति कोई मार्के का कानून पास नहीं हुआ, लेकिन देश में हिंदू-मुस्लिम दंगों की वाद-सी आ गई। सबसे भीपण दंगा लाहीर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये और २७२ घायल हुए। विहार, मुलतान (पंजाव), वरेली (युक्त-प्रान्त) व नागपुर (मध्य-प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए। लाहीर के वाद नागपुर का दंगा इन सबमें भीपण था, जिसमें १९ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए। इन दंगों के पहले क्या-क्या घटनायें घटीं, जो इन दंगों में कुछ का कारण वनीं, इसके बारे में कुछ कहना आवश्यक है। तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था 'रंगीला रसूल'। किताब के नाम से पता चलता है कि वह कितनी आपत्तिजनक होगी। सरकार ने उसके लेखक पर मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा। अदालत ने दो साल की संजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी बहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा रद कर दी और लेखक को बरी कर दिया। 'रिसाला वर्तमान केस' नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई। इन

दो मुकदमों का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता देखकर अगस्त १९२७ में असेम्बली में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था :—

"जो कोई व्यक्ति समृद् की प्रजा के किसी वर्ग की घार्मिक भावनाओं पर जान-वृक्षकर और बुरे इरादे से चोट पहुँचाने के लिए मीखिक या लिखित शब्दों से या दृश्य-संकेतों से उस वर्ग के घर्म या घार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा। उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्मीना होगा या उसपर सजा व जुर्मीना दोनों होंगे।"

दो दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अभीतक २५ दंगे हो चुके थे जिनमें १० युक्त-प्रान्त में, ६ बम्बई में और २-२ पंजाब, मघ्य-प्रान्त, बंगाल, बिहार व दिल्ली में हुए थे। २९ अगस्त सन् १९२७ को भारतीय घारा-सभा में भाषण देते हुए वाइसराय लॉर्ड अबिन ने बताया कि १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण २५० व्यक्ति मीत के घाट उतर गये और २५०० से से अधिक घायल हुए। वाइसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया इसके बाद एक एकता-सम्मेलन भी किया गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी न मिली। महासमिति ने भी २७ अवत्वर १९२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्रो श्रीनिवास आयंगर ने किया, और बहुत लम्बी बहस के बाद सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

"चूंकि भारत की किसी भी जाति को अपने घामिक कर्तव्यों अयवा घामिक विचारों को दूसरी जाति पर लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चूंकि हरेक जाति व व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था व सदाचार का विचार रखते हुए अपने घम में विश्वास रखने का और उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, हिन्दुओं को घामिक व सामाजिक कार्यों के लिए हर मिस्जिद के सामने जुलूस निकालने की और वाजा बजाने की स्वतंत्रता है; लेकिन उन्हें मिस्जिदों के सामने न तो जुलूस रोकना चाहिए न कोई विशेष प्रदर्शन करना चाहिए और न ही मिस्जिदों के सामने ऐसे भजन गाने चाहिए या ऐसी तरह वाजा बजाना चाहिए कि मिस्जिदों के इवादत करनेवाले व नमाज पढ़नेवाले दिक हों या उनके कार्य में बाधा हो। जिस शहर या गांव में मुसलमानों को गो-वध करने का अधिकार है, उस शहर या गांव में उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतंत्रता होगी; लेकिन वे गो-वध न तो किसी आम रास्ते पर करेंगे, न किसी मिन्दर के पास। और न किसी ऐसी जगह पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पड़ती हों। गायों को, उनका वध करने के लिए, जुलूस में भी न निकाला जाय और न कोई विशेष प्रदर्शन किया जाय। चूंकि गो-वध के सम्बन्ध में हिन्दुओं की भावनाय बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से आग्रहपूर्वक अपील की जाती है कि वे गो-वध इस प्रकार न करें जिससे शहर या गांव के हिन्दुओं को दुःख पहुँचे।"

सम्मेलन ने उन्हीं दिनों के कुछ कातिलाना हमलों की भी निन्दा की और हिन्दू व मुनलमान नेताओं से अपील की कि वे देश में शहिसा का वातावरण उत्पन्न करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महा-समिति को भी यह अधिकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए हर प्रान्त में एक-एक कमिटी नियुक्त करे।

एकता-सम्मेलन के खत्म होते ही २८, २९ व ३० अवत्रुवर १९२७ को कलकत्ता में महा-समिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर एकता-सम्मेलन के प्रस्ताव ज्यों-के-स्यों पास कर दिये गये। इसके पश्चात् बंगाल के नजरवन्दों का सवाल सामने आया। इन नजरवन्दों में कुछ तो चार-चार साल से जेलों में पड़े हुए थे। इसलिए उनकी शीघ्य-से-शीघ्य रिहाई कराने का प्रयत्न करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई।

कलकत्ते की बैठक में महासमिति ने जिन-जिन विषयों को उपयुक्त प्रस्तावों-द्वारा निवटाया वे ये थे—अमरीका-स्थित भारतीय, भारत के हित-समर्थन के लिए सिनेटर कोगलैण्ड के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश, श्री सकलातवाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा-नरेश का 'राज्य-च्युत' होना। यह प्रस्ताव गौहाटी में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ। इस विषय को श्री वी० जी० हानिमैन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया।

#### <sup>्र</sup>साइमन-कमीशन

नवम्बर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बातें हुई। बाइसराय अपने दौरे का कार्यक्रम रद करके वापस दिल्ली आ गयें। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ५ नवम्बर व उसके बाद की तारीखों में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया। गांबीजी इस समय दिल्ली से बहुत दूर वंगलौर में थें। उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद कर दिया और दिल्ली आ पहुँचे। जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष वात न निकली। लॉर्ड अविन ने गांधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-मंत्री की घोषणा रख दी। जब गांधीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या वस यही काम है, तो लॉर्ड अविन ने कहा, "वस, यही।" गांधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो एक आने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास पहुँच सकता था। पर वात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा भारत में ८ नवम्बर सन् १९२७ को की गई। वाइसराय उसके प्रति सद्भावपूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कांग्रेस के सिवाय भी भारत की सब पार्टियां साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुई कि उसमें एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया। और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक ही था कि साइमन-कमीशन तो उसकी अधकचरी मांग के निकट भी कहीं नहीं पहुँचता। डॉ० वेसेण्ट ने कहा कि यह जले पर नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है ?

श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओं ने कमीशन के खिलाफ एक घोषणा-पत्र निकाला। कांग्रेस के सिवा भारत के सब राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। मिस विल्किन्सन ने तो यहांतक कह डाला कि अमृतसर-काण्ड के परचात् ब्रिटिश-सरकार के किसी भी कार्य की भारत में इतनी भारी निन्दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमीशन की नियुक्ति की। कांग्रेस के सभापति ने भी कमीशन की निन्दा की और कर्नल वेजवुड के विचारों का हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।

और आखिरकार यह कमीशन, जिसे हर जगह विक्कारा जा रहा था, किस काम के लिए. नियुक्त किया गया था? सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम सींग गया था कि वह "ब्रिटिश-भारत के शासन-कार्य की, शिक्षा-वृद्धि की, प्रातिनिधिक संस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विषयों की जांच करे और इस बात की रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू क्रा ठीक है या नहीं? यदि है तो किस दरजे तक? और अभीतक उत्तरदायी शासन जिस मात्रा

में स्थापित किया गया है उसे बढ़ाया जाय; या कम किया जाय या उसमें और किसी प्रकार कोई हेर-फेर किया जाय ? इन प्रश्नों के साथ इस बात की रिपोर्ट भी पेश की जाय कि प्रान्तों में दो-दो कींसिलों का स्थापित करना वाञ्छनीय है या नहीं ?

"जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसपर भारत-सरकार व समृाट् की सरकार विचार कर छेंगी तो समृाट्-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पार्लमेण्ट के सामने अपने निर्णय पेश करें। छेकिन समृाट्-सरकार का पार्लमेण्ट से यह कहने का इरादा नहीं है कि जबतक उयत निर्णयों पर भारत के भिन्न-भिन्न विचारवालों की रायें जाहिर न हो जायें उससे पहले ही वह उन निर्णयों को स्वीकृत कर छे। इसीलिए समृाट्-सरकार ने निश्चय किया है कि वह पार्लमेण्ट से यह कहें कि ये निर्णय विचाराथं दोनों हाउसों की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) किमटी के सुपुर्द किये जायें और इस बात का प्रवन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय घारा-सभायें उवत किमटी के सामने अपने विचार पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मण्डल भेजें जो ज्वाइन्ट किमटी की बैठकों में भाग छें और उसके साथ विचार-विमर्श करें। ज्वाइण्ट-किमटी जिन-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने का भी उसे अधिकार हो।"

#### मद्रास-कांग्रेस

अब हम १९२७ की कांग्रेस की ओर आते हैं, जो मदरास शहर में होनेवाली थी। जब गोहाटी की कांग्रेस हुई थी, लोगों ने इस बात को पसन्द नहीं किया था कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसी कस्वे में हो; और अब तो अर्थात् १९२७ में बाही कमीशन आनेवाला था। कमीशन के सम्बन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक-ठीक किसी को पता नहीं था। गोहाटी में अधिवेशन-स्थान का प्रश्न महासमिति पर हीछोड़ दिया गया था । और फिर सवाल यह था कि इस अधिवेशन का सभापति कौन हो ? १९२७ में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और महासमिति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे साल में कांग्रेस का सभापतित्व एक मुसलमान से बढ़कर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों में भी डॉ॰ अन्सारी से बढ्कर ? डॉ॰ अन्सारी १८९६ या १८९९ में मदरास मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे थे और १९१२ में रेडकास-मिशन के साथ बालकन-प्रायहीप भी गये थे। डॉक्टरी में ती आप नाम पा ही चुके थे। डॉक्टरी-पेशे के बाहर भी अपनी शायस्तगी व विचारों की उदारता के कारण सुविख्यात थे। इसीठिए आप मदरास-कांग्रेस के सभापति चुने गये और, जैसी कि उम्मीद थी, आपने अपने भाषण में साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रस्त की खब जगह दी । कांग्रेस की नीति का संक्षेप में वर्णन करते हुए आपने बताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साल तक तो महयोग की रही, फिर डेंढ़ साल तक असहयोग की, और फिर चार साल कौंसिलों में अडुंगेबाजी करने और कौंसिल का काम ही रोक देने की । "असहयोग असफल सिद्ध नहीं हुआ," डॉ॰ अन्सारी ने कहा, "हम ही असहयोग के लिए असफल सिद्ध हुए।" इसके पश्चात् आपने शाही कमीशन, नजरवन्द, भारत व एशिया तथा राष्ट्र का रवास्थ्य आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये । कांग्रेस-अधिवेशन में मि० स्प्रैट, मि पार्सल व पर्लेमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि मार्डी जोग्स भी मौजूद थे। दाही कमीशन के प्रस्ताव के अलावा इस वर्ष के प्रस्तावों में कोई खास बात न थी । शोक-प्रस्ताव, नामाज्यवाद-विरोधी-संघ, चीन, पासपोटों का न मिलना आदि ऐसे विषय थे जिनपर लगभग हर साल ही कांग्रेस का इतिहास: भाग ई

प्रस्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव-द्वारा 'युद्ध के खतरे' की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने से या सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्काए करें। जनरल अवारी की भूख-हड़ताल को ७५ वां दिन हो चुका था; उन्होंनें शस्त्र-कानून के विरुद्धं सत्याग्रह, जिसका मुख्य भाग विजत हिथयारों के साथ जुलूस निकालना था, छेड़ दिया था । जनरल अवारी को उनकी गैर-हाजिरी में ही वघाई दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। वर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नों की भी निन्दा की गई। स्मरण रहे कि १८८५ में जब पहली कांग्रेस हुई थी तब ही उसने वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे सम्प्राट के आधीन एक उपनिवेश ( Crown Colony ) वना दिया जाय । कांग्रेस ने शाही कैंदियों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया और उनकी शीघृ-से-शीघृ रिहाई की मांगृ की। पूर्व-अफ़ीका व दक्षिण-अफ़ीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए। इन प्रवासी भारतीयों की वास्तविक स्थिति के वारे में इस अध्याय में पहले ही उल्लेख हो चुका है। हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर भी-राजनैतिक अधिकार व धार्मिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विषयों पर-एक प्रस्ताव महासमिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के वहिष्कार पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया; यह एक नया विषय था जो कांग्रेस के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में आ रहा था। चूंकि स्वराज्य का मसविदा तैयार करने की मांग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई मसविदे पेश थे, अत: कांग्रेस ने कार्य सिमिति को अधिकार दिया कि वह अन्य संस्थाओं से मशविरा करके स्वराज्य का मसबिदा तैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पंचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रक्खें। इस कार्य के लिए कार्य-सिमिति को और सदस्य वढाने का भी अधिकार दिया गया। कांग्रेस के विवान में भी कुछ परिवर्तन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं :---

#### कमीशन का वहिष्कार

"चूंकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से वहिष्कार करे। विशेष करके—

- (अ) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों का आयोजन करें, और भारत के जिस-जिस शहर में कमीशन जाय वहां भी उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) जोरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोकमत को इस प्रकार संगठित करें कि हर तरह के राजनैतिक विचारवाले भारतीय कमीशन का जोरों से वहिष्कार करने के लिए तैयार हो जायें।
- (व) यह कांग्रेस भारतीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनैतिक दलों व जातियों के नेताओं से तथा दूसरे लोगों से अनुरोध करती है कि वे न तो कमीशन के सामने गवाही दें, न सार्वजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके साथ सहयोग करें, और न उसके सम्बन्ध में किये जानेवाले किसी सामाजिक उत्सव में भाग लें।

- (स) यह कांग्रेस भारतीय घारा-सभाओं के गैर-सरकारी सदस्यों में अनुरोध करती है कि वे (१) कमीशन के सिलसिले में विठाई जानेवाली किसी भी 'सिलेक्ट कमिटी' के लिए न तो राय दें और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें, और (२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में अन्य जो कोई भी प्रस्ताव या खर्चे की मांग पेश की जाय उसे ठुकरा दें।
- (द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अनुरोध करती है कि वे निम्न मूरतों के सिवाय धारा-सभाओं की वैठकों में भाग न छें, अर्थात् यदि उनका स्थान रिक्त होने से बचाने के लिए या बहिष्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-मण्डल को गिराने के लिए या किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य-समिति की राय में भारत के हितों के विकद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो।
- (य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती हैं कि वहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्ण वनाने के लिए जहांतक हो सके वह दूसरी संस्थाओं व पार्टियों से सलाह-मणविरा करे और उनका सहयोग प्राप्त करे।"

काकोरी-केस के अभियुक्तों को वर्बरापूर्ण सजायें दी जाने पर और उससे जनता में रोप की प्रवल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजायें न घटाई, उसपर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा दु:ख प्रकट किया गया और कांग्रेस ने उनके परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की ।

अन्त में कांग्रेस के ध्येय की भी एक पृथक् प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई। इसके अनुसार यह कहा गया, "यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता है।" यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था। यूरोप से जवाहरलालजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी वल प्राप्त हुआ। स्वयं श्रीमती येसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपित न देखी। आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि भारत के लक्ष्य का यह बड़ा ही शानदार व स्पष्ट वक्तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला जब कि वह पास हो गया।

# भावी संग्राम के बीज-१६२८

साइमन कमीशन का बहिष्कार—बहिष्कार का परिणाम—लाहौर, लखनऊ व पटना — सर्व-दल-सम्मेलन—प्रधान प्रश्न—१) कलकत्ता-कांग्रेस के प्रधान पं॰ मोतीलाल हों, (२) कलकत्ता-प्रदिश्चिन का स्वरूप, (३) वारहोली के किसान—वारहोली का संधर्प—नेहरू-रिपोर्ट—रिजर्व-वेंक विल—सार्वजनिक-रक्षा (पिटलक सैफ्टी) विल —कलकत्ता-अधिवेशन—सभापति का अभिभाषण—प्रस्ताव—रियासतों के सम्बन्ध में प्रस्ताव—मुख्य प्रस्ताव—अखिरी चेतावनी—श्री जॉनसन के निर्वासन की निन्दा—युवक-आन्दोलन—सर्वदल-सम्मेलन की असफलता—महासमिति की कौंसिल-पार्टी को चेतावनी—गांघीजी के यूरोप का दौरा करने का विचार स्थिगत।

### कमीशन का वहिष्कार

श्व १९२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण में साइमन-कमीशन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोप-ही-रोप विद्यमान था। देश कमीशन के विहण्कार में जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोषणा करते समय लॉर्ड अविन ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को जान-बूझकर अपमानित करने का सम्प्राट्-सरकार का कोई इरादा नहीं है। पर साथ में उन्होंने इस बात की भी घमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सहायता न प्राप्त हुई तब भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लमेण्ट को पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पार्लमेण्ट उसपर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी करेगी।

३ फरवरी को कमीशन वम्बई में आकर उतरा। उस दिन भारत-भर में हड़ताल मनाई गई और कमीशन के विहुष्कार का श्रीगणेश कर दिया गया। अखिल-भारतीय हड़ताल के अलावा ३ फरवरी को और कोई मार्के की घटना नहीं हुई। हां, मदरास में हाइकोर्ट के पास भीड़ में अवस्य कुछ उत्तेजना दिखाई दी। वहां पुलिस ने दुर्भाग्यवश भीड़ पर गोली चला ही दीं, हालांकि काम शायद बिना गोली चलाये भी चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से एक तो जहां-का-तहीं मर गया और दो बाद में जाकर मरे। कलकत्ते में भी छात्रों और पुलिस की मृठभेड़ हुई।

कमीशन वम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्ली आया। दिल्ली शहर में जैसे ही कमीशन के चरण पड़े कि उसका विरोधी-प्रदर्शनों द्वारा विराट्स्वागत किया गया और "गो वैक, साइमन!" "साइमन वापस लीट जाओ" के झण्डे तथा तस्ते दिखाये गये। दक्षिण भारत लिवरल फेडरेशन

कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

ही होता रहा । आखिरकार कार्य-समिति ने महासमिति से इस वात की सिफारिश की कि वह असेम्बली व प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों को तिनक और स्वतन्त्रता दे और महासमिति ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

"भारत के भिन्न-भिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात्"—जैसा कि सर जान साइमन ने कहा था—कमीशन वम्बई से ३१ मार्च को रवाना हो गया। वास्तव में यह एक प्रकार की मिथ्योक्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में स्वयं इस वात को स्वीकार किया गया है कि "असेम्बली के विरोधी दलों के नेता कमीशन का केवल सरकारी तौर पर ही नहीं विलक सामाजिक तौर पर भी विह्यकार करने के लिए बढ़ थे।" इसलिए सर जान साइमन और उनके साथियों का उनके सम्पर्क में आना असम्भव था।

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन एक संयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक ओर कमीशन के सातों अंग्रेज सदस्य होंगे और दूसरी ओर वड़ी कौंसिल-द्वारा चुने गये सातों भारतीय। सम्मेलन के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमें वरावरी के दर्जे पर माने जायेंगे।

प्रान्तीय कोंसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की सिफारिश करने को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयों पर कमीशन के सामने विचार होगा तो उसके साथ वड़ी कौंसिल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त सिलेक्ट कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयों पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय कौंसिल की सिलेक्ट-किमटी काम करेगी, जिस-का उन विषयों से सम्बन्ध है.। कमीशन अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी अपनी रिपोर्ट अलग बड़ी कींसिल को। इस घोपणा का भारत में कुछ असर न हआ । घोपणा के निकलने के दो-तीन घंटे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली में इकट्ठे,हए और यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपित्तयां थीं वे ज्यों-की-त्यों वनी हुई हैं और वे किसी भी हालत में कमीशन से सरोकार नहीं रखना चाहते। असेम्बली ने तो केन्द्रीय संयुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया । इस सम्बन्ध में लाला .लाजपतराय<sup>्</sup>ने १६ फरवरी को असेम्वली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूंकि कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी योजना असेम्बली को अस्वीकार्य है अतः वह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "कमीयन के साथ भारतीय उसी हालत में सहयोग कर सकेंगे जबकि उसमें भारतीय भी इतनी ही संख्या में नियुक्त किये जायें।" प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायों से पास हो गया । सरकार को लाचार होकर स्वयं केन्द्रीय कमिटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े। यहां इस वात को सुनकर ताज्जुव होगा कि जब कमीशन वम्बई में घूम रहा था तो 'सर' की पदवी घारण करने-वाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ गवारा न की । देश में वहिष्कार की जो छहर फैली हुई थी उसका इससे ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है ?

प्रसंगवश यहां यह कह देना भी जरूरी है कि जहां कमीशन तो एक ओर अपने काम में आकर जुट गया, तहां उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के मुकाबले तिजारत में अधिक चाव रखते थे, इस बात के अध्ययन में लग गये कि भारत में तिजारत को बटाने की किस तरफ गुंजाइश है। लॉर्ड बर्नहाम ने, जो कमीशन के एक सदस्य थ, देखा कि पंजाब में ब्रिटेन और भारत की तिजारत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के बाजारों में ब्रिटेन की मोटरों, लारियों व ट्रैक्टरों की खबत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है।

सन् १९२८ की खास-खास घटनायें साइमन-कमीशन का देश में भ्रमण, सर्वदल-सम्मेलन की वैठकें और वारडोली का आन्दोलन हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में फरवरी-मार्च १९२८ में सर्वदल-सम्मेलन की वैठक की गई। सम्मेलन में उपस्थित संस्थायें और कांग्रेस इस बात पर एकमत हो गये कि भारत की वैद्यानिक समस्या पर विचार 'पूर्ण उत्तरदायी बासन' को आधार मानकर ही होना चाहिए। दो महीनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर २५ वैठकें हुई और लगभग है समस्यायें शान्तिपूर्वक तय हो गई। १९ मई को डॉ० अन्सारी के सभापितत्व में फिर सम्मेलन की वैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विद्यान के सिद्धान्तों का मसविदा तैयार करने के लिए पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश की भिन्न-भिन्न संस्थाओं के पास भेजा जाय। २९ राजनैतिक संस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी। इस विपय पर आगे विचार फिर किया जायगा।

जुन के महीने में तीन घटनायें ऐसी हुई जिनका हमें अवश्य जिक्र करना चाहिए। कांग्रेस का' आगामी अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और पं० मोतीलाल नेहरू का नाम उसके सभा-पितत्व के लिए आमतीर से लिया जा रहा था। यह देखकर पंडितजी ने 'एन्यायर पार्लमेण्टरी डेलीगेशन' की सदस्यता से भी, जिसके लिए उनको असेम्बली ने पिछले मार्च में अपने चार प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया। पण्डितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक गंगन में नई घटनाओं का होना बताया । स्वयं गांधीजी ने कहा-''वंगाल को बड़े नेहरू की जरूरत है। वह सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग की ग्रहण करनेवाले आदिमयों में से हैं। देश की इसीकी जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय।" दूसरी घटना कलकत्ता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदिशनी के ऊपर उठ खड़ा हवा बादविवाद था। प्रदर्शिनी-समिति के मन्त्री श्री० निल्नीरंजन सरकार ने कहा था कि प्रदर्शिनी में वे सब चीजें दिखाई जा सकेंगी जो या तो भारत की वनी होंगी या भारत में पैदा हुई होंगी, लेकिन महत्व खहर को दिया जायगा। भारतीय मिलों के वने कपड़ों और भारतीय मिलों के मूत से वने कपड़ों के वारे में कोई फैसला उन्होंने उस समय नहीं किया । ऐसे बीजार, मशीनरी व पूर्जों के बलावा जी कि हमारे देश की सम्पत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हों, अन्य सब विदेशी माल व चीजों के प्रदर्शिनी में दिखाये जाने की मनाही की गई। प्रान्तीय सरकारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हुए स्वदेशी माल को दिखाने की भी अनुमति दे दी गई, यद्यपि सरकार से और कोई आर्थिक सहायता लेना मना था । खादी-प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलकत्ता), के वाबू सतीशवन्द्र दासगुष्त और उनके जोशोले भाई क्षितीश वाबू जैसे कट्टर असहयोगियों ने यह देखकर एकदम इसका विरोध किया और खूब हो-हल्ला मचाया । सौभाग्य की बात है कि ठीक समय पर विरोध हो जाने के कारण मामला विगड़ने से वच गया।

#### वारडोली-सत्याप्रह

तीसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का घ्यान आकर्षित होता रहा। वह है वारडोली का सत्याग्रह। वारडोली वह तहसील है जहां गांघीजी 'सामूहिक सविनय अवज्ञा का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन दो-तीन वार इरादा वदलकर उन्होंने फरवरी १९२२ मे आखिर इरादे को पूरी तरह से छोड़ ही दिया था । वारडोली में वन्दोवस्त, जो अवसर २० या ३० साल में हर जगह हुआ करता है, होनेवाला था । वन्दोवस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम अवस्य होता है कि मालगुजारी लगभग २५ % अवस्य बढ़ जाती है। वारडोली के आदिमियों का कहना था कि उनपर मालगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल वढी है या अच्छी हुई है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय खर्च करना पड़ा था। उनका कहना विलकुल यह भी नहीं या कि कर बढ़ाया ही न जाय; वे तो केवल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व मजदूरी, सड़कों, कीमतों व करों की जांच करने के लिए एक निष्यक्ष किमटी नियुक्त की जाय और यह देखा जाय कि माल-गुजारी वढ़ाई जा सकती है या नहीं, और यदि हां, तो कितनी ? सरकार आम तौर पर क्या करती है कि अपनी मर्जी से, चुपचाप और विना किसी निश्चित सिद्धान्त के ही सब बातों का फैसला कर लेती है। जब कभी वह ऐसी या और कोई आर्थिक जांच करती है तो जनता की राय तक, सलाह तक, नहीं ली जाती। रेवेन्यूबोर्ड को की गई वन्दोवस्त-अफसरों की प्रारम्भिक रिपोर्ट और रेवेन्यू-बोई-द्वारा सरकार को की गई सिफारिकों को भी वह लोगों पर जाहिर नहीं करती; और यदि वह कोई चीज छापती भी है तो अंग्रेजी में, न कि प्रान्तीय भाषा में। बारडोली में भी सरकार ने २५ प्रतिशत मालगुजारी वढ़ा दी । जांच कराने के सव वैध व प्रचलित उपायों को अमल में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में चुनौती दे दी गई और करवन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया - आन्दोलन स्वराज्य के लिए नहीं, सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के एक अंग के रूप में भी नहीं, बल्कि किसानी पेशे से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी एक शिकायत को रफा करानें के लिए। कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। किसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताल्लुका-परिपद् में कर लिया या और सरदार वल्लभभाई पटेल की आमन्त्रित किया या कि उनका नेतृत्व करें। इसी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को संगठित किया। सरकार ने जानवरों की कूर्की करना शुरू किया। उसने बाहर से पठान बुला-बुलाकर अन्याधुन्य कुर्कियां करने की नीति अख्तियार कर ली। पठानों का बुलाना सरासर ज्यादती थी। लोगों ने कुर्कियां होने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाली थी और सरकार के पास पशु-वल इतनी पर्याप्त-मात्रा में मीजूद था कि खूंखार प्रकृति व आदतों के लोगों का बुलाना सरासर अनावश्यक था। कहा जाता है कि सरकार ने लगभग ४० पठान बुला लिये थे; वम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने कहा था कि उनकी संस्था केवल २५ ही थी । सवाल संस्था का नहीं था; सवाल यह था कि पठान बुलाये क्यों गये ? इसके बाद जल्द ही, बम्बई-कौंसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विरोध में कौंसिल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे। असेम्बली के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस वात की धमकी दी कि यदि सरकार न झुकेगी तो वह इस्तीफा देकर इस काम में जुट जायेंगे। आखिरकार एक मार्ग

निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बढ़ाई गई मालगुजारी जमा कर दी; कैदियों की रिहाई की शर्त मान ली गई, जायदाद का लौटाया जाना तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निश्चय हुआ।

सरकार ने एक अदालत विठा दी, जिसमें न्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत ने मामले की जांच की और यह निश्चय किया कि मालगुजारी केवल ६६ प्रतिगत बढ़ाई जाय। यह निर्णय अगस्त में हुआ और इसका फायदा चोरासी तहसील को भी हुआ। जात रहे कि चोरासी तहसील ने इस आन्दोलन में भा ग नहीं लिया था और वहे हुए कर भी दे दिये थे; यह देखकर सरकार ने वारडोली को सम्बोधित करके कहा भी था—"जब चोरामी तहसील कर दे सकती है, तो वारडोली ही वयों नहीं दे सकती ?"

यहां यह कहना द्यायद मनोरंजक होगा कि वम्बई-कौंसिल में भाषण देते हुए वम्बई के गवनंर ने कहा था कि वारडोली के करवन्दी-आन्दोलन को कुचलने के लिए सामाज्य की सारी शिक्तयां लगा दी जायेंगी। इसके कुछ दिन वाद ही फैसला हो गया। वास्तव में देखा जाय तो न तो कानून में ही और न मालगुजारी के नियमों में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रकार की ऐसी कोई अदालत जांच के लिए विठाई जाय। इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यि अदालत ने यह सिफारिश की थी कि केवल ६ कि मालगुजारी वढाई जाय, लेकिन जब इन सब कारणों पर उपयुक्त विचार किया गया जिन्हें किसानों ने पेश किया था लेकिन जिनपर अदालत को विचार करने का अधिकार नहीं था, तो वास्तव में वारडोली तहसील में मालगुजारी विलकुल बढी ही नहीं और फैमले के बाद भी अपनी पहली हद तक ही रहीं। समझौते की वास्तविक सफलता तो इस वात में थी कि वेची हुई जमीनें मालिकों को फिर वापम मिल गई और पटेल व तलादियों को अपनी जगहें फिर मिल गई।

नेहरू-किमटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की बैठकें लखनऊ में फिर २८, २९ व ३० अगस्त १९२८ को हुई । नेहरू-किमटी को उसके परिश्रम के लिए वधाई दी गई; सम्मेलन ने अपने-आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलों को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई जिनका द्येय 'पूर्ण-स्वतंत्रता' थी। उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक वयत्रव्य पढ़कर मुनाया, जिसमें यह बात स्पष्ट की गई कि भारत का विचान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। उनका उद्देश था कि वे उक्त प्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हें कार्य-स्वतन्त्रता दी गई थी, खूब फायदा उठावें। इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निरुच्य किया, वहां उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई बाधा न डाली। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और उनीलिए वे न तो उसपर होनेवाली बहस में भाग लेंगे और न उसमें कोई संशोधन पेश करेंगे। सम्मेलन में जिन अन्य विषयों पर विचार हुआ वे सिन्ध, प्रान्तीं का बटवारा तथा संयुपत-निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे। एक प्रस्ताव पर बोलने हुए जवाहरूजालजी की इस टिप्पणी से कि महमूदावाद के महाराज व राजा रामपालसिह जैंमे ताल्कुकेदारों की समाब को कुछ आवश्यकता नहीं, वई लोग भड़क उठे। इनका यह परिणाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गया:—

"कामनवेल्थ की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा और जो कानूनन उसे मिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सकेगी।"

लखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमीदारों के अलावा डा॰ सप्रू, सर अलीइमाम, सर शंकरन नायर, श्री सिच्चदानन्द सिंह व सर सी॰ पी॰ रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे। ये सब केन्द्रीय या प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके थे।

यह वात माननी पड़ेगी कि लखनऊ-योजना के अनुसार फौजी-मामलों में हैंथ-शासन रक्खा गया था। योजना के अनुसार कौंसिल-सिहत गर्वार-जनरल को अविकार दिया गया कि वह "एक रक्षा-किमटी नियुक्त करे जिसके इतने सदस्य हों—अर्थात् प्रधान-सिचव, रक्षा-सिचव, प्रधान सेनापित, हवाई तथा नाविक सेनाओं के सेनापित, जनरल-स्टाफ के मुखिया (चीफ) व दो अन्य विशेपत्त। इस किमटी का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को व अन्य सरकारी महकमों को रक्षा व पुलिस-सम्बन्धी आम प्रश्नों पर सलाह दे। खर्चे का वजट किमटी की सिफारिशों के अनुसार ही बना करेगा। भारतीय पार्लमेन्ट में भारत की फौजी, नाविक व हवाई सेना के अनुशासन अथवा उसके कायम रखने के सम्बन्ध में कोई भी कानून तबतक नहीं पेश किया जायगा जबतक कि रक्षा-सिमिति इस बात की सिफारिश न करे।" किमटी को इस प्रकार खर्चे व कानून दोनों पर ही नियन्त्रण रखने का अधिकार देना फोजी मामलों में हैंध-शासन स्थापित करना नहीं तो क्या था, जब कि उसके अधिकांश सदस्य सरकारी रक्खे गये थे ?

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्ली में ४ व ५ नवम्बर को विचार किया।
महासमिति ने पूर्ण-स्वतंन्त्रता के घ्येय को दोहराया, नेहरू-किमटी के साम्प्रदायिक फैसले को स्वीकार
किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-किमटी के प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में सहायक हैं उन्हें आम तौर पर स्वीकार किया, यद्यपि उसकी विगत की वातों में अपने हाथ-पांव नहीं बांघ लिये।

अव हम फिर काँसिलों की ओर जाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो काँसिलों में अड़ंगे की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान 'साइमन' का विह्हिकार ले रहा था और वह दिन-पर-दिन जोर पकड़ता जा रहा था।

#### असेम्बली में

असेम्बली के कार्यक्रम में रिजर्ब-बैंक-विल व सार्वजिनक-रक्षा-विल दो ही मुख्य विषय थे। रिजर्ब-बैंक-विल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवतः सबसे यड़ी लेकिन निर्यंक लड़ाई थी। सरकार का दावा था कि चूंकि यह विल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियन्त्रण से हटाकर देश के एक बैंक के नियन्त्रण में कर देगा, अतः यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग में एक वड़ा पग होगा। इस विषय को जिस ऊँचे वैद्यानिक दृष्टि-विन्दु से देखा गया उसके हेतु की शुद्धता पर विश्वास करना कठिन था। भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने द्वैद्य-शासन की योजना को अमल में लाते हुए इतनी खराबी मंजूर की, इतनी आसानी से और खुद-चखुद मुद्रा व वैकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटा लेने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? असेम्बली के सदस्यों को फीरन ही इस वात का सन्देह हो गया कि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार अवश्य ही कुछ कर रही है। जब दोनों पक्ष प्रश्न की तह में उतरे तो कई विवादयस्त वातें सामने आई, जिनमें

सबसे मुख्य यह प्रश्न था कि बैंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार चाहती थी) या सरकारी (जैसा कि जनता कहती थी) ? इसके बाद दूसरा प्रश्न यह या कि वैंक के डाइरेक्टर-मण्डल का निर्वाचक कीन होगा और डाइरेक्टरों में कितने सदस्य नामजद होंगे और कितने चुने जायेंगे और कैसे ? यदि एकवार यह तय हो जाय कि वैंक का संगठन कैसा होगा तो शेप प्रदन स्वयं हल हो जायेंगे । यदि वैंक हिस्सेदारों का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरों को चुनेंगे; लेकिन यदि वैंक सरकारी होगा तो डाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मन्डल, प्रान्तीय सहकारी वैंक व केन्द्रीय व प्रान्तीय कींसिलें आदि संस्यायें करेंगी । किस संस्था को कितने डाडरेक्टर चुनने का अधिकार होगा, इसके पचड़े में पड़ना आवश्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इस बात पर तैयार थी कि १६ डाइरेक्टरों में से ९ चुने हुए हों। लेकिन अब सन् १९३४ में जो रिजर्व-वैंक-एकट बना है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ ही डाइरेक्टर चुने हुए रक्ते गये हैं और सो भी इनका चुनाव चार-साल में जाकर होगा । जब बिल पर विचार प्रारम्भ हुआ तो उसमें कदम-कदम पर रहोबदल किया गया । अन्त में श्री श्रीनिवास आयंगर के प्रस्ताव पर सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई कि वैंक स्टाक-होल्डरों का हो, अर्थात् यैंक की पूंजी तो सरकार लगाये लेकिन बाद में वह उस पूंजी को इस प्रकार वेंच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००। से अधिक की पूंजी अर्थात् स्टाक न मिले । प्रत्येक स्टाक खरीदनेवाले अर्थात् स्टाक-होल्डर को डाइरेक्टरों के चुनाव में केवल एक मत देने का अधिकार हो। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा। जब सरकार ने देखा कि सब लोग सन्तुष्ट प्रतीन होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने उस बिल के बजाय एक दूसरा बिल पेश करने की मूचना दी। लेकिन अर्घ्यक्ष महोदय ने कामन-सभा के प्रमुख-द्वारा निर्वारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे विल में जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, आवश्यक परिवर्तन करने हों, तो उचित मार्ग यह है कि मूल बिल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्तित रूप में दुवारा पेश किया जाय । अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुराने बिल को ही कायम रखने का निश्चय किया, लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण अंग के ऊपर मत-विभाग होते नमय सरकार की हार हो गई इसलिए सरकार ने बिल पर विचार अनिध्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

सार्वजिनक-रक्षा (पिटलक सेपटी) विल दूसरा विल था, जिसपर खूब वाद-विवाद चला और जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध किया। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह विल विदेशियों के विकद्ध काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि देश-रक्षा-कानून की मांति यह कानून भी भारतीयों के विकद्ध काम में लाया जायगा। असेम्बली में विल पर बोलते हुए लाला लाजपतराय ने कहा, "में कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, यदि में यह कहूँ कि यह कानून केवल विदेशी कम्यूनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही है। अर्थात् राष्ट्रवादी और मजदूर-वादी दोनों के खिलाफ। विदेशी कम्यूनिस्ट तो यहां से चला जायगा, उसे भारतीय करदाताओं के खचें पर यहां से निर्वासित कर दिया जायगा, और एक जहाज में लागम से विटाकर ब्रिटिश-हीप-समूह या किसी और जगह भेज दिया जायगा। लेकन यह सभा यदि इस बिल के सिद्धान्त को और धारा २ को स्वीकार करती है तो इसका परिणाम यह होगा कि यह लानून भारत की

थायिक व राजनैतिक स्वाघीनता की चाहना करनेवाले राष्ट्रवादियों व दूसरों पर मुकदमा चलाने के काम में लाया जायगा। इस कानून की वास्तविक मन्शा यही है। 'जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश-भारत में कानून-द्वारा स्थापित सरकार को हिंसा या वल-प्रयोग से उखाड़ फेंकने का प्रचार करता है।' जवाहरलालजी व श्रीनिवास आयंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्ण-स्वाधीनता का प्रतिपादन करते हैं, इस कानून के दायरे में आ जाते हैं।" जब विल पर मत लिये गये तो दोनों ओर बराबर मत आये। अध्यक्ष ने विल के विरुद्ध मत दिया और विल गिर गया। कलकत्ता-कांग्रेस

कलकत्ता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक वड़े महत्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे कांग्रेस का भावी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्व के कारण पण्डित मोतीलाल नेहरू उसके सभापित चुने गये। इसके साथ सर्वदल-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साइमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था और जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पण्डितजी ने सभापित के अपने अभिभाषण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर कानपुर, लाहौर व लखनऊ में, कितने जोर के साथ वहिष्कार हुआ और उस वहिष्कार ने एंग्लो-इण्डियनों के दिमाग पर क्या असर किया। कलकत्ते के कुछ गोरे अखवार तो यह सलाह तक देने लगे कि कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत में फौलादी शासन किया जाय और जबतक एक रत्तीभर भी गोला-वारूद रह जाय तवतक भारतीय-स्वतन्त्रता की मांग का मुकावला किया जाय। पण्डितजी ने जोरदार शब्दों में बताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस परिस्थित में हमें प्राप्त होती है। आगे पण्डितजी ने इस बात पर जोर दिया कि "सर्वदल-सम्मेलन जिस स्थल तक पहुँच गया है वहींसे सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए और जहांतक हम जा सकें वहांतक उसे हमारा साथ देना चाहिए।"

कलकत्ता-कांग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियों तथा संस्थाओं की महानुभूति के सैकड़ों सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्यूयार्क से श्रीमती सरोजनी नायडू के, श्रीमती सनयात सेन, मोशिये रोम्यां रोलां के और फारस के समाजवादी दल व न्यूजीलैण्ड के कम्यूनिस्ट-दल के सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत के भविष्य के वारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के अलावा प्रस्तावों के विषय हर साल जैसे ही रहे। विदेशों से आये सन्देशों व वघाइयों के उत्तर में विदेशों मित्रों को भी उसी प्रकार के सन्देश व वघाइयों दी गईं और महासमिति को आदेश किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क स्थापित करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे वघाई दी गईं और मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व ईराक के स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिखाई गईं। साम्प्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया और मदरास-कांग्रेस के 'युद्ध के खतरे' वाले प्रस्ताव को दोहराया गया। त्रिटिश माल के विहिष्कार के आन्दोलन पर भी जोर दिया गया। वारडोली की शानदार विजय पर सरदार वल्लभभाई पटेल को ववाई दी गईं। सरकारी उत्सवों व दरवारों तथा सरकारी अधिकारियों-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सव सरकारी तथा गैर-

सरकारी उत्सवों में भाग छेने की कांग्रेसवादियों को मनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वारा मांग की गई। चूंकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव की छेकर देश में खूब आन्दोलन उठाया गया है जिससे इस प्रस्ताव का महत्व अब वड् गया है, इसलिए इसे हम यहां ज्यों-का-त्यों देते हैं:—

"यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेशों से आग्रह-पूर्वक अनुरोध करती है कि वे अपने राज्यों में प्रितिनिध-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-झासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे आदेश जारी करें या कानून बनायें जिनके द्वारा सभा-संगठन के, स्वतन्त्रता से भाषण देने के व लेख लिखने के, जान-माल की रक्षा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को मुरक्षित कर दिया जाय।"

नाभा के भूतपूर्व-नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक प्रस्ताव पास किया गया। जिन पांच बंगालियों की कारावास में ही मृत्यु हो गई थी उनके परिवारवालों के साथ भी कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की। लाहीर में पुलिस-ढ़ारा किये गये घावों व खानातलाशियों की निन्दा की गई। लाला लाजपतराय, हकीम अजमलखां, आन्ध्-रत्न श्री गोपाल कृष्णैया, श्री मगनलाल गांधी, श्री गोपवन्धु दास और लाई सिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया।

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार था :--

"सर्व-वल-समिति (नेहरू-किमटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो तजवीज पेश की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागन करती है और उसे भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहायता देनेवाली मानती है; और अपनी सब सिफारिशों को प्रायः सर्व-सम्मति से ही करने के लिए किमटी की वधाई देती है। और यद्यपि यह कांग्रेस मदरास-कांग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह किमटी-द्वारा तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक वड़ा पर्य मानकर उसे मंजूर करती है, खासकर इस विचार से कि देश के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दलों में जितना अधिक-से-अधिक मतैवय हो सका है उसका वह मूचक है।

"अगर ब्रिटिश-पार्लमेण्ट इस विधान को ज्यों-का-त्यों ३१ दिसम्बर १९२९ तक या उसके पहले स्वीकार कर ले तो यह कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, वशतें कि राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक पार्लमेण्ट उसे मंजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामंजूर कर दे तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द करवे और उन अन्य तरीकों-द्वारा, जिनका बाद में निस्चय हो, अहिसात्मक असहयोग का आन्दोलन संगठित करेगी।

''कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताय कोई बाधा नहीं डालेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो ।''

खुळे अधिवेदान में जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ वह तो ऊपर दिया जा चुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १९२९ के बदले ३१ दिसम्बर १९३० तक की मीयाद थी तथा नीचे लिखा टुकड़ा था, जो बाद में हटा लिया गया :—

"सभापति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट

की प्रति वाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि वह उसपर अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहें कर सके।"

इस प्रस्ताव में पण्डित जवाहरलाल नेहरू व श्री सुभाषचन्द्र वसु दोनों ने संशोधन पेश किये, जो लगभग एकसे थे। इन संशोधनों को पेश करने का उद्देश था कि प्रस्ताव में कोई विशेष तारीख नियत न की जाय और भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी न स्वीकार किया जाय, जैसे कि सर्व-दल-सम्मेलन-हारा बनाये गये विधान में किया गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू का संशोधन इस प्रकार था:—

"यह कांग्रेस मदरास-कांग्रेस के पूर्ण-स्वाघीनता के निश्चय पर अटल है और इसकी यह राय है कि जबतक ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद न होगा तबतक सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी।

"२— साम्प्रदायिक प्रश्न के फैसले के लिए नेहरू-कमिटी ने जो सिफारिशें की हैं और उनको जिस रूप में लखनऊ के सर्व-दल-सम्मेलन ने पास किया है, उन्हें यह कांग्रेस स्वीकार करती है।

"३—यह कांग्रेस नेहरू-किमटी को उसके परिश्रम, देश-भिक्त व दूरदिशता के लिए हार्दिक वधाई देती है और इसकी राय है कि पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रस्ताव पर असर डाले विना, नेहरू-किमटी की सिफारिशें राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में बहुत सहायक हैं और यद्यपि कांग्रेस-किमटी उसकी सिफारिशों को आम तौर पर मंजूर करती है तथापि वह उसकी हर तफमील से बाध्य होने के लिए तैयार नहीं है।"

मूल प्रस्ताव गांघीजी ने ही रवला था और वही उस प्रस्ताव की गाड़ी चलानेवाले थे। उन्हें यह वात पसन्द न थी कि उनके प्रस्ताव से ये शब्द कि "सभापित को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि वह उसपर अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाह कर सकें" निकाल दिये जायें। गांघीजी का कहना था कि प्रस्ताव की प्रति वाइसराय के पास भेजना शिष्टाचार की दृष्टि से आवश्यक था और यदि हमारे अन्दर उच्चता की व्यर्थ भावना भरी न होती, या यदि हम स्वयं ही अपने ऊपर कम एतवार न करते होते, तो हम इस वात पर जोर न देते कि यह धारा निकाल दी जाय। प्रस्ताव के शेप भाग पर काफी वाद-विवाद के पश्चात् स्वाधीनता संघ के सदस्यों व विषय-समिति के अन्य सदस्यों में समझौता हो गया। लेकिन कांग्रेस के खुले अधिवेशन में इस समझौते को नहीं निवाहा गया और श्री सुभापचन्द्र वसु ने प्रस्ताव में संशोधन पेश कर ही दिया, जिसका पंज जवाहरलाल ने समर्थन किया, यद्यपि ये दोनों व्यक्ति समझौता करनेवालों में से ही थे। इस वादाखिलाफी से गांधीजी की भावना को वहुत ठेस पहुँची। खुले अधिवेशन में समझौतेवाले प्रस्ताव को पेश करते हुए गांघीजी ने अपनी भावना को इन शब्दों में व्यक्त किया:—

"आप लोग चाहे स्वतन्त्रता का राग अलापा करें, जैसे कि मुसलमान अल्ला का राग अलापते हैं और हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन यदि इस अलाप के पीछे सच्चाई नहीं है तो आपका यह अलाप कोई मतलव नहीं रखता। आप यदि अपने शब्दों की ही कद्र नहीं कर सकते तो फिर स्वतन्त्रता कहां की रही ? आखिर स्वतन्त्रता तो वड़ी ठोस चीज है। वह शब्दों के प्रपंच से थोड़े ही आ सकती है।"

कलकत्ता-कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्यक्रम भी निर्वारित किया :--

"इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा-

- (१) सब नशीली चीजों का व्यवहार वन्द कराने के लिए कौंसिलों के भीतर और बाहर देश में हर तरह से कीशिश की जायगी। जहां कहीं भी उचित और संभव हो वहां शराव, अफीम आदि की दुकानों पर पिकेटिंग करने का प्रबन्ध किया जायगा।
- (२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर और उसके इस्तैमाल का प्रति-पादन करके विदेशी कपड़े का बहिष्कार कराने के लिए कौंसिलों के भीतर और बाहर स्थान व अवस्था के अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जायेंगे।
- (३) जहां कहीं लोगों को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हों तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए अहिसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, जैसा कि हाल ही में बारडोली में किया गया था।
- (४) कांग्रेस की ओर से कौसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना अधिक समय कांग्रेस-किमटी-हारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा।
- (५) नये सदस्यों की भर्ती करके और कड़ा अनुशासन रखके कांग्रेस-संगठन को मुद्द बनाया जाय।
- (६) स्त्रियों की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उचित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रित किया जायगा।
  - (७) देश की सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा।
- (८) प्रत्येक कांग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जो-कुछ कर सकता है करे और अछूत कहे जानेवालों को उनकी अयोग्यतायें दूर करने और अपनी हालत मुधारने के प्रयत्नों में यथासंभव सहायता दे।
- (९) शहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और नर्खें और खद्द के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, स्वयंसेवक भर्ती किये जायेंगे।
- (१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं में बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय प्रयत्न में कांग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोबार में लगे हुए लोगों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए व सब कार्य किये जायेंगे जी उचित समझे जायेंगे।

"कांग्रेस हरेक कांग्रेसवादी से आया करती है कि वह उपयुंदत कामीं का खर्च चलाने के लिए यथायदित अपनी आमदनी का कुछ भाग कांग्रेस-कोष को देता रहेगा।"

वलकत्ता-कांग्रेस के अन्य मुख्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताय सामाज्य-विरोधी-संघ के मि० इक्रवू० जें० जान्स्टन के सम्बन्ध में था, जिन्हें संघ ने मित्र-प्रतिनिधि के हप से कांग्रेस में भेजा था। उन्हें गिरफ्तार करने और विना मुकदमा चलाये देश-निकाला देने पर सरकार की निन्दा की गई और यह मत प्रकट किया गया कि "सरकार ने यह कार्रवाई जान-बूलकर कांग्रेस के अन्तर्राष्ट्रीय मम्बन्धों को बढ़ने से रोकने के हरादे से की है।"

कलकत्ता-कांग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरी-हारा किया गया प्रदर्शन नदा स्मरण रहेगा। आस-पास के मिल-क्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर मुख्यबस्थित रूप से एक जुलून बना कर कांग्रेस-नगर में पूस बाये और राष्ट्रीय-लण्डे की सलामी करके पंडाल में आ गये और दो घंटे तक अपनी सभा करते रहे । 'भारत के लिए स्वतन्त्रता' का प्रस्ताव पास करके वे लोग पंडाल छोड़कर चले गये।

देश में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी। देश में जगह-जगह युवक-संघ व छात्रसंघ वन गये। वस्वई व वंगाल में तो उनका वड़ा जोर था। अगस्त मास में हालैण्ड में यूड स्थान पर जो विश्व-युवक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन संस्थाओं में से कुछ ने प्रतिनिधि भी भेजे। युवकों ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये वहिष्कार-प्रदर्शनों में भी खूब भाग लिया था। लखनऊ में पुलिस की लाठियों और इंडों की मार तो खास तौर पर उन्होंने खाई थी।

वर्ष के प्रारम्भिक भाग में कांग्रेस की कार्य-समिति ने कांग्रेस की ओर से अनुसन्धान-कार्य करने के लिए कार्यकर्त्ता नियुक्त करने का निश्चय किया। सार्वजनिक प्रश्नों पर आवश्यक सामग्री एकत्र करने में और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य युवकों को ट्रेनिंग देने में यह महत्व-पूर्ण निश्चय बहुत सहायक होता; लेकिन अनुसन्धान-कार्य अच्छी तरह तभी हो सकता है जब कि उसके लिए एक स्थायी दप्तर हो, एक अच्छा-सा पुस्तकालय उसके साथ लगा हुआ हो और वातावरण राजनैतिक उत्तेजनाओं से खाली हो।

हिन्दुस्तानी-सेवादल ने कर्नाटक प्रान्त में वागलकोट में एक व्यायाम-शाला स्थापित की। उसने देश के भिन्न-भिन्न भागों में कई ट्रेनिंग-कैम्प खोले और मिहनत का मोटा-झोटा काम करने में नाम पा लिया।

#### गांधीजी की ओर

ः अब हमें पाठकों को यह बताना है कि गांघीजी अपने एकान्त-जीवन से कलकत्ता-कांग्रेस में कैसे आ फंसे। याद रहे कि उन्हें अहमदावाद-कांग्रेस के वाद मार्च १९२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह १९२२ की गया-कांग्रेस, सितम्बर १९२३ के दिल्ली के विशेष-अधिवेशन और १९२३ के कोकनड़ा के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न हो सके। ५ फरवरी १९२४ को वह छूटे और वेलगांव-कांग्रेस के सभापति वने । कान गुर-कांग्रेस में स्वरांज्य-पार्टी से साझेदारी--या जो कुछ कहिए-के पटना के निर्णयों पर कांग्रेस की छाप लगवाने के लिए ही वह आये थे। इसके वाद उन्होंने राजनीति में चुप्पी सावने की एक साल की शपय खा ली और गोहाटी में उसे पूरा कर दिया । गोहाटी में उन्होंने कांग्रेस के वहस-मुवाहसों में सिकय भाग लिया, लेकिन मदरास में तो वह विलकुल उदासीन रहे और विषय-सिमिति की वैठकों में भी भाग नहीं लिया। यह बात सन्देह-जनक ही थी कि वह कलकत्ता-कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग छेंगे या नहीं। कुछ वर्षों से वह कांग्रेस के सालाना अधिवेशनों के पहले एक मास वर्धा-आश्रम में विताया करते थे। इस साल भी जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में दिसम्बर १९२८ में होने ही वाला था, वह वर्या में थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्हें स्वागतार्थ ३६ घोड़ों की गाड़ी में विठाकर शहर में जुलूस में निकाला गया था, अपने-आपको बड़ी विकट परिस्थिति में पाने लगे । लखनऊ में सर्वदल-सम्मेलन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके औपनिवेशिक-स्वराज्य के विरोय में और स्वतन्त्रता के पक्ष में घोषणा की थी, वे भी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपना स्वाधीनता-संघ भी बना लिया। इनमें जवाहरलाल भी शामिल थे। बंगाल ने अपना संघ अलग बनाया था और श्री सुभापचन्द्र वसु उसके मूखिया थे।

सर्वेदल-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना वाकी है। सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संस्थक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति-निधित्व को विक्कारा । उबर श्री जिन्ना भी; जी अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होंने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे । कुछ मुसलमान पहले ही उसकी मुखालफत जाहिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना ने लीग की बैठक स्यगित कर दी। कलकत्ते में सर्वदल-सम्मेलन रोग-घय्या पर या थों कहें कि मृत्यू-शय्या पर पहुँच चुका था। जितना ही अधिक यह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहां इकट्टे हुए थे, मांगें बढ़ती जातीं थीं। उसकी हालत सावरमती के बछड़े की तरह थी। न तो वह जिन्दा रह सकता या और न वह मरता ही था। उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी। गांधीजी के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुँचा सकता था ? गांधीजी के अलावा इस मरते हुए जीव की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी ? अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्यगित की जाय । प्रस्ताव पास हो गया । अब कांग्रेस निश्चित हप से गांबीजी की ओर झुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई वोझों से लदी हुई थी। गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कींसिल-पार्टी कींसिलों का मोह छोड़ देने के लिए बया-वया करने को तैयार है। दिल्ली में अवतूवर १९२८ में महासमिति कौसिलों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी:-

"यह सिर्मात दु:ख के साथ इस बात को देखती है कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कांसिल-दलों ने कींसिल-कार्य के सम्बन्ध में मदरास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया। इसिलए विपम परिस्थिति को देखकर यद्यपि कांग्रेस के कींसिल-दलों को अधिक स्वतन्त्रता दी गई थी तथापि सिमिति का विश्वास था कि कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट कायम रक्की जायगी।"

इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितियां दिखाई गई हैं। पहले निन्दा, फिर उसकी दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुंजाइश, और फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को न त्यागने की उम्मीद।

गांधीजी कलकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में खूब भाग लिया, प्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई और उन्हें सामने लाये। राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हामियों पर मुकदमें चलने की अफवाहें, वाइसराय का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, "फारवर्ट" के सम्पादक को सजा होना, मदरास में मुकदमों का दौर-दौरा—ये ऐसी घटनायें थी जिन्होंने गांधी-जी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला। यद्यपि ये घटनायें स्वयं ही बहुत वेचैनी पैदा करनेवाली थीं, पर गांधीजी खास कलकत्ते की घटनाओं से और भी अधिक वेचैन हुए; अर्थात् जानबूदकर एक समझौते का किया जाना और फिर उसका कमदाः बंगाल, युक्त-प्रान्त और अन्त में मदरास-हारा तोड़ा जाना। इन योनों वातों के अलावा गांथीजी के पास यूरोप आने का भी निमंत्रण था। परिस्थित अनुकूल हुई तो, गांधीजी का पूरा इरादा था कि वह १९२९ के प्रारम्भ में ही यूरोप का दौरा मुक्त करें। आरचर्य की बात है कि पंज मोनीलाल नेहक ने भी उन्हें इस बात की अनुमित दे दी थी। लेकिन खूब विचार कर लेने के बाद और मित्रों ने पूब परामर्ग कर लेने के बाद गांधीजी इन नतीजे पर पहुँने कि कम-से-कम इन एक वर्ष के लिए तो उन्हें अपना दौरा वन्द रूपना गांधीजी इन नतीजे पर पहुँने कि कम-से-कम इन एक वर्ष के लिए तो उन्हें अपना दौरा वन्द रूपना

चाहिए। गांधीजी ने लिखा, "में अगले वर्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। डेनमार्क के मेरे एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-मारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप आना श्रेयस्कर है। में इस कथन की सचाई महसूस करता हूँ।" हृदय की आवाज को पहचानकर गांधीजी ठीक निश्चय पर पहुँच गये; उन्होंने लिखा, "अन्तरात्मा की आवाज मुझे यूरोप जाने को नहीं कहती। इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्वव्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महसूस होता है कि यदि अब में यूरोप चला गया तो में कार्य को छोड़ भागने का दोपी होऊँगा। अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आवे उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ विकि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी वताऊँ और सोचूं। इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का स्वरूप कैसा ही हो।"

यह फरवरी १९२९ के प्रथम सप्ताह की वात है। हमें अब देखना है कि फरवरी १९३० के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या बदा था।

# कांग्रेस का इतिहास

चोथा भाग

[ १६३६ — १६३० ]



## तैयारी-१६२६

प्रारम्भिक स्थिति—पिव्लिक सेफ्टो बिल पेश हुआ—अध्यक्ष पेटल का वक्तव्य—
उप-समितियों के विवरण—गांधोजी को बहादेश-पात्रा—महासमिति को वम्बई को बैटक—
कार्य-समिति की स्वनायें—मेरठ के अभियुक्तों की सहायता—कार्य-समिति का दिलों में
अधिवेशन—कोंसिल-पार्टी को महासमिती की बैठक तक त्याग-पत्र देने का आदेश—महासभा
के सदस्य महासभा को अपनी-अपनी आय का हिस्सा दें—फिर दमन—यतीन्द्रनाथ दास
का अनशन—लाहौर-कांग्रेस का अध्यक्ष-पद—फुंगी विजिया और यतीन्द्र का देहावसान—
महासमिति का लखनऊ में अधिवेशन—अफ्रीका की परिस्थिति— एधारों-सम्बन्धी लॉर्ड अर्विन
की घोषणा—नेताओं का वक्तव्य—शतें—गांधीजी का उत्तर—पार्लमेग्रट में हो-हला—सर्वदलसम्मेलग—पिग्डत मोतीलाल नहीं कुके—नेताओं की वाइसराय से मुलाकात—वाइसराय
की रेलगाड़ो के नीचे वम—राण्ट्रत्त वाइसराय के यहां से खाली हाथ लोटे—लाहोर-कांग्रेस—
अध्यक्ष का अभिभाषण—मुख्य प्रस्ताव—कांग्रेस की तारीखें बदली गई—दूसरे प्रस्ताव—
पर्व-अफ्रीका—देशी-राज्य—सामप्रदिक समस्या—अधिक भार—तीनों समितियों को स्वतंत्र
और प्रतिनिधि-संख्या में कमी करने के गांधीजी के प्रस्ताव अस्वीकृत—पूर्ण-स्वाधीनता का
भग्डा फहराया गया—नई कार्य-समिति की रचना—कांग्रेस टंमोकेटिक पार्टी बनी।

#### पव्छिक-सेफ्टी-बिल

१२९ के आरम्भ में भारत की परिस्थित वस्तुतः बड़ी विकट थी। इस समय साइमन-कमीशन के साथ-साथ सेण्ड्रल-किमटी भी देश में दौरा कर रही थी। इस किमटी में चार सदस्य तो राज्य-परिपद् के चुने हुए थे और पांच सरकार ने अनेम्बली में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन-कमीशन ने भी १४ अप्रैल १९२९ में अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीशनवाले विलायत में पहुँचे ही थे कि मई १९२९ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में हार गई। मजदूर-दल का मन्त्रि-मण्डल बना। मैकडानल्ड साहब प्रधानमंत्री बने और वेजबुड बेन साहब भारत-मंत्री। लॉर्ड अबिन नार माम की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ट पहुँचे। इस यात्रा का उद्देश यह या कि "साइमन-कमीशन के परिणाम-स्वक्त भारत के लिए जो मुधार-योजना पालंमेण्ड के समक्ष रक्त्री जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिसने विधान-सम्बन्धी स्थित साप्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सक्ते।"

लॉर्ड अविन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उमपर तो हम उचिन स्थान पर विचार करेंगे ही । तबतक कांग्रेस की कींसिलों में होनेवाली लड़ाई का अध्ययन कर लें। पब्लिक- सेफ्टी-विल जनवरी १९२९ में ही दुवारा पेश हो चुका था, परन्तु उसपर विचार अप्रैल में हुआ। ११ अप्रैल को अध्यक्ष महोदय ने इस विल पर चर्चा की मनाही कर दी। २ अप्रैल को उन्होंने निम्न-लिखित वक्तव्य दिया:—

"पब्लिक-सेफ्टी-विल पर सिलेक्ट-कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने से पहले में दो शब्द कहना चाहता हूँ। असेम्बली की पिछली बैठक के समय से ही मैंने दो वातों पर परिश्रम-पूर्वक गौर किया है। इनमें से एक तो है पब्लिक-सेफ्टी-विलर्पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भाषण, और दूसरी वात है मेरठ की अदालत में ३१ व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का दावा। इसके अव्ययन से में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस विल का और इस मुकदमे का आधार एक ही है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी कार्रवाई के नियमों में एक यह भी है कि साम्राज्य के भीतर किसी अदालत में भी यदि कोई मामला विचाराधीन है तो उसके विषय में न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई प्रस्ताव रक्खा जा सकता है। अतः यह सवाल उठता है कि मेरठ के मुकदमे का कोई हवाला दिये विना इस सभा में पिन्लिक-सेफ्टी-विल पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं? मेरी समझ से इस मामले में दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस विल पर वास्तविक चर्चा होना असम्भव है। साथ ही विल को स्वीकार करने का मतलव उस मुकदमे के मूल-आबार को स्वीकार करना होगा और विल को अस्वीकार करने का अर्थ मुकदमे के आवार को अस्वीकार करना होगा । दोनों ही दशाओं में मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा, भले ही वादी घाटे में रहें या प्रतिवादी। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक मैं इस समय सरकार को इस विल के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की अनुमित कैसे दे सकता हूँ। इसलिए वजाय निर्णय देने के मैने सरकार को यह सलाह देने का निश्चय किया है कि प्रथम तो मेरी दलीलों पर ध्यान देकर वह स्वयं मेरठ का मकदमा खतम होने तक इस विल को स्थागित कर दे, और यदि वह इसी समय विल का पास होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामला उठा ले और विल का मामला हाथ में ले।"

सरकार ने दोनों में से एक भी वात नहीं मानी और अध्यक्ष महोदय ने अपना अन्तिम निर्णय यह दिया कि "यह इस सभा की कार्य-प्रणाली और शिष्टाचार के विरुद्ध है" इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरे ही दिन वाइसराय साहव ने दोनों धारा-सभाओं में भाषण दिये और घोषणा की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफ्टी-बिल में प्रस्तावित अधिकारों का अविलम्ब प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तदनुसार उन्होंने एक विशेष आजा (आर्डिनेन्स) निकालकर अधिकारियों को, जैसी वे चाहते थे, अनियंत्रित सत्ता दे दी।

ट्रेड-डिस्प्यूट-विल अर्थात् मजदूरों और मालिकों के झगड़ों-सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का जिक ठपर था चुका है। इस बारे में इतना कहना वाकी है कि यह बिल ८ अप्रैल को पांस हुआ और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी हो गई। घटना यह हुई कि जब राय लेने के बाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी और अध्यक्ष आगे की कार्रवाई की घोषणा कर रहे ये उसी समय दर्शकों के झरोखे में से सरकारी पक्ष के बीच में दो वम आकर गिरे और उनके फूटने से कुछ लोग जरा घायल हो गये।

#### उपसमिनियां

कांग्रेस के कलकत्ते के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने कांग्रेस के निश्चयों को कार्य-रूप देने के लिए अनेक उप-समितियां बनाई। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार, मादक-द्रव्यों के निपेष, अस्पृश्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वयं-सेवकों और स्वियों की वाधाओं को दूर करने के लिए कमिटियां नियुक्त की गई। मालूम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं किया और कोई रिपोर्ट पेश नहीं की।

स्वयंसेवकों-सम्बन्धी उप-समिति ने कई सिफारिशें की । उसकी खास मूचना यह थी कि हिन्द्स्तानी-सेवादल को दृढ़ बनाया जाय और राष्ट्रीय कार्य के लिए स्वयंसेवक तैयार करने के लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय । विदेशी-वस्त्र-विहुप्कार-समिति के अध्यक्ष ये गांघीजी और मंत्री थे श्री जयरामदास दौलतराम । यह समिति वर्ष-भर काम करती रही । बहिष्कार के पक्ष में जबरदस्त हरूचरू रही। बहिष्कार के काम में अपना सारा समय रुगाने के लिए श्री जयरामदास ने वस्वई-कौंसिल का सदस्य-पद छोड़ दिया और अपनी समिति का केन्द्र बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादक-द्रव्य-निषेध-समिति का काम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथ में था। इन्होंने इस कार्य को अपना खास विषय बना लिया और इस आन्दोलन की सफलता के लिए अपनी महान् योग्यता का पूरा उपयोग किया । यह कार्य अधिकतर दक्षिण-भारत और गुजरात में हुआ । सफलता भी अच्छी मिली । इस आन्दोलन की ओर विदेशों तक का ध्यान आकर्षित हुआ। नद्ये के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के लिए मदरास-सरकार चार लाख रुपया खर्च करने को राजी हो गई । युवतप्रान्त की सरकार ने भी इसी प्रकार की कार्रवाई की आशा हुई । श्री राजगोपालाचार्य भारतीय मुद्यपान-निषेध-संघ के मंत्री हुए और उसके अंग्रेजी वैमासिक मुख-पत्र 'प्रॉहीविदान' का सम्पादन करते रहे । अस्पृद्यता-निवारण-आन्दोलन का काम श्री जमनालाल बजाज के मुप्दें किया गया । इन्होंने भी काफी परिश्रम किया । जो लोग दीर्घकाल ने दिलित रक्षे गये हैं उनकी बाधायें दूर करने के लिए सर्वत्र लोकमत जाग्रन किया गया । जहां दलित-जातियों को मनाई थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। समिति की बहुत से कुएँ और पाठशालायें भी खुलवाने में सफलता मिली। कई म्यूनिसिपैलिटियों ने इस कार्य में सहयोग दिया। समिति के मंत्री श्री जमनालाल बजाज ने मदराम, मध्यप्रान्त, राजस्यान, सिंघ, पंजाब और सीमाप्रान्त में लंबे प्रवास किये। कांग्रेम के पुनरसंगठन के लिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

काँसिलों की सितम्बर की बैठकों की राम-कहानी फिर से आरम्भ करने के पहले गांधीजी से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनायें वर्णन कर देना आवश्यक है। गांधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे ये और वर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। बहां विदेशी कपड़े की होली हुई और इस सम्बन्ध में मार्च १९२९ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने आज्ञा-भंग की या आज्ञा-भंग में सहायता दी। आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक न्थानों पर धाम-कृत आदि न जलाया जाय। कलकत्ता के पुलिस-कमिश्तर सर चार्त्म हैगार्ट ने कलकत्ता-पुलिस के कानून की ६६ वीं धारा की दूसरी कलम को खोद निकाला था। पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य को सिवनय-अवज्ञा सिव्य किया जाय। परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। गांधीजी पर मुक्दमा चला और

एक रुपया जुर्माना हुआ । उसके बाद उन्होंने आन्ध्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ मास में खहर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये । थोड़े दिन बाद मई १९२९ में महा-सिमिति की वस्बई में बैठक हुई ।

## वम्बई में महासमिति

वम्बई की यह वैठक जरा महत्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि असेम्बली का कार्य-काल वढ़ाया जायणा । इस वात पर भी कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत थी । इधर देश-भर में गिरफ्तारियों का तांता वंघ गया था; कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्वमूर्ति पकड़ लिये गये थे और पंजाव में घोर दमन-चक चल रहा था। इससे यह सन्देह होता था कि शायद और वातों के साथ-साथ इसका उद्देश लाहौर के कांग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में वाघा डालना भी हो । इन सब कारणों से प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था । अतः वम्बई में यह निश्चय हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों में प्रान्त की समस्त जन-संख्या के 🚦 फीसदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिएँ और प्रान्तीय-किमटी में कम-से-कन आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिएँ। जिला और तहसील-किमटी में आवादी के कम-से-कम 🧍 फी सदी चार आनेवाले सदस्य होनं चाहिएँ और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फी सदी । कार्य-सिमिति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन न करे उसका सम्बन्ध-विंच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-सिमिति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के हित के लिए वह जो उपाय उचित समझे उनका पालन असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलों के कांग्रेसी-सदस्यों से भी करा सके । पूर्व-अफ़्रीका के विषय में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि वहां भारतीयों की राजनैतिक और आर्थिक समानता की लड़ाई में कांग्रेस पूरी हिमायत करे। सिमिति ने यह भी निश्चय किया कि कांग्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार कराये जिसमें स्वराज्य-आन्दोलन के अन्तर्गत जिन राजनैतिक, शासन-सम्बन्धी, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समावेश होता है उनपर अधिकार-पूर्ण परिच्छेद हों। इसके लिए महासमिति को आवश्यक खर्च करने का अधिकार दिया गया।

डॉ॰ सनयातसेन के मृत्यु-संस्कार के समय भिक्षु उत्तमा को कांग्रेस की ओर से उपस्थित रहने का जो अधिकार अध्यक्ष ने दिया या उसका कार्य-समिति ने समर्थन किया। श्री शिवप्रसाद गुप्त को साम्राज्य-विरोधक-संघ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत का प्रतिनिधि चुना गया। धारा-सभाओं में कांग्रेसी-दल के बारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि "वंगाल और आसाम के सिवा बड़ी या अन्य प्रान्तीय कौंसिलों के सारे कांग्रेसी सदस्य इन कौंसिलों की भी बैठक में अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी बैठक में तबतक शामिल न होंगे जवतक कि महासमिति या कार्य-समिति दूसरा निर्णय न करे। यह भी निश्चय हुआ कि कांग्रेसी सदस्य अवसे अपना सारा उपलब्ध समय कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ही लगायेंगे। हां, वंगाल और आसाम की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के बाद अपने नाम दर्ज कराने मात्र के लिए सिर्फ एक-एक बैठक में उपस्थित रह सकेंगे।" मई की महासमिति की इसी बैठक में यह तय हुआ कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समाज-व्यवस्था में कारिकारी परिवर्तन करना और भारतीय जन-साधारण की अवस्था सुधारने और उनका दु:ल-दान्त्र दूर

करने के लिए प्रचलित घोर असमानताओं को मिटाना आवश्यक है। मेरठ के अभियुपनों के सहायतार्थ भी १५००) मंजूर हुए।

मेरठ-पड्यन्त्र-केस

२० मार्च १९२९ के दिन वम्बई, पंजाब और संयुक्त-प्रान्त में ताजीरात हिन्द की १२१ अधारा के अनुसार सैकड़ों घरों की तलाशी ली गई। जो लोग गिरफ्तार किये गये, उनमें महासमित के ८ सदस्य भी थे। गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उनपर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्तों पर अपराध साम्यवादी प्रचार का लगाया गया था। आगे चलकर "न्यू स्पार्क" के सम्पादक मिस्टर एच० एल० हचिसन भी अभियुक्तों में द्यामिल कर दिये गये। अभियुक्तों की सहायता के लिए, एक सेंट्रल डिफेन्स-किमटी भी बनाई गई। इसमें मुख्यतः बड़े-बड़े कांग्रेसी ही थे। पहले कहा जा चुका है कि कार्य-सिमिति ने अभियुक्तों की सफाई के लिए अपनी साधारण परिपाटी छोड़कर भी १५००) की रकम मंजूर की। इस मुकदमें में प्रारम्भिक तफतीश में ही कई महीने लग गये और वर्ष का अन्त आ पहुँचा। भारत और इंग्लैण्ड में इस मुकदमें ने नड़ा नाम पाया। मुकदमें के समय सरकारी प्रकाशन-विभाग के सञ्चालक स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन के काम की खुद देख-भाल रखते थे।

१५ जुलाई को दिल्ली म कार्य-समिति को बैठक फिर हुई। समिति ने राय दी कि भिन्नभिन्न कींसिलों के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही स्वराज्य-आन्दोलन का लाभ है।
परन्तु इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए कार्य-समिति ने सोचा कि अन्तिम निर्णय महासमिति को
ही करना चाहिए। इसिलए यह निश्चय किया गया कि शुक्रवार २६ जुलाई १९२९ को प्रयाग में
महासमिति की विशेष बैठक बुलाई जाय। स्मरण रहे कि कलकत्ते के मुख्य प्रस्ताय की अन्तिम
धारा में लोगों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भाग कांग्रेस को
दें। पहले-पहल ५ फी सदी रक्ता गया और बाद में २६ फी सदी, परन्तु फिर समिति ने यह
मामला लोगों की इच्छा पर ही छोड़ दिया। जुलाई के बुलेटिन में इस चन्दे की सूर्वा प्रकाशित की
गई थी, जिससे मालूम हुआ कि सब मिलाकर बहुत थोड़ा रुपया प्राप्त हुआ था।

देश में यह बड़ा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ॰ सण्डरलैंड की "इंडिया इन बॉण्डेंज" नामक पुस्तक को निषिद्ध ठहरा दिया और इसके प्रकाशित करने के अपराध में 'मॉटर्न-रिब्यू' के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। असेम्बली-बम-केस के अभियुवन श्री भगतसिंह और दत्त को आजन्म काले-पानी की सजा दी गई। उन्होंने प्रकट किया था कि बम तो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था। लाहौर-पड़यन्त्र केम के अभियुवतों की भूत्य-हड़ताल का वर्णन विस्तार से किया ही जा चुका है। कलकत्ते में भी एक मामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें कार्य-समिति के सदस्य श्री मुभापचन्द्र वसु और अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी अभियुवत थे। शंपाई में और मलाया राज्यों से भी राजनैतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले थे।

ये बहुसंस्थक मुकदमे तो चल हो रहे ये और राजनैतिक और मजदूर-कार्यकर्ताओं को सजायें दी ही जा रही थीं। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे तरीके भी उस्तैमाल कर रही थी जिन्हें महा-समिति ने जंगली बताया। एक अवसर पर लाहीर के अभियुक्तों की सफाई के लिए यन एकत्र करनेवाले सात पुबकों को पुलिस ने जिला-मजिक्ट्रेट की भौजूदगी में इनना मारा कि उनम

से कुछ वे-सुय तक हो गये। चोटें तो सभीको गहरी लगीं। उनका अपराव था 'साम्प्राच्यवाद का नाश हो' और 'कांति अमर हो' के नारे लगाना। लाहौर-पड्यन्त्र के अभियुक्तों के साथ इसमें भी अधिक पाशिक व्यवहार किया गया। ते न्यायाधीश के सामने खुली अदालत में पीटे गये—और, कहा जाता है कि, अदालत के वाहर भी उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया गया। यह भी भूलने की वात नहीं है कि भारत की भिन्न-भिन्न जेलों में और अण्डमान-दीप में बहुत-से लम्बी सजाओंबाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमें १८१८ के तीसरे रेग्यूलेशन के शिकार नजर-वन्द और फीजी-कानून के शिकार दूसरे कैदी भी थे। इन कैदियों को १९१९ में पंजाब के फीजी-शासन-द्वारा स्थापित विशेष अदालतों ने सजायें दी थीं। इनके सिवा जेलों में २७ राजनैतिक कैदी वे भी थे जिन्हें युद्धकाल में, अर्थात् सन् १९१४-१५ में, कालेपानी की सजायें दी गई थीं। इनके मुकदमे भी विशेष कमीशनों के सामने हुए थे, मामूली अदालतों में नहीं। इस समय तक ये लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे।

वर्ष के अधिकांश समय में कार्य-सिमिति के दो सदस्य विदेशों में रहे। श्रीमती सरोजिनी नायडू अमरीका की अत्यन्त सफल यात्रा करके अगस्त मास में लौट आईं। नवस्वर में वह पूर्व-अफ़ीका की भारतीय कांग्रेस में सभानेत्री बनकर गईं। महासभा के एक कोपाध्यक्ष श्री शिवप्रसाद गुप्त कई मास यूरीप में रहे। गुप्तजी कांग्रेस की ओर से साम्प्राज्य-विरोधी-संघ के दूसरे विश्वसम्मेलन में भी शरीक हुए। यह सम्मेलन जुलाई मास में फ़्रैं कफर्त्त नगर में हुआ था। इस सम्मेलन की जो रिपोर्ट गुप्तजी ने दी वह कार्य-सिमिति में पेश हुई थी।

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-सिमिति ने ३० पीण्ड मासिक की रकम इसलिए मंजूर की कि बिलन में भारतीय छात्रों को सलाह और सहायता देनेवाली एक सिमित स्थापित की जाय। थोड़े समय पश्चात् यह सिमिति श्री ए० सी० एन० निम्वयर की देख-रेख में कायम हुई। इससे वहुसंख्यक भारतीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्णतः सिद्ध हो गई। श्री शिवशसाद गुन्त ने अपनी यूरोप-यात्रा में इस सिमिति का निरीक्षण किया और इसके कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इनकी सिफारिश पर कार्य-सिमित ने एक वाचनालय के निमित्त सहायता में दो पौण्ड मासिक की वृद्धि कर दी। यह संस्था अच्छे ढंग से चली। इसकी रिपोर्ट और हिसाव पूरे और प्रति मास आते रहे।

कलकत्ता-कांग्रेस ने महा-समिति को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया था। कार्य-समिति ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान-मंत्री को दे दिया। वह स्वयं इस विभाग की देख-भाल रखने लगे। उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर के कारण विदेशों से पत्र-व्यवहार रखने में अनेक बाबायें आती थीं।

महा-सिमिति के निर्णयानुसार सिमिति के कार्यालय की शाखा के रूप में ही मजदूरों-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए एक अनुसंवान-विभाग भी खोला गया।

हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयंसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में किया। अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ। वहीं दल का दफ्तर और व्यायाम-मन्दिर भी था। परन्तु दल की छावनियां देश के अन्य भागों में भी बहुत थीं और शिक्षकों की मांग इतनी रही कि पूरी

न की जा सकी । कांग्रेस के सदस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-बिहण्कार के काम में दल ने बड़ी मबद दी । लाहीर-कांग्रेस के लिए चुस्त स्वयंसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूरा महयोग दिया । मासिक झण्डाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवादल को आशातीत सफलता मिली । दल ने कलकत्ते में निश्चय किया कि हर महीने के आखिरी रिववार को सुबह ८ बजे देश-भर में राष्ट्र-ध्वज फहराया जाय । मासिक झण्डाभिवादन का कार्यक्रम खूब लोकप्रिय हुआ । बहुत-सी म्यूनिसिपैलिटियों ने भी अपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये । हिन्दुस्तानी-सेवा-दल की पूर्वचना की गई ।

#### यतीन्द्र का अनशन

पिछले महीनों से अगस्त कुछ अच्छा नहीं निकला । नेताओं की गिरपतारियां सर्वेत्र जारी रहीं । पंजाब में सरदार मंगलसिंह, मीलाना जफरअलीखां, मास्टर मोतासिंह और डॉ॰ सत्यपाल तथा आंध्य-देश में श्री अन्नपूर्णय्या पकड़े गये। मास्टरजी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा काटकर निकले ही थे। डॉ॰ सत्यपाल को दो वर्ष की कड़ी कैंद मिली। पंजाब में दमन का जोर खास तीर पर रहा। वाहर तो लोग यों पकड़े ही जा रहे थे। जेलों के भीतर भी अत्यंत कठारता का व्यवहार किया जा रहा था। श्री भगतिसह, दत्त और अन्य कई कैंदियों की भूख-हड़ताल की इस समय तक १६ महीना हो चुका था। श्री भगतसिंह और दत्त को हाल ही में असेम्बली-बम-केस में ती आजीवन कालेपानी की सजा हुई थी। ये दोनों लाहीर पडयन्त्र के मुकदमे में भी अभियुवत थे। हां, भीछे से श्री दत्त को इस मुकदमे में छोड़ दिया गया था। यह मुकदमा लाहीर-पुलिस के मिस्टर सांडसं नामक अफसर की हत्या के कारण हुआ था। यह हत्या १७ सितम्बर १९२८ को दिन के ४ वजे हुई थी। भृत-हड़ताल का उद्देश कुछ कप्टों का निवारण और लास तीर पर कैदियों के हिए मनुष्योचित व्यवहार की प्राप्ति करना था। अनशन करनेवालों में विख्यात श्री० यतीन्द्रनाथ दास मुख्य थे। श्री यतीन्द्र की शिकायत यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कैंदियों के साथ भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन भूख-हड़तालियों को जो खास रिक्षायतें दी गई थीं, उनकी यतीन्द्र ने कुछ परवा नहीं की और मैविस्वनी की भांति अकेले ही भूख-हड्ताल पर अन्त तक उटे रहे और चींसठवें दिन चल वसे।

इस वर्ष इंग्लैण्ड और यूरोप की भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माथ सम्पर्क स्थापित किया गया। वस्वई में कांग्रेस-मुस्लिम-दल बना और प्रयाग में महा-मिनि की बैठक के अवसर पर अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई। इस बैठक में महासमिति ने कार्य-सिमिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेसचादी सदस्यों को इस्तीफें दे देने चाहिए, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको घ्यान में रखकर इस विषय को लाहीर-कांग्रेस के बाद के लिए स्थिगत रखना ही उचित समझा। इसका यह अर्थ नहीं था कि जो पहले त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें मनाई की गई हो।

पंजाब की भूख-हड़ताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है। इन हड़तालों से सरकार हैरान हुई। उसने मोचा कि ये हड़तालें लाहीर-पड्यंत्र-केस में पुल्सि को तंग करने के क्षीभद्राय ने की गई हैं। अतः १२ सितम्बर १९२९ को। सरकार ने असेम्बली में एक बिल पंग किया। इस बिल में न्यायायीओं को अधिकार। दिया गया था कि यदि अभियुक्त लोग अपने ही इत्यों से अपने- को अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ बना लें तो उनकी अनुपस्थित में भी मुकदमे की कार्रवाई जारी रह सकती हैं। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देखकर कि इस बिल पर बड़ा मत-भेद हैं, यह मंजूर कर लिया कि इसपर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ ही सरकार ने अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी। और आखिर हुआ भी ऐसा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहीर-पड्यंत्र-केस के बारे में एक आर्डिनेन्स निकाल दिया।

## लाहोर-कांग्रेस का सभापतित्व

भविष्य के गर्भ में बड़ी-बड़ी घटनायें छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भांति लाहीर-कांग्रेस के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दस प्रान्तों ने गांचीजी के लिए, पांच ने श्री वल्लभभाई पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी। गांधीजी का चुनाव विधि-पूर्वक घोषित हो गया । परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । विवान के अनुसार उनके स्थान पर दूसरे का निर्वाचन आवश्यक हुआ। अंत: २८ सितम्बर १९२९ को लखनऊ में महा-समिति की वैठक हुई। सवकी दृष्टि गांघीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रक्षा और उसे विजय-पथ पर अग्रसर कर सकते थे। कौंसिलों और उनके कुछ सदस्यों से पण्डित मोतीलाल जैसों का भी उकता उठना छिपा नहीं रह गया था । यह संकेत स्पष्टतः आ जुका था कि कौंसिलों की मेम्बरी छोड़ दी जाय। पर आगे क्या किया जाय? सविनय-अवज्ञा के सिवाय चारा ही क्या था? परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांबीजी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन और कौन करे ? उन्हें पहले भी दवाया गया था। लखनऊ में उनपर फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले लें। परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही विठाने की सलाह दी जिसपर देश के युवक-हृदयों की श्रद्धा हो। गांधीजी ने इसके लिए युवक जवाहरलांल को सभापति वनाना उचित समझा। नवयुवकों को कांग्रेस की नीति-रीति घीमी और सुस्त मालूम होती थी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका सूत्र किसी नौजवान के हाथ में देना ही उचित है। श्री वल्लभभाई ने गांधीजी और जवाहरलालजी के बीच में आना पसन्द नहीं किया। लखनऊ में उपस्थित अधिक नहीं थी । उपस्थित मित्रों ने वहमत से पं॰ जवाहरलाल को चुन लिया।

## लखनऊ-महासमिति

लखनऊ में महा-समिति के सामने दूसरा विचारार्थ विषय था श्री यतीन्द्र दास और फुंगी विजया के देहावसान का। इनमें से पहले देशभक्त पंजाब की जेल में ६४ दिन के अनशन से और दूसरे ब्रह्मदेश में १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। भिक्षु विजया एक बौद्ध सायु थे। वह राजद्रोह के अपराध में २१ मास का करोर कारावास भुगतकर २८ फरवरी १९२९ को ही छुटे, थे। इसके सवा मास बाद ही, अर्थात् ४ अप्रेल को, वह राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई। वाद में घटाकर यह सजा ३ वर्ष कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय वाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने और विशेष अवसरों पर भिक्षओं के भगवां वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में अनशन आरम्भ किया। यह तप १६४ दिन के बाद १९ सितम्बर १९२९ को उनके जीवन के साथ समाप्त हुआ। श्री यतीन्द्र-

नाथ दास का देहावसान इससे छः दिन पूर्व, अर्थात् १३ सितम्बर १९२२ को, हो चुका या। इन प्रकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देशभवतों ने स्वेच्छा-पूर्वक राष्ट्र के स्वाभिमान के रक्षार्थ अपने प्राणों की बिल चढ़ा दी। श्री दास की मृत्यु पर देश-भर में मातम छा गया और देशवासियों के हृदय उनकी प्रशंसा से गद्-गद् हो गये। स्थान-स्थान पर विशाल प्रदर्शन हुए। कलकत्ते का जुलूस तो अनीखा ही था। इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सहानुभूति-सूचक सन्देश आये। आयर्लिंग्ड के मैविस्वनी-परिवार का पंगाम विशेष हप से उल्लेखनीय था।

यहां उस प्रस्ताव का जिक करना आवश्यक है जो २८ सितम्बर की लखनऊ में महागमिति ने जेल में होनेवाले अनशनों के विषय में पास किया। समिति ने उन मन्दियों के उद्देश की हार्दिक प्रशंसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्थित उत्तंत्र हुए विना भूख-हड़ताल नहीं करनी चाहिए। समिति ने यह भी सलाह दी कि चूंकि श्री दास और श्री विजया के आत्म-चित्रान हो चुके हैं, सरकार ने भी अन्तिम बक्त पर हड़तालियों की अधिकांश मांगें स्वीकार करनी हैं और पूर्ण कष्ट-निवारण के लिए प्रयत्न जारी है, अतः अन्य भूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या प्रत्म कर देनी चाहिए।

एक प्रस्ताव पूर्व-अफ़ीका की परिस्थिति पर भी हुआ। इस विषय में भारत-सरकार ने स्वीकार किया कि वह केवल बकील है, समझौता करनेवाले पक्षों में से नहीं है। उधर दक्षिण-अफ़ीका की सरकार ने अली-बन्धुओं की वहां की प्रस्तावित यात्रा पर अन्याय-पूर्ण प्रतिबन्ध लगा विये। इसपर भी समिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किया।

#### लॉर्ड अर्विन की घोपणा

अयतूबर का महीना घटनापूर्ण था । लॉर्ड अविन विलायत जाकर २५ अक्नूबर को लीट आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी । पण्डित मोतीलाल नेहरू ने पहली नवस्वर को दिल्ली में कार्य-समिति की जरूरी बैठक बुलाई । समिति के सदस्यों के अतिरिक्त राजधानी में अन्य दलों के नेता भी उनत घोषणा को सुनने और उसपर सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मौजूद थे । जून १९२९ के अन्त में इंग्लैण्ड को रवाना होते समय लॉर्ड अविन ने कहा था, "विलायत पहुँचकर में ब्रिटिश-सरकार से इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने के अवसर ढूंटूंगा । जैसा में अन्यय कह चुका हूँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि हैं उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियों को ब्रिटिश-सरकार के सन्मुख रखना मेरा कर्लब्य होगा ।" इसके बाद उन्होंने अगस्त १९१७ की घोषणा और सम्प्राट्-द्वारा दिये गये उनके नाम के आदेश-पत्र का हवाला दिया । इन आदेश-पत्र में सम्प्राट् ने कहा था—"हमारी सर्वेषिर इच्छा और प्रसन्नता दुर्मामें हैं कि हमारे सामाज्य का अंगभूत रहते हुए ब्रिटिश-भारत को क्रमशः उत्तरदायी शासन-प्राप्ति के लिए पार्लमण्ड ने जो योजना बनाई है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उत्तनविशों में द्विटिश-भारत को भी अपने योग्य स्थान मिल ।"

लॉर्ड अविन ने अपनी ३१ अन्तूबर की घोषणा में कहा—"माडमन-कमोशन के अध्यक्ष ने प्रधान-मंत्री के साथ अपने पत्र-व्यवहार में कुछ महत्व-पूर्ण मृत्रनायें दो हैं। पहली बात तो यह कि आगे चलकर ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध केसे होंगे ? अव्यक्ष महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी जांच होना आवश्यक है। दूसरी मृत्रना यह दो है कि यदि फ्रीशन की रिपोर्ट और जनभर सरकार-द्वारा बननेवाली योजना में यह बृहन् नमस्या गामिल करनी

हो तो फिर अभीसे कार्य-पद्धति में परिवर्तन कर छेना ज़रूरी मालूम होता है। उनका प्रस्ताव हैं कि साइमन-कमीशन और सेण्ट्रल कमिटी की रिपोर्टी पर विचार होकर जब वे प्रकाशित कर दी जायेँ और पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की सम्मिलित समिति नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए, जिससे सरकार की ओर से पार्छमेण्ट के सम्मुख पेश होनेवाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त हो सके। भारतीय वारा-सभाओं एवं अन्य संस्थाओं की सलाह लेना तो ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी कमिटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही । परन्तु इसका अवसर तव आवेगा जब यह योजना आगे चलकर बिल के रूप में पार्लमेण्ट के सामने आवेगी। किन्त कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वीक्त ढंग की परिषद् बुलानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश-सरकार इन विचारों से पूर्णतः सम्मत है .....अगस्त १९१७ की घोषणा में ब्रिटिश-नीति का ध्येय यह वताया गया था कि स्वशासन-संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश-साम्प्राज्य का अंग रहकर भारत घीरे-घीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके । परन्तु १९१९ के सुधार-कानून का अर्थ लगाने में विलायत और भारत दोनों ही देशों में ब्रिटिश सरकार की हुव्छाओं पर सन्देह किया गया है। इसलिए त्रिटिश-सरकार ने मुक्ते यह स्पष्ट घोपित कर देने का अधिकार दिया है कि १६१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जी मिले।"

यह घोपणा तो हुई ३१ अक्तूबर को और २४ घंटे के भीतर पण्डित मालबीय, सर तेजबहादुर सप्नू और डॉ बेसेण्ट आदि बड़े-बड़े लोग दिल्ली आ पहुँचे। कांग्रेस की कार्य समिति तो वहां थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात् इस सम्मिलित-सभा ने कुछ निर्णय किये। इन्हीं निर्णयों के प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश-सरकार की घोपणा की सचाई की और भारतीय लोकमत को सन्तुष्ट करने की सरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई।

इस वक्तव्य में कहा गया कि "हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल औपिन-वेशिक विद्यान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न में हम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं में विश्वास उत्पन्न करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यों का किया जाना और कुछ वातों का साफ होना जरूरी है।

"प्रस्तावित परिपद् की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते हैं कि-

- (क) वातावरण को अधिक शान्त करने के लिए समझौते की नीति अस्तियार की जाय।
- (ख) राजनैतिक कैदी छोड़ दिए जायँ।
- (ग) प्रगतिशील राजनैतिक संस्थाओं को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय और सबसे वड़ी संस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये जायेँ।
- (घ) औपनिवेशिक दर्जे के सम्बन्ध में वाइसराय की घोषणा में सरकार की ओर से जो-कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या है, इस विषय में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है। किन्तु हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद् औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने को नहीं बुलाई जा रही है, बिल्क ऐसे स्वराज्य का विधान तैयार करने को आमंत्रित की जायगी। हमें आशा है कि वाइसराय के महत्वपूर्ण वक्तव्य का यह भावार्थ और फलितार्थ लगाने में हम भूल नहीं

कर रहे हैं। जबतक नये विधान पर अमल शुरू न हो तबतक हमारे खयाल से यह आवश्यक है कि देश के वर्तमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रबन्ध-विभाग एवं कौसिलों का प्रस्तांवित परिषट् के उद्देश्यों के साथ मेल विद्याना चाहिए और वैध उपायों और प्रणालियों का अधिक आदर होना चाहिए। हमारी सम्मित में जनता को यह अनुभव कराना अत्यावश्यक है कि आज नी से नवीन युग आरम्भ हो गया है और नया विधान केवल इस भावना पर महर लगावेगा।

"अन्त में परिषद् की सफलता के लिए हम इसे एक आवश्यक वात समझत है कि परिषद् जल्दी-स-जल्दी व्लाई जाय।"

निस्सन्देह इस नये रवैये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्टि-कोण था। इस बीच में अंग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर डाल रहे थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दें।

#### गांधीजी का उत्तर

उत्तर में गांधीजी ने कहा, "मैं तो सहयोग देने को मर रहा हूँ। इसी हेनु से पहला मौका आते ही मैंने हाथ आगे वहा दिया है। परन्तु जैसे मैं कलकत्ता-कांग्रेस के प्रस्ताव के प्रत्येक घटन पर कायम हूँ, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के हर्फ-हर्फ पर भी अटल हूँ। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। किसी भी दस्तावेज के शटों में क्या धरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधान के लिए मैं ठहरा भी रह सकता हूँ। अर्थात् आवश्यकता इस बात की है कि हृदय-परिवर्तन सच्चा हो, अंग्रेज लोग भारतवर्ष को एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में वस्तुत: देखना चाहें और भारत में अधिकारी-मण्डल की भावना सेवापूर्ण हो जाय। इसका अर्थ है संगीनों के बजाय जनता के सद्भाव की स्थापना। क्या अंग्रेज स्थी-पुष्प अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलों और तोप-बन्दूकों के स्थान पर प्रजा के सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं? यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं है, तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य संतुष्ट नहीं कर सकता। अीपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मैं चाहूँ तो आज ही ब्रिटिग-सम्बन्ध विच्छेंद कर सक्त् । ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जबरदस्ती-जैसी कोई वात नहीं चल सकती।

"यदि मैं साम्प्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूं तो इसिलए नहीं कि मोपण या जिने ब्रिटिश साम्प्राज्यवादी ध्येश कहते हैं उसकी वृद्धि हो, विकि इसिलए कि संसार में शान्ति और सद्भावना फैलाने की शक्ति में हिस्सा मिले।

'संभव है, मैने जो फलितायं वताये है वे मजदूर-सरकार के ध्यान ही में न हों। मैने अपनी समझ से तो इन फलितायों को प्रकट करने में नेताओं के वतनव्य का गींचतान करके अर्थ नहीं लगाया है, परन्तु इस वक्तव्य से ये फलितायं निकलते हों या न निकलते हों, मुझे तो अपने अंग्रेज और भारतीय मित्रों को अपनी स्थित निरिचत रूप में भाफ-माफ समझा देनी है।

"मुझे खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मैंने यहां वर्णन किया है उमपर उटे रहने की यित अभी भारतवर्ष में पैदा नहीं हुई है । इसलिए यदि हमें अभी वह स्थिति प्राप्त हो जाय तो यह अधिकतर ब्रिटिश-राष्ट्र की कृपा का ही फल होगा। यदि उम समय वे लोग ऐसी कृपा करें तो

कांत्रेस का इतिहास: भाग छ

३०ई

कोई आश्चर्य की वात भी नहीं होगी । इससे भारत के प्रति किये गये पिछले अन्यायों की थोड़ी क्षति-पूर्ति तो हो ही जायगी।"

वाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का वचन दिया गया था। फिर भी पार्लमेण्ट में इसीपर तूफान खड़ा हो गया। कामन-सभा को सफाई पेश करनी पड़ी। वाल्डिवन साहव को बेन साहव और लॉर्ड ऑविन की मूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेवरी अपने सिर लेनी पड़ी। सर जॉन साइमन को अपनी और अपने कमीशन की जान बचाना मुक्किल हो गया। लायड जार्ज साहव ने कैंग्टिन बेन साहव से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित वक्तव्य में हमारी नीति का जो अर्थ लगाया गया है, "क्या आपको वह स्वीकार है?" लान्सवरी साहव ने लोगों से वाइसराय की घोषणा का साधारण अर्थ लगाने का अनुरोध किया। अलबत्ता भारतवासी इसे बाजार-भाव से ही आंकना चाहते थे और वस्तुतः तो इसका मूल्य उन्हें और भी कम मालूम हुआ। हां, नरमदल वाले भारतीय इस परिषद् के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका नाम भी गोलमेज-परिषद् रक्खा, हालांकि लॉर्ड अविन इसे लन्दन की परिषद् के नाम से ही पुकारते रहे। केग्टिन बेन साहब हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति बदल दी है और पार्लमेण्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बदली। उनका कहना था कि नीति तो १९ ७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका (९१९ के सुधार-कानून में दर्ज है, और सुधार-कानून इंग्लैण्ड के कानूनों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्गारों से युवक कांग्रेसियों में निराशा फैली।

## सर्वदल-सम्मेलन

१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही कार्य-समिति की वैठक हुई। ऐक्य-भाव बनाये रखने के सब प्रयत्न किये गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित जवाहरलाल और सुभाप बायू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने नीजवान साथियों से भी बढ़कर थे। उन्हें कामन-सभा की छल-कपट-पूर्ण कार्रवाई और कैंप्टिन बेन के दुमुहेपन पर बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मंत्र-मण्डल जो चित्र खींच रहा था यह ऐसा था कि भारतवासियों को उसमें स्वराज्य दीखे और विलायतवालों को ब्रिटिश-राज्य।

## नेताओं से भेंट

इधर 'पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन. साहव समाचार-पत्रों में चिट्ठी-पर-चिट्ठियां छपवा रहे थे और लॉर्ड अविन पर जोर डाल रहे थे कि लाहीर-कांग्रेस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी वात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहीर न पहुँचना पड़े। लॉर्ड अविन, डॉ॰ सपू के मार्फत, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेज चुके थे। परन्तु १५ ता॰ तक पण्डितजी लखनऊ में अपने वकालत के काम से मुक्त न हो सके। विलसन साहव ने अखवारों में लिखा कि वाइसराय गांधीजी, पण्डित मोतीलालजी और मालवीयजी से शीघृ ही मुलाकात करनेवाले हैं। इधर वाइसराय साहव १५ ता॰ को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होंने डॉ॰ सपू को लिखा कि अगर पहले हैंदरावाद (दक्षिण) में न मिल सका तो २३ दिसम्बर को दिल्ली में गांधीजी ओर नेहरूजी रोः मुलाकात होगी; कुछ भी हो, बड़े दिन से पहले जरूर मिल लेंगे । लॉर्ड अविन समय पर, अर्थात् २३ दिसम्बर को, दिल्छी छौट आये । उसी दिन नई दिल्छी से १ मील दूर पुराने किले के स्थान पर उनकी गाड़ी के नीचे बम फटा । लॉर्ड अविन तो बाल-बाल बच गये, परन्तु उनके खाने की गाड़ी को नुकसान पहुँचा और उनका एक नौकर घायल हुआ। उसी दिन गांधीजी और मोतीलालजी कांग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिलनेवाले थे। दूसरे विचारवालों की बात कहने-वालों में श्री जिन्ना, सप्र और विदूलभाई पटेल थे। आजा तो यह थी कि वात-चीत मित्रों की भांति दिल खोलकर होगी। पर हुआ यह कि एक वाजाच्या विष्ट-मण्डल का रूप वन गया। फिर भी लॉर्ड अविन ने हंसते-हंसते वात-चीत की । उनके दिल पर प्रात:कालीन दुर्घटना का कोई असर न था। जितने वह शान्त थे उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पीन घण्टे तक तो बम की घटना और उसके परिणामों पर ही चर्चा होती रही। फिर लॉर्ड अर्विन ने प्रस्तृत विषय को हाथ में लिया । उन्हें राजनैतिक कैदियों से अच्छी गुरुआत करनी थी और राज-नैतिक कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सद्भाव का परिचय आसानी से दिया जा सकता था । परन्तु गांधीजी तो वाइसराय से औपनियेशिक स्वराज्य के मसले पर निपट लेना चाहते थे । वह यह आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिषद की कार्रवाई पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर होगी । वाइसराय साहब ने उत्तर दिया, "सरकार ने अपने विचार अपने वनतव्य में स्पष्ट कर दिये हैं । इससे आगे मैं कोई बचन नहीं दे सकता । मेरी ऐसी स्थित नहीं है कि आपनियेशिक-स्वराज्य देने का वादा करके गोलमेज-परिषद् में आप लोगों को बुला सकूं।"

## लाहोर में

हम लोगों को लाहीर जाते हुए रास्ते में ये समाचार मिले कि वाइसराय साहब की गाड़ी के नीचे बम फूटा और बाइसराय-भवन में भारत की आशायें चूर्ण हुई। हमने सोचा, अब तो सबके लिए प्राणों की बाजी लगाकर अपने-अपने कर्तव्य पर आहढ़ होने का समय आ पहुँचा है। इस प्रकार निकट-भविष्य में ही जी तोड़कर लड़ने का संकल्प आरम्भ हुआ। उत्तर-भारत के निदंय हेमन्त में लाहीर का कांग्रेस-अधिवेशन अन्तिम था। तम्बुओं में रहना प्रतिनिधियों के लिए बड़ा कष्टप्रद सिद्ध हुआ। कार्य-सिति में बैठे-बैठे हमें बार-बार पैर गरम करने पड़ते। किन्तु यदि बाहर इतनी असह्य सर्दी थी तो भीतर भावना और जोश की गर्मी भी कम न यी। गरकार से समझौता न होने पर रोप था और युद्ध के बाजे सुन-सुनकर लोगों की बांहें फड़क रही थी। पण्डित जवाहरलाल नेहक जितने कम-उम् थे उतने ही बड़े राजनीतिल और लोकप्रिय नेना थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानों उन्होंने अपने ह्दय को उंडेलकर देशवासियों के सामने रश दिया था। उसमें भारत के अग्मान पर कोच भरा था। उसमें उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शों और सफल होने के अपने दृढ़-निध्वय को ध्यत्त किया था।

आंपनिवेशक स्वराज्य के लिए वेन साहव संसार को विश्वास दिला रहे थे कि व्यवहार में तो वह एक पुग से मौजूद है। वसँलीज के संधिपत्र पर भारतवर्ष के हम्ताक्षर हैं, हिन्दुस्तानी हाई-कमिस्तर नियुक्त हो चुका है, राष्ट्रसंप के भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेता हिन्दुस्तानी रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय नेवीगेशन कमीशन में भारत को अलग सताधिकार प्राप्त है, अविनिधेशिक कानुन- निर्माताओं की परिषद् में और पञ्चराष्ट्रीय जलसेना-परिषद् में भारत शामिल होता है, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-परिषद् की शासन-समिति में भारत को स्थान मिला हुआ है। ये सब बातें व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रमाणस्वरूप बताई गई। परन्तु लोग ऐसे खिलीनों से घोखे में आनेवाले नहीं थे। उनके सामने जो वस्तुस्थिति थी उसीके अनुसार उन्हें वर्त्तमान समस्याओं को हल करना था।

ंपण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में वताया कि वाइसराय साहव की घोषणा दीखने में समझीते का प्रस्ताव है। वाइसराय साहव का इरादा नेक और उनकी भाषा मेल-मिलाप की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थित है उसमें इन मीठी-मीठी वातों से कोई अन्तर नहीं पड़ता। हम अपनी ओर से कोई घोर राष्ट्रीय संग्राम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समझोते का द्वार अभी खुला है। परन्तु कैंप्टिन वेजवुड वेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारे सामने एक ही व्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। अध्यक्ष-पद से जवाहरलालजी ने ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का वर्णन किया और साफ कहा, "मैं तो साम्यवादी और प्रजातंत्रवादी हैं। मैं वादशाहों और राजाओं को नहीं मानता ।" इसके पश्चात् उन्होंने अल्प-संस्थक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों तथा मजदूरों के तीन बड़े प्रश्नों को लिया। इसके वाद उन्होंने थहिसा के प्रश्न का विवेचन किया— 'हिंसा के परिणाम बहुवा विपरीत और भृष्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देश में तो इससे सत्यानाश हो सकता है। यह विलकुल सच है कि आज जगत् में संगठित हिसा का ही बोलवाला है। सम्भव है हमें भी इससे लाभ हो; परन्तू हमारे पास तो संगठित हिंसा के लिए न सामग्री है न तैयारी; और व्यक्तिगत अथवा स्फुट हिंसा तो निराज्ञा को कवूल करना है। मैं समझता हूँ हममें से अधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं,प्रत्युत् व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं; और यदि हमने हिंसा के मार्ग का परित्याग किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निकलता नहीं दिखाई देता। स्वतंत्रता के किसी भी बड़े आन्दोलन में जनता का शामिल होना जरूरी है और जनता के आन्दोलन तो बान्त ही हो सकते हैं। हां, संगठित विद्रोह की बात अलग है।" व्यावहारिक अहिसा को इस उम्दा तरीके पर समझाने के बाद सभापति महोदय कौंसिलों के बहिष्कार, राष्ट्र-ऋण और कांग्रेस के संगठन को ठीक-ठीक और कारगर वताकर उसे मजबूत और सुव्यवस्थित संस्था में परि-वर्तित करने की आवश्यकता पर बोले । अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान् प्रयत्न कर-देखने की अपील की--''यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कव और कितनी मिलेगी। सफलता हमारे कावू की चीज नहीं । परन्तु विजय का सेहरा प्रायः उन्हींके सिर वंधता है जो साहस करके कार्य-क्षेत्र में बढ़ते हैं। जो सदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, ऐसे कायरों के भाग्य में सफलता क्वितित् ही होती है।"

लाहीर-कांग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १९२७ की मदरास-कांग्रेस का प्रस्ताव विद्यान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल स्पष्टीकरण के रूप में। इस विपय पर सभापित के भाषण में कुछ बातें मजेदार थीं: ''हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ हैं ब्रिटिश-प्रमुद्व और ब्रिटिश-साम्प्राज्य से पूर्णतः मुक्त होना। मुझे जरा भी संदेह नहीं कि इस प्रकार मुक्त होने के बाद भारतवर्ष विश्व-संघ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे बरावरी का दर्जा मिलेगा तो वह किसी बड़े समूह में शानिल होने के लिए अपनी स्वाधीनता का कुछ हिस्सा

छोड़ देने को भी राजी हो जायगा।" आगे चलकर उन्होंने कहा—"जबतक साम्राज्यबाद और उसके साथ लगी हुई सारी खुराफात का अन्त नहीं हो जाता तबतक ब्रिटिय-राष्ट्र-समूह में भारत-वर्ष को बराबरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता"। उनके भाषण के कुछ अंग यहां और विषे जाते है, जिनसेवस्तुस्थित समझने में सहायता मिलेगी:—

"नाम कुछ भी रिखए, असली चीज तो है सत्ता का हाथ आना । में नहीं समझता कि भारतवर्ष की मिलनेवाला किसी भी तरह का औपनिवेशिक स्वराज्य हमें ऐसी मना देगा । इस सत्ता की कसीटी यह है कि विदेशी सेना और आधिक नियंत्रण विलक्षुल हटा लिये जायें। इसलिए हमें इन्हीं दोनों पर जोर देना चाहिए, फिर सब-कुछ अपने-आप हो जायगा।"

इन विचारों में भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपिन जवाहरलाल नेहरू दीनों सहमत थे। इस कारण लाहोर-कांग्रेस का कार्य-सञ्चालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री यतीन्द्र दान और श्री फुंगी विजया के महान् आत्मोत्सर्ग की प्रशंसा की गई और पण्डित गोकणेनाथ मिश्र, श्रोफेसर पराञ्जप, श्री भवतवत्सल नायड्, श्री रोहिणीकान्त हाथीवक्वा, श्री लाहिड़ी और श्री ब्योमकेंग चक्रवर्ती के देहायसान पर बोक प्रदिश्त किया गया। इसके वाद हाल की बम-दुर्घटना पर यह प्रस्ताव पास हुआ:—

"यह कांग्रेस वाइसराय साहव की गाड़ी पर किये गये वस-प्रहार पर खेद प्रकट करती हैं और अपने इस विश्वास को दोहराती है कि इस प्रकार का कार्य न केवल कांग्रेस के उद्देश के विरुद्ध है बित्क राष्ट्रीय हित को भी हानि पहुँचाता है। कांग्रेस वाइसराय, लेडी अविन, उनके गरीव नीकरों और साथ के अन्य लोगों को सीभाग्यवध बाल-वाल बच जाने पर बधाई देती है।"

## पूर्ण-स्वाधीनता

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-स्वाधीनता के मम्बन्ध में था :-

' औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूवर को वाइतराय साह्य ने जी घोषणा की यी और जिसपर कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने सम्मिलत वक्तत्व प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गई कार्य-सिमित की कार्रवाई का यह काग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्धीलन को निपटाने के लिए वाइसराय महोदय की कोशिशों की कब्र करती है। किन्तु उसके बाद जी घटनायें हुई है और बाइसराय साह्य के साथ महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेताओं की मुलाकात का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने पर कांग्रेस की यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज परिषद् में कांग्रेस के शामिल हीने से कोई लाभ नहीं। उसलिए गत वर्ष कलकर्न के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि कांग्रेस-विधान की पहली कलम में 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता होगा। कांग्रेस यह भी घोषणा करती है कि कव्य समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण-स्वाधीनता को प्राप्त करने पर ही लगायेंगे। चूकि स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित करना और कांग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाना आवश्यक है, उसलिए यह कांग्रेस निश्चय करती है कि गांग्रेय-वादी और राष्ट्रीय आन्दोलन में साग लेनेवाले इसरे लोग भावी निर्वाचनों में प्रत्यक्ष या अवस्थक कीर मान के और कीमिलों कोर कमिटियों के मौजूदा कांग्रेसी नेम्बरों को उस्तीके देने की आज्ञा

देती है। यह कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह-पूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महा-समिति को अधिकार देती है। कि वह जब और जहां चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ सविनय-अवज्ञा और करवंदी तक का कार्य-क्रम आरम्भ कर दे।"

दूसरी बात इस कांग्रेस ने यह की कि वार्षिक अधिवेशन का समय बदल दिया : "चूंकि कांग्रेस को गरीब जनता की प्रतिनिधि बनना है और दिसम्बर के अन्त में अधिवेशन होने से गरीबों को कपड़े के लिए बहुत खर्च करना और दूसरा भी कप्ट उठाना पड़ता है, इसलिए यह निश्चय किया जाता है कि अधिवेशन की तारीखें बदलकर फरवरी या मार्च में ऐसे समय रक्षी जायें जो कार्य-समिति सम्बन्धित प्रान्तीय समिति की सलाह से मुकर्रर करे।"

कांग्रेस ने इन प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप विद्यान में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार कार्य-समिति को दे दिया।

सदा की भांति पूर्व-अफ़ीका पर भी प्रस्ताव हुआ। श्रीमती सरोजिनी नायडू बड़ा कष्ट उठाकर वहां गई थीं और वहां के भारतीयों ने अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय भावना को कायम रक्ता था। कांग्रेस ने दोनों को बचाई दी और कहा कि राष्ट्र किसी ऐसी योजना से सन्तुष्ट नहीं हो सकता जिसमें साम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार किया गया हो, मताबिकार में भेद-भाव रक्खा गया हो और सम्पत्ति प्राप्त करने में भारनीयों पर बन्चन लगाये गये हों।

देशी-राज्यों का विषय महत्वपूर्ण था ही। कांग्रेस ने सोचा अब समय आ गया है कि भारतीय-नरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्ति की रक्षा के नागरिक हकों के वारे में घोषणायें करें और कानून बनावें।

नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ। कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि "स्वाबीन-भारत में तो साम्प्रदायिक प्रक्नों का निपराया सर्वथा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा। परन्तु चूँिक सिक्खों ने विशेषतः और मुसलमानों और दूसरी अल्प-संस्थक जातियों ने साधारणतः नेहरू-रिपोर्ट के प्रस्तावों पर असन्तोप प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों को विश्वास दिलाती है कि किसी भी भावी विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेगी जिससे सब पक्षों को पूर्ण सन्तोप न हो।" पार्लमेण्ट के मूतपूर्व सदस्य श्री शापुरजी सकलातवाला और इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लौटने के लिए सरकार से परवाने मांगे थे वे नहीं दिये गये। इसपर भी कांग्रेस ने निन्दा का प्रस्ताव पास किया।

१९२२ की गया-कांग्रेस के इतने अर्से बाद भारत पर लादे गये आर्थिक भार और उसे अस्वीकार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया: "इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष पर जो आर्थिक भार लाद दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र-भारत वरदावत कर सके या उससे वरदावत करने की आशा की जाय, अतः यह कांग्रेस १९२२ वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत किसी भी आर्थिक जिम्मेवारी या रिआयत को, फिर भले ही वह किसी भी प्रकार दी गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा जब कि स्वतंत्र-व्यायालय द्वारा उसका औचित्य सिद्ध हो

जायगा, अन्यश्रा यह रद कर दी जायगी। "वम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह आसानी में नहीं हुआ। प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवल विरोध किया और बहुत ही थोड़े बेहमत से प्रस्ताव पास हो सका। मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी इस बात पर आपित की गई कि स्वराज्य का ससला हल करने में बाइसराय की कोशिश की नारीफ की जाय। जब कांग्रेस में यह कहा गया कि सम्प्रित गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं है, तो 'सम्प्रित' शब्द पर भी घोर आपित की गई। लोगों को भय था कि कहीं रावण के सिर की तरह यह परिषद् बदले हुए हालात के बहाने बार-बार जिन्दा न हो जाय। परन्तु गांधीजी सो बार-बार स्पष्ट कर चुके थे कि हमारा सारा असहयोग और सारी लड़ाई सहयोग की खातिर है। गांधीजी विदेशी-बस्य-बहिष्कार-सिमिति, मदिरा-निषेध-सिमिति, और अस्पृष्यता-निवारण-सिमिति को कुल-कुल स्वतंत्र बनाकर कांग्रेस का काम हलका करने की बात भी न मनवा सके। यही हाल उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम करवाने और कांग्रेस-संगठन को अधिक आसान करवाने के प्रस्तावों का भी हुआ।

#### कार्य-विभाग

यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न समिनियां कलकत्ता-कांग्रेस के बाद फरवरी १९२९ से बनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सींपा गया। स्वयंसेवकों का संगठन जवाहरलालजी और मुभाप वाबू के हवाले किया गया। कांग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बांटा और कार्य-सिमिन के अलग-अलग सदस्यों के मुपुर्द किया गया। किन्तु गांधीजी तो यह चाहते थे कि चर्णा-मंघ की तरह ये किमिटियां भी स्वतन्त्र रूप से काम करने लगें। परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों को सन्देह की दृष्टि मे देखा। कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता है और कल उमने जो बात कही वह आज मानी जाती है। हुआ भी यही। आज अर्थान् सन् १९३५ में अस्पृत्यता-निवारण का काम एक ऐमी स्वतंत्र संस्या चला रही है जो राजनीति के झंझाबान से बरी है और राष्ट्र के राजनीतिक उतार-चढ़ाव का उसपर कोई असर नहीं पड़ना। कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संस्या भी इस समय वस्बई से एक-तिहाई हो गई है। जो बात गांधीजी लाहौर में नहीं करवा मके थे वहीं कुछ तो उनके कारावास के समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई।

कलकत्ते में राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के लिए नरकार को बारह माग का नमय दिया गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव के इस मतभेद-पूर्ण अंदा पर रायों की गिनती खत्म हुई। उस समय सारी काग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनना का लंडा फहराया।

मत्र बातों को देखते हुए लाहीर के अधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा और स्थित भी नाजुक थी। गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रक्ष्ये गये वे या नो कालानिक थे या ध्यंनात्मक। हरवार जो संकुचितता, उग्रता अथवा असहिष्णुना दिखाई दी बह परेशान करनेवाली थी। बंगाल के गृह-युद्ध के कारण चुनाव-सम्बन्धी झगड़े मुद्दत ने चले आ रहे थे। लाहीर के कांग्रेस-मप्ताह में ये और भी उग्र क्य में प्रकट हुए और नुभाग बाबू और पण्डित मोतीलालजी में कहा-मुनी भी हो गई। श्री सेनगुप्त और मुभाग बाबू में प्रान्तीय नेतृत्व के लिए स्पर्धा थी हो। कीनिल-प्रवेश के मनभेद-पूर्ण ममले पर उनका आपसी बैमनस्य और भो तीब क्य में नामने आया। गांधीजी ने नांग्रेस के ध्येय में 'शान्त एवं उनित उनायों' के स्थान पर 'मत्य एवं अहिमा-पूर्ण उपायों' को रखवाने की सूच कोशिय की, पर उनकी बात न चली।

यह सवाल अभी दरपेश ही है। वम्बई-कांग्रेस ने अक्तूबर १९३४ में इसे स्यगित रख दिया था । कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी और जवाहरलालजी को सफलता मिली, यह निविवाद है । हां, अधिवेशन के वाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयंगर और सुभाप वावू ने कांग्रेस डेमाकेटिक पार्टी के नाम से एक नये दल की स्थापना घोषित कर दी । इससे सरकार ने उस समय यह घारणा बनाई कि कांग्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ है और कांग्रेस में फूट पड़ने ही वाली है। इन मित्रों की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो। जब इनकी नहीं चली तो ये कुछ दक्षिण-भारतीय मित्रों के साथ उठकर कांग्रेस के वाहर चल दिये। गांधीजी अपनी परिपाटी के अनुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पूछ लिया करते थे कि कौन-कौन स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं ? लाहौर में कार्य-समिति दो स्वतन्त्र सूचियों के आधार पर बनाई गई थी। एक सूची गांधीजी की सलाह से मोतीलालजी ने तैयार की थी और दूसरी सेठ जमना-लाल वजाज ने । दोनों सूचियों में केवल एक नाम का अन्तर था । यह अन्तर ठीक कर लिया गया और कार्य-समिति वन गई। परन्तु इन मित्रों को तो निर्वाचन चाहिए था। जब इनकी इच्छा पूरी न हुई तो उठकर चले गये। दस मिनट के भीतर यह खबर सर्वत्र फैल गई और एक नया दल खड़ा हो गया । श्री सुभापचन्द्र वोस ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा—''परिस्थित एवं बहुमत के अत्याचार से तंग आकर हमने गया की भांति कांग्रेस डेमोकेटिक पार्टी के नाम से एक अलग दल बना लिया है । आशीर्वाद दीजिए कि देशवन्यु की आत्मा हमारा पथ-प्रदर्शन करे।"

इधर दल के मन्त्रियों ने अपनी जाब्ते की घोषणा में यह कहा, "नया दल भारत की पूर्ण स्वाधीनता के अपने ध्येय को हानि पहुँचाये विना घ्येय की पूर्ति के लिए देश के अन्य दलों से भी सहयोग करने का भरसक प्रयत्न करेगा।"

हमारी यात्रा किठन, नाव कमजोर, समुद्र तूफानी, आकाश मेघाच्छादित, चारों ओर कुहरा और केवट नौसिखुये थे। केवल एक वात हमारे बचाव की थी, और वह यह कि हमारा पय-प्रदर्शक अपना मार्ग जानता था। वह मँजा हुआ कप्तान था। वह अपने नक्शे और कम्पास से सुसज्जित था। यदि यात्री उसकी आज्ञा पालते तो सफलता हाथ में रक्खी थी। अन्यथा राष्ट्र की फौजी अदालत में हमपर अभियोग लगने ही वाला था।

# प्राणां की वाजी-१६३०

काम का साल-स्वाधीनता की घोषणा-पूर्ण-स्वराज्य-दिवस-लन्दन-परिषद् का टदेश-वाइसराय का असेम्बली में भाषण-गांधीजी का उत्तर- उनकी ग्याग्ह वातें-वस्त्र व्यवसाय-कानृन—सविनय अवज्ञा—इस्तीफे—सावरमती में कार्य-समिति की र्यटफ— सविनय-अवज्ञा पर प्रस्ताव - सविनय-अवज्ञा कैसे शुरू हुई-तत्सम्यन्धी आशंगायं-नमक को कहानी-नमक-कर का इतिहास-सत्याग्रह का तत्त्वज्ञान-धियोडोर पार्कर का उदाहरण-गांबीजी की स्वाभाविक सुफ-गांघीजी का वाइसराय के नाम पत्र-वाइसराय का जवाय-गांबीजी का प्रत्युत्तर - कृव को तैयारी - वहुभभाई की गिरफ्तारी - सावरमती की सभा-वापथ दिलाई गर्ड-वहसभाई के कुछ भावण-दागडी की कृव शुरू-सत्याविष्यों की प्रतिज्ञा-'मेरे गिरफ्तार होने पर'- स्वराज्य-भवन - आन्दोलन की प्रगति-पूर्ण-स्वराध्य का जनम-भारत के चमत्कार-कृच का आरम्भ-महासमिति की सत्याग्रह-युद्ध पर मुहर-गांभीजी दागडी पहुँच-गांधीजी का वक्तव्य-६ अप्रैल को सत्याग्रह आरम्भ-करांची में गोली चली—बंगाल का आर्डिनेन्स—समाचारपत्रों पर आर्डिनेन्स—नवजीवन-प्रेस की जन्ती— गांधीजो का बाइसराय के नाम दूसरा पत्र-गांधीजो को गिरफ्तारी-गांधीजो का सन्देश-स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण इट्त ल--गांधीजी की गिरफ्तारी पर विश्वव्यापी इलचल--पहली गोलमेज-परिषदु के लिए बाइसराय की तैयारियां-कार्य-समिति के प्रस्ताव- अध्यास तैयवजी गिरफ्तार हुए-सरोजिनीदेवी नेत्री बनीं-नमक पर धावे-बड़ाला की खान पर घावे-कुछ विगत को बात-लाटी-प्रहार-एक बुरोपियन प्रत्यक्ष-दर्शी-स्वोकोम्ब साहब का खरीता-चाइसराय साहय तन गये-केंद्रियों के साथ यतांव-गांधीजी के विषय में ढाक्टर वेसेन्ट के उदुगार-- आन्दोलन का विस्तार-विदेशी कपड़े का विष्टकार-- जुन में कार्य-समिति की बैटक—विदेशी बख और बिटिश माल के बॉइप्कार पर जीर—कपटों के कारवानों पर निध्नग--नेल्सफोर्ड साहब का प्रमाण-पत्र--नोलापुर-काण्ड--- अर्पत का पेशावर-हत्याकाग्ड—धी गंगासिह के छुद्धस्य के बोर में—जुलाई में कार्य-समिति की बस्दर्ट में बैटक-लोकमान्य की पुगय-विधि-कार्य-समिति के बुद्ध सदस्यों की गिरपतारी-सी देवियां भी गिरफ्तार हुई-गुजरात का कायंदी-आन्दोलन-सर्वत्र लाठो-प्रहार-प्रेष्ट्यफोर्ड साहब का दूसरा प्रमाण-पत्र--गढ़वाली सिपाही--घोरसद की बहनों का जीर्च-एतह की प्रारम्भिक वार्ते—यरवदा-जैल में नेता-सम्मेलन—पहली गोलमेड़-परिषट्ट—प्रधान-मंत्री की घोपणा-कार्य-समिति का प्रस्ताव-सपू और शास्त्री का तार-संवाद-कार्य समिति के सदस्यों की रिहाई के लिए बाइसराय की आजा।

तिद्धि का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्म हुआ। परन्तु तीन सप्ताह भी नहीं बीतन पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चुके हैं कि स्योग के आरम्भ-काल में भी महाराष्ट्र और वंगाल ने मिलकर उस नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। अब महाराष्ट्र-प्रान्तीय-किमटी ने कार्य-सिमिति से कींसिल-बिह्ण्कार का आग्रह छोड़ देने का अनुरोध किया और कहा कि देश को दिल्ली की शर्तों और स्वाधीनता के आधार पर गोलमेज-परिपद में शामिल होना चाहिए। वैसे तो ये प्रश्न सदा के लिए तय हो चुके थे। जब कैंदियों को छोड़कर सरकार ने हृदय-परिवर्तन का परिचय नहीं दिया और औपनिवेशिक स्वराज्य की भावना का तुरन्त अमल में लाना शुरू नहीं किया तो दिल्ली की शर्तों में घरा ही वया था?

नई कार्य-सिमिति की बैठक २ जनवरी १९३० को हुई। पहला काम उसने किया कौंसिल-विहित्कार के निश्चय पर अमल करवाने का। इसके लिए उसने मत-दाताओं से अनुरोध किया कि जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर ध्यान न दें उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दें और नये चुनाव में शामिल न हों। इसके परिणाम-स्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तीफ दें दिये। दूसरा निश्चय कार्य-सिमिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और इसके लिए २६ जनवरी १९३० का दिन नियत हुआ। देश-भर में नगर-नगर और गांव-गांव में एक घोषणा-पत्र नैयार करके जनता के सन्मुख पढ़कर सुनाना और उसपर हाथ उठाकर श्रोताओं की सम्मित लेना तय हुआ। उस दिन सुनाया जानेवाला घोषणा-पत्र यह था:—

## 🖩 स्त्राधीनता का घोषणा-पत्र

"हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं मोगें और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाये प्राप्त हों जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजाको उस सरकार के वदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता का ही अपहरण नहीं किया है विक्त उसका आधार भी गरीवों के रक्तशोपण पर है और उसने आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्णस्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

"भारत की आर्थिक बरवादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते हुए उससे बेहिसाब कर वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है और हममे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नकम-कर के रूप में बसूल किया जाता है।

"हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने किसान लोग वेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी वृद्धि भी मंद हो गई। और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

"चुंगी और सिक्कें की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी वह गया । हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है । चुंगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोजा हलका करते में नहीं किया जाता बल्कि एक अत्यंत अपव्ययी शासन की कायम रूपने में किया जाता है। वितमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी। ढंग से निब्नित की गई है। कि जिससे देश का करोड़ों रूपया बाहर चला जाता है।

"राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है उतना पहले कभी नहीं घटा था। किमी भी मुघार-योजना में जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक समा नहीं आई है। हमारे वड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने मिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी शासन की सारी प्रतिभा मारी गई है और सर्व-साधारण को गांवों के छोटे-छोटे ओहदों और मुंगीगिरी से सन्तोप करना पड़ता है।

"संस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और हमें जो तालीम दी गानी है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं।

"आध्यात्मिक दृष्टि मे, हमारे हथियार जबरदस्तो छीनकर हमें नामर्द बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की भावना को वही युरी तरह में कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह बात विठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण में देश की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर डागू और वदमाशों के हमलों से भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिम शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिमा के हारा स्वतंत्रना नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथानम्भव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय-अवज्ञा एवं करवन्दी तक के माज सजावेंगे। हमारा दृष्ट् विद्वाम है कि यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उन्तेजना मिलने पर भी हिमा किये वगैर कर देना बन्द कर सके तो इस अमानुषी राज्य का नाथ निश्चित है। अतः हम शपथपूर्वक संकल्प करते है कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कांग्रेम समय-समय पर जो आजावें देगी उनका हम पालन करने रहेंगे।"

#### गांधीजी की ११ शर्ने

स्वाधीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उसमें प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर दीयनेवाली शिथिलता और निराणा की तह में कितनी असीम भावना, उत्ताह और स्वाधं-त्याग की नैयारी द्यी पड़ी थी। स्वदेश-भिवत और आत्म-विल्दान के अंगारे राज-भिनत या कानून और व्यवस्था की गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जकरन इननी ही थी कि भावना एवं उत्माह के लाल अंगारों पर जमी हुई राख को फूक मारकर हटा दिया जाय। स्वधीनता-दिवस का समारोह घटन ही हुआ या कि २५ जनवरी को असेम्बली में दिया गया वाइसराय का भाषण भी प्रकाशित हो गया। इसने भारत के आयावादी और विश्वास्थील राजनीतिज्ञों की रही-मही आधाओं पर पानी फेर दिया। लॉर्ड अविन ने कहा:—

"यह मही है कि सामाज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने भें भारत को स्वराज्य-भोगी उपनिवेशों के समान कई अधिकार मिल चुके हैं। परन्तु यह भी मही है कि भारतीय लोकमत इन अधिकारों को सम्प्रति वहुत महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इन अधिकारों का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के नियंत्रण तथा स्वीकृति में है। ब्रिटिश-सरकार जो परिषद् बुलायगी वह वस्तुतः वही चीज नहीं है जो भारतवासी चाहते हैं। उनकी मांग तो यह है कि उसके निर्णय बहुमत से हों और वह जो विधान बना दे उसे पार्लमेण्ट ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले। .....

".....परिषद् भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट और एक करने और सरकार की रास्ता दिखाने के हेतु की जायगी, योजना बनाकर पार्लमेण्ट के सम्मुख रखने की जिम्मेवारी तो सरकार पर ही रहेगी।" इस भाषण के जवाब में गांबीजी ने 'यंग इण्डिया' में यो लिखा:---

"वाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक वता दिया कि वह कहां और हम कहां है। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका आमारी होना चाहिए।

"वाइसराय साहव को क्या परवाह कि जवतक भारत का प्रत्येक करोड़पित ७ पैसे रोज की मजदूरी पानेवाला भिखारी न वन जाय तवतक यदि औपनिवेशिक स्वराज्य के भिलनें की प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। यदि कांग्रेस का वस चले तो आज वह प्रत्येक भूखे किसान को पेट-भर खाना ही नहीं दे विक करोड़पित की हालत तक में पहुँचा दे। वैसे भी जव उसे अपनी दुर्वशा का पूरा ज्ञान हो जायगा और जव वह समझ जायगा कि उसकी यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई विक वर्तमान शासन के द्वारा हुई है तो वह संगठित होकर उठ वैठेगा और अधीर होकर एक ही सपाटे में वैध-अवैध का ही नहीं, हिंसा-अहिंसा का भेद भी भूल जायगा। कांग्रेस को आशा है कि ऐसी दशा में वह किसानों को सच्चा मार्ग वतायगी।"

आगे चलकर गांघीजी ने लॉर्ड ऑवन के सामने नीचे लिखी शर्ते रक्खीं :--

- (१) सम्पूर्ण मदिरा-निपेध ।
- (२) विनिमय की दर घटाकर एक शिलिंग चार पेंस रख दी जाय।
- (३) जमीन का लगान आधा कर दिया जाय और उसपर कींसिलों का नियंत्रण रहे।
- (४) नमक-कर उठा दिया जाय।
- (५) सैनिक व्यय में आरम्भ में ही कम-से-कम ५० फी सदी कमी कर दी जाय।
- (६) लगान की कमी को देखते हुए बड़ी-बड़ी नौकरियों के वेतन कम-से-कम आधे कर दिये जायें।
  - (७) विदेशी कपड़े की आयात पर निषेध-कर लगा दिया जाय।
- (८) भारतीय समुद्र-तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय ।
- (९) हत्या या हत्या के प्रयंतन में साधारण ट्रिच्यूनलों-द्वारा सजा पाये हुओं के सिवा, समस्त राजनीतिक कैदी छोड़ दिये जाये, सारे राजनीतिक मुकदमे वापस छे छिये जाये, १२४ अ धारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूछेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आजाने दिया जाय।
  - (१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय।
- (११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जाये, और उनपर जनता का नियंत्रण रहे ।

मुना है कि जब जनवरी १९३० में ही श्री वोमनजी ने प्रवानमंत्री रेम्जे मैकटानस्ट साह्य से समझौते की बात-चीत करने का बीड़ा उठाया था तब भी गांघीजी ने उन्हें यही धर्ते बताई थीं ।

गांधीजी ने आगे लिखा—"हमारी बड़ी-से-बड़ी आवश्यकताओं की यह कोई सम्पूर्ण मूनी नहीं है, पर देखें वाइसराय साहब इन सीधी-सादी किन्तु अत्यावश्यक भारतीय आवश्यकता की पूर्ति तो करके दिखावें। ऐसा होने पर सवितय-अवज्ञा की वात भी उनके कान पर नहीं पड़ेगी और जहां अपनी बात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपद में कांग्रेन हदय से भाग लेगी।" इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मागें पूरी न की गई तो सविनय अवज्ञा होगी।

गांधीजी ने यह भी कहा, "अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हीं; परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । परमात्मा करें, आप लोग स्वराज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है उसके लिए अपना सर्वस्व अपँण करने का वह आपको यल और साहस प्रदान करे।"

## असम्बली से इस्तीफ

जब असेम्बली में बाइसराय साहब ने अपना भाषण दिया, तब बसन्तऋतु थी। उस समय बातावरण सरकार के अनुकूल नहीं था, वयोंकि बस्त्र-उद्योग-रक्षण-कानून उसी ममय बना था। इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार ने आधिक-परिषद् की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर सामाज्य के साथ रिआयत करने की नीति लाद दी हैं। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के कुछ सदस्यों ने इस्तीका दे दिया। वस्तुतः कांग्रेस-आन्दोलन को इस सहायता की आशा न थी और इसलिए उसे दैविक ही गमझना चाहिए।

यहां यह वयान कर देना जरूरी है कि यह कानून क्या था। साथ ही सूती कपड़े पर लगाये गये उत्पत्ति-कर और आयात-कर का इतिहास भी बता देना आवश्यक है। महासमर की समाद्रि के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारलानों में बने हुए १९ नम्बर से ऊपर के मृत और कपड़े पर ३६ फी सदी उत्पत्ति-कर लगता था। यह कर सरकार विकी या मुनाफे पर नहीं लेती थी, बिन तैयार माल पर लेती थी। विदेशी कपड़े पर जो आयात-पर लगता था वह मिर्फ आमदनी के लिए था और माल की कीमत पर ७) की सदी के हिसाब से लिया जाता था। भारतीय कार-खानेदारों, व्यापारियों और नरमन्दल-वालों ने अपनी युद्ध-कालीन सेवाओं का हदाला दे-देकर सरकार को बताया कि युद्ध के बाद विदेशी कपड़े के आने ने हिन्दुस्तानी कारखानों की बहा धक्का पहुँच रहा है। १९२५ में सरकार ने आयात-कर ७ फी सदी ने बढ़ाकर ११ फी नदी कर देना मंजूर किया इससे विदेशी कपटा ४ फी नदी महुँगा हो गया । स्वदेशी कपट्टे का उत्पत्ति-कर भी उठा दिया गया, इससे स्वदेशी कपड़ा है। की सदी सस्ता हो गया । परन्तु इधर जनता स्वदेशी कपड़े के लाभ पर खुशियां मना रही थी, उधर १९२७ के गृष्ट में ही सरकार ने विनिमय-कानुन पास कर दिया । इससे रूपये की कीमत १६ पेंस से बहकर १८ पेंस हो गई । अर्थान् जो एक भीष्ट का विदेशी कपड़ा पहले नकाशावर से १५) में पटना था उसके अब १२:८/४ पाई ही लगने लगे । इस तरह विदेशी कपड़ा १२॥ फी नदी नस्ता हो गया । अर्थात् १९२५ में हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों को जो आ फी नदी का लाग हुआ था। उसके मुकाबले में विदेशी। कारमानेदारीं को दी

वर्ष वाद ही १२॥ फी सदी का फायदा मिलने लग गया । इस मामले पर भारत में बड़ी हलचल मची और आयात-कर में परिवर्तन की मांग की गई। सरकार ने वस्त्र-उद्योग-रक्षण-कानून पास करके इंग्लैण्ड के कपड़े पर १५ फी सदी और अन्य विदेशी कपड़े पर २० फी सदी कर लगा दिया । पण्डित मालवीयजी ने इस भेद-भाव को आर्थिक-परिपद् (फिस्कल कन्वेन्शन) के खिलाफ बताकर उसका विरोध किया । जापान इस समय वड़ा टूर-दर्शी निकला । यह कानून तो लंकाशायर के साथ जापान की स्पर्धा को रोकने के लिए बना था, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जाने वाल कपड़े पर जहाजों का भाड़ा ५ फी सदी कम करा दिया और जहाजी कम्पनियों को जापानी सरकार ने पांच फी सदी सहायता दे दी। इस तरह भारतीय आयात-कर की चाल धरी ही रह गई। आगे चलकर आरत-सरकार ने आयात-कर ५ फी सदी और बढ़ा दिया। इससे लंकाशायर को ५ फी सदी की हानि हो गई। इसकी क्षति-पूर्ति सरकार ने दूसरी तरह कर दी । उसने भारत में आनेवाली रुई पर एक आना सेर का महसूल लंगा दिया। यह रुई मिश्र और अमरीका से आती है और इससे लंकाशायर के मुकाबले का वारीक कपड़ा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूल से लंकाशायर की स्पर्धा करने में भारतीय-मिलों को उतनी ही वाधा हो गई। ये सव वातें तो प्रसंगवंश कही गई हैं। जब वस्त्र-उद्योग-रक्षण-विल असेम्बली में पेश हुआ तो उसपर दो संशोधन उपस्थित किये गये। मालवीयजी का संशोधन यह था कि इंग्लैण्ड के साथ कोई रिआयत न करके सब विदेशों के कपड़े पर कर की एक ही दर मुकरेर कर देनी चाहिए । ३१ मार्च को असेम्बली की इस बैठक का अन्तिम दिन था। अध्यक्ष पटेल ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव असेम्बली में ज्यों-का-त्यों स्वीकार न हो तो सरकार फिर विचार करके वता दे कि वह अपना बिल वापस छे छेगी वया ? परन्तु सरकार ने कहा कि ऐसा करना अपनी जिम्मेवारी से हाथ घो बैठना है। अन्त में वहस हुई और मालवीयजी का संशोधन तो गिर गया और श्री चेट्टी का संशोधन स्वीकार हुआ । परन्तु संशोधित अवस्था में विल पर राय ली गई, उससे पहले ही पण्डित मालवीयजी और उनके साथी, दीवान चमनलाल और नई स्वराज्य-पार्टी के अन्य सदस्य उठकर चले गर्ये । उस दिन की सभा वर्खास्त करने से पहले अध्यक्ष ने कहा—"आप सव मुझसे हाथ मिलाते जाइए । कीन जाने हममें से कीन-कीन यहां रहेंगे ।" यों देखा जाय तो फरवरी १९३० के वाद की इन घटनाओं का लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इनका वर्णन हमने तत्कालीन परिस्थिति का पूरा चित्र खींचने और यह बताने के लिए कर दिया है कि कांग्रेस-दल के पीछे-पीछे मालवीयजी और उनके दल ने भी किस प्रकार मेम्बरी छोड़ दी।

अब हमें १९३० के महान् आन्दोलन का अध्ययन करना है। यह कहा जा चूका है कि स्वाधीनता-दिवस देशभर में बड़ी घूम-घाम से मनाया गया। एक-न-एक कारण से भारत में गिरफ्तारियां प्रवल वेग से हो रही थीं। मेरठ के ३२ अभियुक्तों में से एक के सिवा सब दौरा मुपुर्द कर दिये गये, कलकत्ते में सुभाप वाबू और उनके ११ साथियों को एक-एक वर्ष की कड़ी सजा दी गई। कांग्रेस के आदेश पर कींसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १९३० तक इस्तीफ दे दिये। इनमें से २१ असेम्बली के और ९ राज्य-परिषद् के सदस्य थे। प्रान्तीय कींसिलों में बंगाल से ३४, बिहार-उड़ीसा से ३४, मध्यप्रान्त से २०, मदरास से २०, युवन-प्रान्त से १६, आसाम से १२, वस्बई से ६, पंजाब से २ और वर्षा से १ ने इस्तीफा दिया।

## अध्याय २ : प्राणां की बाज़ी—१६६०

## स्विनय-अवज्ञा का श्रीगणेश

१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-सिमिति की सावरमती में बैठक हुई। कांसिटों के जिन मेम्बरों ने इस्तीफ नहीं दिये थे या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गये थे उन्हें कहा गया कि या तो वे कांग्रेस की निर्वाचित सिमितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जान्ते की कार्रवार्ट की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ सद्व्यवहार करने का आध्वामन दिया था, परन्तु सरकार ने इस वचन का पालन नहीं किया। इसपर मावरमती में कार्य-सिमिति ने लेट प्रकट किया। किन्तु इस बैठक का मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के नम्बन्य में था। वह इस प्रकार था:—

"कार्य-समिति की राय में सिवनय-अवज्ञा का आन्दोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और संचालित होना चाहिए जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिसा में धार्मिक विश्वास हो; और चूंकि कांग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही स्त्री-पुरुष नहीं है बिल्क ऐसे भी लोग धार्मिल है जो अहिसा को देश की वर्तमान स्थिति में सिर्फ नीति के तीर पर मानते हैं, इसलिए कार्य-समिति महात्मा गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती है और उन्हें तथा अहिसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों को अधिकार देती है कि वे जब, जिम तरह और जहांतक उचित गमलें सिवनय अवज्ञा जारी कर दें। कार्य-सिमिन को विश्वास है कि जब आन्दोलन वस्तुतः चल रहा होगा उस समय सारे कांग्रेसवादी और दूसरे लोग सब तरह से सत्याग्रहियों को पूर्ण सहयोग देंगे और बड़ी-से-बड़ी उत्तेजना के समय भी सम्पूर्ण अहिसा का पालन और रक्षण करेंगे। कार्य-सिमित को यह भी आज्ञा है कि आन्दोलन के सर्व-साधारण में फैल जाने पर वकील आदि लोग जो सरकार के साथ स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, और विद्यार्थींगण जो सरकार से कथित लाभ उठा रहे हैं, वे सब यह सहयोग और यह लाभ छोड़ देंगे और स्वतन्त्रता के अंतिम गंग्राम में कूद पड़ेंगे।

''कार्य-सिमिति को विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्तार और कैंद हो जाने पर जो लोग पीछे रह जायंगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना है वे अपनी योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम और आन्दोलन को जारी रक्खेंगे।''

इस प्रस्ताव ने गांधीजी और उनके विश्वस्त साथियों को सविनय-अवज्ञा करने का अधिकार दिया। कुछ समय बाद अहमदाबाद में महा-सिमित की बैठक हुई, उसने इस अधिकार का और भी विस्तार करके सिवनय-अवज्ञा का आन्दोलन चलाने की सत्ता भी उन्हें दे दी। यह बात हमने खासकर यह दिखाने के लिए कही है कि मई १९३४ में जब यह आन्दोलन स्थिगत किया गया तब भी गांधीजी के लिए अपवाद रखा गया; अर्थात् आन्दोलन के आदि और अन्त दोनों में गांधीजी को स्थतन्य रखा गया। जान्ते के इस प्रस्ताव से भी पहले गांधीजी ने कुछ च्ने हुए आमितत मिश्रां के साथ जो खानगी बातचीत की थी। वह ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनमें एकमात्र विषय समक थाः अर्थात् नमक का कानून कैसे तोड़ा जाय, नमक कैसे बनाया जाय, पड़ा हुआ नमक कैसे इकट्टा किया जाय और नमक के हेरों पर घावा कैसे बोला जाय है

इस सम्मेलन में कुछ लोगों ने यह आयंका प्रकट की कि देश अभी सामृहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है । तैयारी का अर्थ यही था कि लोग आजा भंग करने में विनय रूप सकेंगे या नहीं, दूसरों को कष्ट न पहुँचाकर स्वय कर्ष्टों का आवाहन कर सकेंगे या नहीं, और सोक और वलेश को शान्त और प्रसन्न होकर सहन कर सकेंगे या नहीं, ये आशंकायें प्रकट करनेवाले ऐसे स्पष्ट-वादी मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक सिवनय अवशा की सूत्रना दस वर्ष पहले मिल चुकी थी। लेकिन जो केवल दोषदर्शी थे उन्हें उत्तर देने की जरूरत न थी। यदि आज सामूहिक सत्याग्रह स्थिगत कर दिया जाय तो क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए वे अपने-आपको तैयार कर लेंगे? असल बात तो यह है कि तैरने की सबसे अच्छी तैयारी तैरना ही होती है। इस प्रकार लॉर्ड रिपन के कथनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी योग्यता की अच्छी-से-अच्छी परीक्षा उसे स्वशासन देने ही से हो सकती है। जैसे इंद्रियों को काम में लेने से ही वे सबती हैं वैसे ही नैतिक शिक्षण भी अमल से ही मिलता है।

## नमक-कानून भंग

परन्तु सविनय-अवज्ञा शुरू करें तो कैसे ? गांधीजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गये थे। वस्वई में ये समाचार पहुँच चुके थे और कार्य-समिति की सावरमती की बैठक से पहले ही पहुँच चुके थे कि नमक के ढेरों पर घावा बोला जायगा। १४ फरवरी से पहले ही वस्वई में प्रचार-कार्य भी गुरू हो गया। नमक-कर का इतिहास खोद निकाला गया। मालूम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की विकी की खातिर भारतीय नमक पर कर लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल वन्दर में माल के विना जहाज खाली पड़े थे और अशान्त सम्द्र पर वे तवतक चल नहीं सकते थे जवतक कि आवश्यक भार की पूरा करने के लिए भी कोई माल उनपर लदा न हो। इसलिए कुछ माल, कुछ भार, कुछ वजन तो उन्हें लाना ही पड़ता था। कुछ समय तक तो उनमें लन्दन के समुद्र-तट की रेत भरकर आती रही, इसीसे कलकत्ते की चौरंगी सड़क तैयार हुई। यहां पहले हुगली से कालीघाट-मन्दिर तक नहर थी। असल वात यह है कि भारत में सदा से माल आता कम और यहां से जाता अधिक रहा है। १९२५ में निर्यात ३१६ करोड़ का और आयात २४९ करोड़ रुपये का रहा। इतना ही नहीं, निर्यात-माल में अधिकतर खाद्य-पदार्थ और कच्चा माल होने के कारण वह जगह अधिक घेरता है। सब बातीं को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-माल को लेजाने के लिए आयात-माल लाने की अपेक्षा कम-से-कम चार-पांच गुने जहाजों की जरूरत तो अवश्य होती है। अर्थात् भारत में आनेवाले जहाजों को खाली आना पड़ता था। भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहाजों में ७२ फी सदी या 🕻 अंग्रेजी जहाज होते हैं । इसलिए भारत में आनेवाले जहाजों को अपना भार पूरा करने के लिए भी कुछ-न-कुछ अंग्रेजी माल लाना जरूरी होता है। इसके लिए चेशायर के नमक से अच्छी चीज और क्या होती ? हां, अख्वारों की रही और चीनी के टुकड़े आदि चीजें भी लाई जाती हैं। इटली के जहाज अपना भार पूरा करने को इटली का संगमरमर और आलू लाते हैं। प्रही कारण है कि ये वस्तुयें भारतीय पैदावार से सस्ती पड़ जाती है।

सावरमती की बैठक के बाद थोड़े दिनों में वातावरण नमक-ही-नमक से व्याप्त हो गया।
लोग पूछने लगे, क्या बनाया हुआ नमक पड़ता खायगा? सरकारी कर्मचारी और भी आगे बढ़े।
उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने में ईबन और मजदूरी का हिसाब लगाकर बताया कि नमक-कर से निगुना खर्च नमक बनाने में लगता है। ये बेचारे यह न समझ सके कि यह संग्राम भीतिक नहीं, नैनिक था। सावरमती में एकत्र मित्रों ने गांधीजी से उनकी योजना जाननी चाही। उन्होंने ठीक ही किया। वैसे महासमर के आरम्भ में लॉर्ड किचनर, मार्गठ फोटा या वॉन हिण्टनवर्ग से ऐसा प्रस्त किसीने नहीं पूछा होगा। योजनायें तो उनके पास थीं, पर वे बताते थोड़ा ही। सत्याग्रह की बात ऐसी नहीं है। यहां कोई गुप्त योजना नहीं होती। परन्तु कोई घड़ी-प्रकार्ट योजना भी नहीं घी। ये योजनायें तो अपने-आप प्रकट होती हैं। जैसे सत्याग्रही के ललाट में प्रकाश-दीप रहना है। उनमें आगे का बदम अपने-आप दीखता जाता है।

प्रस्तुत तमक-सत्याग्रह् का इस प्रकार विकास होनेवाला था। गांधीजी किसी तमक के क्षेत्र में जाकर तमक उठावेंगे। दूसरे नहीं उठावेंगे। अगर कोई पूछता, 'क्या हाय-पर-हाथ घरे वैठे रहें ?' तो यही उत्तर मिलता—'अवक्य। परन्तु मैदान में उत्तरने के लिए तैयार रहो।' उन्हें तो आशा थी कि परिणाम तत्काल होगा। वल्लभमाई तक को वह कूच में साथ न ले गये। केवल सावरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया। वर्धा-आश्रमवालों को भी तैयारी करने और गांधीजी की गिरपतारी तक ठहरे रहने का आदेश मिला। पिर तो एकनाथ भारत-भर में लड़ाई शुरू होनेवाली ही थी। गांधीजी की गिरपतारी के बाद लोग जो चाहते वह करने की स्वतन्य थे। उन्हें दील गया था कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह आन्दोलन फैल जायगा और सूब जोर पकड़ लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का कभी दुरा नहीं चाहा उसे वे नेस्तनावूद नहीं कर सकते थे। ऐमा होने पर तो साम्प्राज्य तक की जड़ें हिल जातीं। अहिसा पर अटल रहने का और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। लोग यदि यह पूछते कि सरकार बम बरसायगी तो क्या होगा?तो उसका उत्तर बही था कि यदि निर्दोप स्त्री-पुरुष और बच्चों को जमींदोज कर दिया जाय तो उन्हींकी लाक में से साम्प्राज्य को भस्म करनेवाली अग्नि प्रज्यलित होगी।

सविनय-अवज्ञा शुरू हुई। जंसे-जैसे लोग पकड़े जाने लगे, चारों ओर से मदद आने लगी। खाद्य-पदार्थी एवं अन्य चीजों की वर्षा होने लगी। दक्षिण-भारत में आम हड़ताल हो गई, मज-हूरों ने काम बन्द कर दिया, बाजारों में ताले पड़ गये।

गांधीजी की समझ में हिंसा का चारों ओर सम्मिश्रण हो रहा था। इसकी वृद्धि का कारण प्रतिकार का अभाव था। अतः हमारा धर्म हो। गया था कि। अहिंसा पर। असल करके हिंसा का मुकाबला करें। १९३० की कांगेस इसी तरह के बुछ विचारों से प्रेरित थी।

इतिहास बीर गाथाओं से पिरपूर्ण है। यियोडोर पार्कर अमरीका के एक महान् आस्तिक थे। यहां की दास-प्रथा के मिटाने में यह विश्व-विभृति वन गये थे। उस समय के धर्म-धास्त्रियों ने पार्कर को शास्त्रार्थ के लिए चुनीती थी। मित्रों ने उन्हें बचने की सलाह दी और उन्हें अपने मकान में बन्द कर दिया। उनके शबुओं ने सामने आने पर मार टालने की धमकी दी और इस प्रकार छिपने पर कायरता का लाव्छन लगाया। पर पार्कर तो अचानक सभा में आ उपस्थित हुए और व्यान्यान-मंच पर जा पहुँचे। बोले, "मार सकते हो तो मारो। मेरे खूनकी एक-एक बूद से हजारों पार्कर जन्म लेगे और यासों को मुक्त कराकर छोड़ेंगे।" विरोधियों के हाथ-पैर उन्हें पड़ गये। सभा भंग हो गई।

#### अन्तिम चेनावनी

गांधीजी की योजना सदा उनकी अन्तः प्रेरणा ने बनी है, मस्तिष्क के भावना-हीन, हानि-स्राभ-दर्गक तर्क ने नहीं बनी है । उनका पुरु और मित्र उनका अन्तःकरण ही पहा है । इसीको लायड जार्ज साहव ने 'सदियों की प्रगित का निचोड़ एक युग में निकालना' वताया है। इसीकी भारतीय शब्दों में कहा जाय तो, उन्होंने हजारों वर्ष का काम बारह महीने में कर दिखाया। गांबीजी की दिव्य दृष्टि और शुद्ध विचार का लोहा सभीने माना। नरम-दल-वालों तक ने नमक-सत्याग्रह को भले ही बेहूदा और खतरनाक वताया हो, गांबीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नहीं कर सके। गांबीजी ने वाइसराय को बहुत देर तक अन्चेरे में नहीं रक्खा। सदा की भांति इस बार भी (२ मार्च १९३० को) उन्होंने लॉर्ड अविन को चिट्ठी भेजी।

सत्याग्रहाश्रम सावरमती से भेजी गई वह चिट्ठी यह थी:-

"सविनय-अवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए में इतने सालों से सदा हिचिकचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुँचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करने में प्रसन्नता है।

"अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट हैं। जान-वूझकर मैं किसी भी प्राणी को दुःख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुँचाने की तो वात ही नहीं — भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनों का कितना ही अहित कर दें। अतः जहां में ब्रिटिश-राज्य को अभिशाप ससझता हूं, वहां में एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता।

"परन्तु मेरी बात का अर्थ गलत न समझिए। में विटिश-शासन को भारतवर्ष के लिए जरूर नाशकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-मात्र को संसार की अन्य जातियों से बुरा भी नहीं समझता। सौभाग्य से बहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। असल बात तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की अधिकांश बुराइयों का ज्ञान मुझे स्पष्टवादी और साहसी अंग्रेजों की कलम से ही हुआ है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निडरता-पूर्वक प्रकट किया है।

"तो मेरा अंग्रेजी राज के वारे में इतना बुरा खयाल क्यों है ?

ं इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोपण करके उन्हें कंगाल बना दिया है। उनपर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लादकर उन्हें बर्बाद कर दिया है।

"राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति की जड़ ही खोखली कर दी गई है। हमारे हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुप अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्मवल तो लुप्त हो ही गया था। हम सबको नि:शस्त्र करके कायरों की भांति नि:सहाय और बना दिया गया।

"अनेक देश-वन्धुओं की भांति मुझे भी यह सुख-स्वप्न दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोल-मेज-परिपद् शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल पूर्ण औपनिवेशिक स्वराच्य की योजना का समर्थन करने का आश्वासन नहीं दे सकते, तब गोलमेज-परिपद् वह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए शिक्षित भारत ज्ञानपूर्वक और अशिक्षित जनता दिल-ही-दिल में छट-पटा रही है। पार्लमेण्ट का निर्णय क्या होगा, ऐसी आशंका उठनी ही न चाहिए। ऐसे उदाहरण मौजूद है कि पार्लमेण्ट की मंजूरी की आशा में मंत्रि-मण्डल ने किसी खास नीति को पहले से ही अपना लिया हो।

"दिल्ली की मुलाकात निष्फल सिद्ध होने पर मेरे और पण्डित मोतीलाल नेहरू के लिए

१९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस के गंभीर निरुचय पर अमल करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं था।

"परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में औपनिवेशिक-स्वराज्य शब्द का प्रयोग उसके माने हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रस्ताव से घवराने की जकरत नहीं। कारण जिम्मेवार ब्रिटिश राजनितिशों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि औपनिवेशिक-स्वराज्य व्यवहार में पूर्ण स्वराज्य ही है ? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनितिशों की यह नीयत ही कभी नहीं थी कि भारतवर्ष को शीध ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय।

"परन्तु ये तो गई-गुजरी बातें हुई । घोषणा के बाद अनेक घटनायें ऐसी हुई है जिनसे त्रिटिश नीति की दिशा स्पष्ट मुचित होनी हैं।

"दिवाकर की भांति अब साफ-साफ जाहिर हो गया है कि जिम्मेवार ब्रिटिय-राजनीतिन अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार तक नहीं रखने जिससे ब्रिटेन के भारतीय-व्यापार को धक्का पहुँचने की सम्भावना हो, अबवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्पक्ष और पूरी जांच करनी पड़े। यदि इस शोपण की किया का अन्त नहीं किया गया तो भारत दिन-दिन अधिकाधिक निस्सत्व होता ही जायगा। विनिमय की दर वात-की-बात में १८ पेंस करदी गई और देश को कई करोड़ की हानि सदा के लिए हो गई। अर्थ-सदस्य इम निश्चय को अटल समझते हैं। और जब और-और बुराइयों के साथ इम अचल निर्णय को मेटने के लिए सविनय किन्तु गीधा हमला किया जाता है तो आप चुप नहीं रह सकते। आपने भी भारतवर्ष को पीस डालनेवाली प्रणाली की ही दुहाई देकर उस उपाय को विफल करने के लिए धनी और जमीदार-वर्ग की मदद मांग ही ली।

"राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाने रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तड़प के पीछे हेनु क्या है। इस हेनु को न समझने से स्वाधीनता इतने विकृत रूप में आ सकती है और यह खनरा हमेशा रहेगा कि जिन करोड़ों मूक किसानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनना की प्राप्त का प्रयन्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचिन् निकम्मी निद्ध हो। इसी कारण मैं कुछ अरमे से जनना को वाष्टियत स्वाधीनता का सच्चा अर्थ ममझा रहा है।

''उनकी मुख्य-मुख्य बाते आपके मामने भी रख द ।

"सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इनका वोजा इतना भारी है कि स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी। स्थायी बन्दीबस्त अच्छी बीज है, परन्तु इससे भी मुट्ठी-भर अमीर जमीदारों को लाभ है, गरीब कियानों को कोई लाभ नहीं। वे नो सदा में वेबसी में रहे हैं। उन्हें जब नाहे बेदखल किया जा मकता है।

"भूमिकर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा, नारी कर-व्यवस्था ही फिर में इस प्रकार वदलनी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया है वह रैयत की जान निकाल लेने को ही किया है। नमक नो उनके जीवन के लिए भी आवस्थक है। परन्तु उसपर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीयने में तो वह सयपर वरावर पड़ता है, परन्तु इस हदय-हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबों पर ही पड़ता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी अभीरों

से गरीव लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक-कर का वोझा गरीवों पर और भी ज्यादा पड़ता है। नशे की चीं जों का महसूल भी गरीवों से ही अधिक वसूल होता है, इससे गरीवों के स्वास्थ्य और सदाचार दोनों पर कुठाराघात होता है। इस कर के पक्ष में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दरअसल यह लगाया जाता है आमदनों के लिए। १९१९ की सुधार-योजना के जन्मदाताओं ने वड़ी होशियारी से इस आय को द्वैय-शासन के जिम्मेवार कहलानेवाले विभाग के सुपूर्द कर दिया। इस प्रकार मदिरा-निपेच का भार मंत्री पर आ गया और वह वेचारा भलाई करने के लिए शुरू से ही निकम्मा हो गया। यदि अभागा मंत्री इस आमदनी को वन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का खर्च विलकुल कम कर देना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में आवकारी के वजाय उसके पास और कोई आमदनी का साचन नहीं है। इधर ऊपर से कर का भार लाद-लादकर गरीवों की कमर तोड़ दी गई है, उघर हाथ-कताई के मुख्य सहायक-चन्चे को नष्ट करके उनकी उत्पादक-शक्त वर्वाद कर दी गई है।

"भारतवर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उत्लेख किये विना पूरी नहीं हो सकती। हाल में इसपर समाचारपत्रों में काफी लिखा जा चुका है। इस ऋण की स्वतंत्र न्यायालय-द्वारा पूरी जांच कराना और जो रकम अन्यायपूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से इन्कार करना स्वाधीन-भारत का कर्त्तव्य होगा।

"'उपर्युंक्त अन्याय संसार के सबसे महँगे विदेशी शासन को कायम रखने के लिए किये जाते हैं। आपके वेतन को ही देखिए। दूसरे अनेक लवाजमात के अलावा आपको २१ हजार रुपए मासिक मिलते हैं। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को ५००० पौण्ड वार्षिक अर्थात् ५४०० रुपये माहवार ही दिये जाते हैं। भारतवासियों की औसत दैनिक आय दो आने से कम है और आप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं। एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये हैं और वहां के प्रधानमन्त्री की १८०) रुपये। इस प्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पांच हजार गूना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को प्रत्येक अंग्रेज से सिर्फ ९० गुना ही अधिक दिया जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस करिश्मे पर गीर कीजिए। यह व्यक्तिगत उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि एक हदय विदारक सत्य आप भलीभांति समझ जायें। आपके लिए व्यक्तिशः मेरे मन में इतना आदर है कि मैं आपके दिल को चोट पहुँचाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। में जानता हूँ, आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं है। यायद आप सारी तनस्वाह खैरात ही कर देते होंगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह तो जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लायक है। जो वात वाइसराय के वेतन के वारे में सच है, सामा- न्यतः वही सारे शासन पर भी लागू होती है।

"अतः कर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जब शासन-ज्यय भी उतना ही घटा दिया जाय। इसका अर्थ है शासन-योजना की काया-पलट कर देना। मेरी राय में २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में लाखों ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यहीं अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायगी।

"िकर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है और यदि भारतवासियों को भूख से तड़प-तड़पकर शनैशनै: मिट नहीं जाना है तो कष्ट-निवारण का कोई-न-कोई उपाय तुरन्त ढूंढना पड़ेगा। प्रस्तावित परिषद् से तो यह उपाय हो ही नहीं सकता, यह बात तर्क से मनवाने की नहीं है। यहां तो ब्रावर की शक्ति खड़ी करनी होगी; तर्क-वर्क कुछ नहीं। ब्रिटेन अपनी सारी प्रक्ति छगाकर अपने व्यापार एवं हितों की रक्षा करेगा। इसलिए भारतवर्ष को मृत्यु के बाहुपाश में में मक्त होने के लिए उतनी ही शक्ति सम्पादन कर लेनी होगी।

"यह सभीको मालूम है कि गले ही हिसक-दल कितना ही असंगठित या मम्प्रित महत्वहीन हो, फिर भी उसका जोर बहता जा रहा है। उसका और मेरा ध्येय एक हो है। परन्तु मेरा दृष्ट् विश्वास है कि वह मूक जनता का कष्ट-निवारण नहीं कर सकता। मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन दृष्ट्तर होता जा रहा है कि विटिश-सरकार की संगठित हिसा को शुद्ध अहिंमा ही रोक सकती है। मेरा अनुभव अवश्य ही सीमित है, परन्तु वह बताता है कि अहिंसा बड़ी जबरदस्त कियात्मक गवित हो सकती है। मेरा इराबा इस शक्ति-द्वारा सरकार की संगठित हिंसा और हिंसक-दल की बढ़ती हुई असंगठित हिंसा दोनों का मुकावला करने का है। हाथ-पर-हाथ घर बैठने मे तो ये दोनों शक्तियां स्वच्छन्द होकर विचरेंगी। मेरा अहिंसा की सफलता में नि:शंक और अटल विश्वाम है। ऐसी दशा में और प्रतीक्षा करना मेरे लिए पाप होगा।

"यह अहिंसा सविनय-अवजा के रूप में ाकट होगी। आरम्भ में आश्रम-निवासी ही इसमें भाग लेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें झामिल हो जायेंगे।

"मैं जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है। लोग इस तरह से ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा बड़ी-से-बड़ी जोखिमों के उठाये बिना नहीं हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-संख्याबाले, अधिक प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को बिकार बनाया उसकी ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी जोखिम बड़ी नहीं है।

"मैने 'ठीक रास्ते पर लाने' के शब्द जान-बूझकर प्रयोग किये हैं। कारण, मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं अहिंसा-द्वारा ब्रिटिश जाति का हृदय पलट दूं और उसे भारत के प्रति किये गये अपने अस्पाय का अनुभव करा दू। मैं आपकी जाति को हानि पहुँचाना नहीं चाहता। मैं उसकी भी वैसी ही सेवा करना चाहता हूँ, जैसी अपनी जाति की। मेरा विश्वाम है कि मैंने सदा ही ऐसी सेवा की है। १९१९ तक आंखें बन्द करके उनकी सेवा की। पर जब मेरी आंखें खुलीं और मैंने असहयोग की आवाज बुलन्द की तब भी मेरा उद्देश उनकी सेवा ही या। जिस ह्यियार का उपयोग मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार पर कामयावी के साथ किया है, वही मैंने नरकार के खिलाफ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता हैं, तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। वरसों तक मेरे प्रेम की परीक्षा रेने के बाद मेरे कुनवेवालों ने मेरे प्रेम के दावे को कवूल किया है; वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन करेंगे। यदि मेरी आशाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही ब्रिटिश-जाति अपना नदम पीछे हटा लेगी, अन्यया जनता ऐसे-ऐसे कप्ट-सहन करेगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिपले विना नहीं रह सकता।

"सविनय-अवज्ञा की योजना उपर्युक्त बुराइयों के मुकाबले के लिए हैं । ब्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद भी हम इन्हीं बुराइयों के कारण करना चाहते हैं । इनके दूर हो जाने पर हसारा मार्ग

सुगम हो जायगा । उस समय मित्रतापूर्ण समझौते का द्वार खुळ जायगा । यदि ब्रिटेर्न के भारतीय व्यापार में से लोभ का मैल निकल जाय, तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी । मैं आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयों को तुरन्त दूर करने का मार्ग सुगम बनाइए और इस प्रकार वास्तविक परिषद् के लिए अनुकूलता पैदा कीजिए । यह परिषद् वरावरी के लोगों की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। वह यह कि स्वेच्छापूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की भलाई का उद्योग किया जाय और उभय-पक्ष के लाभ को ध्यान में रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापार की शर्तें तय की जायें। दुर्भाग्यवश इस देश में साम्प्रदायिक झगड़े हैं अवस्य, किन्तु आपने उनपर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि किसी भी ज्ञासन-सम्बन्धी योजना में इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्तु इससे भी बड़ी-बड़ी अन्य समस्यायें हैं जो कौमी झगड़ों से परे हैं और जिनके कारण सब जातियों को समान-रूप से हानि उठानी पड़ती है । अस्तु, यदि इन बुराइयों को दूर करने का उपाय आप नहीं कर सकेंगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर असर नहीं होगा, तो इस मास की ११ तारीख को में आश्रम से उपलब्ध साथी लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल पड़्या। गरीबों की दृष्टि से में इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वाधीनता का आन्दोलन मूलतः गरीव-से-गरीव की भलाई के लिए हैं। इसलिए इस लड़ाई की शुरुआत भी इसी अन्याय के विरोध से होगी । आश्चंर्य तो इस वात पर है कि हम इतने दीर्घकाल तक नमक के इस निर्दय एकाधिकार को सहन करते रहे । मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्न को विफल कर सकते हैं। उस दशा में, मुझे आशा है कि, मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूप में यह काम सम्हालने को तैयार होंगे 'और नमक-कानून जैसे घृणित कानून को, जो कभी बनाना ही नहीं 'चाहिए था, तोड़ने के कारण जो सजायें दी जायँगी उन्हें वे खुशी-खुशी वर्दास्त करेंगे।

"मेरा वस चले तो में आपको अनावश्यक ही क्या जरा-सी कठिनाई में भी नहीं डालना चाहूँ। यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ वातचीत करना चाहें और इस हेतु से आप इस पत्र को छपने से रोकना पसन्द करें तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, में खुशी से रुक जाऊँगा। परन्तु इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी अंगीकार करने को तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करें।

"इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं है। यह तो सत्याग्रही का साधारण और पित्र कर्तव्य मात्र है। इसीलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक अंग्रेज-मित्र के हाथ रहा हूँ जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे बायद विघाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है।"

इस चिट्ठी को रेजिनाल्ड रेनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये। यह भाई कुछ समय तक आश्रम में रह चुके थे। गांधीजी के इस पत्र को जनता और अखवारों ने अन्तिम चेतावनी का नाम दिया था। लॉर्ड अविन का उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला। वाइसराय साहव ने खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करनेवाले हैं जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्व-जिनक शान्ति भंग होगी। गांधीजी का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, विनय और साहस की भावना से कूट-कूटकर भरा था। उन्होंने लिखा, "मैंने दस्त-

बस्ता रोटी का मवाल किया था और मिला पत्थर । अधेव जाति मिर्फ मिला राजी लोग मार्गा है। इसलिए मुझे बाइसराय साहद के उत्तर पर कोई आस्त्रयं नहीं है। इसारे राष्ट्र के अध्य में तो जेलवाने की मास्ति ही एकमात्र माला है। सारा भारत ही एक विभाल त्राप्ट्र है। में उप अंग्रेजी कानून की मानने से उत्थार करता हूँ और इस जबईंग्ली की मास्ति की मत्रम एक रसला को भंग करता अपना पवित्र वर्तव्य समझता हूं। इस झाला ने राष्ट्र का गला रूपा हुआ था। अब उसके हृदय का जीक्ष्मर प्रकट होना चाहिए।

ध्म प्रकार मांधीजी का कृत अनिवार्य हो गया था। सब तैयारियां पहले में हो हो नृषी थीं। लम्बी-चौड़ी नैयारी की नो जनरत भी न थी। उनके ७९ सायों आध्मयानियों और विद्यापीट के छात्रों में में चुने हुए लोग थे। ये सैनिक धो मौ मील लम्बी पैटल याता हे उच्छों को महन करने के लिए कौलादी अनुमासन में सधे हुए थे। दाण्डी समुद्र-तट पर एक गांव है। गांधीजी को वहीं पहुँचना था। उन्होंने मार्ग के यामवानियों को मना कर दिया था कि याचियों को बिह्या भोजन न दें। इधर गांधीजी झुद्र नैनिक इंग की ये नैयारियों तर रहे थे, उपर बल्लभभाई अपने 'गुरु' के पहले ही आनेवाली नगस्या और संवटों के लिए नैयार हीने की प्रेरण करने के लिए गांवों में पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने में बिलस्व नहीं किया। अद बल्लभभाई इस प्रकार गांधीजी के आगे-आगे चल रहे थे, सरकार ने समझा, 'यह तो १९०० धर्ष पहले ईसामसीह का दून जॉन बैपटिस्ट है।' उनने नुस्त मार्च के प्रथम मध्या, 'यह तो १९०० धर्ष पहले ईसामसीह का दून जॉन बैपटिस्ट है।' उनने नुस्त मार्च के प्रथम मध्या, 'यह तो १९०० धर्म पहले ईसामसीह का दून जॉन बैपटिस्ट है।' उनने नुस्त मार्च के प्रथम मध्या, 'यह दे है। इस पटना के साथ-माथ गुजरात का बच्चा-बच्चा गरकार के विलाफ रहा हो गया। माबरमती के रेगील कर पर ७५ हजार स्त्री-गुरुपों ने एकब होकर यह निश्चय किया:—

"हम अहमदाबाद के नागरिक संकल्प फरने हैं कि जिस रास्ते बस्कमभाई गये है उसी रास्ते हम जागेंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता की प्राप्त करके छोड़ेंगे। देश की आजाद हिये दिना म हम चैन लेगे, न सरकार को लेने देगे। हम सप्ययूर्वक घोषका करते हैं कि भारतवर्ष का उठार सत्य और अहिना में ही होगा।"

गांधीजी ने कहा, 'जो यह प्रतिवा देना नाहे, अपने हाथ की कर दे।' सार उन-समृत ते हाथ कठा दिये। गतन्त्रभाई ने गुजरात में अपने भागनों में जीवन पूर दिया। उन्होंने जहा, "तुम्हारी आंगों के सामने नुम्हारे पारे पम् कुई होगे। अरे! ज्या दिवाह-उत्स्य मना की हो। इसती बलवती सरकार में जूमनेवाद को ये रग-रेतियां सीभा ये महानी है। उस हि से ऐसी तीवल मा मयती है कि अपने-अपने परों के नादे रगावर तुम्हें दिन-भर गेनों से बहुता थोर नाता पर नीटना पर्हे। तुमने पम कमाया है, परस्तु उसकी पायना निद्ध परने के दिए अभी उत्युक्त करना वासी है। पासा पर नृता है। अब धीरे उदने की महान्यम नहीं गाँ। पार्याही से नामृतिक स्थितय-अवाप के अथम प्रयोग में नुम्हारे ना नृते की ही नृता है। देखना, उनकी लाक रणना। स्थितय-अवाप की अथम प्रयोग में नुम्हारे ना नृते की ही नृता है। देखना, उनकी लाक रणना। होगा कि चानना है, नुममें में हुए कीकों को कमीने हरता होने का दर है। पर उसकी से का होगा कि प्रया लेके नुम्हारे ज्या होगा कि प्रया की स्थान है। विद्यान राज होगा कि प्रया की स्थान करने के विद्यान है। विद्यान राज की स्थान करने की स्थान की स्थान है। विद्यान राज की से स्थान करने की स्थान की स्थान की स्थान करने की स्थान की स्थान की स्थान करने की स्थान की स्थान करने की स्थान करने की स्थान करने की स्थान की स्थान करने की स्थान करने की स्थान की स्थान करने की स्थान की स्थान करने की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान करने की स्थान स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान स्थान स्थान की स्थान स्

रैशम की सुभने संबद्धी की, सितमबर निक्चा । मोस समसे के तैरे हिन्द की, की प्रत्या निक्चा ॥

कांग्रंस का इतिहास: भाग ४

तुम्हारी जमीने जब्त हो जायँगी उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी पीठ पर आकर खड़ा हो जायगा 1

"अपने गांव का ऐसा संगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें। अब गांव-गांव छावनियां वन जानी चाहिएँ। अनुशासन और संगठन से आधी छड़ाई तो जीती ही समझो। सरकार तो हर गांव में एक-एक पटेल और एक-एक तलाटी रखती हैं। गांव के प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुप को हमारे स्वयंसेवक वन जाना चाहिए।

"मुझे दीख रहा है कि इन पद्रह दिनों में तुम अपना भय भगाना सीख गये हो। अभी रुपये में दो आने डर वाकी है। इसे भी भगा दो न! डरना तो सरकार को चाहिए। मैं तुम्हारे अन्दर निर्भयता भर देना चाहता हूँ। में तुममें जीवन-संचार कर देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में अन्याय के प्रति रोप छलकता नहीं दीखता, हालांकि अहिंसा में (व्यक्ति के प्रति) रोप को स्थान नहीं होता। दो अभागे भाइयों के फूट जाने से तुम्हारा संकल्प और भी दृढ़ होना चाहिए और भविष्य में तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जो दो भाई सरकारी कर्मचारियों के जाल में फँस गये, उनपर कोध न करो। जो लोग प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करके भी जान-वृझकर उसका भंग करते हैं उन्हें रोक भी कौन सकता है? महालकरी को अपने क्षणिक लाभ पर खुशियां मना लेने दो। थोड़े दिन में देख लेना, उनके लिए काम ही नहीं रहेगा।"

## दाण्डी-कृच

. गांधीजी अपने ७९ साथियों को लेकर १२ मार्च १९३० को दाण्डी की कुच पर निकल पड़े। यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम एवं पाण्डवों के वन-गमन की घटनाओं की स्मृति ताजा करता था। यह विद्रोहियों की कूच थी। इधर कुच जारी थी, उधर ग्राम-कर्म-चारियों के घड़ाधड़ त्याग-पत्र आ रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड़ दी। अहमदाबाद की खानगी वात-चीत में गांघीजी ने कहा था, "मैं शुरुआत करूँ तवतक ठहरना। जब मैं कूच पर निकलंगा तो विचार अपने-आप फैल जायँगे। फिर आप लोगों को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए।" यह बात एक तरह से दिमागी अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गई थी। यह विरोध की योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्य-से-योग्य अनगामी भी नहीं कर सकते थे। शायद गांधीजी को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थी। ऐसा लगता है मानों उनपर अन्तिरिक ज्योति की एक किरण पड़ती थी और उसीके प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में वृद्धि या तर्क के वजाय ये ही दो चीजें मार्ग-दर्शक होती हैं। कूच आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन की योजना को समझ लिया । वह उनके झण्डे के नीचे आ खड़ी हुई । विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगा। लोगों ने शीघृ अनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नहीं विलक प्रतिकार की योजना है। इनकी यृद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य। अहिसा प्रतिकार है। ज्योंही विचारों और भावनाओं को छुट्टी मिली, लोगों की किया-शक्ति के वन्द भी खुल गये। कूच का प्रारम्भ में तो उपहास किया गया, वाद में उसे घ्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उसीकी प्रशंसा की गई। नगर तो डरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। सीधे-सादे लोगों का गांधीजी के अचूक निर्णय पर विश्वास या । टनका नमक-सत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त

महासागर की लूट का यावा नहीं था। यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचायक-मात्र था। अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का आधार न तो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति अथवा मनुष्यता के विश्व सिद्धान्तों पर। लोगों को आधा थी कि सत्याप्रहियों का पहला ही वार इतने जोर का होगा कि अत्रु देखते रह जायें। जब राइनलैण्ड में मानें नदी तक जर्मन लोग जल्दी कूच करके पहुँच गये और पेरिस तोपों की मार के भीतर आ गया उस समय लोग चिकत हो गये थे। परन्तु मत्याग्रह की कियायें दिखाई नहीं पड़तीं। फिर भी कई बातें आयातीत और चमत्कार-पूर्ण हुई।

## भावी आदेश

यह सही है कि पहला बार गोला-बास्ट या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-गुल के साथ नहीं किया गया। यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया। फिर भी जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकता के इस पदार्थ से जी वेग उत्पन्न हुआ वह आश्चर्यजनक था। मरकार पर भी इस सीघे-सादे और हास्यास्पद-से आन्दोलन का असर अद्भृत-सा हुआ। सभ्य संसार पर तो इसका जितना गहरा और जल्दी असर हुआ वह वर्णन नहीं किया जा मकता। गांधीजी की कूच ने यह विचार प्रसारित कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में भारन ने रक्न-रहित विद्रोह का झण्डा फहरा दिया है और यदि विधाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सन्य की, अंवकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर अमरता की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीत होकर रहेगी।

जब भारतीय स्वतंत्रता के नाटक का यह महान् अभिनय हो रहा था उस समय नये-नये शब्द भी प्रचलित हो गये। देश को वारडोली बना देने का अर्थ तो लोग पहले ही समझ चुके थे। अब 'वोरसद की भावना' का प्रयोग भी साथ-साथ होने लगा। कूच के बीच में ही २१ मार्च १९३० को अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई। इसमें कार्य-मिति के पूर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन और नमक-कानून पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि गांघीजी के दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून तोड़ ने से पहले देश में और कहीं मिवनय-अवत्ता शुरू न की जाय। सरदार वल्लभभाई और श्री सेनगुष्त की गिरफ्तारियों पर और सरकारी नौकरियां छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को वधाई दी गई। मत्याग्रहियों के लिए एक ही तरह की प्रतिज्ञा निश्चित करना वाञ्छनिय समझा गया और गांधीजी की अनुमित से यह प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया:—

- "१. राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए सविनय-अवजा का जो आन्दोलन खड़ा किया है उसमें मैं दारीक होना चाहता हु।
- "२. मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य की प्राद्ति के ध्येय को स्वीकार करता हूँ।
- "३. में जैल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्दोलन में और भी जो कट्ट और सजायें मुझे दी जायेंगी उन्हें में सहर्ष सहन कहेंगा।
- "४. जैल जाने की हालत में मै कांग्रेस-कोप ने अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगूंगा।
  - "५. में आन्दोलन के संचालकों की आज़ाओं का निविवाद रूप से पालन कमाँगा।"

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रक्खें, इस विषय में गांधीजी अपनी सूचनायें सदा से देते आये हैं। कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने भिरे गिरफ्तार होने पर' यह लेख लिखा। उसमें कहा:—

"यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अवज्ञा आरम्भ होने पर मेरी गिरफ्तारी निश्चित है। अतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी है।

"१९२२ में गिरफ्तार होनें से पहले मैंने साथियों को सचेत कर दिया था कि मूक और पूर्ण अहिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का प्रदर्शन न किया जाय। मेरा आग्रह था कि रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ पूरा किया जाय, क्योंकि उसीसे देश सिवनय-अवज्ञा के लिए तैयार हो सकता है। ईश्वर-कृपा से पहली सूचना पर अक्षरशः और पूरी तरह अमल किया गया, यहां तक कि एक अंग्रेज सामन्त को तिरस्कार के साथ यह कहने का अवसर भी मिल गया कि 'एक कुत्ता भी न भोंका।' मुझे भी जब जेल में यह पता चला कि देश पूर्ण अहिसात्मक रहा तो ऐसा लगा कि अहिसा के उपदेश का परिणाम हुआ है और वारडोली का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण था। यह तो कीन कह सकता है कि कुत्ते भोंकते और हिंसा फैल जाती तो क्या होता। परन्तु एक वात अवश्य होती और वह यह कि न तो लाहीर में स्वाधीनता का निश्चय होता और न वड़ी-से-वड़ी जोखिम उठाकर अहिसा की शक्ति में विश्वास प्रकट करनेवाला गांची रहता।

''खैर, अब तो 'बीती बातों को विसार कर आगे की सुधि लेना' चाहिए। इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय आहिंसा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अत्यन्त सिक्रय आहिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने-वाला एक-एक स्त्री-पुरुष इस गलामी में अब नहीं रहेगा। या तो मर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस के आदेशानुसार सिवनय-अवज्ञा करना सबका कर्तव्य होगा। में स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आता। परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने व्येय में भी इतना विश्वास अवश्य है कि उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थित स्वयं दे देगी। हां, यह अनिवार्य शर्त सभीके व्यान में रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्धारित व्येय की प्राप्ति के लिए आहिंसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके पर उसे अहिंसात्मक उपाय नहीं सूझ सकेगा।

"जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरा विचार इस आन्दोलन को आश्रमवासियों और अन्य ऐसे लोगों को साथ लेकर शुरू करने का है जो अहिंसात्मक उपायों की भावना और नियमों में सधे हुए हैं। अतः सर्वप्रथम युद्ध में जुझनेवाले विख्यात व्यक्ति नहीं होंगे। अवतक आश्रम को इसी खातिर वचा रक्खा था कि दीर्घकालीन अनुशासन के अभ्यास से उसमें दृढ़ता आ जावे। मुझे लगता है कि लोगों ने आश्रम पर जो विश्वास रक्खा है और मित्रों ने उसपर जो प्रेम-वर्षा की है उसका यदि वह पात्र है तो आश्रम के लिए अब सत्याग्रह शब्द में निहिन गुणों का परिचय देने का समय आ पहुँचा है। में अनुभव करता हूँ कि हमारे आत्म-संयम में सूक्ष्म असंयम घुस गया है और हमें जो प्रतिष्ठा मिली है उसके साथ विशेषतायें और सुविधायें भी इतनी मिली रहती हैं कि जिनके लिए हम शायद सर्वथा अयोग्य हों। ये सुख-सुविधायें, यह मान-प्रतिष्ठा हमने कृतज्ञता-पूर्वक किन्तु इस आया से स्वीकार की है कि किसी दिन सत्याग्रह के रूप में हम अपना जौहर दिखा सकेंगे। यदि

जीवन के १५ वर्ष वाद भी आश्रम यह जौहर नहीं दिखा सके तो आश्रम के और मेरे मिट जाने से ही राष्ट्र की, मेरी और आश्रम की भलाई होगी।

"जब शुस्आत भलीभांति और वस्तुतः हो चुकेगी तब मुझे आशा है कि देश के कोने-कोने से सहयोग मिलेगा। आन्दोलन की सफलना के प्रत्येक इच्छुक का वर्ष होगा कि वह इसे अहिंसात्मक और नियंत्रित बनाये रक्खे। हरेक से आशा है कि वह अपने सरदार की आज्ञा विना अपने स्थान से न हटेगा। यदि मेरी आशा और अनुभव सही निकला तो जनता इसमें अपने-आप और सामूहिक रूप में शरीक होगी और काम भी अधिकतर अपने-आप चलेगा। परन्तु सहायता तो सभीको देनी पड़ेगी, फिर भले ही वे अहिंसा को वर्ष के रूप में माने या नीति के रूप में। संसार-भर के सामूहिक आन्दोलनों में नेता अकित्यत रूप में निकल पड़े हैं। फिर हमारा आन्दोलन भी इस नियम का अपवाद क्यों होगा? अतः जहां हमें हिंसा को हर तरह से दवाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, वहां इस बार जब सविनय-अवज्ञा आरम्भ कर दी गई तो फिर बन्द नहीं हो सकती और जवतक भी सत्याग्रही आजाद या जिन्दा रहे नवतक बन्द होना भी न चाहिए। सत्याग्रही इन तीन में से किसी एक अवस्था में ही रहेगा:—

- (१) कारावास या ऐसी अन्य स्थिति में।
- (२) सविनय-अवज्ञा में लगा हुआ।
- (३) सरदार की आजा से स्वराज्य को निकट लाने वाले कताई आदि किसी रचनात्मक काम में।"

इसी समय के आस-पास पण्डित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द-भवन का शाही दान दिया। उस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने देश के प्रतिनिधि के रूप में इस भेंट को स्वीकार किया।

जिस समय गांधीजी की कूच जारी थी, भारत बड़ा अधीर होकर उसको देख रहा था। प्रमाद को दूर करना प्राय: जितना कठिन है जतना ही व्याकुलता पर अंकुश रखना कठिन होता है। परन्तु अनुशासन संगठन का प्राण होता है। इस विकट अवसर पर भारतवर्ष ने अनुशासन का परिचय दिया । गांधीजी-द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को संख्या, यन और प्रभाव का वल मिलता ही गया । गांघीजी ने सूत्र-रूप से विचार दिया था । उनके विष्यों ने भाष्यकार बनकर उसे जनता को समझाया । अनेक कार्यकर्त्ता राष्ट्र-दून बनकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल पड़े। गुरु एक, चेले अनेक और प्रचारक असंख्य होते हैं। इस प्रकार यह नवीन धर्म देश के कोने-कोने और घर-घर में फैल गया । गांबीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दिखाई देती थी, एक ही सप्ताह म उसके होश-हवास गुम हो गये । गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में वह वल्लभभाई को गिरमनार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कार्रवाइयां कर चुकी थी। कुच के बाद उसने यह आज्ञा दी कि लंगोटी और दण्डधारी गांधी की पैदल यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय । वम्बई, युक्त-प्रान्त, पंजाव और मदरास आदि सभी प्रान्तों ने ऐसी ही आजायें निकाल दीं। पुलिस को मामूली काम से एक तरह छट्टी-सी दे दी गई । सारा ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया गया । जिस सरकार का आचार सत्य और अहिंसा पर न हो वह यदि इन दो नित्य-सिद्धान्तों के माननेवान्तों की सचाई और ईमानदारी पर आसानी से विश्वास न करे, तो कोई आइचर्य की वात नहीं।

इस सारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम सन्तोप की वात थी? इसमें किसी वाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता पहले से अधिक शुद्ध, वलवती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी। कोई यह न समझे कि हम सरकार को तंग करने पर ही तुले हुए थे। हां, इतना कष्ट तो उसे हुए विना नहीं रह सकता था कि नैतिक दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा जाती रही और राजनैतिक लिहाज से उसकी निरंकुश सत्ता नाश होनेवाली थी। राज्य और प्रजा के बीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी पैदा कर रही है। अन्यथा जमीदारों, मकान-मालिकों, साहू कारों, व्यापारियों आदि को बुलाकर यह धमकी क्यों दी जाती कि सत्याग्रहियों की सहायता करोगे तो सरकार तुम से नाराज हो जायगी? इन धमिकयों से लोग जितना दवेंगे उतना ही पथ-म्प्रष्ट होंगे। जहांतक इनका मुकावला करेंगे वहांतक स्वराज्य को नजदीक लावेंगे। हम जानते हैं कि शहरी और अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोग आसानी से दव जाते हैं। परन्तु सीधे-सादे देश-भक्त लोग इस तरह नहीं दवते। यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि गांवों में देश-भित्त और देश-भक्तों की ही नहीं, नेनाओं की भी विपुलता है। एक दफा गांवों में ऐसे नेता मिले कि हमारे आन्दोलन की सफलता निश्चत हुई।

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना चमत्कार दिखाना ही था। इसीको देखने, और अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, १२ मार्च १९३० से पहले ही से सावरमती-आश्रम में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र हुए थे। जहांतक चलने का सामर्थ्य था वहांतक ये लोग गांधीजी के साय-साथ गये। स्वाधीनता-पथ के इन यात्रियों के साथ कई भारतीय और विदेशी संवाददाता, चित्रकार और आसपास के सैकड़ों लोग तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तों से क्षाये हुए प्रमुख व्यक्ति भी गये। गांधीजी वरावर कहते आ रहे थे कि इस वार स्वातंत्र्य-संग्राम का भार गुजरात अकेला उठावेगा और यदि गुजरात यह भार उठा ले और उसे उठाने दिया जाय तो युद्ध की अनिवार्थ्य पीड़ायें शेष भारत को सहन करने की जरूरत न पड़ेगी। गांधीजी को जाननेवालों को मालूम है कि वह कितना तेज चलते हैं। एक संवाददाता ने इस यात्रा का वर्णन इस प्रकार किया है:—

"१२ मार्च को सुबह होते ही गांधीजी सिवनय-अवज्ञा की मृहिम पर चल पड़े। उनके साथ चुने हुए ७९ स्वयंसेवक थे। इन लोगों को दो सी मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दाण्डी नामक गांव जाना था और वहां पहुँचकर नमक बनाना था।"

'वॉम्बे क्रानिकल' के शब्दों में "इस महान् राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साथ-साथ और वाद में जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकनेवाले थे कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रवल घारा वह रही थी जतनी पहले कभी नहीं बही थी। यह एक महान् आन्दोलन का महान् प्रारम्भ था, और निश्चय ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।" यात्रा में

गांधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उनकी सारी सेना विलकुल करीने से पीछे पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम फुर्नी से उठता था और सभीको प्रेरणा देता था। असलाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोनों ओर खड़ी हुई भारी भीड़ के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग वण्टों पहले से भारत के महान् सेनापित के दर्गनों की उत्सुकता में खड़े थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना वड़ा जुलूस निकला, उतना पहले कभी निकला हुआ याद नहीं पड़ता। शायद बच्चों और अपंगों के सिवाय नगर का प्रत्येक निवासी इस जुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में खड़े होने को जगह न मिली, वे छतों और झरोखों, दीवारों और दरखतों पर, जहां-कहीं जगह मिली, पहुँच गये थे। सारे नगर में उत्सव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर 'गोंबीजी की जय' के गगनभेदी घोष होते रहे।

कूच को देखने और अपने अलीकिक उद्धारक के प्रति श्रद्धा प्रदिश्वित करने के लिए भीड़ सबंत्र मिलती थी। मोक्ष की एक नई झांकी दिखाई दे रही थी, किन्तु उपदेश पुराना ही दिया गया। खहर, मिदरा-निपेश और अस्पृश्यता-निवारण की पुरानी किन्तु प्रिय वातें दोहराई जातीं। सिर्फ एक मांग यह गई थी कि सबको सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए। कूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया था "कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊँगा या आश्रम के वाहर रहूँगा। नमक-कर न उठा सका तो आश्रम लीटने का भी इरादा नहीं है।" कताई और ग्राम-सफाई पर उन्होंने वरावर जोर दिया। स्वयंसेवक सैकड़ों की मंख्या में शरीक हुए। गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। श्री अव्यास तय्यवजी उनके उत्तराधिकारी मुकर्रर हुए। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कहा, "महात्मा गांधी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजरत मूसा और उनके यहूदी साथियों के देश-त्याग से ही दी जा सकती है। जवतक यह महापुन्य मंजिले-मकसूद पर नहीं पहुँच जायगा, गीछे फिरकर नहीं देखेगा।"

गांधीजी ने कहा, ''अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भीर्तिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अभिशाप समझता हूँ और इसे नष्ट करने का प्रण कर चुका हूँ।

''मैंने स्वयं 'गाँड सेव दि किंग' के गीत गाये हैं। दूसरों से भी गवाये हैं। मुझे 'भिक्षांदेहि' की राजनीति में विश्वास था। पर वह सब व्यथं हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह ज्याय नहीं हैं। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी छड़ाई अहिसा की छड़ाई है। हम किसीको मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासन को खत्म कर देना हमारा परम-कर्तव्य है।'

जम्बूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के थानेदारों के सामाजिक बहिष्कार की निन्दा की और कहा, 'सरकारी कर्मचारियों को भूखों मारेना धर्म नहीं है। बाघु की सांप काट ले तो उसकी जान बचाने के लिए तो उसका जहर चूम लेने में मैं भी संकोच नहीं करंगा।'

१४ फरवरी १९२० को कार्य-समिति ने नमक-सत्याग्रह के विषय में जो प्रस्ताव पास किया था २१ मार्च को महा-समिति ने अहमदावाद की वैठक में उसका इस प्रकार समर्थन किया :—

''यह सिमिति कार्य-सिमिति के १८ फरवरीवाले उस प्रस्ताव का समर्थन करती है जिसमें सिवनय-अवज्ञा का प्रारम्भ और मंचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ ही यह सिमिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्च को शुरू किये गये कृत पर वधाई देती है। समिति को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य का आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय।

'महा-समिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझें उसी प्रकार सिवनय-अवज्ञा जारी कर दें, अलवत्ता समय-समय पर कार्य-सिमिति की आज्ञाओं का पालन करना प्रान्तीय सिमितियों के लिए आवश्यक होगा। किन्तु सिमिति को आज्ञा है कि प्रान्त यथा-संभव नमक-कानून तोड़ने पर ही जोर लगावेंगे। सिमिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करके भी पूरी तैयारी तो जारी रक्खी जायगी, परन्तु जवतक गांधीजी दाण्डी पहुँचकर नमक-कानून का भंग न कर दें और दूसरों को भी अनुमित न दे दें तवतक अन्यत्र सिवनय-अवज्ञा आरम्भ न की जायगी। हां, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जायँ तो प्रान्तों को सिवनय-अवज्ञा आरम्भ करने की पूरी आजादी होगी।"

## तीर्थ-यात्रा

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ-यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। वह वरावर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। सूरत में गांधीजी ने कहा:---

"आज ही प्रातःकालीन प्रार्थना के समय में साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें सिवनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुँच गये हैं। अतः हमें आत्म-शुद्धि और समर्पण-वृद्धि का और भी प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक संगठित है और यहां कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र भी अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजों भी अधिक होने की संभावना है। देखना उनके आग्रह को न मानना। हम देवता नहीं हैं, निर्वल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे अनेक भूलें हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-मग्न था उसी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अपराध कबूल किया। गैंने समझ लिया कि मैंने चेतावनी देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध मगवाया था और अन्य अनुचित खर्च किया था। अतः मैंने तीन्न शब्दों में उनकी भर्सना की। परन्तु इससे मेरा दु.ख शान्त नहीं हुआ। उलटा ज्यों-ज्यों मैं उत्त भूल पर विचार करता हूँ त्यों-त्यों दु:ख बढ़ता ही है।

"इन बातों के मालूम होने पर मुझे लगता है कि मुझे बाइसराय साहब को वह पत्र लिखने का क्या हक था, जिसमें हमारी औसत आय से पांच हजार गुना बेतन लेने की कड़ी आलोचना की गई थी ? वह तो उस वेतन का औचित्य सिद्ध कर ही कैसे सकते थे ; हम खुद भी अपनी आमदनी से वेहिसाब ज्यादा तनस्वाह उन्हें देना वर्दाश्त नहीं कर सकते । परन्तु इसमें उनका व्यक्तिशः क्या दोप ? उन्हें तो इसकी जरूरत भी नहीं । परमात्मा ने उन्हें घन दिया है । मैंने अपने पत्र में संकत किया है कि शायद वह अपना सारा वेतन दान कर देते होंगे । मुझे वाद में मालूम हुआ कि मेरा अनुमान चहुत-कुछ सही है । फिर भी इतने भारी वेतन का तो मैं विरोध ही करूँगा । मैं तो २१००० ह० मासिक क्या, २१०० ह० के पक्ष में भी राय नहीं दे सकता । परन्तु मुझे विरोध का हक किस हालत में है ? अवश्य ही उस हालत में नहीं, जबिक मैं स्वयं जनता पर अनुचित भार डाल रहा हूँ ।

'मैं विरोध तभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन जनता की असित-आय से कुछ तो साम्य रखता हो। हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम अपने कार्य में नंगे, भूखे और वेकार लोगों की भलाई की दुहाई देते हैं। यदि हम देशवासियों की असित-आय अर्थात् ७ पैसे रोज से पचास गुना खर्च अपने पर करा रहे हैं तो हमें वाइसराय के वेतन की टीका करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं से खर्च का हिसाव और अन्य विगत मांगी है। कोई आश्चर्य नहीं, यदि इसमें प्रत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो। और होगा भी क्या, जब वे कहीं-न-कहीं से मेरे लिए बिह्या-से-बिह्या सन्तरे और अंगूर लायँगे, १ दर्जन सन्तरों के स्थान पर १० दर्जन पहुँचायँगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी तो डेढ़ सेर ला घरेंगे ?आपका जी दुखाने के भय का बहाना लेकर आपके परोसे हुए व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी वही परिणाम होगा। आप अमरूद और अंगूर लाकर देते हैं और हम उन्हें उड़ा जाते हैं। क्यों ? इमलिए कि बनाढच किसान ने भेजे हैं! और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने मुझे फाउण्टेन-पेन दे दिया और मैने बिना आत्म-पीड़ा अनुभव किये बिह्या चिकने कागज पर उसीसे वाइसराय साहब को खत लिख डाला ? क्या यह मुझे और आपको जोभा दे सकता है ? क्या इस प्रकार लिखे हुए पत्र का कुछ भी असर हो सकता है ?

''इस प्रकार के जीवन से तो अखा भगत की यह कहावत चिरतार्थ होती है कि चोरी का माल खाना कच्चा पारा निगलना है। गरीव देश में विद्या भोजन करना चोरी करके खाना नहीं तो क्या है? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। मैंने यह कूच हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए शुरू भी नहीं की थी। हमें तो आदाा है कि हमारी पुकार पर हजारों स्वयंसेवक हमारा साथ देंगे। उनपर वेशुमार खर्च करके रखना हमारे लिए असंभव होगा। मुझे इतना अधिक काम रहता है कि मैं अपने ८० साथियों तक के घनिष्ट सम्पर्क में नहीं आ सकता। सबको अलग-अलग तो पहचान भी शायद न सकूं। इस कारण सार्वजनिक रूप में अपने दिल की बात कह डालने के सिवा मेरे पास दूसरा चारा ही न था। मुझे आशा है, आप मेरे सन्देश की मुख्य वात को समझते हैं; यदि वह न समझी, तो प्रस्तुत प्रयत्न से स्वराज्य पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए। हमें करोड़ों मुक मनुष्यों के सच्चे अमानतदार बनना चाहिए।"

कहना न होगा कि इस भाषण का उपस्थित जनता पर जबरदस्त असर हुआ। नवसारी में पारिसयों को सम्बोधन करके गांधीजी ने उनमे शराब का व्यापार छोड़ने का अनुरोध किया—-"यदि हम नमक-कर और शराब की विकी को उठा देने में भी सफल हो गये, तो अहिंसा की जीत हैं। फिर पृथ्वी पर कौन शक्ति भारतवासियों को स्वराज्य लेने मे रोक सकती हैं? यदि ऐसी शक्ति होंगी, तो मैं उसे देख लूगा। या तो जो चाहिए वह लेकर लीटूंगा, या मेरी लाग समुद्र पर तैरती मिलेगी।"

#### नमक-कानृत ट्टा

५ अप्रैल को प्रातःकाल गांधीजी दाण्डी पहुँचे । श्रीमती सरीजिनीदेवी भी उनसे मिलने आई थी । प्रातःकाल की प्रार्थेना के थोड़ी देर बाद गांधीजी और उनके साथी समुद्र-तट से नमक बीनकर नमक-कानून तोड़ने निकले । नमक-कानून तोड़ते ही गांथीजी ने यह बक्तव्य प्रकाशित किया :—

"नमक-कानून विधिवत् भंग हो। गया है। अब जो कोई सजा भुगतने की तैयार हो वह,

जहां चाहे और जब सुविधा देखें, नमक बना सकता है। मेरी सलाह यह है कि मर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनावें; जहां उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहां उसे काम में भी लावें और ग्राम-वासियों को भी सिखा दें,परन्तु उन्हें यह अवश्य जता दें कि नमक बनाने में सजा होने की जोखिम है। या यों कहो कि गांववालों को पूरी तरह समझा दिया जाय कि नमक-कर का भार किन-किन पर कितना पड़ता है, और इसके कानून को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय।

"गांववालों को यह भी साफ-साफ समझा देना चाहिए कि कानून छिपकर नहीं, चोड़े-बाड़े भंग करना है। समुद्र के पास दरारों और खड्डों में प्रकृति का बनाया हुआ नमक मिलता है। गांववाले इसे अपने और अपने पशुओं के काम में ला सकते हैं और जिन्हें चाहिए उनके हाथों बेच भी सकते हैं। हां, यह भलीभांति समझ रखना चाहिए कि ऐसा करनेवाले सब लोगों को नमक-कानून भंग करने के अपराध में सरकार सजा भी दे सकती है और नमक-विभाग के कर्मचारी दूसरी तरह भी तंग कर सकते हैं।

"नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, अर्थात् १३ अप्रैल तक, जारी रहनी चाहिए। जो इस पिवत्र कार्य में करीक न हो सकें उन्हें विदेशी वस्त्र-विहष्कार और खद्र-प्रचार के लिए व्यक्तिकाः काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से-अधिक खादी वनवाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस काम के और मिदरा-निपेध के बारे में में भारतीय मिहलाओं के लिए अलग सन्देश तैयार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास दिन-दिन दृढ़ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रयां पुरुषों से अधिक सहायक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अहिंसा का अर्थ वे पुरुषों से अच्छा समझ सकती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अवला हैं—पुरुष अहंकार-वश उन्हें ऐसा ही समझते हैं—विलक सच्चे साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है।"

दूसरे वक्तव्य में गांधीजी ने कहा:-

"मुझे अवतक जो सूचनायें मिली हैं उनसे मालूम होता है कि गुजरात ने सामूहिक अवज्ञा का जो ज्वलन्त प्रमाण दिया है उसका सरकार पर असर हो गया है। उसने प्रधान व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विलम्ब नहीं किया। मैं यह भी जातना हूँ कि ऐसी ही कुपा सरकार ने अन्य प्रान्तों के कार्यकर्ताओं पर भी अवश्य की होगी। इसपर उन्हें वधाई!

"यदि सत्याग्रहियों को सरकार जी चाहे सो करने देती तो आश्चर्य की ही वात होती। साथ ही यदि वह विना अदालती कार्रवाई के उनके जान-माल पर हाथ डालती तो वह भी पाश-विकता होती।

"व्यवस्थित रूप से मुकदमे चलाकर सजायें देने पर कौन आपित कर सकता है ? आखिर कानून-भंग का यह नतीजा तो सीवा ही है ।

"कारावास और ऐसी ही अन्य कसौटियों पर तो सत्याग्रही को उतरना ही पड़ता है। उसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह स्वयं भी विचलित न हो और उसके चले जाने पर वे लोग भी न घवरायें जिनका वह प्रतिनिधि है। यही अवसर है कि सबको अपना ही नेता और अपना अनुयायी वन जाना चाहिए।

"सरकारी या सरकार-द्वारा नियंत्रित शिक्षण-संस्थाओं के छात्र यदि इन सजाओं के बाद भी वे संस्थायें न छोड़ेंगे तो मुझे दु.ख होगा।" स्त्रियों के विषय में गांबीजी ने नवसारी में कहा :--

"स्त्रियों को पुरुषों के साथ नमक की कढ़ाइयों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। में सरकार पर इतना विश्वास अब भी रख सकता हूँ कि वह हमारी वहनों से छड़ाई मोल नहीं छेगी। इसकी उत्तेजना देना हमारे छिए भी अनुचित होगा। जवतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तयतक पुरुषों को ही छड़ना चाहिए; जब सरकार सीमोल्छंघन करे तब भले ही स्त्रियों जी खोलकर छड़ें। कोई यह न कहे कि 'चूंकि हम जानते थे कि स्त्रियों कितनी भी आगे बढ़कर कानून भग करें उनपर कोई हाथ न डाछेगा, इसीछिए पुरुषों ने स्त्रियों की आड़ छी। मैंने स्त्रियों के सामने जो कार्यक्रम रक्खा है उसमें उनके छिए बहुत काम है। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस दिखावें और जोखिम उठावें।"

६ अप्रैल से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आग-सी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थिति में विराट् सभायें हुई। करांची, पूना, पटना, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये। मदरास में भी गोली चली।

करांची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखा :--

"बहादुर युवक दत्तात्रेय, कहते हैं, सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवान था, इसिलए सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली लगकर मारा गया। १८ साल का नौजवान मेघराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जयरामदास सहित ७ मनुष्य गोली से घायल हुए।"

२३ अप्रैल को बंगाल-आर्डिनेन्स फिर से जारी कर दिया गया। २७ अप्रैल को वाइसराय साहव ने भी कुछ संशोधन करके १९१० के प्रेस-एक्ट को आर्डिनेन्स-रूप में फिर से जीवित कर दिया। गांधीजी का 'बंग इण्डिया' अब साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था। एक वक्तव्य में जिन्होंने कहा:—-

"हमें अनुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हमपर एक प्रकार से फीजी शासन हो रहा है। फीजी शासन आखिर है क्या ? यही कि सैनिक अफसर की मर्जी ही कानून वन जाती है। फिलहाल वाइसराय वैसा अफसर है और वह जहां चाहे सावारण कानून को वालाय-ताक रखकर विशेष आज्ञायें लाद देता है और जनता वेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर मैं आशा करता हूँ, वे दिन जाते रहे कि अंग्रेज शासकों के फरमानों के आगे हम चूपनाप सिर सुका दें।

"मुझे उम्मीद है कि जनता इस आर्डिनेंस से भयभीत न होगी। और अगर लोकमत के सच्चे प्रतिनिधि होंगे तो अखबारवाले भी इससे नहीं डरेंगे। थोरो का यह उपदेश हमें हृदयंगम कर लेना चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का धनवान रहना कठिन होता है। अतः जब हम चीं-चपड़ किये विना अपने शरीर ही अधिकारियों के हवाले कर देते हैं तो हमें उसी भांति अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्द कर देने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए ? इससे हमारी आत्मा की तो रक्षा होगी।

"इस कारण मैं सम्पादकों और प्रकायकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जमानत देने से इन्कार कर दें और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या गरकार जो-कुछ जब्त करना चाहे कर लेने दें। जब स्वतंत्रता-देवी हमारा द्वार खटखटा रही है और उसे रिझाने को हजारों ने घोर यातनायें सहन की हैं, तो देखना, अखवारवालों को कोई यह न कह सके कि मौका पड़ने पर वे पूरे नहीं उतरे। सरकार टाइप और मशीनरी जब्त कर सकती है; परन्तु कलम और जबान को कौन छीन सकता है ? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है; वह तो किसी के दवाये नहीं दब सकती।"

थोड़े दिन वाद गांधीजी ने अपने 'नवजीवन प्रेस' के व्यवस्थापक को कह दिया कि सरकार जमानत मांगे तो न दी जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय। 'नवजीवन' गया और उसके साथ-साथ नवजीवन-प्रेस-द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे। देश के अधिकांश पत्रकारों ने जमानतें दाखिल कर दीं।

अव गांधीजी ने जनता को गांवों में ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का आदेश दिया। शुरुआत तो उन्होंने अपने ही हाथों से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियों की सभा में वह बोले— "भविष्य में तुम्हें तकली के विना सभाओं में न आना चाहिए। तकली पर तुम वारीक-से-बारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपड़ा पहले-पहल सूरत के वन्दर पर उतरा था। सूरत की वहनों को ही इसका प्रायश्चित्त करना है।" यहींपर उन्होंने जातीय पंचायतों से अपनी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा पालन करने का अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक वहिष्कार के विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पड़ी। खेड़ा जिला गुजरात का रणांगण वन गया था। गांधीजी ने 'नवजीवन' में लिखा:—

"जनता ने शान्ति तो रक्खी है; किन्तु जोरदार सामाजिक वहिष्कार करके उसने कोध, द्वेप और इसलिए हिंसा का परिचय दिया है। छोटी-छोटी वातों पर सरकारी कर्मचारियों को फटकारा और तंग किया जाता है। इस तरीके से हमारी जीत नहीं होनेवाली है। हमें मामलतदार और फौजदार के काम की बुराई का भण्डा-फोड़ तो करना चाहिए, किन्तु उनका कठोर वहिष्कार करते समय हमें माधुर्य्य और आदर-भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा किसी दिन दंगे होंगे। मामलतदार और फौजदार वगैरा मर्यादा छोड़ देंगे। फौजदार ने तो छोड़ भी दी वताते हैं। फिर जनता भी मर्यादा छोड़ दे तो क्या आश्चर्य ? इसी प्रकार किसीकी जवान चल जाय और उत्तर में दूसरे का हाथ चले तो उसे दोप भी कौन दे ?

"खेड़ा जिला-निवासियों को सावधान होकर वहिष्कार को मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, मैंने संकेत कर दिया है कि ग्राम-कर्मचारियों का वहिष्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनकी आज्ञा न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना वन्द न होना चाहिए। उन्हें घरों से नहीं निकालना चाहिए। यदि हमसे इतना न हो सके तो वहिष्कार छोड़ देना चाहिए।"

#### धारासना पर धावा

इस समय गांधीजी ने वाइसराय साहव के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और सूरत. जिले के घारासना और छरसाड़ा के नमक के कारखानों पर घावा करने का इरादा जाहिर किया । उन्होंने वाइसराय को लिखा :—

"ईश्वर ने चाहा तो घारासना पहुँचकर नमक के कारखाने पर अधिकार करने का मेरा इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना होंगे। जनता को यह बताया गया है कि धारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज धोखाधड़ी है। धारासना पर सरकार का उतना ही वास्तविक नियंत्रण है जितना वाडसराय साहव की कोठी पर है। अविकारियों की स्वीकृति के विना चुटकी-भर नमक भी कोई वहां से नहीं ले जा सकता।

"इस घाये को - रोकने के तीन उपाय हैं -

- (१) नमक-कर उठा देना।
- (२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना । परन्तु जैसी मुझे आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह जपाय कारगर न होगा ।
- (३) खालिस गुण्डापन । परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुड़वाने को तैयार रहेगा तो यह वार भी खाली जायगा ।

"यह निश्चय विना हिचक के नहीं कर लिया गया । मुझे आशा थी कि सत्याग्रहियों के साथ सरकार सभ्य तरीके से लड़ेगी। यदि उनपर साधारण कानून का प्रयोग करके सरकार सन्तीय कर लेती तो मैं कही वया सकता था ? इसके वजाय जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने योड़ा-बहुत जाब्ता बरता भी है, वहां साधारण सैनिकों पर पाशविक ही नहीं निर्लंज्ज प्रहार भी किये गये हैं। ये घटनायें इक्की-दूक्की होतीं तो उपेक्षा भी कर ली जाती । परन्तू मेरे पास बंगाल, बिहार, उत्कल, संयुक्तप्रान्त, दिल्ली और वम्बई से जो संवाद पहुँचे हैं उनसे गुजरात के अनुभव का समर्थन होता है। गुजरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास ढेरों हैं। करांची, पेशावर और मदरास के गोळी-काण्ड भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते हैं। हिंडुयां चूर-चूर करके और अण्डकोप दबादबाकर स्वयं-सेवकों से वह नमक छीनने का प्रयत्न किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था । हां, स्वयं-सेवकों के लिए अलवत्ते वह वेश-कीमती था। कहा जाता है कि मयुरा में नायव मजिस्ट्रेट ने १० वर्ष के वालक के हाथ में से राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया। यह कार्य कानून के विरुद्ध था। परन्तु जब जनता ने झण्डा वापस मांगा तो उसे निर्दय प्रहार करके खदेड़ दिया गया । अधिकारी स्वयं अपना अपराघ समझते ये तभी तो अन्त में झण्डा वापस दे दिया गया। बंगाल में नमक के सम्बन्ध में मुकदमे और प्रहार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वयंसेवकों से झण्डा छीनने के काम में अकल्पनीय निर्देयता का परिचय दिया गया बताते हैं। समाचार है कि चावल के खेत जला दिये गये और खाद्य-पदार्थं जबरदस्ती लूट लिये गये। कर्मचारियों के हाथ दाक-भाजी न बेचने के अपराध पर गुजरात में एक सब्जी की मण्डी ही नष्ट कर दी गई। ये कृत्य जन-रामहों की आंखों के सामने हुए हैं। कांग्रेस की आजा न होती तो बया ये लोग बदला लिये बिना छोड़ते ? कृपया इन वृत्तान्तों पर विश्वास कीजिए। ये मुझे उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने सत्य का ब्रत के रक्ता है। बारडोली की भांति बड़े-बड़े कर्मचारियों-हारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिद्ध हुआ है। मुझे खेद है, इन दिनों भी कर्मचारी झूठी वातें प्रकाशित करने से बाज नहीं रहे । गुजरात के कलक्टरों के दफ्तर से जो सरकारी विज्ञान्तियां निकली हैं उनके कुछ नमूने ये हैं :--

१. 'वयस्क लोग प्रतिवर्ष २॥ सेर नमक खाते हैं इसलिए प्रति व्यक्ति तीन आना कर देते हैं। सरकार एकाधिकार हटा ले तो लोगों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा और एकाधिकार के हटाने से सरकार को जो हानि होगी वह भी पूरी करनी पड़ेगी। समुद्र-तट से बटोरा हुआ नमक खाने के काम का नहीं होता, इसीलिए सरकार उसे नष्ट कर देती है।'

- २. 'गांघीजी कहते हैं कि इस देश में हाथ-कताई का उद्योग सरकार ने नष्ट कर दिया। परन्तु सब छोग जानते हैं कि यह बात सच नहीं है। देश-भर में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आज भी रुई हाथ से न काती जाती हो। इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रान्त में सरकार कातनेवाछों को विद्या तरीके बताती है और कम कीमत पर अच्छे औजार देकर उनकी सहायता करती है।'
- ३. 'सरकार ने जितना ऋण लिया है उसके पांच में से चार रुपये प्रजा की भलाई के कामों में लगाये हैं।'

"मैंने ये तीन तरह के वयान तीन अलग-अलग हस्त-पत्रकों में से लिये हैं। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इनमें से एक-एक वयान झूठे सावित किये जा सकते हैं। प्रत्येक वयस्क उपयुक्त मात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम में लेता है और इसलिए निश्चय ही ९ आने प्रति वर्ष तो कर के देता ही है। और यह कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, वच्चे, पालतू पशु, छोटे-वड़े और अच्छे-वीमार सबसे।

"यह कहना एक दुष्टतापूण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चर्ला चलता है और सरकार चर्ला-आन्दोलन को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देती है। सरकारी ऋण के पांच में से चार हिस्से सार्वजिनक हित के लिए खर्च होने की झुठी वात का उत्तर तो अर्थशास्त्री लोग अधिक अच्छा दे सकते हैं। परन्तु ये नमूने तो उन वातों के हैं जो सरकार के सम्वन्ध में जनता के सामने रोज आती हैं। उस दिन एक वीर गुजराती किव को झूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गई। किव वेचारा कहता ही रहा कि मैं तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नींद ले रहा था।

"अब सरकार की निष्क्रियता की बानगी देखिए। श्रराव के ब्यापारियों ने घरना देनेवालों को पीटा और नियम-विरुद्ध शराव वेची। सरकारी आदिमियों तक ने कवूल किया कि स्वयंसेवक शान्त थे। फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीट पर ब्यान दिया और न शराव की अनियमित विक्री पर। मार-पीट के बारे में तो सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी यह बहाना कर सकते हैं कि किसीने शिकायत नहीं की।

"और अब देश की छाती पर एक नया आर्डिनेन्स और लाद दिया है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भगतिंसह वगैरा के मुकदमें में कानून के द्वारा देर होती, उससे बचने के लिए साधारण जाव्ते को ताक में रखने का आपको अच्छा अवसर मिल गया। इन कृत्यों को फौजी-शासन कहा जाय तो आश्चर्य क्यों होना चाहिए ? और अभी तो आन्दोलन का पांचवां सप्ताह ही है।

"ऐसी दशा में, कुछ समय से भय-प्रदर्शन का बोलवाला शुरू हुआ है। उसका आतंक देश पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर कार्रवाई कर डालना चाहता हूँ, जिससे आपका कोच जल्दी ही भड़क उठे और वह अधिक साफ रास्ते पर चल निकले। मैंने जो वातें वयान की हैं उनका सम्भव है आपको इल्म न हो। शायद आपको उनपर अब भी भरोसा न हो। मेरा घर्म तो आपका च्यान दिलाना मात्र है।

"कुछ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे सत्ता के लाल पंजे को पूरी तरह आजमा लेने का अनुरोध करूँ। ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की वात होगी। जो लोग आज कप्ट-सहन कर रहे हैं, जिनकी मिल्कियत वरवाद हो रही है, उन्हें यह कदापि न अनुभव होना चाहिए कि मैंने उनकी सहायता से इस लड़ाई को छेड़ तो दिया पर कार्यक्रम को उस हद तक पूरा नहीं किया जिस हद तक वह किया जा सकता था। क्योंकि एक तो इस लडाई के बदौलत सरकार का असली रूप प्रकट हुआ है और दूसरे इसके छेड़ने में मेरा ही मुख्य हाथ रहा है।

"सत्याग्रह-शास्त्र के अनुसार सत्तावारी जितना अधिक दमन और कानून-भंग करेंगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्टों को आमन्त्रण देंगे। स्वेच्छा-पूर्वक सहन किया जाय तो जितना अधिक कप्ट-सहन उतनी ही निश्चित सफलता।

"में जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायों में कितनी विपत्तियां निहित हैं। परन्तु अब देश मुझे समझने में भूल करनेवाला नहीं दीखता। में जो सोचता और मानता हूँ वही करता हूँ। में भारत में गत १५ वर्ष से और भारत से बाहर और भी २० वर्ष पहले से कहता आगा हूँ कि हिसा पर शुद्ध अहिंसा की ही विजय हो सकती है। मैंने यह भी कहा है कि हिसा के एक-एक कार्य, शब्द और विचार से भी अहिंसात्मक कार्य की प्रगति में बाधा पड़ती है। बार-बार ऐसी चेतावनियां देने पर भी लोग हिंसा कर बैठें तो मैं क्या कहाँ? मेरे सिर पर उस दशा में उतना ही दायित्य होगा जितना प्रत्येक मनुष्य का दूसरे के कार्यों के लिए अनिवार्य छात्र से हुआ करता है। इसके अलावा और मेरी जिम्मेवारी नहीं हो सकती। दायित्व की बात छोड़ भी दी जाय तो भी मैं अपना काम किसी भी कारणवश मुल्तवी नहीं रख सकता। अन्यया अहिंसा में बह शक्ति ही कहां रहे, जो संसार के सन्तों ने वर्णन की है और जो मेरे दीर्घकालीन अनुभव ने सिद्ध की है?

"हां, मैं आगे की कार्रवाई सहर्ष स्थिगत रख सकता हूँ। आप नमक-कर उठा दीजिए। इसकी निन्दा आपके कई बिक्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की हैं; और अब तो आपने देख लिया होगा कि सिवनय-अवज्ञा के रूप में इस देश ने भी सर्वत्र इसपर रोप प्रकट कर दिया है। आप सिवनय-अवज्ञा को भरपेट कोसिए। परन्तु क्या आप कानून-भंग से हिंसामय बिद्रोह को अच्छा समझते हैं? आपने कहा है कि सिवनय-अवज्ञा का परिणाम हिंसा हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि बिटिश-सरकार अहिंसा को नहीं समझी और इसीलिए उसकी सुनवाई भी नहीं की; फल यह हुआ कि मनुष्य-स्थभाव सरकार की प्रिय और परिचित्त वस्तु हिंसा पर उत्तर आने को विवश हुआ। परन्तु मुझे आशा है कि सरकारी उत्तेजना के वावजूद परमात्मा भारत-शिसयों को हिंसा के प्रलोभन से दूर रहने की बुद्धिमता और शिवत की प्रवान करेगा।

"अतः आप नमक-कर उठा न सकें और नमक बनाने की मनाई दूर न करा सकें तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्भ में बर्णित कार्रवाई करनी पड़ेगी।"

#### गांबीजी की गिरफ्तारी

५ तारील की रात को १ वजकर १० मिनट पर गांधीजी को जुपके से गिरपतार करके मोटर-लारी में विठा दिया गया। साथ में पुलिसवाले थे। वस्वई के पास बोरीविजी तक रेलगाड़ी में और वहां से यरवड़ा-जेल तक मोटर में पहुँचा दिया गया। 'लन्दन टैकीग्राफ' नामक अल्दवार के गंवाददाता अग्रमीद बार्टीलेट ने इस प्रसंग पर लिखा था:—

"जब हम गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमें वातावरण में नाटक का-ता चमन्कार प्रतीत होता था। हमें लगा, इस दृश्य के प्रत्यक्षदृष्टा हमी हैं। कीन जाने यह घटना आगे चलकर ऐतिहासिक बन जाय ? एक ईश्वर-दून की गिरफ्तारी कोई छोटी वान हैं ? नच्चे-लूठे की भगवान

जाने, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी आज करोड़ों भारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य-पुरुष है। कीन कह सकता है कि सौ वर्ष बाद तीस करोड़ भारतीय उसे अवतार मानकर नहीं पूजेंगे ? इन विचारों को हम रोक न सके और इस ईश्वर-दूत को हिरासत में लेने के लिए उपा के प्रकाश में रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगा।"

हां, गिरफ्तार होने से पहले गांबीजी ने दाण्डी में अपना अन्तिम सन्देश लिखवा दिया था। वह यह था:—

"यदि इस शुभारम्भ को अन्त तक निभा लिया तो पूर्ण-स्वराज्य मिले विना नहीं रह सकता। फिर भारतवर्ष समस्त संसार के सम्मुख जो उदाहरण उपस्थित करेगा वह उसके योग्य ही होगा। त्याग के विना मिला हुआ स्वराज्य टिक नहीं सकता। अतः सम्भव है जनता को असीम बलिदान करना पड़े। सच्चे बलिदान में एक ही पक्ष को कष्ट झेलने पड़ते हैं, अर्थात् विना मारे मरना पड़ता है। परमोत्मा करे भारत इस आदर्श को पूरा कर दिखावे। सम्प्रति भारत का स्वाभिमान और सर्वस्व एक मुट्ठी नमक में निहित है। मुट्ठी टूट भले ही जाय, पर खुलनी हरगिज न चाहिए।

"मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को घवराना न चाहिए। इस आन्दोलन का संचालक में नहीं हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवास करता है। हममें श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखावेगा। हमारा मार्ग निश्चित है। गांव-गांव को नमक बीनने या बनाने को निकल पड़ना चाहिए। स्त्रियों को शराव, अफीम और विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देना चाहिए। घर-घर में अवाल-वृद्ध सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिए और रोज सूत के ढेर लग जाने चाहिएँ। विदेशी वस्त्रों की होलियां की जायँ। हिन्दू किसीको अछूत न मानें। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिलें। बड़ी जातियां छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए भाग से सन्तोप करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर उन पटेलों और तलाटियों की भांति नौकरियां छोड़कर जनता की सेवा में जुट जायँ। इस प्रकार आसानी से हमें पूर्ण स्वराज्य मिल जायगा।"

गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की लहर अपनेआप फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि वम्बई, कलकत्ता और अनेक स्थानों पर
सम्पूर्ण और स्वेच्छा-पूर्वक हड़ताल हो गई। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक
थी। वम्बई में विराट् जुलूस निकला। शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि कई मंचों पर से
भाषण देने पड़े। ८० में से ४० के लगभग मिलें वन्द रहीं; कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप
निकल आये थे। जी० आई० पी० और वी० वी० सी० आई० के करखानों के मजदूर भी काम
छोड़कर हड़ताल में शरीक हो गये थे। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए कपड़े
के व्यापारियों ने ६ दिन की हड़ताल का निश्चय किया। गांधीजी पूना में नजरवन्द किये गये थे।
वहां भी पूरी हड़ताल हुई। समय-समय पर सरकारी पदों और पदिवयों के छोड़ने की घोपणा
होने लगी। देश ने प्राय: सर्वत्र महात्माजी के उपदेशों का आश्चर्य-जनक रूप में पालन किया।
एक-दो स्थानों पर झगड़ा भी हो गया। शोलापुर में ६ पुलिस-चौकियां जला दी गई, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए। कलकते

में शहर की हड़तालें तो शान्तिपूर्ण रहीं, परन्तु हवड़ा और पंचतल्ला में भीड़ को तितर-वितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वीं घारा के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही करदी गई।

परन्तु गांघीजी की गिरफ्तारी का असर तो विक्व-च्यापी हुआ। पनामा के भारतीय च्यापारियों ने २४ घण्डे की हड़ताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-तटवासी हिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा ही किया और वाइसराय साह्य एवं कांग्रेस को तार भेजकर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेंद प्रकट किया। फूांस के पत्र गांधीजी और उनकी वातों से भरे थे। वहिष्कार-आन्दोलन का परिणाम जर्मनी पर भी हुआ। वहां के कपड़े के च्यापारियों को उनके भारतीय आढ़ितयों ने माल भेजने की मनाही करदी। स्टर ने यह समाचार भेजा कि सैवसनी की सस्ती छींट के कारखानों को खास तौर पर हानि ही रही है। नैरोबी के भारतीयों ने भी हड़ताल रक्खी।

इसी वीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादिरयों ने तार-द्वारा रैम्जे मैकडानल्ड साहव की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे अनुरोध किया कि गांधीजी और भारतवासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया जाय। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हैनीज होम्स ने करवाये थे। सन्देश में प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित इसीमें है कि इस मंघर्ष को वचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विपत्ति से रक्षा की जाय।

भारत-सरकार को स्थित की गंभीरता का अवश्य पूरा खयाल था। वाइसराय साहव ने सर तेजबहादुर सपू और सर चिम्मनलाल मीतलवाड जैसे नरम नेताओं से लम्बी-लम्बी मुलाकातें कीं। नरम-दल-संघ की कींसिल की बम्बई में बैठक हुई। उसने राजनैतिक परिस्थित पर विचार किया और नरम नेताओं ने इस बात की आवश्यकता बताई कि वाइसराय साहब बीघ्र ही दूसरी घोपणा करें और गोल-मेज-परिपद् की तारीखें नजदीक में ही मुकरेर करें। किन्तु सर्वदल-सम्मेलन और नरम-दल की कींसिल की बैठक के एक दिन पहले ही बाइसराय साहब ने दूसरी महत्वपूर्ण घोपणा कर दी और प्रधानमंत्री के साथ का अपना पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित कर दिया। नरम-दल की कींसिल ने भी मौजूदा परिस्थित पर एक बक्तव्य निकाला। इसमें कानून-भंग के आन्धोलन की भी भरपेट निन्दा की गई और औपनिवेशिक स्त्रराज्य की चर्चा के लिए गोलमेज-परिपद् की जल्दी तैयारी करने का वाइसराय साहब से भी अनुरोध किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार परिपद् की शर्ते और मर्यादायें प्रकट कर दे, ताकि उस समय भी जो लोग परिपद् से अलग थे वे नरमों के साथ उसमें शामिल हो सकें। इस बात पर भी आग्रह किया गया कि कानून-भंग का आन्दोलन और सरकार का दमन-चक्र साथ-साथ बन्द हो, गजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें और सब राजनैतिक दलों पर सरकार पूर्ण विश्वास करे।

#### कार्य-सिमिति के प्रस्ताव

महात्माजी के स्थान पर थी अब्बास तैयवजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए थे। यह भी १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारियों, लाठी-प्रहारों और दमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के बाद दूसरा स्वयंसेवक-दल नमक के गोदामों पर घावा करता रहा। पुलिस उन्हें लाठियों से मारती रही। बहुतों को सस्त चोटें आई।

गांधीजी की गिरपतारी के वाद कार्य-समिति की वैठक प्रयाग में हुई और उसने कानून-भंग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुए:—

- "१. कराडी तक महात्मा गांधी के साथ जानेवाले स्वयंसेवकों को कार्य-सिमिति वधाई देती हैं और आज्ञा करती है कि नये-नये दल घावे करते रहेंगे। सिमिति निक्चय करती है कि अवसे नमक के घावों के लिए घारासना अखिल-भारतीय केन्द्र माना जाय।
- "२. गांधीजी ने इस महान् आन्दोलन का संचालन करके देश की जो मार्ग दिखाया है जसकी कार्य-सिमिति प्रशंसा करती है, सिवनय कानून-भंग में अपना शाश्वत विश्वास प्रकट करती है और महात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को दुगुने उत्साह से चलाने का निश्चय करती है।
- "३. सिमिति की राय में अब समय आ गया है कि समस्त राष्ट्र ध्येय की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाकर कोशिश करे। अतः सिमिति विद्यार्थियों, वकीलों, व्यवसायियों, मजदूरों, किसानों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों को आदेश देती है कि वे इस स्वातंत्र्य-संग्राम की सफलता के लिए अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर भी सहायता दें।
- "४. सिमिति की राय में देश का हित इसीमें है कि विदेशी वस्त्र-विहण्कार समस्त देश में अविलम्ब पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा माल की विकी रोकने, पहले के दिये हुए आईर रद कराने और नये आईर न भिजवाने के लिए कारगर उपाय किये जायें। सिमिति समस्त कांग्रेस-किमिटियों को आदेश देती है कि वे विदेशी वस्त्र-विहण्कार का तीन्न प्रचार करें और विदेशी कपड़ें की दुकानों पर पिकेटिंग विठा दें।
- "५. सिमिति पिण्डित मदनमोहन मालवीय-द्वारा किये गये वहिष्कार-आन्दोलन की सहायता के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद हैं कि वह ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं कर सकती जिससे मौजूदा माल वेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपड़ा न मंगाने के व्यापारियों के वचन से सन्तोष किया जा सके। सिमिति सभी कांग्रेस-सिमितियों को ऐसे किसी समझौते में शामिल होने से मना करती है।
- "६. समिति निश्चय करती है कि वढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए हाथ-कते हाथ-बुने कपड़ें की पैदावार वढ़ाई जाय, रुपये से वेचने के साथ-साथ सूत लेकर खहर देने वाली संस्थायें खड़ी की जायें और सामान्यतः हाथ-कताई को प्रोत्साहन दिया जाय। समिति प्रत्येक देशवासी से अपील करती है कि वह रोज थोड़ी-बहुत देर अवश्य काते।
- "७. सिमिति की राय में समय आ पहुँचा है कि कुछ प्रान्तों में खास-खास महसूल देना वन्द करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्छ, तामिल नाड और पंजाव जैसे रैयतवारी प्रान्तों में जमीन का लगान रोका जाय और वंगाल, विहार और उड़ीसा आदि में चौकीदारी-कर न दिया जाय। सिमिति इन प्रान्तों को आज्ञा देती है कि वे प्रान्तीय सिमितियों-द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में जमीन का लगान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोलन संगठित करें।
- "८. प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता है कि वे गैर-कानूनी नमक वनाने का काम जारी रक्तें और उसका विस्तार करें और जहां सरकार गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से बाधा दे वहां नमक-कानून तोड़ने का काम और भी जोश के साथ किया जाय। समिति निश्चय करती है

कि नमक-कानून के प्रति देश की नापसन्दगी प्रदक्षित करने के लिए कांग्रेस-संस्थायें हर रिवचार को इस कानून के सामृहिक उल्लंघन का आयोजन करें।

"९. स्थापनापन्न अध्यक्ष महोदय ने मध्य-प्रान्त में जंगलात कानून तोड़ने की जो अनुमित दी है, सिमिति उसका समर्थन करती है और निश्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में भी जहां ऐसा कानून हो वहां प्रान्तीय सिमितियों की स्वीकृति से उसका भंग किया जा सकता है।

"१०. सिमिति स्थानापच अध्यक्ष महोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी मिलों के कपड़े की कीमत में अनुचित वृद्धि और नकली खहर की बनवाई को रोकने एवं विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की पूर्ति के लिए वे भारतीय मिल-मालिकों से समझौते की बातचीत करें।

"११. समिति जनता से अनुरोध करती है कि अंग्रेजी माल का वहिष्कार जल्दी-से-जल्दी पूरा होने के लिए वह प्रवल प्रयत्न करे।

"१२. सिमिति जनता से प्रवल अनुरोध करती है कि अंग्रेजी वैंकों, वीमा-किम्पिनियों, जहाजों और ऐसी अन्य संस्थाओं का भी वहिष्कार करे।

''१३. सिमिति एकवार पुनः सम्पूर्ण मिदरा-निषेध के लिए घोर प्रचार-कार्य की आवश्यकता पर जोर देती है और शराव और ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिंग करने का प्रान्तीय सिमितियों से अनुरोध करती है।

"१४. सिमिति को कहीं-कहीं भीड़-द्वारा हिमा हो जाने पर दुःख है और वह इस हिसा की अत्यंत कटोर निन्दा करती है। सिमिति अहिसा के पूर्ण पालन की आवश्यकता पर आग्रह रखने की इच्छा प्रकट करती है।

"१५. सिमिति प्रेस-आर्डिनेंस की तीव्र निदा करती है और जिन अखबारों ने उसके आगे सिर नहीं झुकाया उनकी प्रशंसा करती है। जिन भारतीय पत्रों ने अभीतक प्रकाशन बन्द नहीं किया है या बन्द करके फिर निकलने लगे है उनके अब बन्द किये जाने का अनुरोध करती है। जो भारतीय अथवा गोरे पत्र अब भी प्रकाशन बन्द न करें उनका बहिष्कार करने के लिए यह समिति जनता से अपील करती है।"

श्रीमती सरोजिनीदेवी कार्य-सिमिति की बैठक में प्रयाग गई हुई थीं। श्री तैयवजी की गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वह जल्दी-से धारामना लीट आई और धावे का संवालन करने का गांधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। वह और उनका स्वयंसेवक-दल जाको से गिरफ्तार तो १६ तारीख को कर लिये गये, किन्तु वाद में पुलिस के घेरे से निकालकर उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद स्वयंसेवकों के दल नमक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर हटा दिया गया। उसके बाद स्वयंसेवकों के दल नमक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें सार-मार कर हटा दिया गया। उसी दिन शाम को पुलिस ने २२० स्वयंसेवकों को गैर-कानूनी संस्था के सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और घारासना की अस्थायी जेल में नजरवन्द कर दिया।

१९ ता० को प्रातःकाल ही बड़ाला के नमक के कारलाने पर स्वयंग्रेयक बड़ी संख्या में एकत्र हो गये। पुलिस की तत्परता के कारण धावा न हो सका । उस दिन पुलिस नमंचे लेकर आई थी। उसने ४०० सत्याग्रहियों को पकड़ लिया।

É

7

Ψ

1

वहिष्कार-आन्दोलन का क्या असर हो रहा था, इसपर 'फ्री-प्रेस' के संवाददाता ने यह लिखा था:—

"आक्रमण का जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इस आन्दोलन की सफलता भी इसी दिशा में सबसे अधिक नजर आती है। परन्तु यह भय इतना नहीं है कि अन्त में भारतीय वाजार हाथ से जाता रहेगा। बिल्क भय इस बात का अधिक है कि मौजूदा सौदे पूरे नहीं होंगे या रद कर दिये जायेंगे। मौजूदा सौदे रद करने की वृत्ति बढ़ती जाती है। 'डेली मेल' का मैंचेस्टर-स्थित संवाददाता लिखता है, 'भारतवर्ष के ताजा समाचारों से ऐसा लगता है कि लंकाशायर का भारतीय व्यापार बिलकुल बन्द हो जायगा। पहले ही कताई-बुनाई के कारखाने अनिश्चित काल के लिये बन्द होते जा रहे हैं और हजारों मजदूर बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं।'"

नमक के धावे और भी होते रहे। उनका वर्णन 'गांधी: दी मैंन एण्ड हिज मिशन' (अर्थात् 'गांधी: उसका व्यक्तित्व और जीवन-ध्येय') नामक पुस्तक में १३३ वें पृष्ठ से आगे यों किया गया है:—

"इस बीच में कार्य-सिमिति की लगातार कई बैठकों ने कार्यक्रम को जारी रखने का निश्चय किया। धावे भी जारी रहेंगे। २१ मई को घारासना पर सामूहिक घावा हुआ। इसमें सारे गुज-रात से आये हुए २५०० स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इमाम साहब उनके नायक बने। यह ६२ वर्ष के वृद्ध पुरुप गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से साथी थूं। धावा तड़के ही शुरू हो गया। जिधर से स्वयंसेवक नमक के ढेरों पर हमला करते उधर ही से पुलिस उन्हें लाठियां मार-मारकर खदेड़ देती।

"हजारों मनुष्यों ने यह दृश्य देखा। दो घण्टे तक द्वन्द्व-युद्ध चलता रहा। फिर श्री इमाम साह्य, प्यारेला त और मणिलाल गांधी आदि नेता पकड़ लिये गये और वाद में श्रीमती सरोजिनी-देवी भी गिरफ्तार हो गईं। उस दिन कुल मिलाकर २९० स्वयंसेवक घायल हुए। इन चोटों से श्री भाईलालभाई डायाभाई नामक स्वयंसेवक तो चल ही वसा। इसके वाद पुलिस ने सेना की सहायता से घारासना और उँटड़ी के सब रास्ते बन्द करके इनका सम्बन्ध बाहर से काट दिया। उँटड़ी से सब स्वयंसेवकों को पुलिस न जाने कहां ले गई और फिर उन्हें छोड़ दिया।"

३ जून को उँटड़ी की छावनी से २०० स्वयंसेवकों के दो दल घारासना के नमक-भण्डार पर आक्रमण करने निकले। दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ वर्जित सीमा 'में घुसी तो उसपर लाठियां चला दीं। घायलों को छावनी के अस्पताल में पहुँचा दिया गया।

#### बड़ाला के धावे

वड़ाला के नमक के कारखाने पर कई घावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयंसेवक पकड़े गये और वर्ली भेज दिये गये। २५ ता० को १०० स्वयंसेवकों के साथ २००० दर्शकों की भीड़ भी गई। पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ को घायल किया और ११५ को गिरफ्तार। घावा दो घण्टे तक रहा। तीसरे पहर फिर हुआ। इसमें १८ घायल हुए। प्रसिद्ध उड़ाके श्री० कवाड़ी भी इनमें शामिल थे। २६ ता० को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए। वाकी भीड़ के साथ नमक लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विज्ञित में कहा गया कि अवतक जो गड़वड़ें हुई हैं वे अधिकतर दर्शकों ने की हैं और इनमें सैनिकों-का-सा अनुशासन नहीं हैं, अतः जनता को घावों के

समय वड़ाला से दूर रहना चाहिए । किन्तु सबसे चमत्कारी बाबा तो १ जून को हुआ । युद्ध-समिति उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारियां कर रही थी । उस दिन सुबह १५००० सैनिकों और असैनिकों ने बड़ाला के विशाल सामृहिक बावे में भाग लिया ।

पीर्ट-ट्रस्ट के रेल्वे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचता और वहीं पुलिस उन्हें और भीड़ को रोक लेती। थोड़ी देर में बावा करनेवाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का घेरा तोड़कर कीचड़ पार करके कहाइयों पर पहुँच जाते। लगभग १५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोटें आई। पुलिस ने घावा करनेवालों को खदेड़ दिया। यह सब खुद होम-मेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ।

३ जून को वर्ली की अस्थायी जेल में बड़ा उपद्रव हो गया। स्थित को सम्हालने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पड़े और सेना बुलानी पड़ी। उस दिन बड़ाला के ४ हजार अभि-युक्तों से पुलिस की भिड़न्त हो गई। लगभग ९० घायल हुए। २५ को सन्त चोटें आई। किन्तु जिस प्रकार धावा करनेवालों के साथ पुलिस ने बरताव किया उस पर जनता में बड़ा रोप फैला। दर्शक लोग उस निर्दय दृश्य को देखकर चिकत रह गये। वम्बई की अदालत खफीफा के भतपूर्व न्यायाधीश श्री हुसेन, श्री के० नटराजन और भारत-सेवक-सिमित के अध्यक्ष श्री देवधर धारासना का धावा देखने खुद गये ये। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा:—

"हमने अपनी आंखों देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के बाहर भगा देने के बाद भी यूरोपियन सवार हाथों में लाठियां लिये हुए अपने घोड़े सरपट दौड़ाते और जहां सत्याग्रही धावे के लिए पहुँच गये थे वहां से गांव तक लोगों को मारते रहे। गांव के रास्तों पर भी खूब तेजी से घोड़े दौड़ाकर स्त्री-पुरुप और बच्चों को तितर-वितर किया। ग्रामवासी दौड़-दौड़ कर गलियों और घरों में लिप गये। संयोगवश कोई न भाग सका तो उसपर लाठियां पड़ीं।"

'न्यू फ्रीमेन' के संवाददाता वेब मिलर साहब ने घारासना के इस घृणित दृश्य पर इस प्रकार प्रकास डाला:—

"मैं २२ देशों में १८ वर्ष से संवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस असे में मैने असंस्य उपद्रव, मारपीट और विद्रोह देखे हैं; किन्तु घारासना-के-से पीड़ा-जनक दृश्य मेरे देखने में कभी नहीं आये। कभी-कभी तो ये इतने दुःखद हो जाते थे कि क्षणमर के लिए आंख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन अद्भृत चीज थी। मालूम होता था, इन लोगों ने गांधीजी के अहिंसा-चर्म को घोलकर पी लिया है।"

#### स्लोकोम्य साह्व की गवाही

लन्दन के 'डेली हेरल्ड' पत्र के प्रतिनिधि जार्ज रलोकोम्ब साहब भी नमक के कुछ धावों के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने लिखा "मैंने वहाला की मालाकार पहाड़ियों के एक स्थान पर खड़े होकर ये घटनायें देखीं। एक अंग्रेज के लिए यह वही लज्जा की बात प्रतीत होती थी कि वह उत्साही, मित्र-भाव रखनेवाले और भावनापूर्ण स्वयंसेवकों और उनके साथ सहानुभूति रखनेवाले जन-समूहों के बीच में खड़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिधि सासकों को यह गंदा काम करते हुए देखा करे।"

यह २० मई को गांधीजी से यरवडा-जेल में मिले । उन्होंने अपने पत्र को जो खरीता भेजा वह इतना असाधारण था कि कामन-सभा की नींद हराम हो गई और अनुदार-दल के पत्रीं की चिंद और कोंध का पार ने रहा । इस खरीते में स्लोकोम्ब साहब ने बनलाया कि इतना हो चुकने पर भी समझौते की सम्भावना है और यदि नीचे लिखी शर्तें मान ली जायें तो गांधीजी कानून-गंग स्थिगत करने और गोलमेज-परिपद् के साथ सहयोग करने की कांग्रेस से सिफारिश करने को तैयार है:—

- (१) गोलमेज-परिपद् को ऐसा विधान वनाने का अधिकार भी दिया जाय जिससे भारत-वर्ष को स्वाधीनता का सार मिल जाय।
- (२) नमक-कर उठा देने और शराव और विदेशी वस्त्र की मनाई करने के सम्बन्ध में गांधीजी को सन्तोष दिलाया जाय।
  - (३) कानून-भंग वन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैंदी छोड दिये जायेँ।
- (४) वाइसराय साहव के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात वातें और लिखी थीं उनकी चर्चा वाद पर छोड़ दी जाय।

स्लोकोम्ब साहब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीजी से सम्मानपूर्वक संधि करने को तैयार है या नहीं ? उन्होंने कहा, "समझौते को वातचीत अब भी हो सकती है। गांधीजी से दो बार मिलने के बाद मुझे यकीन होगया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा दूसरे को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। गांधीजी जेल में क्या बंद हैं भारत की आत्मा बंद है, यह स्पष्ट स्वीकार कर लेने से अब भी असीम हानि टाली जा सकती है।"

#### दमन का दौर-दौरा

परन्तू एक-एक बात को कहां तक गिनावें ? घटनाओं का क्या पार था ? लॉर्ड अविन ने अपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया। आरम्भ में तो उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करनें दिया । परन्तू गांधीजी की कुच का रोग तो सारे राष्ट्र को लग गया । सर्वत्र कुच के नक्कारे वजने लगे। उनकी पुकार पर हजारों महिलायें मैदान में निकल आई। उनके कारण सरकार वड़े चक्कर में पड़ गई। उन्होंने आते ही शराव और विदेशी कपड़े की दुकानों पर घरना देने का काम अपने हाथ में ले लिया और जवतक शीर्य पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तवतक पुलिस भी उनके आगे कुछ न कर सकी। ऐसी स्थिति में गांघीजी की खुला छोड़ा जाय? न जाने वह कहां से देश की छिपी हुई शक्ति को ढुंढकर निकाल लाते। उनके हाथ में जादू की लकड़ी थी। उसे जरा घुमाया कि घन-जन का हिर लग जाता था। अतः उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समय पाकर । कारण गांधी पर हाथ डालना सारे राष्ट्र-रूप भिड़ के छत्ते को छेड़ना था । १४ अप्रैल को जवाहरलालजी को पकड़ कर सजा दे दी गई। जवाहर क्या बन्दी हुआ,कांग्रेस वन्दी हो गई। सारा देश एक विशाल जेलखाना वन गया । घरना, करवन्दी और सामाजिक वहिष्कार सवकी रोक के लिए आर्डिनेन्स निकल गये। राष्ट्रीय झंडे पर अनेक मुठ भेड़ें-हुई। सजायें दिन-दिन कठोर होने लगीं । कैंद के साथ-साथ जुर्माने किये जाने लगे । लाठी-प्रहार भी आ पहुँचे । लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि लाठियों और सब शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करके पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जा रही है वह सत्याग्रहियों के सिर पर आजमाई जायगी। यह कोरी घमकी या आशंका नहीं निकली । लाठी-प्रहार तो भयंकर सत्य के रूप में प्रकट हुआ । सभा-भंग की आज्ञा तो होती थी देश के सावारण कानून के अनुसार, और उसपर अमल होता था लाठी के निर्दय प्रहारों से। नमक-कानुन के साथ-साथ ताजीरात-हिन्द की घारायें मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजायें दी जाने

ल्मीं। फरवरी १९३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा निकली। उसमें राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण किया गया। हां, उसमें 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ नहीं आने दिया गया। दिल्लगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी 'इंडिया' नामक सालाना पुस्तक में अलवत्ते अवतरण-चिन्ह देकर—यह शब्द वरावर प्रयोग करती आ रही थी! यह सरकारी आज्ञा परिशिष्ट ४ में दी गई है।

'ए' वर्ग तो नाममात्र को ही था। 'वी' क्लास भी वड़ी कंजूसी से दिया जाता था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च वर्ग के हकदार थे। पर उन्हें भी 'सी' क्लास में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलों में पत्यर तोड़ने, घानी पेलने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गये व्यवहार ने इस सरकारी आज्ञा की शीघ कलई खोल दी। वह तो जनता की आंखों में यूल झोंकने मात्र का प्रयत्न था। परन्तु स्वयंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे। वे तो पितंगों की भांति आन्दोलन में पड़ते ही रहे। वहुतों को सरकार पकड़ती न थी, उनपर सिर्फ लाठों का वार होता था। सीभाग्य से कोई जेल में पहुँच जान, तो वहां भी कई वार दूसरा लाठी-प्रहार उनको तैयार मिलता था। आग्दोलन के आरम्भ-काल की वात है। एक वार कलकत्ते के सार्व-जिनक उद्यान में उपस्थित लोग तो ताले में वन्द करके बुरी तरह पीटे गये। फाटकों पर आड़ लगाकर पहरे बिठा दिये गये थे। पाश्चिक व्यवहार की शुरुआत तो संयुक्त-प्रान्त और वंगाल से हुई। किन्तु थोड़े ही दिन में दक्षिण-भारत में भी यही हाल होने लगा, आन्दोलन के उत्तराई-काल में वहां दमन की अमानुपता का पार नहीं रहा।

वहां भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और भारी जुर्मानों की नीति आजमाई गई, परन्तु थोड़े ही दिन वाद मारपीट आ पहुँची । बाजार में सीदा खरीदते हुए खहर या गांधी-टोपी-धारी मनुष्य पीट दिये जाते थे । मलाबार की फीजी पुलिस को आन्ध्र के ब्रह्मपुर से एलोर तक कोकनडा और राजमहेन्द्री होकर सिर्फ इसलिए घुमाया गया कि रास्ते-चलते खहर-धारियों की मरम्मत करने का आनन्द लूटा जाय । ये करतूतें आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुई । बहां पुलिस ने गोली चलाई, दो-तीन आदमी मरे और पांच-छः धायल हुए ।

दमन के भिन्न-भिन्न रूपों का दिग्दर्शन करा सकता वस्तुतः किटन है। वह जन्मा तो धा कानून-भंग की नाक में नाथ डालने, किन्तु वह हो गया 'अनेक रूप-रूपाय'! इसलिए हमें १९३० और १९३१ के इतिहास की थोड़ी-सी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करके ही सन्तोप करना पड़ेगा। बीच-बीच में समझौते के जो प्रयत्न हुए उनका जिक्र तो पीछे ही किया जायगा। बम्बई घोघ ही लड़ाई का मुख्य केन्द्र बन गया। बिदेशी-वस्त्र-विहिष्कार पर सारा जोर आ पड़ा। इसमें मिल-मालिकों का स्वार्थ साफ था। सीभाग्य से पण्डित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वह बम्बई गये और बम्बई तथा अहमदावाद के मिलवालों से उन्होंने समझौते की बातचीत की। अहमदावाद वालों से निपटना बासान था, पर बम्बई के मिलों में यूरोपियनों का हिस्सा भी था। उनसे कांग्रेस की मुहर लगवाने की दार्त (परिशिष्ट ५ देखिए) कबूल कराना बड़ा मुक्किल काम था। परन्तु मोतीलालजों ने अग्रम्भव को सम्भव कर दिखाया। बात यह थी कि वायुगण्डल ही उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण था। जनता के हृदय में वह व्यान्त हो चुकी थी।

विदेशी कपड़े की सैकड़ों गांठें वन्दर पर पड़ी थीं। व्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होंने एकत्र होकर निश्चय कर लिया था कि वह माल नहीं लेंगे। इस कारण देश में कपड़े की तंगी होने लगी थी। कार्य-सिमिति-द्वारा प्रोत्साहन

२७ जून आ पर्हुची । उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई और उसने ये निश्चय किये:—

- "१. बहुत-से शहरों और गांवों में विदेशी वस्त्र-वर्हिष्कार की जो प्रगति हुई है उसे देखकर सिमित को संतोप है। सिमिति व्यापारियों की देशभिक्त की भावना की भी प्रशंसा करती है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी कपड़ा वेचना वन्द कर दिया है प्रत्युत् पहले के आईर रद कर दिये और नये आईर भेजना भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विदेशी कपड़ों की आयात में भारी कमी कर दी है। जिन स्थानों के व्यापारियों ने अभीतक विदेशी कपड़ा वेचना वन्द नहीं किया है उनसे यह सिमित तुरन्त वन्द कर देने का अनुरोध करती है। इतने पर भी यदि वे विकी वन्द न करें तो सिमित सम्बन्धित कांग्रेस-संस्थाओं को आदेश देती है कि उनकी दूकानों पर सस्त पिकेटिंग लगा दिया जाय। सिमित को आशा है कि १५ जुलाई १९३० तक देशभर में विदेशी कपड़े की विकी विलक्तल वन्द हो जायगी। सिमित प्रान्तीय-सिमितियों से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोध करती है।
- "२. समिति समस्त कांग्रेस-संस्थाओं और देशभर से अनुरोध करती है कि ब्रिटिश माल के सम्पूर्ण वहिष्कार का पहले से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और इसके लिए हिन्दुस्तान में न वननेवाली चीजों को ब्रिटेन के सिवा अन्य बिदेशों से खरीदा जाय।
- "३. सिमिति जनता से अनुरोध करती है कि जिन सरकारी नौकरों और दूसरे लोगों ने राष्ट्रीय-आन्दोलन का गला घोंटने के लिए जनता पर अमानुष अत्याचार करने में सीधा भाग लिया है उन सबका संगठित और कठोर रूप में सामाजिक वहिष्कार किया जाय ।
- "४. कार्य-सिमिति देश का ध्यान कांग्रेस के १९२२ वाले गया के और १९२९ वाले लाहौर के उस निश्चय की ओर आकर्षित करती है जिसमें विदेशी शासन-द्वारा-भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लादे गये ऋण-भार को अस्वीकार कर दिया गया था और केवल उतना ऋण स्वीकार करना तय किया गया था जितना स्वतन्त्र न्यायालय (ट्रिब्यूनल) द्वारा जांच होकर उचित ठहरा दिया जाय। अतः सिमिति जनता को सलाह देती है कि नई पूंजी लगाने या पुरानी का रूपान्तर करने के लिए भी भारत-सरकार के नये पुर्जे (वांड) न खरीदे जार्य और न लिये जार्य।
- "५. चूंकि विटिश-सरकार ने प्रवल लोकमत की पर्वाह न करके मनमाने तौर पर रुपये का कानूनी भाव उसकी असली कीमत से तिगुना मुकर्र कर दिया है और चूंकि रुपये का भाव और भी गिर जाने की शीधू सम्भावना है, अतः कार्य-समिति भारतवासियों को सलाह देती है कि सरकार से जो-कुछ लेना हो उसके वदले में यथासम्भव सोना लिया जाय, रुपये या नोट न लिये जायें। समिति की यह भी सलाह है कि लोग जल्दी-से-जल्दी अपने रुपयों और नोटों के वदले में सोना ले लें और निर्यात-माल की कीमत सुवर्ण के रूप में लेने का आग्रह करें।
- "६. इस समिति की राय में अब समय आ पहुँचा है कि भारत के कॉलेजों के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संग्राम में पूर्ण भाग छें। समिति सब प्रान्तीय समितियों को आदेश देती है

कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से कांग्रेस की सेवा में लग जाने का अनुरोध करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढ़ाई विलकुल छुड़वा दें। समिति को विश्वास है कि समस्त विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर तत्परता से देंगे।

- "७. चूंकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और जिला-सितियों तथा सम्बद्ध संस्थाओं को गैर-कानूनी करार दे दिया और सम्भव है शेष सिमितियों और संस्थाओं के लिए भी भविष्य में ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह सिमिति इन समस्त सिमितियों और संस्थाओं को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा की पर्वाह न करके वे पहले की भांति काम करती रहें और कांग्रेस-कार्यक्रम को जारी रक्खें।
- "८. इस समिति ने अपनी ७ जून की बैठक में पांचवां प्रस्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य के सम्बन्ध में पास किया था। युवत-प्रान्त की सरकार ने एक घोषणा-द्वारा इस प्रस्ताव की प्रतियां जब्त कर ली हैं। इस घोषणा पर समिति को आश्चर्य हैं। उसकी राय में जनता पर दिल दहलाने वाले अत्याचार करने के लिए फौज और पुलिस को अस्व बनाना ऐसी कार्रवाई है कि समिति न्याय-पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय कर सकती थी; परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप में निश्चय किया उसीको काफी समझती है वधोंकि उसमें उस विषय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख मात्र किया गया है। यह समिति समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती ई कि सरकारी घोषणा की पर्वाह न करके उक्त निश्चय को अधिक-भे-अधिक प्रकाशन दिया जाय।
- "९. चूंकि समिति की. पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने अपने नृशंस दमन-चक्र को आंख बन्द करके जारी रक्खा है और सत्याग्रह-आन्दोलन का गला घोंटने की गरज से अपने नीकरों और गुर्गों को अधिकाधिक निर्देयता और पशुता के कृत्य करने दिये हैं, अतः समिति सरकार के जुल्मों का इस बहादुरी के साथ मुकावला करने पर जनता को बधाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है कि चाहें सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें वरसाई जायें भारत-वासियों ने स्वतन्त्रता की लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिया है।
- "१०. सिमिति भारतीय महिलाओं को इस बात पर वधाई देती है और उनकी प्रशंसा करती है कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-दूने रात-चौगुने उत्साह से भाग ले रही हैं और प्रहारों, दुर्व्यवहारों और सजाओं को वीरतापूर्वक सहन कर रही हैं।"

विलायती कपड़े का बहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था। खहर से किसी भांति कपड़े की गांग पूरी होती दीखती न थी। इसके बाद मिल के सूत का हाय से बूना हुआ कपड़ा ही देश-भनत नागरिकों के लिए ग्राह्य हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और बाधक होनेवाले कारखानों में भेद करना पड़ा। तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा- हारा कांग्रेस के नियंत्रण में लाया गया। मिलों से जो धतें करवाई गई उनमें से मृन्य ये थीं कि वे अपनी गशीनरी ब्रिटिश कम्पनियों से नहीं खरीदेंगी, अपने आदिमयों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने से न रोकेंगी और कांग्रेस की दी हुई रिआयत का बेजा फायदा उठाकर अपने माल की कीमत न बढ़ायेंगी और ग्राहकों को हानि न पहुँचायेंगी। मिलों ने धड़ाघड़ इस प्रतिज्ञापर हस्ताक्षर कर दिये। इनी-गिनी मिलों ने प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये। उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता लग गया कि उस समय कांग्रेस कितनी बलवती संस्था थी।

#### त्रेल्सफोर्ड साहव का वयान

यहां पहुंचकर महासमिति गैरकानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीलाल नेहरू को ३० जून १९३० के दिन गिरपतार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण में इतनी वृद्धि और हुई कि वहिष्कार-आन्दोलन की तीव्रता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोरता भी बढ़ती गई। वम्बई के स्वयंसेवक-संगठन में कोई कसर वाकी न थी। स्त्रियां आती ही गई और जब ये कोमलांगियां केसिरया साड़ी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्नता के साथ घरना देती थीं, तो लोगों के हृदय वात की वात में पिघल जाते थे। कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो उसीकी पत्नी घरना देने आ बैठती! अन्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक सभायें विजत करार दे दी गई। पर इन आज्ञाओं को मानता कौन था? बेल्सफोर्ड साहव ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा की थी और जनता के साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आंखों देखा था। १२ जनवरी १९३१ के 'मैंचेस्टर गार्जियन' में उन्होंने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया:—

"पुलिस के खिलाफ जिम्मेवार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी शिकायतें हैं कि उन की जांच करना वड़ी टेढी खीर है। इसी तरह की वहुत सी वातें मुझे प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेजों और घायलों की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरों ने सुनाईं। मैंने भी दो सभायें देखीं। उन्हें नहीं रोका गया था। भाषण राजद्रोहात्मक थे, पर किये गये थे शान्ति-पूर्वक। हिंसा की वरावर निन्दा की गई। भीड़ खूब थी। लोग जमीन पर बैठे तकलियां चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियों की संख्या भी खूब थी। सभीका ध्यवहार विनम् और शान्त था। अगर इन सभाओं को रोका न जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में ऊवकर अपने-आप घर बैठे जाती। पर हुआ यह कि खासकर वम्बई में मारपीट कर तितर-वितर करने की नीति से सारे शहर का रोप उमड़ आया, लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रश्न वन गया और शहादत के जोश में सैकड़ों स्वयंसेवक मार खाने को निकल आये। उन्होंने नियमबद्धता और शान्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन लोगों ने भी मुझे वार-वार वयान किया कि हट्टे-कट्टे पुलिस के सिपाही दुबले-पतले शान्त युवकों को जिस बुरी तरह मारते थे उसे देखकर वड़ी ग्लानि होती थी।

"इस बात में तो मुझे कोई शंका रही नहीं कि अग्रेज अफसरों की अधीनता में भी पुलिस राजद्रोह की सजा अकसर शारीरिक रूप में देना चाहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्र झरोखों पर खड़े थे। शान्त जुलूस पर होने वाले लाठी-प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे—"बुजदिलो!" दो घण्टे वाद एक अग्रेज अफसर पुलिस लेकर पहुँच गया, और पढ़ाई के कमरों में धुस-घुसकर पढ़ते-लिखते हुए विद्यार्थियों की आंख मींचकर पिटाई हुई। यहां तक कि दीवारें खून से रंग गई। विश्वविद्यालय की ओर से जाब्ते में शिकायत की गई, पर कौन सुनता था? इस घटना का हाल मुझे ऐसे अध्यापकों ने सुनाया जिनकी यूरोप के विज्ञान-जगत में खूव स्थाति है। हाईकोर्ट के एक भारतीय न्यायाधीश का लड़का भी इस पिटाई का शिकार हुआ था। मुझसे न्यायाधीश ने इस घटना का उल्लेख इतने आवेश में किया कि सरकार के उच्चाधिकारी सुनते तो उनकी आंखें खुलतीं। लाहौर में भी ऐसी ही घटना हुई। वहां भी एक अग्रेज अफसर ने पुलिस सिहत एक कैंलिज पर धावा किया और पढ़ते हुए छात्रों के साथ-साथ उनके अध्यापक को भी पीटा। वहाना यहां भी यह लिया गया कि कुछ छात्रों ने वाजार में शान्तिपूर्ण घरना दिया था।

दिल्लगी यह थी कि ये छात्र भी उस कालेज के नहीं, दूसरे के थे। बंगाल के कण्टाई गांव में निर्दाप भीड़ को तितर-वितर करते हुए पांच आदमी तालाव में ढकेल दिये गये। पांचों डूबकर मर गये! मेरठ में एक वड़े वकील से मिला। वहां भी एक सभा भंग की गई थी। वकील महाराय मुख्य वक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास खड़े पुलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली चला दी। वेचारों को अपनी बांह कटवानी पड़ी। ऐसे अनेकों और उदा- उदाहरण दिये जा सकते हैं।

''गुजरात के गांवों में पुलिस की पशुता का तो मुझे खूव परिचय मिला । मैने वहां पांच दिन दौरा किया । प्रथम तो कानूनी दमन ही कम सख्त न था । बारडोली और खेड़ा जिले के किसानों का वच्चा-वच्चा लगान देने से इन्कार कर रहा था। कारण अनेक थे। गांधीजी पर श्रद्धा थी, स्वराज्य की आकांक्षा थी और पैदावार का भाव गिर जाने से भयंकर आर्थिक संकट छाया हुआ था। सरकार ने इसका जवाब दिया उनके खेत, पशु और सींचने के सामान आदि जव्त और नीलाम करके। और नीलाम भी इस तरह किया कि लगान के ४०) रुपये के वदले में किसान का सर्वस्व विक जाता था। इन सवकी दक्षिण-स्वरूप मारपीट द्वारा भय-प्रदर्शन भी किया जाता था। पुलिस का यह दस्तूर था कि बन्दूक और लाठियों से सुसज्जित होकर विद्रोही गांव को घेर छेना और जो ग्रामीण सामने आ गया विना देखे-भाले उसे लाठी या वन्दुकों के ठोसे से मारना । इन आक्रमणों के शिकार हुए ४५ व्यक्तियों ने मेरे रूबरू वयान दिये हैं । दो के सिवाय सबके घाव और चोटें मैने देखी हैं । एक लड़की ने तो शर्म के मारे अपनी चोटें नहीं दिखाई। कड़यों के घाव गंभीर भी थे। कई आदिमयों के मेरे पास वयान हैं। वे लगान देनेवालों में से थे। लेकिन उनसे तो पड़ीसियों के बदले में मारपीट कर लगान वसूल किया गया था ।" "एक गांव में कांग्रेस के विज्ञापन और राष्ट्रीय झण्डे फाड़-फाड़-कर वृक्षों और घरों पर से उतार दिये गये। साथ ही ८ किसानों को भी पीट दिया गया। इसलिए कि जनके घर इन राष्ट्र-चिन्हों के नजदीक थे ! दो आदिमयों को गांधी-टोपी पहने रहने पर पीट दिया गया । एक जगह एक आदमी पर लाठी-वर्पा होती रही । उसके १२ लाठियां लगीं । जब उससे सात बार पुलिस की सलामी कराली गई तब पिण्ड छोड़ा। बहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 'स्वराज्य चाहिए ? तो यह लो !' और कहकर लाठी बरसा देती।

"आप कह सकते हैं, यह तो एक पक्ष की शहादत हैं। किन्तु मैंने अपनी ओर से भरसक सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मैंने उच्च कर्मचारियों को दिखाये। एक 'नमूने के' गांव में किमश्तर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोटें देखीं और उनसे पूछ-ताछ की। गंभीर विचार के बाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है; परन्तु मौंके पर तो ९ में से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकट किया। यह अपवाद उस लज्जा-शील लड़की का या। मैं दो स्थानीय हिन्दुस्तानी अफसरों से भी मिला और उनके रंग-इंग देखे। इनमें से एक ने मेरे सामने ही जान-बूझकर पशुतापूर्ण व्यवहार किया। उसने बोरसद में जेरतज्वीज कैटियों को रखने के लिए जो पिजड़ा बनाया था वह भी मैंने देखा। अजायबघर के जानवरों के लिए जैसे खुले बाड़े बनाये जाते हैं यह भी बैसा ही था। इसके लोहे के सींखचे लगे हुए थे। इसकी लम्बाई-चीड़ाई ३० वर्ग फीट के करीब थी। इसमें १८ राजनैतिक कैटी दिन-रात बन्द रहते थे। एक कैटी को तो इसमें डेड महीना बीत चुका था। उसे न पुस्तकें दी गई थीं, न कोई काम ही दिया गया था। यह

खचाखच भरा रहता था। कैदियों को दिन में एक वार बाहर निकाला जाता था, और वह भी केवल पीन घण्टे के लिए शीच स्नानादि के निमित्त । उनमें से एकने मुझसे कहा, 'हमें जेल में पीटा गया था।" क्या में उनकी वात न मानता ? इस जेल में और मारपीट में क्या अन्तर था ? दोनों ही मध्यकालीन वर्वरता के परिचायक थें।"

#### गोली-कांण्ड का विवरण

देश में जो गोली-काण्ड हुए उनके विषय में असेम्वली में श्री एस० सी० मित्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए होम मेम्बर हेग साहब ने गोली-काण्डों-सम्बन्धी अंकों की नीचे लिखी तालिका पेश की (देखिए लेजिस्लेटिव असेम्बली की बहस पृष्ठ २३७, सोमवार १४ जुलाई १९३०-जिल्द ४, अंक ६,):—

| 1                              | *                | जनता के हता                             | हत                        |                                 |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ्र प्रान्त                     | तारीख़           | मरे,                                    | घायल ·                    | विवध                            |
| ः मदरास शहर ः                  | २७ अप्रैल        | २                                       | <b>ξ</b>                  | १ पींछे से मर गया               |
| ः करांची 🕟 🔭                   | १६ "             | 2                                       | . فر                      | $n \rightarrow n \rightarrow n$ |
| े कळकत्ता                      | ۶ <sup>*</sup> " | હ                                       | 48.                       | $n \rightarrow n$               |
| 73°                            | १५ ".            | •                                       | . <b>3</b>                |                                 |
| 🗥 २४ परगना 💛                   | २४ "             | ٠ १                                     | ş                         |                                 |
| ्र चंद्रगांव 🤟 १८,१            | ९,२० अप्रैल      | 80.                                     | ર્ :                      | दोनों पीछे से मर गये            |
| ि पेशावरं 🤼 🕟                  | र्िट्इ "         | 3,0                                     | <i>3</i> , <i>3</i> ,     |                                 |
| चिंदगांव 🎺                     | . २४ "           | . 8                                     |                           | , A                             |
| ं भिद्ररांस <sup>2</sup> ं 👵 🧎 |                  |                                         | ٦,                        |                                 |
| 🎾 शोलापुरः 🐃 🗀                 |                  | ÷ √ {₹                                  | २८                        |                                 |
| ा वडाली, 🖖 🖖                   |                  |                                         | <b>?</b>                  |                                 |
| 🏅 भिण्डीःवाजारः वस्वई          |                  |                                         |                           |                                 |
| हवड़ा                          |                  |                                         | 4. 1                      |                                 |
|                                |                  |                                         |                           | ३ प़ीछे से मर गंये              |
| ्रामैमनसिंह 💛                  | . 88 . "         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ३० से ४० के बीच           | Train in                        |
| ं प्रतापदिगी (मेदिनीपुर        | ) ३१ "           | · ?                                     | <b>3</b> 1 <b>3</b> 1 3 1 |                                 |
| लखनक.                          | ्रद् "           |                                         | ४२ ः                      |                                 |
| कलू (झेलम-पंजाव)               | 88 ":-           | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · <b>?</b> /              |                                 |
| ं रंगून                        | अन्तिम सप्ता     | ह. ः५                                   | રૂં રું                   |                                 |
| ्रसीमा-प्रान्तः 📆 🗘            |                  |                                         |                           |                                 |
| 🙄 दिल्ली 👙 🛒 🗀 🗓               | ६ मई             |                                         |                           |                                 |
|                                |                  |                                         | - C - 3 - 3 - C C         |                                 |

१२ मई को ८॥ बजे सार्यकाल शोलापुर के जिला-मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति सैनिक अधिकारियों के सुपूर्व कर द्री । इसके कारण बम्बई-सरकार ने अपनी १९ मई की विक्राप्ति में बता दिये हैं। मजिस्ट्रेट ने अपना इरादा बम्बई-सरकार को उसी दिन तीसरे पहर सूचित कर दिया और बम्बई-सरकार ने उसी दिन तीसरे पहर सूचित कर दिया और बम्बई-सरकार ने उसी दिन शाम को अपनी अनुमित भेज दी। भारत-सरकार को यह सूचना दूसरे दिन

TO THE BERTHA 特的特別的 र्ग करोड़ है। स्टिस्ट्रेस

a ship

結論論

सन्दर्भ म<sub>िल</sub>

निस

1 विदेश

वे स्त

मिली और १५ मई को शोलापुर का फौजी-शासन-सम्बन्दी वार्डिनेन्स निकाल दिया गया । ८ मई को बोलापुर में १२ मारे गये और २८ घायल हुए। ६ अलग-अलग मौकों पर गोली चली।

गांधीजी की गिरपतारी के बाद शोलापुर में एक खेद-जनक घटना हो गई। स्वयंसेयक रास्तों पर व्यवस्था रख और आवागमन का नियमन कर रहे थे। ऐसा कई दिन तक होता रहा। पुलिस वस्तुतः वेकार हो गई । अधिकारियों को यह कव पसन्द आता ? इस प्रकार की परिस्थिति में पुलिस

एवं स्वयंसेवकों में संघर्ष के अवसर आने सम्भव थे ही । आखिर भिड़न्त हो ही गई और चार-पांच पुलिसवाले मार दिये गये। १९१९ में पंजाव में जैसा फीजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में भी वैसा ही हुआ। इसके साथ-साथ जो भय-सामग्री आती है वह भी आई। एक वहें सेठ और तीन अन्य व्यक्षिययों को फांसी पर छटका दिया । कई आदिमियों को फीजी कानून के अनुसार लम्बी-छम्बी

सजायें दे दी गईं। जुलाई-अगस्त की समझौते की वात-चीत में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं कैदियों के छुटंकारे का प्रश्न झगड़े का विषय वन गया था। पर इसका जित्र तो आगे किया जायगा।

२३ अप्रैल १९३० को पेशावर में जो घटनायें हुई उनका भी सार यहां दे देना टीक होगा। भारत के अन्य भागों की भांति सीमा-प्रान्त में भी कानून-भंग का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर-शहर में कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से शराव की दुकानों पर पहरा लगेगा। परन्तु शकुन अच्छे नहीं हुए। २२ अप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुँचनेवाला था। इसका उद्देश सीमा-प्रान्त के विशेष कानूनों के अमल की जांच करना था। मण्डल अटक में ही रोक दिया गया और प्रान्त में जसे घुसने नहीं दिया गया। इस समाचार पर पेशावर में जुलूस निकला और शाही बाग में विराद् सभा हुई। दूसरे दिन तड़के ही ९ नेताओं की गिरफ्तार कर लिया गया। ९ वजे दो नेता और पकड़ लिये गये। परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह विगड़ गई। नेताओं ने घाने पर आ जाने का आस्वासन दिया और वे छोड़ दिये

गये । तदनुसार जनता उक्त नेताओं का जुलूस बनाकर काबुली दरवाजे के याने पर छे गईं। पर थाना वन्द था। इतने में एक पुलिस-अफसर घोड़े पर आ पहुँचा। उसके आते ही जनता नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने लगी। अफसर चला गया और अवस्मात् दो-तीन ससस्य मोटरें आ पहुँचीं और भीड़ के भीतर घुस गई। इसी समय एक अंग्रेज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था, उसकी मोटर-साइकिल समस्य मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई। मोटर में ते किसीने गोली चलाई और संयोग से मोटर में आग भी लग गई। डिप्टी-कमिश्नर अपनी सहास्त्र मोटर में से उतरा और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा। वह वेहीस हो गया, किन्तु जल्दी ही होम में आ गया। इसके बाद सगस्त्र मोटरों में से गोलियां चलने लगों। लोगों ने मृत दारीरों को वहां से हटाने का प्रयत्न किया। फीजी दस्ते और मोटरें भी हटा ली गईं। दूसरी बार फिर गोलियां चलाई गईं और वे करीब ३ घण्डे तक चलती रहीं। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित बनतव्य में

मृतकों की संख्या ३० और घायलों की संख्या ३३ दी गई है; किन्तु लोग इन संख्याओं की करीव-करीब ७ से १० गुना तक बतलाते में । सायंकाल फीज कांग्रेस-दफ्तर में आई और कांग्रेस के बिल्ली और राष्ट्रीय जण्डे को उठा छे गई। २५ तारीख को फीज और सामान्यतः वहां रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गई। २८ तारील को पुलिस ने फिर आकर गांग्रेन और जिलाकत के उस्मीता के

जो शहर के दरवाजों पर पहरा दे रहे थे, सब शहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फीज ने कब्जा कर लिया। ६ मई को सरकार ने घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य निकाला था उसे यहां दे देना उचित होगा । जिन दो नेताओं ने लोगों के प्रतिनिधि वनकर थाने में हाजिरी देना मंजूर किया था, वक्तव्य में कहा गया है कि उन्हें भीड़ ने पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। कहा जाता है कि जिस पुलिस-अफसर ने नारे और राष्ट्रीय गायन सुने उसने पुलिस-थाने से लौटकर डिप्टी-कमिश्नर को सूचित किया कि 'पुलिस-स्टेशन के पास भारी भीड़ खड़ी है; पुलिस उसे रोकने में असमर्थ है। मैं एक रोड़े से घायल भी हुआ हूँ। जब डिप्टी-कमिश्नर वहां होकर निकला तो उसकी मोटर पर भी रोड़े और पत्यर फैंके गये। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक दूसरी सगस्त्र मोटर के पहियों के नीचे मोटर-साइकिलवाला डाकिया दिखाई दिया। सशस्त्र मोटर उससे रुकी खड़ी थी। कहा गया था कि डाकिये को भीड़ में से किसीने सिर में धूसा मारकर मोटर-साइकिल से नीचे गिरा दिया था। उसके वाद उसके ऊपर से सशस्त्र मोटर निकल गई। डिप्टी-कमिश्नर जब भीड़ से वातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो उसपर रोड़े और पत्थर फैंके गये। सशस्त्र मोटर के फीजी अफसर पर हमला किया गया था और उसके तमञ्चे को छीन लेने की कोशिश की गई थी । डिप्टी-कमिश्नर को घवका मारा गया था, जिससे वह वेहोश हो गया । उसे पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ा। सशस्त्र मोटर में भी भीड़ ने आग लगा दी थी। उसके बांद डिप्टी-कमिश्नर ने गोली चला कर भीड़ को तितर-वितर करने का हुक्म दिया था।

३१ मई १९३० को सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन के जमाने में गंगासिंह केम्बोज नाम के एक सज्जन, जोिक एक फीजी डेरी में सरकारी नौकर हैं, अपने वाल-वचों के साथ पेशावर में एक तांगे में काबुली-दर्वाज से गुजर रहे थे। उनपर के० ओ० वाई० एल० आई० के अंग्रेजी लैन्स-जमादार ने गोली चलाई, जिससे वीवी हरपालकौर नाम की एक ९ई साल की उनकी लड़की और काका बचीतरसिंह नाम का १६ मास का उनका लड़का थे दो बच्चे मारे गये और तांगे से ऐसे गिर गये जैसे चिड़िया के बच्चे उसके घोंसले से गिर जाते हैं। उन बच्चों की मां श्रीमती तेजकौर वांह और छाती में सख्त घायल हुई। उनका स्तन तो विलकुल उड़ ही गया था। उन बच्चों के मृत- शरीरों का जुलूस डिप्टी-किमश्तर की आज्ञा से निकाला गया और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। किन्तु डिप्टी-किमश्तर की आज्ञा लेने पर भी फीज ने अधियां उठानेवालों और जुलूसवालों पर तितर-वितर होने की कोई सूचना दिये विना ही केवल दो गज के फासले से गोलियां चलाई। अधियों के पहले उठानेवाले मारे जाते तो अधियां जमीन पर गिर जातीं और उन्हें फिर नये लोग आकर उठा लेते। ऐसा वार-वार हुआ। इस प्रकार असेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के अनुसार भी १७ वार गोलियां चलाने पर जुलूस के ९ आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे।

जुलाई १९३० में सरकार ने एक और वक्तव्य निकाला था, जिसमें दिखलाया गया था कि ११ नं प्रेस-आर्डिनेन्स के अनुसार २ लाख ४० हजार रुपये की जमानतें १३१ अखबारों से उस समय तक मांगी जा चुकी थीं। इनमें से ९ पत्रों ने जमानतें नहीं दीं, अतः उनका प्रकाशन वन्द हो गया। वस्त्रई में लाठी-चार्ज

१ अगस्त १९२० को वस्वई में लोकमान्य तिलक की वरसी मनाई गई थी और श्रीमती हुंसा मेहता के नेतृत्व में, जो उस समय नगर-कांग्रेस की डिक्टेटर थीं, एक जुलूस निकाला गया था । कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक नगर में छगातार तीन दिन से हो रही थी । वह उस समय वहां गैर-काननी घोषित नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे में घीरे-घीरे जारी कर रही थी। कार्य-समिति के कुछ सदस्य सायंकाल के जुलूस में शामिल हो गये थे और जिम समय वे आगे वढे चले जा रहे थे उस समय उन्हें जुलूस निकालने की निषेधाज्ञा का दफा १४४ का नोटिस मिला। उस समय तक जुलुस में हजारों आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुक्म मिला उस समय सहक पर एक विशाल जन-समुदाय बैठा था और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद भी एक इंच हटना नहीं चाहता था। लोग सचमुच पानी के पोखरों में ही बैठे थे। यह आशा की जा रही थी कि जुलुस को आधी रात के बाद आगे बढ्ने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ था । किन्तू वह न हुआ । चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की मूचना पूना-स्थित होम-मेम्बर को दी । मि० हॉटसन ने उत्तर दिया कि जबतक मैं न आजाऊं तबतक कुछ भी नहीं करना चाहिए । वह सुबह होते-होते वहां पहुँचे और भीड़ को विक्टोरिया-टर्मिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने छगे । कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरपतार कर छिये गये और उनके साथ कोई सौ महिलायें भी; और तब भीड़ को तितर-वितर करने के लिए लाठी-प्रहार का हवस हआ। कार्य-सिमिति के जो मेम्बर उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे पं० मदनमोहन मालवीय, श्री बल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम और श्रीमती कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिबहन (बल्लभभाई की सुपुत्री) जुलूस में थीं, इसलिए वह भी गिरफ्तार करली गई । कोई सौ अन्य महिलायें भी गिरपतार की गई थीं। उनमें डिक्टेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थीं।

पुलिस ने गैर-कानूनी जमायत बनानेवालों को सजा देने का एक नया हंग झुरू किया था। यह धरना देनेवालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके लारी में रखकर बहर से बहुत दूर ले जाती और उन्हें वहां छोड़ आती। वे लोग बिना पैसे तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, अपने स्यानों पर आते। बम्बई में व्यापारियों की दूकानों में विदेशी कपड़े का धरना और मुह्रवन्धी दोनों कार्य इतनी तीव्रता से हुए कि एक बार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जानेवाली लारी को रोकने के लिए उसके सामने बाबू गणू नामक लड़का खड़ा हो गया। घटना कालबादेवी-रोड की है। हुआ यह कि मोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई और लड़का मर गया! इसके बाद बम्बई में हर मास इस बीर बालक की यादगार में बाबू गणू-दिवस मनाया जाता था। कांग्रेन वहां जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनमें से एक यह दिवस भी था।

#### विभिन्न प्रान्तों में दमन

जब वल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काटकर बाहर आये तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापत्र अध्यक्ष नियुत्त किया। उन्होंने त्रम्बई और गुजरात में कार्य को संगठित करना शुरू किया और आन्दोलन को और भी तींग्र कर दिया। उनके व्याक्यानों में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्वनि और एक नया उत्साह मिला। १३ जुलाई को वह उस आडिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके अनुसार देश के सारे कांग्रेस-संगठन गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये थे और कांग्रेस का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। वल्लभभाई ने अपने भाषण में कहा था कि आज से भारतवर्ष का हरेक घर कांग्रेस का दफ्तर और हरेक व्यक्ति कांग्रेस-संन्या होना चाहिए। लॉर्ड अविन ने अनेम्बली में जो प्रतिगामी भाषण दिया था, और जिनमें

कांग्रेस का इतिहास : भाग ४

सविनय अवज्ञा पर उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था, उसका वल्लभभाई ने मुहतोड़ जवाब दिया था।

गुजरात में, बारडोली और वोरसद ताल्लुकों में जिस तरह करवन्दी-आन्दोलन सफलता-पूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानो नाक थी। उसे दवानें के लिए अधिकारियों ने ऐसे-ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तंग आकर ८० हजार आदमी अंग्रेजी सीमा से निकल-निकल-कर अपने पड़ौस के वड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये थे।

खुद श्री वल्लभभाई पटेल की मां, जिनकी उम्र ८० वर्ष से ऊपर है जब अपना खाना पका रही थीं, उनके पकाने के वर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया था। चावल में पत्थर बालू और मिट्टी का तेल मिला दिये गये थे। वेचारे देहातियों को जो और शारीरिक कष्ट दिये गये वे इन सब से अलग थे। किन्तु फिर भी उनका संगठन आश्चर्य-जनक था। पर उससे भी आश्चर्य-जनक थी अहिंसा में उनकी दृढ़ता—आचार में भी और भावना में भी।

इस लम्बी कहानी को संक्षिप्त करने के लिए केवल यह कह देना जरूरी है कि राष्ट्रीय-आन्दोलन में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का कष्ट सहन किया।

भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था जिसका कारण था भिन्न-भिन्न परिस्थिति, सम्बन्धित अफसरों का स्वभाव, पट्टे की शर्ते आदि। एक अर्थ में दक्षिण भारत पर बहुत ही बुरी बीती। वहां लाठी-प्रहार, भारी-भारी जुर्मानों और लम्बी-लम्बी सजाओं की शुरुआत आन्दोलन के बढ़ने पर नहीं, बल्कि पहले ही से हो गई थी। बंगाल-प्रान्त ने देशभर में सब प्रान्तों से अधिक कैदी दिये। अंग्रेजी कपड़े का वहिष्कार बंगाल और विहार-उड़ीसा में सबसे अधिक हुआ। वहां नवम्बर १९२९ के मुकाबले में नवम्बर १९३० में अंग्रेजी कपड़े का आयात ९५% गिर गया था । स्वतन्त्रता के युद्ध में गुजरात की कारगुजारियां अनुपम थीं, यह हम पहले कही चुके हैं। आम कर-वन्दी का आन्दोलन तो केवल संयुक्त-प्रान्त में ही शुरू किया गया था । वहां अक्तूवर १९३० में जमींदारों और काश्तकारों दोनों को ही लगान और मालगुजारी रोक लेने के लिए कहा गया था। पंजाव भी किसीसे पीछे न रहा। अहिंसा-धर्म को हृदयं से स्वीकार करके सीमाप्रान्त की जितनी राजनैतिक जीत हुई उतनी ही नैतिक विजय भी हुई। विहार में चौकीदारी-टैक्स देना काफी हिस्से में वन्द कर दिया गया था। उसके लिए उस प्रान्त ने पूरे-पूरे कष्ट सहे। वहां के लोगों को सजा देने के लिए वहां अतिरिक्त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी रकमों के लिए उनकी बड़ी-बड़ी जायदादें जब्त कर ली गईं। मध्यप्रान्त में जंगल-सत्याग्रह शुरू किया गया। उसमें सफलता मिली। लोगों ने भारी-भारी जुर्मानों और पुलिस की ज्यादितयों के होने पर भी उसे जारी रक्खा। तीन लाख ताड़ और खजूर के पेड़ काट डाले गये थे। सिर्सी ताल्लुके के १३० पटेलों में से ९६ ने, सिद्दापुर ताल्लुके के २५ ने और अंकोला ताल्लुके के ६३ पटेलों में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये थे। ये सभी ताल्लुके उत्तर कन्नाड में हैं।

अंकोला में करवन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी और सिद्दापुर में वह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ था। किसानों की तवाही भी कारण थी। केरल में, जो कि प्रान्तों में सबसे छोटा है, सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन का अण्डा अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलहट भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का शानदार जवाब दिया।

अन्य कृछ प्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुई उनमें से कुछ की ओर भी ध्यान दें। कूछ वातें तो सभी प्रान्तों में समान ही थीं; जैसे कांग्रेस-दफ्तरों का वन्द कर दिया जाना, कांग्रेस के कागजों, किताबों, हिंगाबों और झंडों का ले जाया जाना, लाठी-प्रहार और सार्वजनिक सभाओं का बलपूर्वक भंग कर देना, सभी जगहों पर दफा १४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों को नोटिस देना, घरों पर पुलिस का छापे मारना, तलाशियां लेना, प्रेसों को कब्जे में कर छेना और प्रेमों तथा पत्रों से जमानतें मांग छेना। किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले पर सबसे अधिक प्रभाव डालती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्य और शराव की दुकानों के हित को दृष्टि में रखकर हो रहा था। बंगाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान या जहां दमन जोरों का हुआ । बंगाल और आन्य दोनों में कांग्रेस-स्वयंसेवकों को और उनको जो पीटे गये थे और असहाय पड़े हुए ये, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान-मालिकों की सजायें हुई थीं। बंगाल में, उदाहरण के लिए खेरसाई में, जरा-सा मौका मिलते ही गोली चला देनें की आजायें दे दी गई थीं। उस गांव में एक घर के पास वहत भीड इकट्ठी हो गई थी, वयोंकि वहां कुछ जायदाद कुर्क की जा रही थी। उस समय भीड़ पर गोली चलाने की आजा दे दी गई, जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदमी मरा और कई घायल हुए। चेचना में लौटती हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे ६ मनुष्य मर गये और १८ घायल हो गये। जून १९३० में कण्टाई में नमक बनाया जा रहा था। उसे देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २५ मनुष्य घायल हो गये। खेरसाई में एक मनुष्य की गिरफ्तारी के समय इकट्ठी हुई भीड़ जब चेतावनी देने पर न हटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे गये। २२ जून को कलकत्ते में पुलिस ने देशवन्यु दास का मृत्यु-दिवस मनाने का निर्पेध कर दिया था, फिर भी लोगों ने जुळूस निकाला । पुलिस ने जुळूस पर निर्दयता-पूर्वक - लाठी-प्रहार किया । उस समय घायलों को घोड़ों के खुरों-द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए स्त्रियां घरों में मे निकल-निकल कर सामने आ खड़ी हुई थीं।

पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजों में बैठे हुए विद्याथियों को पीटा। वरीसाल में एक दिन के लाठी-प्रहार में ५०० मनुष्य घायल हुए थे! तामलुक में, कहा जाता है कि, पुलिम ने सत्याप्रहियों और उनसे सहानुभूति रखनेवाले लोगों की जायदाद में आग लगा दी थी। इसी प्रकार कई जगहों से भद्दे हमलों की खबरें आई थीं। गोपीनाथपुर में कांग्रेस-स्वयंसेवक निदंयता-पूर्वक पीटे गये थे। उनमें से एक मुसलमान लड़का था। इस घटना से गांववाले अत्यन्त कृढ हुए। उन्होंने पुलिसवालों को पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के बाद स्कूल में आग लगा दी। दो कांग्रेस-स्वयंसेवकों ने स्कूल के किवाइ तोट टाले और अपने जीवन को खतरे में डालकर आग की लपटों से उन्हें वचाया। ३१ दिसम्बर को लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था। ३१ दिसम्बर १९३० को उसके वार्षिकोत्सव के जुलूम में जाते हुए मुभाप बायू को बुरी तरह पीटा गया। वह उससे कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष की सजा मुगतकर जेल से छूटे थे। लाहौर में अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होंने अमह-मोग-वृक्ष के चित्र को भी जब्त कर लिया था। छुवियाना में एक परदेवाली मुगलमान महिला पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई थी। जो विदेशी वस्त्र बेचने थे उनके परों पर न्यापा (पंजवी

रोदन) किया जाता था। रावलिपडी में खराव खाना खाने से इन्कार करने के लिए कैंदियों पर अभियोग चलाये गये थे। माण्टगुमरी में एक भूख-हड़ताली ला० लाखीराम कई दिनों के उपवास के वाद मर गये। टमटम में एक महिला के साथ वड़ा बुरा सलूक किया गया था। सीनेट-हाल में पंजाव-गवर्नर पर जो गोली चली उससे पुलिस को चाहे जिसकी तलाशी लेने का अवसर मिल गया। विहार में आन्दोलन ने शान्तिपूर्वंक प्रगति की थी। समस्तीपुर सव-डिवीजन में शाहपुर-पटोरिया नाम का एक छोटासा वाजार है। जवाहर-सप्ताह मनानें के चार दिन वाद एक पूलिस सूपरिन्टेन्डेण्ट की अधीनता में १२५ पुलिसवालों ने उसे घेर लिया। वे ४६ व्यक्तियों को गिरपतार करके ले गये और गांव से वाहर गये हुए कुछ आदिमयों की सम्पत्ति १२ वैलगाड़ियों में भरकर साय लेते गये। दूसरे जिलों से भी ऐसी ही खबरें मिली थी। मुंगेर और भागलपुर में आन्दोलन जोरों पर था। शराव की दुकानों पर घरना देने से सरकार को ४० लाख का नुकसान हुआ था। मोतीहारी में फुलवारिया के धान के खेतों में होकर फौजी पुलिस और गौरखे फसल को कुचलते हुए ले जाये गये थे और अनेक देहातियों को गिरफ्तार करके लोगों में भय का संचार किया गया था । चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना और ज्ञाहवाद जिलों में चौकीदारी-कर वन्द कराया गया था । मध्यप्रान्त में शराव के नीलाम की बोली ६०% कम बोली गई थी । अमरावती में गढ़वाल-दिवस मनाने के समय लाठी-प्रहार हुआ। आन्छ में पुलिस की सबसे बुरी करतूत यह थी कि उसनें ८० व्यक्तियों की एक मित्र-मण्डली को, जो २१ दिसम्बर १९३० को पैड्डापुर में मनो-रञ्जन के लिए इकट्ठी हुई थी, खूव पीटा। उनमें से कितने ही लोगों को सस्त चीटें आई। दो-तीन वहनें भी घायल हुई थीं । उसके परिणाम-स्वरूप पुलिस पर दीवानी अभियोग चलाया गया, जिसका फैसला अभीतक नहीं हुआ । केरल में ताड़ी की विकी ७०% कम हो गई थी। तामिलनाड में ताड़ी की विकी वन्द हो जाने से कितनी जगहों पर गोलियां चलाई गईं और लाठी-प्रहार हुए। दिल्ली में एक रायसाहव शराव के व्यापारी थे। उन्होंने ८० महिलाओं और १०० पुरुप-स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेवार होने का सीभाग्य प्राप्त किया था। अजमेर में एक दिन में लग-भग १५० गिरफ्तारियां हुईं। जेल में 'ए' क्लास के कैंदियों तक को पीटा गया।

#### किसानों की हिजरत

गुजरात में किसानों की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि॰ बेल्सफोर्ड ने इस प्रकार किया है:—

" और तब उनकी वह हिजरत आरम्भ हुई जो इतिहास की विचित्रतम हिजरतों में हैं। इन देहातियों ने आक्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाड़ियों में जमाया और फिर वे उन्हें वड़ौदा की सीमा में हांक ले गये। दृढ़ जाति-संगठन के कारण ऐसी एकता हिन्दुस्तानियों में ही हो सकती हैं। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फसलों को ले जाना असम्भव देख जला दिया। मैंने उनके एक पड़ाव को देखा हैं। उन्होंने चटाइयों की दीवारें और टाट पर ताड़ के पत्ते विछाकर छतें बनालीं और कामचलाऊ घर बना लिये हैं। वर्षा समाप्त हो गई है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। किन्तु वे अपने प्यारे पशुओं-सहित एक जगह इकट्टे पड़े हुए हैं और उनका सामान, जिसमें चावल रखने के उनके बड़े-बड़े मिट्टी के वर्तन, विछीनें और दूधविलीनें, सन्दूक, पीतल के चमकते हुए वर्तन थे,

चुना हुआ था। उनका हल भी एक ओर रक्खा हुआ था, दूसरी ओर उनके देवताओं का चित्र था, और सर्वेत्र इथर-उधर इस पड़ाव के मानों अध्यक्ष देवता महात्मा गांधी के भी चित्र थे। मैंने उनमें से एक बड़े दल से पूछा कि आप लोगों ने अपने-अपने घर वथों छोड़ दिये हैं? स्त्रियों ने बहुत जल्दी सीधे-सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में हैं।' पुरुषों को अपने आधिक कष्ट का ज्ञान था। उन्होंने कहा, 'खेती में इनना पैदा नहीं होता और लगान वेजा है।' एक दो ने कहा, 'स्वराज्य लेने के लिए।'

"मैंने सूरत की कांग्रेस के सभापित के साथ उन परित्यक्त गांवों में भ्रमण करते हुए दो दिन व्यतीत किये, जो मुझे सदा याद रहेंगे । घरों की कतार-की-कतार खाळी पड़ी थीं। उनपर कपड़ा सिले हुए ताले लगे थे। खिड़िकयां खुली पड़ी थीं, जिनमें से देखा जा सकता या कि ये घर विलकुल खाळी हैं। गिलयां प्रकाश की नीरव झीलें थीं, कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी।

"इनमें से कुछ खेतों में काम करने के लिए वापस भी आ गये थे, पर उनके परिवार और सामान बड़ौदा में ही रहे। उनमें से कुछने पुलिस के डराने-घमकाने और भय-प्रदर्शन की शिकायत की।

''चूंकि मेंने खुद उनके कुछ तौर-तरीक देखे थे, इसिलए इस बात पर विश्वास करना किन न था। इन परित्यक्त गांवों में से एकसे जब हमारी मोटर रवाना होने लगी तो संगीन चढी हुई राइफल बाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि 'आप पुलिस की लिखित आज्ञा लेकर ही गांव से जा सकते हैं,' किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोमाक देखी तो वह तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अंग्रेजी में सिटिपिटाते हुए बोला, 'हुजूर!' किन्तु मजे की बात तो यह थी कि उसकी वर्दी पर नम्बर का कहीं पता भी न था। जब मैंने उससे उसका नम्बर पूछा तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम सब लोग गुप्त नम्बर रखते हैं। वह सिपाही उस दल का आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयलैंड के 'ल्लेक एन्ड टान्स' दल से मिलता-जुलता है। इस दल के संगठन-कत्ती यह बात न जानते होंगे कि उनकी वर्दियों पर उनके नम्बर नहीं रहते हैं।

"कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोप नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह को, फिर चाहे वह शान्तिपूर्ण ही क्यों न हो, कानून के भीतर रहकर दवाती है। सरकार ने कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था करार दे दिया था। उसने वारडोली जिले के सुन्दर आश्रम को जब्त कर लिया था। उसने मेरे मेजवान सूरत-कांग्रेस के अध्यक्ष को हमारे एक-दूसरे से अलग होने के दूसरे दिन ही गिरपतार कर लिया था। उसने वारडोली से चले गये किसानों की जायदाद जब्त कर ली थी। यदि उसे खरीदार मिल जायेंगे तो वह उनके खेतों को लगान वसूल करने के लिए बेच देगी और वे बेचारे इस हानि को चूप रहकर सह लेने को मजबूर होंगे।

"यह सब इस खेल के कायदों के भीतर है। भय-प्रदर्शन उनके वाहर है, किन्तु फिर भी वह जारी हैं। मेरी नोटबुक उन किसानों की शिकायतों से भरी पड़ी है जिनसे मैंने इस बारे में बातचीत की। मैं उनकी तसदीक तो शायद ही कर सकूं, किन्तु मैंने उन्हें कसकर जांचा था, इसलिए मैं उनके कथन की सत्यता पर सन्देह नहीं करता। ये नोट नामों और तारीखों-सहिन उच्च अधिकारियों के पास भेजूंगा।" इस दु:खभरी कहानी को समाप्त करते हुए हमें पेशावर और वहां के पठानों के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। ये मनुष्य, जिनका नाम निर्दयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों के समान सीचे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति वन गये। खान अब्दुलगफ्फारखां ने अपने 'खुदाई खिदमतगारों' का ऐसे सुनियंत्रित और सच्चे ढंग से संगठन किया था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा इस दिशा में अत्यन्त भयजनक था वह अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केन्द्र वन गया था। सीमा-प्रान्त में की गई निर्दयताओं को विलकुल अन्वकार में रक्खा गया था और श्री विट्ठलभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त करलीथी; किन्तु कुछ मिसालें तो इतनी मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ का वर्णन हो ही चुका है।

एक महत्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहां उल्लेखनीय है। उस प्रान्त में जो दमन हुआ उस सिलिसिले में गढ़वाली सिपाहियों को, एक सभा में वैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने की आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और निःशस्त्र भीड़ पर गोली चलाने के लिए ले जानेवाली मोटर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया। इसी कारण इन सिपाहियों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और इन्हें १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-लम्बी सजायें दी गई। मार्च १९३१ की कांग्रेस और सरकार के बीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छुटकारे का प्रश्न मुख्य विवादास्पद विषय था।

यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गांधी-अर्विन-समझौते में नहीं छोड़े गये थे; किन्तु कुछ साल बाद इनकी सजायें घटा दी गईं। कुछ लोग कुछ जत्थों में छूट गये और कुछ अभीतक जेल में हैं।

इस रोमाञ्चकारी दुःख-कथा को हम २१ जनवरी १९३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय वोरसद में दिखाई हुई महिलाओं की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी। स्त्रियों ने जुलूसवालों को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर पानी के वड़े-वड़े वर्तन रख छोड़े थे। पुलिस ने पहले इन वर्तनों को ही तोड़ा। फिर स्त्रियों को वलपूर्वक तितर-त्रितर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रियां गिर गई तो पुलिसवाले उनके सीनों को वूटों से कुचलते हुए चले गये! पुलिस के गुण्डेपन का कदाचित् यह अन्तिम कार्ये था। क्योंकि २६ जनवरी को समझौते की बातचीत चलाने योग्य वातावरण उत्पन्न करने के लिए गांधीजी और उनके २६ साथियों को विना शर्त छोड़ देने की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी।

#### ् सुल्रह् के असफल प्रयत्न

हम अपने पाठकों को जून, जुलाई और अगस्त महीनों की ओर फिर वापस ले जाना चाहते हैं। २० जून १९३० को पंडित मोतीलालजी से, जबिक वह बाहर ही थे, 'डेली हेरल्ड' के संवाद-दाता मि० स्लोकोम्ब ने मुलाकात की । मि० स्लोकोम्ब ने बम्बई में पण्डितजी से 'कांग्रेस किन शर्ती पर गोलमेज-परिपद में शामिल हो सकती है?' इस विषय पर बातचीत की थी। उसके थोड़े दिन बाद मि० स्लोकोम्ब की सोची हुई शर्तों पर एक सभा में, जिसमें पण्डितजी, श्री जयकर और मि० स्लोकोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुई। मि० स्लोकोम्ब ने सर सप्रू को भी एक पत्र लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सप्रू और श्री जयकर उन शर्तों के आधार पर

बाइसराय से बातचीत करने के लिए मध्यस्य हुए। पण्डित मोतीलालजी समझौते की तजबीजें लेकर कांग्रेस के सभापति पं॰ जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी के पास जाने को राजी हो गये। शर्त यह यी कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनों निजी तौर पर यह आस्वानन देने को राजी हो जायें कि, चाहे गोलमेज-परिपद् की कुछ भी सिफारियों हों और चाहे पालमेण्ट हमारे प्रति कुछ भी रुख रवखे, वे स्वयं भारतवर्षं की पूर्ण उत्तरदायी-आसन की मांग का समर्यन करेंगी। शासन-परिवर्तन की खास-खास तमींमों और शर्तों की, जिन्हें गोलमेज-परिपट् रक्लें, उसमें गुंजाइश रहे । इस बाधार पर मध्यस्थों ने वाइसराय से लिखा-पढ़ी की और गांधीजी, मोतीलालजी और जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मांगी । यह १२ जुलाई की बात है। तबतक मोतीलालजी को जेल हो चुकी थी। वाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी नरम कर दिया। उन्होंने वादा किया कि 'हम भारतवासियों को उनके गृह-प्रवन्य का उतना अंश दिलाने में सहायता देंगे जितना कि उन विषयों के प्रवन्य से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेवारी छेने की स्थिति में वे नहीं हैं। इन दो कामजों को लेकर श्री सप्र और जयकर ने यरवडा-जेल में २३ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात की, जिसमें गांधीजी ने उन्हें नैनी-जेल (इलाहाबाद) में पं॰ मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र दिया। गांघीजी चाहते थे कि गोलमेज-परिपद् के बाद-विवाद को संरक्षणों-सम्बन्धी विचार तक ही सीमित रक्खा जाय। संक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रश्न विचार-क्षेत्र से निकाल न देना चाहिए। गोलमेज-परिपद् की रचना संतोपजनक होनी चाहिए। सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के रोक लेने की दला में भी तबतक विदेशी बस्य और शराब का घरना जारी रहना चाहिए जबतक कि सरकार स्वयं शराव और विदेशी वस्त्र का निषेष काननन न करदे और नमक का बनाया जाना बिना किसी भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिए।

इसके बाद उन्होंने राजनैतिक बन्दियों के छुटकारे का, जायदादों, जुर्मानों और जमानतों के वापस करने का, जिन अफरारों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे विये थे उनकी पुनिन्यृतित का और आिंडनेन्सों को वापस छेने का जिक किया था। उन्होंने सन्देश-वाहकों को सावधान किया था कि मैं एक कैदी हूँ इसिलिए मुझे राजनैतिक गित-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है। ये मणिवरे मेरे अपने हैं। मैं स्वराज्य की हरेक योजना को अपनी ११ शर्तों से कसने का हक अपने लिए मुरक्षित रखता हूँ। पं० मौतीलाल और जवाहरलाल नेहक को गांधीजी ने जो पत्र लिया या उनमें उन्होंने समझौते का ठीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रकट किया था। इन कागजों के माय सन्देशवाहकों ने २७ और २८ जुलाई को पं० मौतीलाल और जवाहरलाल नेहक से मृत्याकात की। खूब बहस भी हुई। मौतीलालजी और जवाहरलालजी ने २८ जुलाई १९३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जवतक मुख्य-मुख्य विषयों पर एक समझौता न हो जाय तवतक किसी भी परिषद् में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी।

जवाहरलालजी ने एक पृथक् नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को वैधानिक विषय-सम्बन्धी गांधीजी के विचार जैंबते नहीं है, वयोंकि वे कांग्रेन की प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नहीं हैं, और न उनसे वर्तमान समय की मांग की ही पूर्ति होती है। ३१ जुलाई तया १ और २ अगरत को थी जयकर गांधीजी ने मिले, तब गांधीजी ने उनमे साफ-माफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्प्रान्य से पृथक् होने की इजाजत न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह वातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शिवत न मिले। में अंग्रेजों के जो दावे हैं और भूतकाल में उन्हें जो रिआयतें दी गई हैं उनकी जांच के लिए एक स्वतंत्र किमटी चाहूँगा। गांधीजी चाहते थे कि वाइसराय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सकें कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते थे। उसके थोड़े दिन वाद ही दोनों नेहरू और डा॰ सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें गांधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवडा-जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके।

इस प्रकार वहां १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्य थे जयकर-सप्न और दूसरी तरफ गांचीजी, दोनों नेहरू, यल्लभभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमें हस्ताक्षर-कर्ताओं ने, जिनमें सब उपस्थित कांग्रेसी थे, समझीते की शतों को, जिनका अभी जिक्र किया जा चुका है, दोहराया था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पृथक् होने के हक को और अंग्रेजों के दावों और उनकी रिआयतों की जांच के लिए एक किमटी की नियुक्ति की मांग को भी शामिल कर दिया था। बात-चीत को समाप्त करते समय गांधीजी, श्रीमती सरोजिनी, बल्लभभाई पटेल और श्री जयरामदास दौलतराम ने सन्देश-बाहकों को शान्ति-स्थापना के लिए उठाई हुई तकलीफों के लिए घन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें सुझाया कि "अब जिनके हाथ में कांग्रेस-संस्थायें हैं वे हम किसीसे मिलने-जुलने की सुविवा स्वभावतः पा सकेंगे। जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए उत्तनी ही इच्छुक है तो उस हालत में उन्हें हम तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।"

वाइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वतलाया था कि मैं तो प्रान्तीय सरकारों से राजनैतिक विन्दियों को बड़ी संख्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु मामलों पर उनके प्रकारों और योग्यता के अनुसार विचार वही करेंगी। दोनों नेहरुओं ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गांधीजी को लिखा कि वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक वातों पर विचार करना भी गैर-मुमिकन खयाल करते हैं। कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि शान्ति की वात-चीत असफल हो गई।

इन वात-चीतों के और इनकी असफलता के पूरे विवरण परिशिष्ट ६ में छपे हैं। सपू-जयकर की समझौते की वात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के हितैषियों को निराक्षा नहीं हुई। उसके वाद मि० हीरेस जी० अलैकजैण्डर के, जो सैली ओक कॉलेज में अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों के अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह वाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मांगों से वह प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की सीची-सादी समस्याओं का मुकावला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लॉर्ड अविन ने एक दर्जन के करीब आडिनेन्स निकाल दिये थे, जिनमें गैर-कानूनी उत्तेजन (Unlawful Instigation) आडिनेन्स, प्रेस-आडिनेन्स और गैर-कानूनी सस्या (Unlawful Association) आडिनेन्स भी शामिल थे। लॉर्ड अविन ईमानदारी के साथ एकदम 'दुहरी नीति' का अनुसरण कर रहे थे। वह आडिनेन्सों की बहुत आवश्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता की योड़ी कद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन असोसियेशन से कहा था—"यद्यिप हम

जोरदार शब्दों में सविनय-अवजा-आन्दोलन की निन्दा कर सकते हैं, किन्तु यदि हम भारतवासियों के मस्तिष्क में आज जो राष्ट्रीयता की आग घवक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक-ठीक न समझेंगें तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे ।"

#### गोलमेज-परिपद् शुरू

7

ij,

តិត់

हैस

संद

15,6

1

(i)i

iii

700

dij.

वारी

ir,

१२ नवस्वर १९३० को गोलमेज परिगद शुरू हुई। अपर-हाउस की शाही गैलरी में वड़ी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ८६ प्रतिनिधि थे जिनमें १६ रियासतों से गर्ये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और वाकी १३ इंग्लैण्ड के भिन्न-भिन्न दलों के मुखिया थे। गीलमेज-परिपद बीच-बीच में सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभीने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की । पटियाला, बीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संघ-राज्य के पक्ष में थे। बास्त्रीजी जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पक्ष में वहत अच्छा बोले, पहले तो संघ-शासन के पक्ष में कुछ झिझकते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्ष में दृढ़ हो गये। प्रधान-मंत्री ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य गर्ते रक्खीं। पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे । उन्होंने इस पिछली वात की खूबियां दिखलाई। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे अगली पीडी पवित्र विरासत समझेगी। उसके वाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प-संख्यकों, ब्रह्मा, सरकारी नौकरियों और प्रान्तीय तथा संघ-शासन के ढांचों के बाबत बाकायदा रिपोर्ट दीं। परिपद् अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १९ जनवरी की खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टो और नोटों में भारतवर्ष का विधान वनाने के लिए अत्यन्त मृत्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी रक्खा जाय।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ-शासन के आधार पर जो व्यवस्थापक-सभा बने, जिसमें रियासतें और प्रान्तों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें सरकार व्यवस्थापक-सभा के प्रति कार्यकारिणी की जवाविहीं के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्य-रक्षा और वैदेशिक मामलों के विषय सुरक्षित रक्खे जायेंगे। राज्य की शान्ति और आधिक स्थिति की मजबूती के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेवारियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नर-जनरल को विशेष अधिकार दे दिये जायेंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विषयों की त्रिगतें भी वतलाई गई यीं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नीति और उसके इरादों की घोषणा की थी:—

"त्रिटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के जासन की जिम्मेवारी प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाओं पर रक्खी जाय। संक्रमण-काल में खास-खास जिम्मेवारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास-खास स्थितियों का मुकावला करने के लिए उसमें आवश्यक गूंजाइश रख ली जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को जितनी गारंटी आवश्यक है यह भी उसमें हो।

"संक्रमण-काल की आवश्यकतार्ये पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रवसे जायेंगे उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि मुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हीं और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान-द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेवारी तक वढने में कोई वाधा न आवे।"

प्रवानमंत्री ने यह भी कहा था कि "यदि इस बीच में वाइसराय की अपील का जवाब उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।"

पहली गोलमेज-परिपद् की, जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस परिपद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष की स्थित में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १९ साथियों को जेल से विना कर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आदिमयों की रिहाई से यह संख्या और भी वह गई। उस समय वाइसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे ज्यों-का-त्यों नीचे देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-सिमिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहां देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर 'रिआयती' (Privileged) लिखा हुआ था।

'रिआयती' प्रस्ताव

यह 'रिआयती' प्रस्ताव कांग्रेस-कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १९३१ को शाम के ४ वजे स्वराज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था :—

"अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-सिमित उस 'गोलमेज परिषद्' की कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लमेण्ट के खास-खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थीं, जो भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-सिमित की राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तैमाल किया है, उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव में बात तो यह है कि वह, भारतवासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तिवक नेताओं को जेलों में बन्द करके, आडिनेन्सों और सजाओं-द्वारा और सिवनय-अवज्ञा-द्वारा (जिसे यह कार्य-सिमिति सभी कुचली हुई जातियों के हाथों में कानूनी हिथयार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशमित-पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए हजारों शान्त, शस्त्र-हीन और मुकावला न करने वाले लोगों पर लाठी-प्रहार करके और गोलियां चलाकर, इस देश की सच्ची आवाज को रोकती रही है।

"इस कार्य-सिमिति ने १९ जनवरी १९३१ को मिन्त्र-मण्डल की ओर से इंग्लैण्ड के प्रधान-मन्त्री मि० रैम्जे मैकडानल्ड-द्वारा घोषित ब्रिटिश-सरकार की नीति पर खूब विचार कर लिया है। इस सिमिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे कांग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

"यह समिति लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दृढ़ है और यरवडा-जेल से १५ अगस्त १९३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री-द्वारा की हुई नीति की घोषणा में उसके लायक उत्तर इस सिमित को दिखाई नहीं देता। सिमिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में और हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि कांग्रेस-कार्य-सिमित के असली सदस्य और महा-सिमिति के अधिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जबकि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई भी सामान्य घोपणा राष्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोषप्रद अन्त करने में असमर्थ हैं। उससे सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन का अन्त हिंगेज नहीं हो सकता। इसलिए सिमिति आन्दोलन को पहले दी हुई हिदायतों के अनुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाह देश को देती है और विश्वास करती है कि उपने अवतक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्तेगी।

"समिति देश के पुरुषों, स्थियों और बच्चों की उस हिम्मत और मजबूती की इस अवसर पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह भी उस सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेलों में ठूंसने की, कितने ही आम और पाश्चिक लाठी-प्रहारों की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेलों में तथा बाहर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य अपंग हो गये और मर गये, सम्पत्ति लूटने की, घरों को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्सों में सशस्त्र पुलिसवालों सवारी और गोरे सिपाहियों की लाइनों को घुमाने की, लोगों के सार्वजनिक व्याख्यान देने, जुलूस निकालने और सभा करने के हकों को छीनने की और कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं को गैर-कानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जव्त करने की और उनके घरों तथा दपतरों पर कब्जा करने की जिम्मेवार है।

"समिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशापूर्ण होकर स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखने का दृढ़-निश्चय कर चुका है।"

जब कांग्रेस-कार्य-सिमिति में यह प्रस्ताव आया तब राजेन्द्र वाबू कांग्रेस के काम-चलाज अध्यक्ष थे। वल्लभभाई तो ११ मास में तीसरी बार जेल गये हुए थे, इसलिए वही उनके स्थानापन्न थे। पं० मोतीलाल नेहरू भी जेल में सख्त वीमार हो जाने के कारण सजा की मियाद खत्म होने से पहले ही छोड़ दिये गये थे। उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। कार्य-सिमिति की बैठक का और उसके उद्देश का प्रेस-द्वारा खुला ऐलान कर दिया गया था। उस अवसर पर कार्य-सिमिति के सदस्य इलाहाबाद में ही इकट्ठे हुए। कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। पं० मदनमोहन मालवीय यद्यपि रोगी थे किन्तु फिर भी सिमिति की इस बैठक में उपस्थित हुए थे। सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं? इसपर मतभेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय। किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाशित न करने का निश्चय ही ठीक सिद्ध हुआ। उन्दर्भ में टा० सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, जिसमें उन्होंने कार्य-सिमिति से उनके आने से पहले उनकी बातें बिना सुने प्रधानमंत्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। वह तभी गोलमेज-परिषद् के बाद भारतवर्ष को लीटनेवाले थे। उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया; किन्तु जैसा कि ऐसे प्रायः सभी मामलों में हुआ करता है, इसकी मुवना इसके पाम होने के कुछ देर बाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी।

#### कांग्रेस का इतिहास: भाग ४

#### गवर्नर-जनरल का वक्तव्य

२५ जनवरी १९३१ को गवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला :---

"१९ जनवरी को प्रधानमन्त्री ने जो वक्तव्य दिया था उसपर विचार करने का अवसर देने की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समझा है कि कांग्रेस की कार्य-सिमिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १९३० से सिमिति के सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, वातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय।

"इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभायें करें उनके लिए कानूनन कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करनेवाला ऐलान प्रान्तीय सरकारों-द्वारा वापस ले लिया जायगा और गांघीजी तथा अन्य लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या जो १ जनवरी १९३० से सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी।

"मरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई शर्त नहीं लगायगी, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि शान्तिपूर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक-से-अधिक आशा इसीमें है कि सम्विन्वत लोग विना शर्त आजाद होकर वातचीत करें। हमने यह कार्रवाई ऐसी शान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक इच्छा से की है कि जिसमें प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेवारी ली है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर दी जाय और उसका विश्वास दिलाया जाय तो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, वह सरकार द्वारा पूरी की जा सके।

"हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगों पर होगा उनपर यह विश्वास करने में मुझे सन्तोप है कि वे उसी भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है। मुझे विश्वास है कि वे उन गम्भीर परिणामों की शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्व को स्वीकार करेंगे।"

## कांग्रेस का इतिहास

पांचवाँ भाग

[ १६३१]

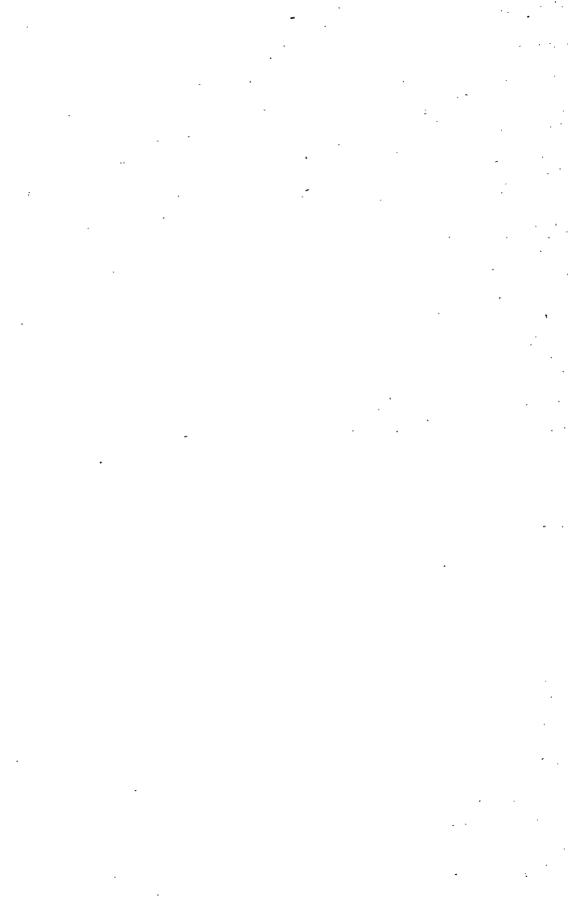

# गांधी-श्रविन-समभौता—१६३१

गांघीजी का सन्देश —पं॰ मोतीलालजी की आख़िरी घीमारी –उनका अवसान— उनकी मृत्यु पर गांघीजी—वाइसराय से मुलाकात का निश्चय—प्रसिद्ध मुलाकात—दोनों की विजय—करांची-कांग्रेस— सभापति का अभिभाषण—भगतिसह पर प्रस्ताय—गांधीजी क आगं कालं भगडे—करांची में शोक—गणेशशङ्कर विद्यार्थी का विलद्रान—मुख्य प्रस्ताव-प्रवासी भारतवासी—पूर्व अक्रीका—मौलिक अधिकार और महासमिति को उनके संशोधन का अधिकार—भग्डा-समिति—भगतसिंह-अन्त्येष्टि-समिति—सरकारी ऋण-समिति—साम्प्रदायिक एकता-सम्बन्धी शिष्ट-मगडल—गोलमेज़-परिषद् के लिए एकमात्र प्रतिनिधि गांधीजी।

### गांधीजी का सन्देश

के श्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधीरात से पहले होने-वाली थी और इस बात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पन्नियां यदि जेल में हों तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय। चूकि जो लोग बीच-बीच में किमीके मजाय (कार्य-समिति के) सदस्य वने थे जनकी रिहाई की भी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवाली की कुल संख्या २६ पर पहुँच गई। गांधीजी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव के ही अनुरूप या। वयोंकि जैसे पराजय से वह दुसी नहीं होते जसी प्रकार सफलता में वह फूल भी नहीं उठने । उन्होंने कहा :—

"जैल से में अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसीके प्रति मुझे कोई शत्रुता है और न किसी बात का तास्मुव । मैं तो हरेक दृष्टि-कोण से सारी परिस्थित का अध्ययन करने और सर तेजबहादुर सम्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लीटकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के यस्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझने ऐसा फरने का आग्रह किया है, इसीलिए में यह बात कह रहा है।"

समझीते के लिए उनकी क्या अतें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने इंगित किया; लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि "पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता, न लाखों भूगों-मरते लोगों-हारा नमक बनाने के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।" जन्होंने कहा, "यह ठीक है कि ज्यादातर आडिनेंस नमक वनाने और विदेशी क्याहे व शराय के बहिष्कार को रोकने के लिए ही बने हैं; लेकिन वे बातें तो ऐसी हैं जो दर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं बिन्क परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई है।" उन्होंने कहा कि मै मान्ति के लिए तरम रहा हूँ, बगर्वे कि इञ्चन के साथ ऐसा हो सके; लेकिन चाहे और सब मेरा

साथ छोड़ दें और मैं विलकुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी सुलह में मैं साझीदार न होऊँगा जिसमें पूर्वोक्त तीन वातों का सन्तोपजनक हल न हो। "इसलिए गोलमेज-परिपद्-रूपी पेड़ का निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहिए।"

गांधीजी, छूटते ही, पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहांकि वह वीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी वहीं बुलाया गया। वहीं स्वराज्यभवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ को, कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्न प्रस्ताव पास हुआ:—

"कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, सप्रू और जयकर के इच्छानुसार २१-१-३१ को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में यह ख़याल फैल गया है कि सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थिगित कर दिया गया है। इसिलए सिमिति के इस निश्चय की ताईद करना आवश्यक है कि जवतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को वन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तवतक आन्दोलन वरावर जारी रहेगा। यह सभा लोगों को इस बात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े और शराव तथा अन्य नशीली चीजों की दूकानों पर धरना देना-अपने-आप में सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अंग नहीं है, वित्क जवतक वह विलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जवतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तवतक वह नागरिकों के साधारण अविकार के अन्तर्गत ही है।

"यह सिमिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, व्यापारियों और कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चूंकि सर्व-साधारण की भलाई के लिए विदेशी कपड़े का विहण्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलचल का एक आवश्यक अंग है और उस वक्त तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से बहिष्कृत कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या प्रतिबन्धक-तटकर लगाकर।

"विदेशी कपड़े का वहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशंसा करती है; लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-संस्था उन्हें इन वात का आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल वचा हुआ है उसको वह कहीं और खपा देगी।"

#### पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

कार्य-सिमिति के असली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे। पिछत मोतीलाल की हालत दिन-व-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें 'एक्सरे-परीक्षा' के लिए लखनऊ ले जाया जाय। तवतक करीव-करीव सभी लोग थोड़े दिनों के लिए बहां से चले गये, पर गांधीजी-सहित कुछ लोग वहीं रहे। गांधीजी तो मोतीलालजी के साथ लखनऊ भी गये, जहां मौत से बड़ी कशमकश के बाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलालजी सदा के लिए हमसे विदा हो गये— "हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-भवन में ही कीजिए। मेरी मीजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य-निर्णय के आखिरी सम्मान पूर्ण

समझीते में मुझे भी साझीदार होने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतंत्र-भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। मुझे अपनी आखिरी नींद गुलाम देश में नहीं बिन्क आजाद देश में ही लेने दो। "इस प्रकार पंडितजी की महान् आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक शाही तबीयत के आदमी थे—न केवल बीढिक दृष्टि से बिन्क धन, मंस्कृति और स्वभाव सभी दृष्टियों मे। जब कि उनकी दूरन्देशी और तत्काल-बुढि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्याओं को राष्ट्र कप से मुलझाने में बड़ी मदद मिलती उस समय उनका हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षति थी कि वस्तुतः जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती; वयोंकि वह न केवल बड़े दूरन्देश ही थे, बिन्क हमारे मामने छाई हुई राजनैतिक समस्याओं की तफमीलों में उत्तरकर जल्द और मही निर्णय पर पहुँचने में भी एक ही थे।

हालांकि उनका रहन-सहन बहुत अमीरी या, मगर गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की आवश्यक्रना महसूस की; और इसके लिए स्वेच्छा-पूर्वक गरीबी और कप्ट-सहन को अपनाया। यह भी नहीं कि उन्होंने अपने धन का अकेले ही उपभोग किया हो। वह धनिकवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी अपने धन का भागीदार बनाया है। कांग्रेस को उन्होंने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभित्त और उदारता के अनुकूल ही थी। लेकिन दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी भेंट नहीं कह सकते; उनकी सबसे बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान की है। ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेण्ड-जनरल के बड़े-बड़े ओहदों पर न देखना चाहें; लेकिन मोतीलालजी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा। मोतीलालजी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी स्पिरिट, अब भी कांग्रेस के ऊपर मेंडरा रही है और विचार-विनिमय एवं निर्णय के समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है।

मोतीलालजी की मृत्यु पर, ७ फरवरी को, गांधीजी ने इलाहाबाद से यह सन्देश भेजा—
"मोतीलालजी की मृत्यु हरेक देशभक्त के लिए ईप्यांस्पद होनी चाहिए। वयोंकि अपना सब-कुछ
न्योछावर करके वह मरे हैं और अन्त-समय तक देश का ही ध्यान करने रहे हैं। इस बीर की
मृत्यु से हमारे अन्दर भी विलिदान की भावना आनी चाहिए; हममें से हरेक को चाहिए कि जिन
स्वतंत्रता के लिए वह उत्सुक थे और जो अब हमारे बहुन नजदीक आ पहुँची है, उसको प्राप्त
करने के लिए अपना मर्बस्व नहीं तो कम-से-कम इनना बिलदान तो करें ही कि जिसमे वह हमें
प्राप्त हो जाय।"

राजनैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात बस्तुनः योकजनक थी, और जिनके लिए गांधीजी खास तीर पर निल्तित थे, यह तो यह थी कि इंग्लैंग्ड में सूब निल्लानित्लाकर हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता देने की जो बात कही जा रही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के रूप में कोई परिवर्तन नजर नहीं जा रहा था। "चारों ओर दमन-चक्र अपने भयंकर रूप में जारी है," 'त्यूज कानिकल' को दिये हुए अपने तार में गांधीजी ने लिखा, "निदोंप व्यक्तियों पर अकारण मार-पीट अभीतक जारी है। इज्जतदार आदिमयों की चल और अचल सम्पत्ति, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, सरसरी तीर पर बरायनाम कानूनी कार्रवाई करके जब्त कर की जानी है। हिन्नवीं के एक जुलूस को भंग करने में बल-प्रयोग किया गया। उन्हें जूनों की टोकरें गारी गई और बाल

पकड़कर घसीटा गया। ऐसा दमन जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दूसरी कठिनाइयां हल ही क्यों न हो जायें।"

#### वाइसराय से मुलाकात

खानगी तौर पर इस बात की हिदायतें जारी की गई कि आन्दोलन तो जरूर जारी रहें, पर कोई नया आन्दोलन या ऐसी बात शुरू न की जाय जिससे परिस्थिति कोई नया रूप धारण कर ले। ठीक इसी समय गोलमेज-परिपद् में गये हुए प्रतिनिधि लौटकर हिन्दुस्तान आये और आते ही, ६ फरवरी १९३१ को, उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रकार अपील की:—

"(गोलमेज-परिपद् की) योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील की बातें तो, जिनमें से कुछ वहुत सार की और महत्वपूर्ण हैं, अभी तय होनी हैं। हमारी यह दिली स्वाहिश है कि अब कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता आगे बढ़कर इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। हमें आशा है कि बातावरण को ऐसा शान्त कर दिया जायगा जिसमें इन आवश्यक विपयों पर भलीभांति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके।"

लेकिन इसके वाद भी सजायें दी जाती रहीं और फरवरी १९३१ में कानपुर शहर में पिकेटिंग के अपराथ में १३६ गिरफ्तारियां हुईं। साथ ही जेलों में भी—क्या खाना-कपड़ा और क्या दवा-दारू-कैदियों के साथ वैसा ही खराव व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता वैठक हुई। इस समय तक डाँ० सप्रू और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गांधीजी व कार्य-सिमिति से मिलने के लिए वे दौड़े हुए इलाहावाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी वहस हुई, जिसमें कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की। यहां तक कि कभी-कभी तो कार्य-सिमिति के सदस्य उनके प्रति मृद्ता तक न रख पाते थे; क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड में कुछ ऐसी बात कह गये थे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, विलक उनके प्रति रोप भी छा रहा था। खैर, जो हो। गांधीजी ने लॉर्ड अविन को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की जा रही जादितयों खास-कर २१ जनवरी को वोरसद में स्त्रियों पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान आर्कापत करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा । लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया और ऐसा मालूम होने लगा मानों सुलह-शान्ति की सारी बात-चीत का खात्मा हो गया। मगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस और सरकार को मिलना है तो इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे वढ़ाना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों को विना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी। तव कार्य-सिमिति या गांघीजी अपनी ओर से वाइसराय को मुलाकात के लिए क्यों न लिखें, बजाय इसके कि बाजान्ता पुत्र-व्यवहार की वाट देखते रहें ? सत्याग्रही को शान्ति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने में कोई हिचिकचाहट नहीं होती । अतएव गांथीजी ने लॉर्ड अविन को मुलाकात के लिए एक संक्षिप्त पत्र लिखा, जिसमें उनसे वहैंसियत एक मनुष्य वात-चीत करने की इच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया और १६ तारीख के वड़े सबेरे तार-द्वारा इसका जवाव आ गया। १६ तारीख को ही गांधीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघृ ही दिल्ली पहुँच गये । कार्य-सिमिति ने एक प्रस्ताव-द्वारा गांधीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सब अधिकार दे दिये थे। गांधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली वार मुलाकात की और कोई चार घण्टे तक वाइसराय से उनकी वातें होती रहीं। तीन दिन तक लगातार यह वात-चीत चलती रही।

इस वात-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादितयों की जांच और िपिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। इनके अलावा वे शर्ते थीं जोिक सुलह के समय आग तौर पर हुआ करती हैं; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विशेष कानूनों (ऑडिनेन्सों) को रद करना, जब्त की हुई सम्पत्ति को लीटाना और जन सब कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या नौकरी से हटा दिया गया है फिर से बहाल करना। ये सब बातें, खासकर फिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जांच के विषय, ऐसी विवादास्पद थीं कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना नहीं थी। १९ फरवरी को बाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञान्ति प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठी हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि उसके आगे वात-चीत होने में कई दिन लग जायें।

पहले दिन वहें उत्साह के साथ गांधीजी डाँ० अन्सारी के मकान पर लीटें जहां कि वह स-दलवल ठहरें हुए थे। पहले दिन की वातचीत से एक प्रकार की निश्चित आशा वैंधती थी। दूसरे दिन यह स्पष्ट हो गया कि गांधीजी की स्थिति की वाइसराय समझते तो हैं, लेकिन उसके अनुसार करने को तैयार न थे। चूंकि इंग्लैंण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए वातचीत कुछ समय के लिए रकने की सम्भावना पैदा हो गई; और स्वयं वाइसराय ने गांधीजी को दुवारा शनिवार २१ तारीख को बुलवाने के लिए कहा। लेकिन गुरुवार १९ तारीख को एकाएक बुलावा आ पहुँचा। इधर सरकार और कांग्रेस के बीच चलनेवाली वातचीत के दौरान में उठनेवाले विविध विषयों के विचारार्थ १२ व्यक्तियों का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, जिनकी संख्या वाद में बढ़कर २० हो गई। वाइसराय लन्दन से इस विषय में तार आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक ठहरना पड़ा -

बहुत प्रतीक्षा के बाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का बुलावा आ ही पहुँचा। २७ ता० को गांधीजी वाइसराय के पास गये और साढे-तोन घण्टे तक बहुत खुलकर, साफ-साफ और मित्रता-पूर्वक बात-चीत हुई। बातचीत में कठोर शब्द एक भी नहीं कहा गया, और वाइसराय इस बात के लिए उत्सुक थे कि गांधीजी बात-चीत तोड़ न दें।

२८ ता० को, वाइसराय की इच्छानुसार, गांधीजी ने पिकेटिंग के बारे में उन्हें अपना मन्तव्य भेजा और वाइसराय ने प्रस्तावित समझौते के बारे में अपने कुछ विचार गांधीजी को लिख भेजें। समझौते के सिलिसलें में उठी हरेक वात पर वाइसराय ने गांधीजी के निश्चित विचार जानने चाहे और इसके लिए, जैसा कि पहले तय हो चुका था, १ मार्च के दिन दोपहर के २॥ वर्ज उन्हें वाइसराय-भवन में मिलने के लिए बुलाया। १ मार्च के रोज हालत एकदम निराधाजनक मालूम पड़ने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि किर से लड़ाई छेड़े विना कोई चारा नहीं है। कार्य-समिति के हरेक सदस्य के मुंह से यही एक आवाज सुनाई पड़ती थी। कि "समझौते की वातचीत वन्द कर दो।" कोई एक भी सदस्य इसका अपवाद न था। तुरन्त ही चारों तरफ यह वात फैल गई। चारों तरफ हलचल मच गई और हर जगह परेशानी नजर आने लगी।

निश्चित समय पर गांघीजी वाइसराय से मिले और सायंकाल ६ वजे वाइसराय-भवन मे

वापस आ गये। इतने थोड़े समय में उनके लौट आने से एकदम निराशा छागई, लेकिन शीघ ही समझौते की फिर से आशा बंधने लगी। १ मार्च के तीसरे पहर जब गांधीजी वाइसराय से मिले तो वाइसराय का रुख विलकुल दोस्ताना था। होम-सेकेटरी मि० इमर्सन भी बड़ी अच्छी तरह पेश आये। वाइसराय ने गांधीजी से कहा कि मि० इमर्सन के सलाह-मशिवरे से वह पिकेटिंग के बारे में कोई हल सोचें।

#### आशाजनक परिस्थिति

इसके वाद वातावरण विलकुल वदल गया। आपस में मित्रता के आसार नजर आने लगे। इतने समय के वाद अब सम्भवतः हम यह कह सकते हैं कि अधिकारों की भावना के ऊपर कर्तव्यभाव ने विजय न पाई होती तो शायद समझौता विलकुल ही न हुआ होता। पिकेटिंग के बारे में वहसतलव एक वात यह थी कि वह सारे "विदेशी माल के खिलाफ की जाय या विटिश माल के?" दूसरी वात उसके लिए ग्रहण किये जानेवाले साधनों के बारे में थी। यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश-माल का विहिष्कार प्रारम्भ से कांग्रेस-कार्यक्रम का अंग नहीं था विलक्त वाद के सालों में, खासकर लड़ाई के दिनों में, उसमें शामिल किया गया, इसिलए यह निश्चित है कि उसी लड़ाई के लिए और राजनैतिक उद्देशों की पूर्ति के लिए दवाव डालने को राजनैतिक शस्त्र मानकर ही ग्रहण किया गया था। अतएव विदेशी माल की पिकेटिंग का ही विचार किया गया। इस प्रकार, जैसा कि आगे हम देखेंगे, समझौते की एतिद्वपयक भापा विलकुल स्पष्ट कर दी गई। वाइसराय ने विहिष्कार शब्द के प्रयोग पर आपित्त की। उनके खयाल में पिकेटिंग और विहिष्कार ऐसी चीजें हैं जो एक-दूसरे के रूप में पिरवित्त हो सकती हैं। और अस्थायी सिन्ध के समय विदेशी माल और ब्रिटिश-माल में फर्क तो किया ही जाना चाहिए। इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉर्ड अविन ने गांधीजी और मि० इमर्सन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी लिया गया।

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में वातचीत हुई और वह सन्तोपजनक रही। यह तय रहा कि इसके बाद जुर्मीने वसूल नहीं किये जायँगे लेकिन अभीतक जो रक्तम वसूल हो चुकी है वह नहीं लौटाई जायगी। कैंदियों की रिहाई के बारे में वाइसराय ने उदारता और सहानुभूति के साथ विचार करने का बादा किया। पहली मार्च की रात को जेल-सम्बन्धी और दंगा, शरारत व चोरी के जुर्मों पर विचार हुआ। प्रसंगवश यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि शाम को भोजन के बाद गांधीजी फिर से वाइसराय-भवन गये थे और वातचीत पुनः जारी हुई थी। गांधीजी ने नजरबन्दों का भी प्रश्न उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नहीं पर वैयक्तिक रूप में वह उनके मामलों की तहकीकात अवश्य करेंगे। जब्त सम्पत्ति के बारे में तय हुआ कि उसमें से जो विक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकती। गांधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिलें, क्योंकि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों से सीघी वातचीत चलाने के लिए तैयार नहीं है। मगर जब्त जमीनों के बारे में वम्बई-सरकार के नाम एक सिफारिशी चिट्ठी गांघीजी को देने का वाइसराय ने वादा किया।

गांघीजी नें इस वात-चीत का जो वयान किया उसे सुनकर श्री वल्लभभाई पटेल ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों का मामला भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जिन्होंने लड़ाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के बारे में तो स्थित अच्छी ही रही। जिन जगहों पर नमक अपने-आप तैयार होता है वहां से आजादी के साथ नमक लेने देने का वाइसराय ने आश्वासन दिया। यह एक ऐसी सुविवा थी जो गांधीजी के लिए वड़ी सन्तोप-जनक हुई। पुल्सि की ज्यादितयों के प्रकृत पर दोनों ही अड़ गये। गांधीजी ने इस सम्बन्ध में अपनेकी कार्य-सिमित पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ वह मुझे आदेश देगी में तो वासुशी उसीका पालन कहेंगा। "अगर आप बात-चीत तोड़ना चाहें", उन्होंने कहा, "तो मैं वातचीत तोड़ने के लिए ही वाइसराय के पास जाऊँगा।" वाइसराय से वातचीत करके वह रात के १ वजे वापस आये और रात के २। वजे तक कार्य-सिमित के सदस्यों व अन्य मित्रों के सामने भाषण दिया। वाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में उसी रात एक हल निकल आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च का दिन तय रहा; वयोंकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गांधीजी का मौन-दिवस या।

समझीते की जो आशा बैंच रही थी, ३ मार्च को उर्समें एक और बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई। बारडोली के किसानों की जमीन लौटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, अब फिर उस मामले को उठाया गया। इस बारे में जो भी हल सोचा जाय, वह ऐसा होना लाजिमी था जिसे वल्लभभाई मान लें। अतएव दिन की बातचीत में गांघीजी ने बाइसराय से कहा कि मैं कोई ऐसा हल सोचकर कि जो वल्लभभाई को मान्य हो, रात को फिर आऊँगा, इसलिए फिलहाल इस विषय की चर्चा बन्द कर देना चाहिए। उघर, वस्तुस्थिति यह थी कि, वाइसराय की भी अपनी किंटनाइयां थीं। यह समझा जाता है कि जब बारडोली में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था तब उन्होंने बम्बई-सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि चाहे कुछ हो, मैं किसानों की जब्त जमीनें छौटाने के लिए कभी नहीं कहुँगा। इसलिए यह स्वभाविक ही था कि अब उससे बिलकुल उलटी बात लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे। उन्होंने चाहा कि गांधीजी सर पृष्पोत्तमदास और सर इबाहीम रहीमनुल्ला से इसके लिए बीच में पड़ने की कहें; और आया प्रकट की कि सब ठीक हो जायगा। गांधीजी ने चाहा कि वाइसराय स्वयं ऐसा करें। आखिरकार वाइसराय वम्बई-सरकार के नाम ऐसा पत्र लिखने को तैयार हुए कि जमीनें प्राप्त कराने के मामले में पूर्वोक्त दोनों महानुभात्रों की मदद की जाय। और असलियत तो यह है कि इस वातचीत के दीरान में वम्बई-सरकार के रेवेन्यु-मेम्बर भी दिल्ली पहुंचे घे जो, यह स्पष्ट है, इस सम्बन्धी बातचीत के लिए ही बुलाये गये थे। श्री सपूर, जयकर और साथ ही जास्त्री जी ने, जब कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे सुलझाने के लिए, बड़ा काम किया।

गांधी-अर्विन-समझौते की १७ (स) बारा, भारत-मरकार और गांधीजी के बीच, बहुत तीन्न वाद-विवाद का विषय वन गई थी। यह बारा इस प्रकार है:—

"जो अचल सम्पत्ति वेची जा चुकी है उसका सीदा, जहांतक सरकार से सम्बन्ध है, अस्तिम ही समझा जायगा ।

"नोट—गांबीजी ने सरकार को बताया है कि, जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होनेंबाली विकी में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो गैरकानूनी नरीके से और अन्यायपूर्वक हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसकी देखते हुए वह इस घारणा को मंजूर नहीं कर सकती।"

### आरज़ी सुलह

इसपर लम्बी बहस हुई और ३ तारीख के सायंकाल एक बार फिर ऐसा मालूम पड़ने लगा कि वस अब समझौते की बातचीत भंग हुई। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट में उल्लिखित हल निकाला गया और उसके साथ घारा (स) में यह वाक्य भी जोड़ा गया कि 'जहांतक सरकार से सम्बन्ध है'— जो कि सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और सर इन्नाहीम रहीमतुल्ला जैसे लोगों के बीच में पड़कर सम्भव हो तो किसानों को जमीनें वापस दिलाने की गुंजाइश रखने की गर्ज से किया गया।

३ तारीख की रात के २॥ वर्ज (अर्थात् ४ मार्च १९३१ के वड़े सवेरे) गांधीजी वाइसराय-भवन से वापस छीटे। सव लोग उनकी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। गांधीजी वड़े उत्साह में थे। मामूल के मुताबिक गांधीजी ने उस रात की सव घटनायें कार्य-सिमिति के सदस्यों को सुनाई। कार्य-सिमिति के सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूव गरमागरम वादिववाद हुआ था, क्योंकि पहले-पहल उसका जो मसविदा बनाया गया उसमें मुसलमान दुकानदारों के यहां पिकेटिंग न करने की घारा रक्खी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड़ ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोड़ी-बहुत खामी थी। कैदियों की रिहाई में सिर्फ सत्याग्रही कैदियों का उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा गया कि तफसील में उनपर विचार किया जायगा। शोलापुर के और गढ़वाली कैदियों का तो उसमें जिक्र ही नहीं था। पिकेटिंग-सम्बन्धी धारा के कारण विशेषतः ब्रिटिश माल पर ही धरना नहीं दिया जा सकता था। जब्तशुदा या वेच दी जानेवाली जमीनों की वापसी स्वयं ही एक समस्या वन गई थी, क्योंकि १७ (स) धारा उसमें मौजूद थी, जो कांग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी।

आखिरी बैठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधान-सन्बन्धी एक अत्यन्त आवश्यक विषय को तय कर लिया; अलवत्ता यह शर्त रक्खी गई कि यदि कार्य-समिति उसे मंजूर कर ले। गांधीजी उस योजना पर आगे विचार चलाने के लिए तैयार हो गये, जिसपर "भारत में वैध-शासन स्थापित करने की दृष्टि से गोलमेज-परिषद् में विचार हुआ था और जिस योजना का संघ-शासन तो अनिवार्य अंग था ही, पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आधिक साख और जिम्मे-वारियों की अदायगी जैसे विषयों पर प्रतिवन्य या संरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे।" इस प्रकार गांवीजी और वाइसराय-द्वारा वनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया। अब यह उसके ऊपर था कि वह चाहे तो उसे मंजूर करे और चाहे तो रद कर दे। उसने 'भारत के हित की दृष्टि से' इन शब्दों में कांग्रेस की वचत की गुंजाइश देखी, जिससे कि सरकारी प्रतिवन्दों का दोष कम हो जाता था। वैसे कार्य-समिति के सदस्यों को यह सन्देह तो था ही कि कहीं ऐसा न हो कि इसकी विलक्ल उलटी व्याख्या की जाय और निश्चित रूप से भारतीय हितों के विरुद्ध ही इसको बना लिया जाय । लेकिन गांधीजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हरेक बात को वाजारू दिष्ट से नहीं लेते; वह तो जैसे अपने शब्दों और वन्तव्यों के लिए यह चाहते हैं कि लोग उनके जाहिरा रूप को ही ग्रहण करें उसी प्रकार दूसरों के शब्दों और वक्तव्यों के भी जाहिरा रूप को ही छेते हैं। छेकिन यह तो अपनी तरफ से हथियार रख देना हुआ। वल्लभभाई समझौते के जमीनों-सम्बन्धी अंश से सहमत नहीं थे। जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी अंश नापसन्द था। कैंदियों

वाली बात पर तो किसीको भी सन्तोप न था। लेकिन अगर हरेक महा ऐसा होता कि उसपर हरेक को सन्तोप हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहां रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही न होती ! जब कांग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तव ऐसा नहीं हो सकता कि उसी-उसकी बात रहे। अलवत्ता कार्य-समिति चाहे तो प्रस्तावित समझौते के किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही रह कर सकती थी। गांघीजी ने अलग-अलग कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी वात पर या हरेक वात पर, या आप कहें तो समूचे समझौते पर, मैं सुलह की वातचीत तोड़ दूं? समझौते की आखिरी घारा पर, जिसमें सरकार ने अपने लिए यह अधिकार रक्ला था कि ''यदि कांग्रेस इस समझीते की वातों पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो उसे (सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा जो, उसके परिणामस्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियों की रक्षा और कानून-व्यवस्था के उपयुक्त अमल के लिए आवश्यक हो," यह ऐनराज उठा कि यह हक दोनों पक्षों के वजाय एक ही के लिए क्यों रक्ता गया ? दूसरे शब्दों में, ऐतराज करनेवालों का करना था कि एक धारा इसमें और जोड़ी जाय, कि यदि सरकार इस समझीते की वातों पर पूरी तरह अमल न कर सके तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा की घोषणा कर सकेगी। लेकिन यह समझना कोई वहत मुश्किल बात नहीं थी कि कांग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अवज्ञा की शुख्यात नहीं की थी, इसी तरह उसकी फिर से श्रुक्यात करने के लिए भी उसे स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच खूब गहरा बाद-विवाद होने के बाद यह समझीता बनकर तैयार हुआ। गांधीजी और लॉर्ड अविन में जो श्रेष्ठतम गुण थे उनमें से कुछ का इस बातचीत के दौरान में पूरा प्रयोग हुआ। उसीके परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १९३१ को), यह समझौता हुआ जो ज्यों-का-त्यों नीचे दिया जाता है:—

#### सरकारी विज्ञप्ति

"सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल का निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है:—

- (१) वाइसराय और गांधीजी के बीच जो बात-चीत हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह व्यवस्था की गई है कि सर्विनय अवज्ञा-आन्दोलन बन्द हो, और सम्प्राट्-सरकार की सहमित से भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करें।
- (२) विधान-संबंधी प्रश्न पर, सम्प्राट्-सरकार की अनुमित से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर गोलमेज-परिपद् में पहले विचार हो चुका है। वहां जो योजना बनी थी, संध-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है; इसी प्रकार भारतीय-उत्तरदायित्व और भारत के हित की वृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामले, अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विषयों के प्रतिबन्ध या संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हैं।
- (३) १९ जनवरी १९३१ के अपने वक्तव्य में प्रधान-मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार, ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शासन-सुघारों की योजना पर आगे जो विचार हो उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें।

- (४) यह समझौता उन्हीं वातों के सम्बन्ध में है, जिनका सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन से सीधाः सम्बन्ध है।
- (५) सिवनय अवज्ञा अमली रूप में वन्द कर दी जायगी और (उसके वदले में) सरकार अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन को अमली तौर पर वन्द करने का मतलव है उन सब हलचलों को वन्द कर देना, जोकि किसी भी तरह उसको वल पहुँचानेवाली हों—खासकर नीचे लिखी हुई बातें—
  - १. किसी भी कानून की घाराओं का संगठित भंग।
  - २. लगान और अन्य करों की वन्दी का आन्दोलन ।
  - ३. सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का समर्थन करनेवाली खबरों के परचे प्रकाशित करना 1
  - ४. मुल्की और फीजी (सरकारी) नौकरियों को या गांव के अधिकारियों को सरकार के खिलाफ अथवा नौकरी छोड़नें के लिए आमादा करना।
- (६) जहां तक विदेशी कपड़ों के वहिष्कार का सम्वन्य है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो वहिष्कार का रूप और दूसरा वहिष्कार करने के तरीके। इस विषय में सरकार की नीति यह है—भारत की माली हालत को तरकी देने के लिए आर्थिक और व्यावसायिक उन्नित के हितायें जारी किये गये आन्दोलन के अंग-रूप भारतीय कला-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमित है और इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शान्ति से समझाने-वुझाने व विज्ञापनवाजी के उन उपायों में रुकावट डालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में वाधा उपस्थित न करें और जो कानून व शान्ति की रक्षा के प्रतिकूल न हों। लेकिन विदेशी माल का वहिष्कार (सिवा कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के दिनों में—सम्पूर्णतः नहीं तो भी प्रधानतः—ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्चित-रूप से राजनैतिक उद्देश की सिद्धि के लिए दवाव डालने की गरज से।

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का और इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार ब्रिटिश-भारत, देशी राज्य, समाट की सरकार और इंग्लैण्ड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के वीच होनेवाली स्पष्ट और मित्रता-पूर्ण वातचीत में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस समझौते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा। इसलिए यह बात तय पाई है कि सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन वन्द करने में त्रिटिश माल के वहिष्कार को राजनैतिक-शस्त्र के तौर पर काम में लाना निश्चित रूप से वन्द कर देना भी शामिल है; और इसलिए आन्दोलन के समय में जिन्होंने ब्रिटिश माल की खरीद-फरोस्त वन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय वदलना चाहें तो अवाय-रूप से उन्हें ऐसा करने दिया जायगा।

(७) विदेशी माल के स्थानपर भारतीय माल का व्यवहार करने और शराव आदि नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लाये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा का भंग होता हो। पिकेटिंग उग्र न होगा और उसमें जवरदस्ती, धमकी, रुकावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में खलल डालने या ऐसे किसी उपाय को ग्रहण नहीं किया जायां जो शाधारण कानून के अनुसार जुर्म हो। यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहां की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी जायगी।

- (८) गांधीजी ने पुलिस के आजरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जांच कराई जाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी किनाई दिखाई पड़ती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रतिअभियोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने में बाधा पड़ेंगी। इन बातों का खयाल करके, गांधीजी इस बात पर आग्रह न करने के लिए राजी हो गये हैं।
- (९) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के बन्द किये जाने पर सरकार जी-कुछ करेगी वह इस प्रकार है—
- (१०) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जो विशेष कानृन (आर्टिनेन्स) जारी किये गये हैं वे वापस ले लिये जायेंगे।

आर्डिनेन्स नं० १ (१९३१), जोकि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है।

- (११) १९०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत संस्थाओं को गैर-कानूनी करार देने के हुक्म वापस ले लिये जायँगे, वशर्ते कि वे सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिसिले में जारी किये गये हों।
- वर्मा की सरकार ने हाल में किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के मातहत जो हुक्म जारी किया है वह इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता।
- (१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिसिले में चलाये गये होंगे और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिसा सिर्फ नाम के लिए होगी या ऐसी हिसा को प्रोत्साहन देने की बात हो।
- २. यही सिद्धान्त जाव्ता-फीजदारी की जमानती धाराओं के मातहत चलनेवाल मुकदमों पर लागू होगा।
- ३. किसी प्रान्तीय सरकार ने वकालत करनेवालों के खिलाफ सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिसिले में 'लीगल प्रैं विट्यनर्स एक्ट' के अनुसार मुकदमा चलाया होगा या इसके लिए हाईकोर्ट से दरख्वास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालन में मुकादमा लीटाने की इजाजत देने के लिए दरख्वास्त देगी, वसर्ते कि सम्बन्धित व्यक्ति का कथित आचरण हिसात्मक या हिसा को उत्तेजन देनेवाला न हो।
- ४. सैनिकों या पुलिसवालों पर चलनेवाले हुक्म-उदूली के मुकदमे, अगर कोई हों, इस धारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आयोंगे।
- (१३) १. वे केंदी छोड़े जायेंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिल में ऐसे अपराधों के लिए कैंद भोग रहे होंगे जिनमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार की हिंसा या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो।
- २. पूर्वोतत १. क्षेत्र में आनेवाले किसी कैंदी को यदि साथ में जेल का कोई ऐसा अपराध करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़कर और किसी प्रकार

हिंसा या अहिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो वह सजा भी रद कर दी जायगी, या यदि इस अपराध-सम्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा।

- ३. सेना या पुलिस के जिन आदिमयों को हुक्म-उदूली के अपराध में सजा हुई हैं जैसा कि बहुत कम हुआ है — वे इस माफी के क्षेत्र में नहीं आयेंगे।
- (१४) जुर्माने जो वसूल नहीं हुए हैं, माफ कर दिये जायँगे । इसी प्रकार जाव्ता-फौजदारी की जमानती घाराओं के मातहत निकले हुए जमानत-जब्ती के हुक्म के वावजूद जो जमानत वसूल नहीं हुई होंगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा ।

जुर्माने या जमानतों की जो रकमें वसूल हो चुकी हैं, चाहे वे किसी भी कानून के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा।

- (१५) सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिसिले में किसी खास स्थान के वाशिन्दों के खर्चे पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निश्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्चे से जायद हो तो भी, लौटायी नहीं जायगी, लेकिन जो रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ कर दीं जायगी।
- (१६) (अ) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सिवनय अवज्ञा-ओन्दोलन के सिलिसले में आर्डिनेन्सों या फौजदारी-कानून की धाराओं के मातहत अधिकृत की गई है, यदि अभीतक सरकार के कब्जे में होगी तो लौटा दी जायगी।
- (व) लगान या अन्य करों की वसूली के सिलसिले में जो चल-सम्पत्ति जब्त की गई है वह लौटा दी जायगी, जवतक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि वकैयादार अपने जिम्मे निकलती हुई रकम को उचित अविध के भीतर-भीतर चुका देने से जानबूझ कर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अविध क्या है, उन मामलों का
  सास खयाल रक्खा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमुच
  उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था
  के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा।
  - (स) नुकसान की भरपाई नहीं की जायगी।
- (द) जो चल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अंतिम रूप से जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी विकी से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगी, सिवा उस सूरत के कि जब विकी से प्राप्त होनेवाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति वेची गई हो।
- (इ) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कव्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस विना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी ।
- (:७) (अ) जिस अचल-सम्पत्ति पर ८९३० के नवें आर्डिनेन्स के मातहत कब्जा किया गया है उसे आर्डिनेन्स के अनुसार लौटा दिया जायगा।
- (व) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति लगान या अन्य करों की वसूली के सिलसिले में जब्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्जे में है वह लौटा दी जायगी, वशर्ते कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को

उचित अवधि के भीतर-भीतर चुका देने से जान-वूझकर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्या है, उन मामलों का खयाल रक्खा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए रजामन्द होंगे पर सचमृच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यक्ता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा।

(स) जहां अचल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी, जहांतक सरकार से सम्बन्ध है, वह सीदा अन्तिम समझा जायगा ।

नोट—गांधीजी ने सरकार को बताया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली विकी में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो गैर-कानूनी तरीके से और अन्यायपूर्ण हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखते हुए वह इस धारणा को मंजूर नहीं कर सकती।

- (द) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस विना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी।
- (१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं जिनमें वसूली कानून की धाराओं के अनुसार नहीं की गई है। ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई हों, प्रान्तिक सरकारें जिला-अफसरों के नाम हिदायतें जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये उसकी वे तुरन्त जांच करें और अगर यह सावित हो जाय कि गैर-कानूनीपन हुआ है तो अविलम्ब उसकी रफा-दफा करें।
- (१९) जिन छोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिवत-स्थानों की जहां स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहां सरकार पुराने (इस्तीफा देनेवाले) व्यक्ति को पुनः नियुवत नहीं कर सकेगी। इस्तीफा देनेवाले अन्य छोगों के मामलों पर उनके गुण-दोप की दृष्टि से प्रान्तिक सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दरख्वास्त करनेवाले सरकारी कर्मचारियों व ग्रामीण अधिकारियों की पुनःनियुक्ति के बारे में उदार-नीति से काम लेंगी।
- (२०) नमक-व्यवस्था-सम्बन्धी मीजूदा कानून के भंग की गवारा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए नमक-कानून में ही कोई खास तबदीली की जा सकती है।

परन्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उनके सहायतार्थ, इस सम्बन्ध में लागू होनेवाली धाराओं को वह (सरकार) इस तरह विस्तृत कर देने को तैयार है, जैसा कि अभी भी कई जगह हो रहा है, जिससे जिन स्थानों में नमक बनाया या इकट्टा किया जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के गांबों के बाशिन्दे वहां से नमक ले सकेंगे; लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, बेचने या बाहर के लोगों के साथ ब्यापार करने के लिए नहीं।

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते की वातों पर पूरी तरह अमन्त्र न कर सकी तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगी जो, उसके परिणाम-स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियों के संरक्षण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी।"

#### भगतसिंह आदि की फांसी

समझीते की बातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिंह और उनके साथी राजगुरु व सुखदेव

की फांसी की सजा को, जो कि मि॰ सौण्डर्स की हत्या के कारण लाहौर-पडयन्त्र केस में उन्हें वी गई थी, और किसी सजा के रूप में तबदील कर देने के बारे में गांधीजी व बाइसराय के बीच बार-बार लम्बी वातें हुई। क्योंकि, उन्हें जो फांसी की सजा दी जानेवाली थी, उससे देश में बहुत हलचल मच रही थी। स्वयं कांग्रेसवाले भी इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस समय जो सद्भाव चारों ओर दिखाई पड़ रहा है उसका लाभ उठाकर उनकी फांसी की सजा बदलवा ली जाय। लेकिन वाइसराय ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा; हमेशा एक मर्यादा रखकर इस बारे में उन्होंने वात की। उन्होंने गांधीजी से सिर्फ यही कहा कि में पंजाब-सरकार को इस बारे में लिखूंगा। इसके अलावा और कोई वादा उन्होंने नहीं किया। यह ठीक है कि स्वयं उन्होंने को सजा रद करने का अधिकार था—लेकिन वह अधिकार राजनैतिक कारणों के लिए अमल में लाने के लिए नहीं था, हालांकि दूसरी ओर राजनैतिक कारण ही पंजाब-सरकार के इस बात को मानने के मार्ग में वाधक हो रहे थे।

दरअसल वे वाधक थे भी। चाहे जो हो, लॉर्ड अर्विन इस वारे में कुछ करने में असमर्थ थे, अलवत्ता करांची में कांग्रेस-अधिवेशन हो लेने तक फांसी कृतवा देने का उन्होंने जिम्मा लिया। मार्च के अन्तिम-सप्ताह में करांची में कांग्रेस होनेवाली थी। लेकिन स्वयं गांधीजी ने ही निश्चित रूप से वाइसराय से कहा—अगर इन नौजवानों को फांसी पर लटकाना ही है, तो कांग्रेस-अधिवेशन के बाद ऐसा किया जाय, इसके बजाय उससे पहले ही ऐसा करना ठीक होगा। इससे देश को यह साफ पता चल जायगा कि वस्तुतः उसकी क्या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आशायें नहीं वँधेंगी। कांग्रेस में गांधी-अर्विन-समझौता अपने गुणों के ही कारण पास या रद होगा—यह जानते-वूझते हुए कि तीन नौजवानों को फांसी दे दी गई है। अस्तु; ५ मार्च १९३१ को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ही मि॰ इमर्सन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें पिछले दस महीनों की सरकारी कार्रवाइयों के लिए अपने को जिम्मेवार वताते हुए यह भी लिखा कि स्वराज्य-प्राप्त भारत में नौकरी करने में मुझे वड़ी प्रसन्नता होगी। लॉर्ड अर्विन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखकर आशा प्रकट की कि शीघू ही इंग्लैण्ड में वह उन्हें देखेंगे।

#### युगान्तरकारी वक्तव्य

समझीते से निवटते ही गांधीजी ने, ५ मार्च की शाम को अमरीकन, अंग्रेज व भारतीय पत्रकारों और प्रेसमैनों के एक समूह के सामने एक युगान्तरकारी वक्तव्य दिया। पूरा वक्तव्य लिखाने में गांधीजी को पूरा डेढ़ घण्टा लगा। वक्तव्य गांधीजी ने मुंह-जवानी ही लिखाया था और उसमें कहीं भी एक-वार भी रहो-वदल नहीं किया। इस वक्तव्य में उन्होंने लॉर्ड अविन की उचित प्रशंसा की और पुलिस, सिविल-सर्विस व कांतिकारियों से उपयुक्त अपील की। हम इस वक्तव्य को पूरा-का-पूरा यहां उद्घृत करते हैं, क्योंकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इसे सदा स्थायी-साहित्य का स्थान मिलेगा:—

"सबस पहले में यह बात कह देना चाहता हूँ कि वाइसराय के अपार घीरज व उतने ही अपार परिश्रम व अचूक शिष्टाचार के बिना यह समझौता, जैसा भी वह है, होना असंभव था। भुझे इस बात का पता है कि मैंने उनके सामने कई बार झुंझला पड़ने के कारण, चाहे अनजान में ही, उपस्थित किये होंगे। मैंने उनके धीरज को भी छुड़ाया होगा। लेकिन ऐसे किसी समय की

मुझे याद नहीं आती जबिक वह झुंझलाते दिखाई दिये हों या उन्होंने बीरज छोड़ दिया हो। यह भी कह दूं कि इस बहुत ही नाजूक बातचीत के दौरान में उन्होंने गुरू से आखिर तक खुलकर वातचीत की। मेरा विश्वास है कि यदि समझीता सम्भव हो सके तो उसे करने पर वह तुले हुए थे। मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने इस बातचीत में उरते हुए और कांपते हुए भाग लिया। मेरे अन्दर अविश्वास भी था,लेकिन उन्होंने फीरन ही मेरे सन्देहों का निराकरण करके मुझे निश्चिन्त कर दिया। मैं अपने लिए यह बात विना प्रतिवाद के भय के कह सकता हूँ कि जब मैंने उनसे मिलने के लिए पत्र लिखा, तो मैं इस बात पर तुला हुआ था कि यदि सम्मानपूर्ण समझीता हो सके तो उस तक पहुँचने की दीड़ में कहीं मैं पीछे न रह जाऊँ। इसलिए मैं परमिता की घन्यवाद देता हूँ कि समझीता हो गया और देश कम-से-कम अभी तो उस मुनीबत का सामना करने से बच गया जो बातचीत असफल होने की हालत में सैंकड़ों गुना बढ़ जाती।

"इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौन-सा है, न तो सम्भव ही है और न बुद्धिमत्तापूर्ण ही।

"यदि किसी की विजय है तो, मुझे कहना चाहिए, दोनों की है। कांग्रेस ने विजय की होड़ कभी नहीं लगाई थी।

"वात यह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश तक पहुँचना है और उस उद्देश तक पहुँचे विना विजय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसिलए में अपने सब देशवासियों से और अपनी सब वहनों से आग्रह कहेंगा कि वे फूलकर कुष्पा हो जाने के बजाय—यदि समझीते में फूलकर कुष्पा हो जाने की बजाय—यदि समझीते में फूलकर कुष्पा हो जाने की कोई ऐसी बात है—परमात्मा के आगे सिर झुकावें और उससे प्रार्थना करें कि उन्हें वह इस समय उनका ध्येय उनसे जिस मार्ग का अनुसरण करने का तकाजा करता है उसपर चलने की शक्ति व बुद्धि प्रदान करे, चाहे वह मार्ग कष्ट-सहन का हो और चाहे वह धैर्य-पूर्वक संधि-वार्ता या विचार-विनिमय करने का हो।

"इसलिए में विश्वास करता हूँ कि कप्ट-सहन से पूर्ण इस मंग्राम में गत बारह महीनों में जिन लाखों लोगों ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय और निर्माण के इस काल में भी वहीं खुशनुदी, वही एकता, वहीं कोशिश और वहीं समझदारी दिखलायेंगे जो उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में इस युग में, जिसे में भारत के आधुनिक इनिहास का वीरतापूर्ण युग कहूँगा, दिखलाई है।

"रेकिन, मुझे मालूम है, जहां ऐसे स्त्री-पुरुष होंगे जो इस समझीत के कारण फूलकर कुणा हो जायेंगे, वहां ऐसे लोग भी हैं जो बहुत निराझ होंगे और जो बहुत निराझ हैं।

"वीरता से कष्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वभाविक है जैसे मानों सांस लेना। वे तो मानों इसीमें सबसे ज्यादा खुदा हैं, असह्य कष्टों को भी सह लेंगे। लेकिन जब उनके कष्टों का अन्तं होता है तो उन्हें ऐसा मालूम पड्ता है कि हमारा काम बन्द हो गया है और हमारा लक्ष्य आंखों से ओझल हो गया। उनसे में केवल यही कहूँगा कि धैर्य रक्तो, देखो, प्रार्थना करो, और आद्या रक्तो।

"कप्ट-सहन की भी एक हद होती है। कप्ट-सहन में वृद्धिमानी और मूर्खता दोनों सम्भव हैं; और जब कप्ट-सहन की हद आ जाती है तो उमे और बहाना बृद्धिमानी नहीं बहिक परने मिरे की बेवकुकी है। "जब आपका विरोधी आपकी इच्छानुसार ही आपसे वातचीत करने की आपके लिए आसानी पैदा करदे, तो कप्ट सहते रहना वेवकूफी है। यदि रास्ता वास्तव में खुल जाय तो हरेक का यह कर्त्तव्य है कि वह उससे फायदा उठावे। मेरी यह नम् सम्मति है कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल दिया है। इस प्रकार के समझौते का स्थायी होना तो स्वभाविक ही है। यह जो संधि हुई है वह कई वातों के पूरा होने पर निर्भर है। इस लिखित समझौते का वड़ा भारी अंग तो 'समझौते की वातों' से घर गया है। यह स्वाभाविक ही था। कांग्रेस गोलमेज-परिषद् में भाग ले सके इसके पहले कई वातों का पूरा हो जाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक था। लेकिन कांग्रेस का ध्येय पुरानी भूलों का सुधार कराना नहीं है, यद्यपि यह भी है महत्वपूर्ण; उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य है, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करके 'पूर्ण-स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रों की भांति भारत का यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। समझौते-भर में हमें वह मनमोहक शब्द कहीं नहीं दिखाई देता। जिस धारा में यह शब्द छिपा हआ है वह द्विअर्थक है।

"संघ-शासन (फेडरेशन) मृगतृष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका सारा शरीर मजबूत वन जाय।

"इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया है, वह या तो विलकुल छाया के समान नि:सार हो या वड़ा ऊँचा, विशाल व न झुकनेवाले बरगद के पेड़ के सदृश हो सकता है। भारत के हित में सरंक्षण भी विलकुल घोले से भरे और इसलिए ऐसे रस्सों के समान हो सकते हैं जिनसे देश चारों ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुलायम पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर लगा दी जाती है।

"एक वल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल सकता है और दूसरा वल दूसरा। इस घारा के अनुसार दोनों वल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने परिपद् की कार्रवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि वह संघ-शासन, उत्तर-दायित्व, संरक्षण, प्रतिबन्ध अथवा उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उससे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति हो।

"यदि परिपद् ने कांग्रेस की स्थित को ठीक-ठीक समझकर मान लिया तो, मेरा दावा है, इसका परिणाम 'पूर्ण-स्वाधीनता' होगा। लेकिन में जानता हूँ कि यह मार्ग वहुत किंठन और थका देनेवाला है। मार्ग में बहुत-सी चट्टानें हैं और बहुत-से गड्ढे हैं। लेकिन यदि कांग्रेस-वादी इस नये काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के वारे में कोई भी सन्देह नहीं रह सकता। अतः यह उन्हींके हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे से-अच्छा उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण अवसर ही खो दें।

"मैं जानता हूँ कि इस कार्य में कांग्रेस को दूसरे दलों की सहायता छेनी होगी—भारत के नरेशों की और स्वयं अंग्रेजों की भी। इस अवसर पर मुझे भिन्न-भिन्न दलों से अपील करने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतंत्रता की उन्हें भी उत्तनी ही आकांक्षा है जितनी कि कांग्रेसवालों को।

"लेकिन नरेशों का सवाल दूसरा है। उनका संघ-शासन के विचार को मान लेना मेरे लिए निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था। यदि वे संघ-शासित, भारत में बराबरी के साझीदार बनना चाहते हैं, तो मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें उसी ओर बढ़ना होगा जिस ओर बढ़ने की ब्रिटिश-भारत इतने वर्षों से कोशिश कर रहा है।

"पूर्ण एकतंत्री शासन, चाहे वह कितना ही अच्छा वयों न हो, य विशुद्ध लोकसत्ता ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रण अवश्य ही फट पड़ेगा। इसिलए, मेरी राय में, उनके लिए आवश्यक हैं कि वे तने न रहें, अड़े न रहें, और अपने भावी साझीदार-द्वारा या उसकी ओर से की गई अपील को वेसब्री में न सुनें। यदि वे इस प्रकार की अपील को न सुनेंगे तो वे कांग्रेस की स्थित को बहुत असह्य, खराव और वास्तव में बहुत विपम बना देंगे। कांग्रेस भारत की सारी जनता की प्रतिनिधि हैं या उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती हैं। ब्रिटिश-भारत या देशी-रियासतों में वसनेवालों में वह कोई भेद-भाव नहीं करती।

"कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक-थाम के साथ रियासतों के मामलों व उसके कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर किया है कि रियासतों की भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुँचे, और इस बजह से भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर आवे तो यह कैंद, जो उसने अपने-आप लगा रक्खी है, रियासतों पर अपना असर डालने में काम आवे। मेरा विचार है कि वह अवसर अब आ गया है। क्या में इस बात की आशा कहें कि हमारे बड़े नरेश रियासती प्रजा की ओर से की गई कांग्रेस की अपील पर कान बन्द न कर लेंगे?

"अंग्रेजों से भी में एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ। यदि भारत को परिपदों व विचार-विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्त करना है तो अंग्रेजों की सद्भावना व सिक्ष्य सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी। मुझे यह बात कहनी पड़ेगी कि लंदन में पहली परिपद् में जिन-जिन बातों को उन्होंने मान लिया है वह तो उसका आधा भी नहीं है जिस ध्येय तक कि भारत पहुँचना चाहता है। यदि वे वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वयं मस्ते दम तक नहीं छोड़ सकते। उन्हें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गलतियां करने के लिए छोड़ दें। यदि गलती करने की, यहां तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे मनुष्य-जीव होंगे जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य वयों न हों, दूसरी जाति के मनुष्यों के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में ख़ुग्री मना सकते हैं?

"तैर, कुछ भी हो; कांग्रेस को परिषद् में आमंत्रित करने से यह तात्पर्य खूब अच्छी तरह निकल आता है कि अयोग्यता के अलावा किसी और कारण-वश उसे पूर्ण-से-पूर्ण स्वाधीनता पर जोर देने से नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस भारत को उस बीमार वालक की मांति नहीं मानती जिसे देख-भाल, सेवा-मुश्रूषा व अन्य सहारों की जरूरत हो।

"अमरीकन-राजतंत्र व संसार के अन्य राष्ट्रों की जनता से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ । मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व ऑहिंसा है—लेकिन जिनसे हम उसके उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हैं—उनके मन पर बड़ा असर डाला है और उनमें इत्सुकता पैदा की हैं। उत्सुकता ही नहीं; वे इससे भी आगे वढे हैं। उन्होंने, और खासकर अमरीका ने, सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर से मैं कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस अब जिस मुक्किल काम में पड़नेवाली है उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी विका वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती भी जायगी। मैं बड़ी नमृता से यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य व अहिंसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुँच गया तो जिस विश्व-शान्ति के लिए संसार के सब राष्ट्र तड़प रहे हैं उसके हित में बड़ा भारी काम कर दिखायगा और इन राष्ट्रों ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी है उसका कुछ थोड़ा-सा बदला भी चुक जायगा।

"मेरी आखिरी अपील पुलिस व सिविल-सिवस अर्थात् सरकारी अधिकारियों से हैं। समझौते में एक वाक्य हैं, जिसमें जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ ज्यादितयों की जांच की मांग की थी। इस जांच की मांग को छोड़ देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महकमा पुलिस-द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती हैं उसका सिविल-सिवस एक अभिन्न अंग है। यदि वे वास्तव में यह महसूस करते हैं कि भारत शीघू ही अपने घर का मालिक वननेवाला है और उन्हें वफादारी व ईमानदारी से भारत के सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता है कि व अभी से लोगों को अनुभव करा दें कि सिविल-सिवस व पुलिस उनके सेवक हैं—अवश्य ही सम्मान-योग्य व बुद्धिमान् सेवक, लेकिन हर हालत में सेवक ही निक मालिक।

"मुझे अपने उन हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों साथी-विन्दियों के बारे में भी एक शब्द कहना है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले आ रहे हैं लेकिन जो गत १२ महीनों में जेल भेजे गये सत्याग्रही कैदियों के छूट जाने पर भी जेलों में पड़े रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो हिसा करने के दोपी हैं, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि वे लोग जिन्होंने राजनैतिक उद्देशों से प्रेरित होकर हिसा की है, यदि वृद्धिमानी का नहीं तो कम-से-कम देश के लिए प्रेम व आत्म-त्याग करने का उतना दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि मैं। इसिलए अपनी या अपने साथी-सत्याग्रहियों की रिहाई के वजाय यदि मैं न्यायपूर्वक उनकी रिहाई करा सकता तो सचमुच ही कराता।

"मरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेंगे कि मैं न्याय-पूर्वक उनकी रिहाई के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे या कार्य-समिति के सदस्यों को उनका खयाल ही नहीं है।

"कांग्रेस ने जान-वूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहण किया है। यदि कांग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन वर्तों का जो उन पर लागू होती हैं पूरी-पूरी तरह से पालन करें तो कांग्रेस का गौरव बहुत वढ़ जायगा और सरकार पर इस वात का सिक्का वैठ जायगा कि जहां कांग्रेस ने, मेरी राय में, अवज्ञा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहां उसमें शान्ति वनाये रखने की भी क्षमता है।

"और यदि जनता कांग्रेस को यह शक्ति और गीरव प्रदान कर दे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय दूर नहीं है जब कि इन कैंदियों में से, मय नजरबन्दों व मेरठ-पड्यन्त्र के कैंदियों व सब अन्यों के, एक-एक छूट जायगा। "इस बात में सन्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कर्मण्य दल विद्यमान है जो मारत की स्वतन्त्रता हिसात्मक कार्यो-द्वारा प्राप्त करना चाहता है। मैं इस दल से अपील करना हूँ, जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियों को वन्द करे। यदि उसे अभी इसमें विश्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए। अनुमान है कि वे इस वात को तो महसूस कर ही चुके होंगे कि अहिंसा में कितनी जवरदस्त द्यक्ति है। वे इस वात से नहीं मुकरेंगे कि यह चमत्कारिक सामूहिक-जागृति अहिंसा के अगम्य लेकिन अचूक असर के कारण ही हुई है। मैं चाहता हूँ कि वे घीरज बरें और कांग्रेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य व अहिंसा की योजना का प्रयोग करने का अवसर दें। दाण्डी-यात्रा को तो अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ। तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय तो काल-चक्र के एक क्षण के समान है। वर्यों न वे अपने अमूल्य जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, जिसका बुलावा शीघ ही सबों को दिया जायगा, सुरक्षित रक्खें और कांग्रेस को इस बात का अवसर दें कि वह अन्य सय राजनैतिक कैदियों की भी रिहाई करा सके और सम्भवतः उन लोगों को भी फांसी के तक्ते से बचा सके जिन्हें हत्या के अभियोग में फांसी की सजा मिली है?

''लेकिन मैं किसीको झूठा दिलामा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और कांग्रेस की जो आकांक्षायें हैं उनका मैं सार्वेजनिक तीर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ में है।

"एक व्यक्तिगत बात और । मेरा ख्याल है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी हैं। मैंने लॉर्ड अबिन को अपना बचन दे दिया है कि मैं समझौते की शर्तों का, जहांतक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने में जी-जान से जुट जाऊँगा। मैंने समझौते का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालू बिलिक इंसलिए कि अभी जो अस्थायी है उसे बिलकुल पक्का करने में कोई भी कसर न छोडूं और इसे उस ध्येय तक पहुंचाने बाला पेशवा समझू जिमे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम है।

''सबसे अन्त में मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो समझौते को सम्भव बनाने में निरन्तर प्रयत्न करने रहे हैं।''

#### दृसरी मुलाकान

गांधीजी की दूसरी युगान्तरकारी भेंट दूसरे दिन (६ मार्च १९३१) दिल्ली में ११६ वजे हुई, जिसमें भारत के व विदेशों के कई पत्रकार उपस्थित थे और जिसमें गांधीजी ने उनके प्रत्नों का उत्तर दिया। इस अवसर पर अमरीका के असोशिएटेड प्रेस के श्री जेम्स मिल्स, 'लम्दन-टाइम्स' के श्री पीटरसन, 'शिकागो ट्रिट्यून' के श्री शिरार, 'बोस्टन ईविनग ट्रान्सिकिप्ट' के श्री हाल्टन जेम्स, 'किश्चियन साइन्स मॉनीटर' (अमरीका) के श्री० ईगल्स, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री जे० एन० साहनी, और 'पायोनियर' व 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' के श्री नीडहम आदि पत्रकार उपस्थित थे। प्रश्नोत्तर यहां दियं जाते हैं:—

प्र०--आपने अपने कलवाले वक्तव्य में 'पूर्ण-स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में मामूची तौर से 'पूर्ण-स्वयीनता' होता है। सो 'पूर्ण-स्वराज्य' की आपको सही व्याच्या क्या है?

उ०—में आपको इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं जो 'पूर्ण-स्वराज्य' के भाव को व्यक्त कर सके। स्वराज्य का मूल अर्थ तो स्व-राज्य अर्थात् स्व-शासन है। 'स्वाधीनता' से इस प्रकार का कोई मतलव नहीं निकलता। स्वराज्य का मतलव है आत्म-नियंत्रित शासन और पूर्ण का मतलव है पूरा। कोई वरावरी का शब्द न मिलने के कारण हमने अंग्रेजी में Complete Independence (पूर्ण-स्वाधीनता) शब्दों को चुन लिया है जिन्हें हर कोई समझता है। 'पूर्ण-स्वराज्य' का यह मतलव नहीं कि किसी भी राष्ट्र से, या इंग्लैण्ड से ही कहिए, सम्बन्ध नहीं रक्खा जा सकता। लेकिन यह सम्बन्ध स्वेच्छा से और दोनों के फायदे के लिए ही हो सकता है।

प्र०—-समझौते की दूसरी घारा को देखते हुए क्या कांग्रेस के लिए युक्तिसंगत होगा कि वह पूर्ण-स्वाधीनता के प्रस्ताव को, जो उसनें मदरास, कलकत्ता व लाहौर के अधिवेशनों में पास किया था, फिर से दोहराये ?

उ०—अवश्य ही; क्योंकि करांची-कांग्रेस को फिर इसी प्रकार का प्रस्ताव पास करने से रोकने की और आगामी गोलमेज-परिषद् तक में उसपर जोर देने से रोकने की कोई क्षर्त नहीं है। में आपको यह वात वताकर कोई भेद नहीं खोल रहा हूँ कि मैंने इस स्थित को अच्छी तरह खोल दिया था और समझौते को स्वीकृत करने से पहले अपनी स्थित भी साफ करली थी।

प्र० — द्वितीय गोलमेज-परिषद् का भारत में होना आप पसन्द करते हैं या इंग्लैण्ड में ?

उ०—परिस्थित पर इसका दारोमदार है—मेरे अभी कोई खास विचार नहीं हैं। मोटे तौर पर मैं यह चाहूंगा कि गोलमेज-परिपद् का पूर्वार्द्ध भारत में हो और फिर उसकी समाप्ति लन्दन में हो।

प्र० - क्या आप नियमित रूप से परिषद् में भाग लेंगे ?

उ०-मैं आशा तो करता हूँ और शायद हो भी यही।

प्रo-क्या आप परिषद् में 'पूर्ण-स्वराज्य' के लिए जोर देंगे ?

उ०—यदि हम उसके लिए जोर न दें तब तो हमें अपने अस्तित्व से ही इन्कार कर देना चाहिए।

प्र०-नया आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिवन्धों को मान लेंगे ?

उ०—नहीं; इस सम्बन्ध में तो कांग्रेस अपनी स्थिति संसार के सामने स्पष्ट कर चुकी है। कांग्रेस को किसी राजनैतिक परिपद् में भाग छेने का निमन्त्रण देनेवाछे को कम-से-कम यह तो मालूम होने की आशा रखनी ही चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करने में, जहांतक मुझसे सम्भव था, मैंने बहुत सावधानी की है। सम्प्राट्-सरकार के छिए यह मार्ग अब भी खुछा हुआ है कि यदि चाहे तो कांग्रेस को परिपद् में भाग छेने का निमन्त्रण न दे। समझीते में ऐसी कोई वात नहीं है, जहांतक मैंने समझा है, जिसके अनुसार परिपद् में भाग छेना छाजिमी हो।

प्रo-करांची-कांग्रेस के सामने क्या-क्या विषय आवेंगे ?

उ० - यह में नहीं कह सकता । करांची-कांग्रेस के पहले कार्य-सिमिति की जो वैठक होगी यह उसपर निर्भर रहेगा । प्र०--वया यह पूछना उचित होगा कि भगतसिंह व उनके साथियों की फांसी की सजा आजन्म देश-निकाले में परिणत कर दी जायगी ?

उ०—मुझसे यह प्रश्न न करना ही ठीक होगा। इस सम्बन्य में अखबारों में पर्याप्त सामग्री निकल चुकी है, जिससे पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझें मतलब निकाल सकते हैं। इससे अधिक में नहीं कह सकता।

प्र० -- नया आप 'यंग इण्डिया' निकालने का इरादा कर रहे हैं ?

उ०—हां; भरसक जल्दी-से-जल्दी । यह सब समझौते के अमल में आने पर निर्भर है; वयोंकि उसके अनुसार मशीनें आदि, जो प्रेस-आर्डिनेन्स में जन्त की गई थीं। वापस आनी हैं। 'यंग-इण्डिया' निकालने के लिए मैं अवश्य उत्सुक हूँ। 'यंग इण्डिया' अभीतक साइक्लोस्टाइल पर छपता था, लेकिन समझौते की शतों का पालन करने के लिए हमने इस सप्ताह के 'यंग इण्डिया' का प्रकाशन बन्द कर दिया है; क्योंकि समझौते में यह बात शामिल है कि गैर-कानूनी समाचार-पत्रों का प्रकाशन बन्द हो।

प्र०-शिनवार को जब सब मामला बिगड़ गया था, तो ऐसी कौनसी बात हुई जिसने बातचीत का सारा रुख बदल दिया ?

ड॰ (मुस्कराते हुए) — लार्ड अविन की भलमंसाहन और सम्भवतः (कुछ और मुस्कराने हुए) मेरी भी भलमंसाहत (हंसी)।

प्र०---वया आप इस समझौते को अपने अवतक के जीवन की सब से बड़ी सफलता ममझने हैं?

उ० (हंसकर) — मुझे यही मालूम नहीं कि मैंने जीवन में अवतक कौन-कौनसी सफलतायें पाई हैं और यह उनमें से एक है या नहीं ?

प्रo-यदि आप 'पूर्ण स्वराज्य' प्राप्त कर लें नो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलना मान मकेंगे ?

उ०-्में समझता हूँ कि यदि ऐसा हो सके तो में उसे अवश्य ऐसा मानूंगा।

प्र०--नया आप अपने जीवन-काल में 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ?

ड॰—यकीनन जरूर। (मुस्कराते हुए) पाश्चात्य विचारों के अनुसार तो में अपनेको ६२ साल का युवक ही मानता हूँ।

प्र०-नया आप भावी झासन-विधान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायेंगे ?

उ०—हां, यदि वे युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हों। अल्प-संख्यकों का ही प्रश्न स्टीजिए। मेरा खयाल है कि हम तवतक बड़े राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंस्यकों के अधिकारों को एक पवित्र घरोहर की तरह न मानें। मैं इसे एक न्यायपूर्ण संरक्षण मानंगा।

प्र० - सेना व आर्थिक प्रतिवन्धों के बारे में आपकी क्या राय है ?

उ० — आर्थिक? हां, यदि हमारे ऊपर 'सार्वजनिक ऋण' है तो जितना हमारे जिम्मे पड़ेगा उसका हमें प्रवंध करना होगा। इस हदतक में देश की साख और उसकी वृद्धि के लिए संरक्षण को मानने के लिए वंधा हुआ हूँ। सेना के सम्बन्ध में मेरी बृद्धि जहांतक मुझे ले जाती है, मैं इसके अलावा और कोई संरक्षण नहीं सोच सकता कि हमें सैनिकों के वेतनों की तथा उन धर्तों की पूर्ति की गारंटी करनी पड़ेगी जिन्हें हम, उन ब्रिटिश-सिपाहियों के सम्बन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्वीकार करें।

प्रo-वया आप सरकारी कर्जों के लिए मुकर जायेंगे ?

उ०—हमारी तरफ न्यायपूर्वक जो हिसाव निकलेगा उसकी में एक-एक कौड़ी स्वीकार करूंगा। लेकिन दुःख की वात है कि इस 'मुकरने' की वातचीत ने वहुत कुछ गड़वड़ फैला दी है। कांग्रेस की यह कभी मन्या नहीं रही कि सरकारी कर्ज के एक रुपये से भी इन्कार करे। कांग्रेस ने तो केवल यही मांग की है, और वह इसी वात पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर जो कर्जा लादा जाय वह न्यायपूर्ण हो। यह एक ऐसी मांग है जो कोई भी खरीदार कोई नई चीज खरीदते समय करेगा। कांग्रेस ने इस वात का प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में फैसला न हो सके तो एक स्वतन्त्र-दिव्यूनल विठा दिया जाय।

प्र०-नया आपकी राय में राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा ?

उ० --अभी तो में इतना ही कह सकता हूँ कि हां, राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा। लेकिन सम्भव है राष्ट्र-संघ इस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार न हो और फिर इंग्लैण्ड भी ऐसे पंच को पसन्द न करे; इसलिए इंग्लैण्ड व भारत दोनों को जो पंच मान्य होगा वह मुझे भी मान्य होगा।

प्र० - क्या आप इस प्रश्न पर गोलमेज-परिपद् में जोर देंगे ?

उ० — जब राष्ट्रीय जिम्मेवारियों के प्रश्न पर गौर करने और उन्हें मानने का सवाल आयगा तो इसपर जोर देना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, आप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेवारियों को इसी शर्त पर स्वीकार किया जायगा कि उनकी राष्ट्र-द्वारा जांच-पड़ताल कर ली जाय।

"नया यह अस्थायी-समझीता 'पर्वतीय-प्रवचन' का अमली उदाहरण कहा जा सकता है, जैसा कि आज सुबह के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की राय है ?" एक विदेशी पत्रकार ने पूछा।

उ०-इस प्रश्न का फैसला मैं नहीं कर सकता। यह आलोचकों का कार्य है।

प्र०—क्या आपकी राय में समझौते के फलस्वरूप विदेशी-कपड़े का वहिष्कार हीला कर देना चाहिए ?

उ०—नहीं, कदापि नहीं। विदेशी कपड़े का बहिष्कार राजनैतिक अस्त्र नहीं है। यह तो भारत के एकम।त्र सहायक धन्धे चर्खें की उन्नति के लिए हैं। उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के भारत-आगमन से सम्बन्ध रखता है। यदि सरकार की बागडोर मेरे हाथ में होती तो मैं अवस्य भारी करों की ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी करता। इस प्रकार के संरक्षक-कर इस सरकार-द्वारा लगाया जाना भी मैं सम्भव समझता हूं। आजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वथा रोक करने के लिए नहीं विक्क केवल सरकारी आय के लिए हैं।

प्र०-पूर्ण-स्वराज्य का आपका क्या खाका है ?

उ०—मैं तो आकाश में उड़नेवाला आदमी हूं। इसलिए मैं तो ऐसे कई 'मनोराज्य' किया करता हूं। 'पूर्ण-स्वराज्य' पूर्ण-समानता का विरोधी नहीं विलक आधार है। सर्व-साधारण का दिमाग इस समानता को सहसा नहीं समझ सकता। समानता से मेरा तात्पर्य्य है कि सरकारी कार्य का केन्द्र डार्डीनग-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना है कि सम्भव है इंग्लैण्ड इस स्थित के लिए राजी न हो।

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक आदमी हैं; जिस प्रकार वे अपनी स्वतन्त्रता से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतन्त्रता देना एक कदम और आगे चलना है। मैं जानना हूं कि भारत के लिए मैं जो समानता चाहता हूँ उसके देने का जब समय आवेगा, तो वे यही कहेंगे कि यह सो हम हमेशा से ही चाहते थे। ब्रिटिश लोगों में अपने-आपको भ्रम में रखने की जैसी खूबी है वैसी और किसी राष्ट्र म नहीं। मेरे विचार से निश्चय ही समानता का तात्पर्य है सम्बन्ध-विच्छेद करने के अधिकार का भी होना।

प्र०---त्रया आप अंग्रेजों को और जातियों के मुकाबळे में शासक-रूप में अधिक पसन्द करते हैं ?

उ०--- मुझे किसीको भी पसन्द नहीं करना है। अपने अलावा मैं और किसीसे शासित होना नहीं चाहता।

प्र०--वया आप ब्रिटिश झण्डे के नीचे 'पूर्ण-स्वराज्य' का होना पसन्द करेंगे ?

उ०---नहीं, इस झण्डे के नीचे नहीं। हां, यदि सम्भव हो तो दोनों के एक आम झण्डे के नीचे, और आवश्यक हो तो एक पृथक् राष्ट्रीय झण्डे के नीचे।

प्र०—परिषद् में जाने से पूर्व क्या आप हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को सुलझा लेने की आशा करते हैं ?

उ०—यह मेरी आकांक्षा तो है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहांतक पूरी हों सकेगी। फिलहाल तो मेरा यह विचार है कि इस प्रश्न को हल किये विना हमारा परिपद् में जाना व्यर्थ है। परिपद् में जाकर एकता होना, मेरी राय में मुश्किल है।

प्र०-नया हिन्दू-मुस्लिम-एकता स्यापित करने में वरसों लगेंगे ?

उ०—नहीं, मेरा खयाल ऐसा नहीं है। हिन्दू व मुसलमान जनता में कोई नाइत्तिफाकी नहीं है। नाइत्तिफाकी केवल सतह पर है और इसका अधिक महत्व इसलिए है कि सनह पर जो आदमी हैं वे वही हैं जो भारत के राजनैतिक दिमाग के प्रतिनिधि हैं।

प्र०---वया आप इस बात की सम्भावना देखते हैं कि जब 'पूर्ण-स्वराज्य' मिल जायगा तो राष्ट्रीय-सेना हटा दी जायगी ?

उ०—गगन-विहारी आदमी का उत्तर है तो अवश्य, लेकिन मेरा विचार है कि मैं अपने जीवन-काल में तो ऐसा न देख सकूंगा। बिलकुल सेना न रखने की स्थित तक पहुँचने के लिए भारतीय-राष्ट्र को कई युगों तक ठहरना होगा। सम्भव है कि श्रद्धा की कमी के कारण ही मेरी यह शंकाशीलता हो। लेकिन ऐसी सम्भावना अमम्भव नहीं। वर्तमान सामूहिक जागृति की तथा आहंसा पर लोगों के डटकर कायम रहने की—अपवादों को छोड़ दीजिए—किसे आशा थी? इसी बात से मुझे कुछ आशा होती है कि निकट-भविष्य में भारतीय नेता हिम्मत के साथ कह सकेंगे कि अब हमें किसी सेना की जकरत नहीं। मुल्की कामों के लिए पुलिस पर्याप्त समझी जानी चाहिए।

प्र०- -नया निकट-भविष्य में बोल्झोविक आक्रमण होने की आझंका आप नहीं करते ?

उ०-नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है।

प्र०--वया बोलदोविक-प्रचार के भारत में फैलने का आपको भय नहीं है ?

उ०-मैं नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार वहकावे में आ सकते हैं।

प्र०-आपको बोलशेविज्म में क्या अच्छाई दीखती है ?

कांग्रेस का इतिहास: भाग १

उ०— (हँस कर) वास्तव में मैंने वोलशेविज्म का इतना अध्ययन ही नहीं किया। यदि उसमें कुछ अच्छाई है तो भारत को उसे लेने में और अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

प्र०-नया आप भावी सरकार के प्रधान-मंत्री वनना स्वीकार करेंगे ?

उ०--नहीं। यह पद तो नीजवानों और मजवूत आदिमयों के लिए है।

प्र०-लेकिन यदि जनता आपको चाहे और अङ् जाय, तो ?

इ० -ती में आप जैसे पत्रकारों की शरण ढूंढूंगा। (हँसी)

"यदि पूर्ण-स्वराज्य स्थापित हो गया तो वया आप सव मशीनरी उड़ा देंगे ?" एक अमरीकन पत्रकार ने पूछा।

उ०—नहीं; विलकुल नहीं। उड़ा देने के वजाय मैं तो अमरीका को शायद और भी अधिक मशीनरी का आर्डर दूंगा (हँसी) और कौन कह सकता है मैं ब्रिटिश मशीनरी को ही . तरजीह दूं? (और अधिक हँसी)

प्र०-स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या आप आश्रम लौटेंगे ?

उ०—मेरा विचार केवल आश्रम देखने का है। जवतक पूर्ण-स्वराज्य का मेरा वृत पूरा न हो जायगा तवतक मैं आश्रम में नहीं रहुँगा।

प्रिं — सेना-सम्बन्धी प्रश्न के आपके उत्तर से क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि आप इस बात की सम्मावना नहीं देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय पेचीदिगयों को सुलझाने में आहिसा उपयोगी अस्त्र हो सकता है ?

उ०—अगर संसार के अन्य राष्ट्रों की भांति भारत में भी सेना हो तो, मेरा खयाल हैं, कि अहिंसा ऐसा अस्त्र वन जायगा। सबसे पहले विचारों में परिवर्तन होगा। कार्य तो सदा घीरे-घीरे होता है। ज्यों-ज्यों समय जायगा, राष्ट्र विचार-विमर्श तथा पंचायती फैसलों पर अधिकाधिक विश्वास करेंगे और शनै:शनै: सेनाओं पर कम। सम्भव है कि सेनायें केवल दर्शन-मात्र की ही चीज रह जायँ, जिस प्रकार खिलाने पुरानी किसी चीज के अवशेष होते हैं, न कि राष्ट्र की रक्षा के साधन।

#### कांग्रेस की हिदायतें

लॉर्ड अर्विन ने भी गांधीजी की उसी प्रकार प्रशंसा की, जिस प्रकार कि स्वयं गांधीजी ने लॉर्ड अर्विन की की थी। अपनेको दिये गये एक प्रीति-भोज में आपने महात्माजी की ईमान्दारी, नेकनीयती व उच्चतम देशभिक्त की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि 'उनके साथ कार्य करना वड़ी खुशी और खुश-किस्मती की बात है। महात्मा गांधी अपनी ओर से इस बात की भरसक कोशिश कर रहे है कि वे अपने देशवासियों को तसल्ली करा सकें और शान्ति के योग्य वातावरण स्थापित कर सकें। इघर मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा कि भारत और इंग्लैण्ड के बीच में शान्तिपूर्ण समझौता हो सके।

चूंकि अब लड़ाई खतम हो गई थी, कांग्रेस-किमटियों व संस्थाओं पर से रोक उठा ली गई और वे फिर से जीवित हो गई। कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भांति है जो एक मौसम में तो मुर्दे की भांति पड़ा रहता है और मौसम के बदलते ही उसमें विशाल शक्ति आ जाती है। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हुए कि महासमिति के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग लेनेवाल प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में अपनी मूचनायें कांग्रेसवादियों के पास भेजीं। कार्य-सिमिति ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जायें। आधे प्रतिनिधियों का चुनाव तो वे व्यक्ति करें जिन्हें आन्दोलन में सजा मिल चुकी हो, और गेप आधों का चुनाव साधारण नियमों के अनुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सिहत कई हिदायतें जारी की गई। जेल हो आनेवालों का चुनाव एक सभा बुलाकर करना था। वंगाल के प्रतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक श्री अणे नियत किये गये थे। उसी दिन कांग्रेसवादियों को यह भी हिदायत दी गई कि वे सिवनय-अवज्ञा व करवन्दी-आन्दोलनों को और ब्रिटिश-माल के बहिष्कार को वन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजों, सब विदेशी कपड़ों व शराव की दुकानों के बहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पिकेटिंग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन उसमें दवाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता के मार्ग में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कानूनी समाचार-पत्रों के प्रकाशन वन्द करने का आदेश भी हुआ। वास्तव में समझौते की हरेक मद के सम्बन्ध में हिदायतें जारी की गई और स्वयं गांधीजी ने उन आदेशों के साथ वे शर्ते जोड़ दीं जो शराव व विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग करते समय स्वयंभवकों को माननी चाहिएँ। वे इस प्रकार थीं:—

- (१) दुकानदार या खरीदार के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं किया जा सकता।
- (२) स्वयंसेवक दुकानों अथवा गाड़ी, मीटर आदि के सामने लेट नहीं सकते।
- (३) 'हाय-हाय' जैसी आवाजें नहीं लगानी चाहिएँ।
- (४) किसीका पुतला बनाकर गाडुना या जलाना नहीं चाहिए।
- (५) यदि वहिष्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीदार की खाने-पीने की तथा अन्य सामग्री नहीं रोकी जा सकती। लेकिन उनके घर भोजन के लिए न जाना चाहिए और न उनकी कोई सेवा ग्रहण करनी चाहिए।
- (६) उपवास तथा भूख-हड़ताल किसी हालत में भी न होने चाहिएँ। प्रतिज्ञा तोड़ने पर ही उपवास किया जा सकता है; और सो भी तब, जबिक दोनों ओर के आदमी एक-दूसरे का आदर व प्रेम करते हों।

आगे गांधीजी लिखते हैं:---

"यदि किसीका दावा है कि इस तरह की मर्यादित पिकेटिंग से विदेशी कपड़े व शराव का विहिष्कार सफल नहीं हो सकता, तो मैं यही कहूँगा कि विहिष्कार असफल ही रहने दो। कहना होगा कि इस प्रकार के अविश्वासी लोगों को वास्तव में अहिंसा की उपयोगिता में विश्वास नहीं है। स्त्रियों को इस कार्य के लिए रखने का मेरा उद्देश यह था कि इन शर्तों का पूरा पालन हो और अहिंसा का वातावरण बने।

"यदि अहिंसा का वातावरण हर सूरत में लाया जा सके तो, मेरा विश्वास है, दोनों विह्यार चल सकते हैं। लेकिन यदि हम मर्यादा को पार कर जायें तो तात्कालिक परिणाम चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, हमारे अन्दर कटुता का जहर घुस जायगा और किर लड़ाई-झगड़ा शुरू हो सकता है। और यदि हम गुह-युद्ध के शिकार हो जायें, तो विह्यकार हो ही नहीं

सकता और स्वराज्य केवल स्वप्न-मात्र ही रहेगा। यदि मेरी इन शर्तों को पूरा करके वहिष्कार सफल नहीं होता तो वहिष्कार के असफल होने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और मैं उस जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार हूँ।"

#### - करांची-कांग्रेस

कार्य-समिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को करांची-कांग्रेस के सभापित-पद के लिए चुन लिया, क्योंकि करीव एक साल तक कांग्रेस की जो असाधारण परिस्थिति रही थी उसके कारण साधारण प्रणाली-द्वारा सभापित का चुनाव होना सम्भव न था।

करांची-कांग्रेस के लिए आवश्यक प्रवन्य करना कोई आसान काम न था; वयोंकि यद्यिप १ मार्च के आसपास कार्य-सिमिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा दिखाई देने लगा था, लेकिन अस्थायी-सिन्ब के भाग्य ने करांची-कांग्रेस के प्रवन्धकों की स्थिति वड़ी असमंजस में डाल दी। एक सुभीता अवश्य था—और वह यह कि अब केवल गुलाबी जाड़े रह गये थे। लाहीर में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करे। यह एक इत्तफाक की वात है कि कांग्रेस इस वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन मार्च के महीने में कर सकी, क्योंकि अस्थायी-संधि अभी हाल ही हो चुकी थी। अधिवेशन के मार्च में करने से पंडाल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस अब खुले मैदान में हो सकती थी। केवल एक सभा-मञ्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन के चारों ओर एक घेरा डालने की।

करांची-अधिवेशन के प्रवन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय करांची की म्यूनिसिपैलिटी को था जिसने श्री जमशेद मेहता की अध्यक्षता व संचालकत्व में कार्य किया। कांग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को खुले मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमें चार-आने की प्रवेश-फीस देनेवाले गांधीजी को देख और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार १०,०००) इकट्ठा हुआ। यह वही मीटिंग थी जिसमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अब प्रसिद्धि पा गया है, "गांधी भले ही मर जाय लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा।"

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का सभापितत्व किया। आपने अपने छोटे-से अभिभापण में सभापित चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान को नहीं किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बड़ा भाग लिया था, प्रदान किया गया है। आपने कहा कि यदि कांग्रेस ने गांधी-अविन-समझौता नहीं किया होता तो उसने अपने-आपको गलती में रख दिया होता। आपने समझौते का वास्तविक महत्व समझाते हुए यह वताया कि समझौते के रहते हुए कांग्रेस-वादियों का क्या कर्तव्य है।

#### काले फूल

करांची-कांग्रेस जो एक सर्व-व्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही थी, वास्तव में विपाद और संताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई। कांग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतिसह, राजगुरु व सुखदेव फांसी के तस्ते पर चढ़ाये जा चुके थे। इन तीनों युवकों की आत्मायें उस समय कांग्रेस-नगर पर मंडराती हुई लोगों को शोक-सन्ताप में इवी रही थीं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था जबिक भगतिसह की नाम

भी भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना ही लोकप्रिय था जितना कि गांधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गांधीजी इन तीन युवकों की फांसी की सजा रद नहीं करा सके थे। लेकिन जो लोग इन तीनों युवकों की जान बचाने के गांधीजी के प्रयत्नों की अभीतक प्रशंसा कर रहे थे, अब इस बात पर वेतहाशा नाराज होने लगे कि इन तीनों शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जानेवाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो। पंडित मोतीलाल नेहरू, मीलाना मुहम्मदअली, मौलवी मजहरूलहक, श्री रेवाशंकर झवेरी, शाह मुहम्मद जुवैर व गुरुनन्धा मुदालियर की मृत्यु पर शोक प्रकाशित करने के पश्चात् सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतिसह के सम्बन्ध में ही था। इस प्रस्ताव में बहस व मतभेद की केवल यही बात थी कि भगतिसह व उसके साथियों की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करते हुए ये शब्द कि 'प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए,' भी प्रस्ताव में जोड़े जाये या नहीं ? हम वह प्रस्ताव नीचे देते हैं:—

"प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए यह कांग्रेस स्वर्गवासी सरदार भगतिसह तथा उनके साथी श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की वीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करती है तथा उनके जीवन-नाश पर उनके दु: खित परिवारों के साथ स्वयं भी शोक का अनुभव करती है। कांग्रेस की राय में ये तीनों फांसियां अनियन्त्रित प्रति-हिंसा का कार्य है तथा प्राण-दण्ड रद करने के लिए की हुई सारे राष्ट्र की मांग का पद-दलन है। कांग्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो राष्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, जिसकी इस समय निश्चय ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताश होकर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का अवलम्बन किया है, शान्ति के उपाय से जीतने का अत्युत्तम अवसर खो दिया है।"

कांग्रेस ने आहंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए वचत का जो यह वाक्य रक्खा था उसके सिवाय कांग्रेस और कुछ नहीं कर सकती थी; लेकिन इस वाक्य से युवकों का वह दल जो गांधीवाद में विश्वास नहीं करता था, अप्रसन्न था और उसकी ओर से उक्त वाक्यांश को निकाल देने के संशोधन पेश किये गये। स्वयंसेवकों के सम्मेलन ने तो उक्त प्रस्ताव को उसमें से वह वाक्य निकालकर पास कर दिया। यह वाक्य वाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद का कारण बन गया था। जब करांची में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाते के बाहर उन कुछ युवक-मिन्नों- हारा दंगा व हो-हुल्लड़ किया गया जिन्होंने एक दिन पूर्व प्रातःकाल स्टेशन पर, जबिक गांधीजी सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ करांची से १२ मील दूर ट्रेन से उत्तरे थे, काले झण्डों का प्रदर्शन किया था। गांधीजी ने अपने सहज-स्वभाव से उन युवकों के दल का स्वागत किया और बड़े अदब से उनके हाथों से काले फूल ले लिये। यह दल आया तो था उनपर हमला करने के लिए, लेकिन रह गया उनकी 'रक्षा' के लिए। वह गांधीजी व उनके दल के साथ स्टेशन से कुछ दूर तक गया।

दूसरा प्रस्ताव जिसपर कांग्रेस ने विचार किया, वह विन्तियों की रिहाई के चारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि विन्तियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कंजूसीं- जैसी नीति ही नहीं वरत रही है बिल्क उन वादों से भी मुकर रही है और उन धर्तों को भी तोड़ रही है जो उसने समझीते के सिलसिले में की थीं। इसलिए कांग्रेस ने अपना यह दृद् मन प्रकट किया कि 'यदि सरकार और कांग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ग्रिटेन और भारत में सद्भाव बढ़ाना है और

यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासनाविकार छोड़ने की इच्छा को वास्तविकता में प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनैतिक बिन्दियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बिन्दियों को, जो समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धों को हटा छे जो सरकार ने भारतीयों पर, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कारण, छगा रक्खी हैं।

कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 'यदि वह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोप जो हाल की फांसियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।' गणेशजी का विल्डान

भगतिसह आदि की फांसियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने करांची-कांग्रेस में उदासी के वादल छा दिये। जब इघर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कानपुर में जोरों का हिन्दू-मुस्लिम-दंगा शुरू हो गया और श्री गणेशशंकर विद्यार्थी शान्ति व सद्भाव स्थापित करने और मुसलमानों को हिन्दुओं के रोव से बचाने के प्रयत्न में मारे गये। इस घटना ने कांग्रेस व देश की उसी प्रकार अपार शोकसागर में डुवो दिया जिस प्रकार कि सन् १९२६ में गोहाटी-कांग्रेस के अवसर पर स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगों के बारे में एक शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा। कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए वदनाम रही हो। १९०७ में एक इक्की-दुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १९२८ व २९ में। कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हैं जो कुल आवादी के 🖁 हैं। मुसलमान व अन्य जातियां मिलाकर कुल 🔮 होते हैं। भगतिसह व उनके साथियों को लाहौर में २३ मार्च को फांसी दी गई थी। देशभर में हड़तालें की गई जिनमें वम्बई, करांची, लाहौर, कलकत्ता, मदरास व दिल्ली की हड़तालें शान्तिपूर्वक समाप्त -हो गईं। कानपुर में हड़ताल पूरी नहीं हुई; तीनों शहीदों के चित्रों व काले झण्डों-सहित एक वड़ा भारी मातमी जुलूस निकाला गया । हिन्दुओं ने तो अपनी दुकानें वन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं कीं। कुछ काल पहले जब मौ० मुहम्मदअली मरे थे उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की हड़ताल में भाग नहीं लिया था। वस, अधिक कहने की जरूरत नहीं—चिंगारी भी मौजूद थी और वारूद का ढेर भी मीजूद था। २४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्च की रात को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्निकाण्ड प्रारम्भ हो गये । दुकानों और मन्दिरों में आग लगा दी गई और वे जल-जलकर खाक हो गये । पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी । लूट-मार, मार-काट, अग्निकाण्ड व हुल्लड्वाजी का वाजार गरम हो गया । लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड़-छोड़कर आसपास के गांवों में जा वसे । डाक्टर रामचन्द्र का वड़ा वुरा हाल हुआ। उनके परिवार के सव व्यक्ति, मय उनकी स्त्री व वूढे माता-पिता के, दंगे में मारे गये और उनकी लाशें नालियों में ठुंस दी गईं। सरकारी अनुमान के अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और ४८० घायल हुए । कांग्रेस ने वाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन व अन्य कुछ मित्रों को शीघ्र ही कानपुर घटना-स्थल पर भेजा; लेकिन शान्ति के वातावरण को वापस लाना सहल न था । श्री गणेशशंकर विद्यार्थी २५ ता० से लापता थे । उनकी लाश का पता २९ ता० को जाकर लगा । उन्होंने उस दिन कई मुसलमान परिवारों को बचाया था । पता चलता है कि उन्हें फँसाकर किसी एक स्थान पर ले जाया गया था जहां वह विना किसी संकोच के चले गये और फिर एक

सच्चे सत्याग्रही की भांति कुछ भीड़ के सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया। यदि उनका लह एकता स्थापित कर सकता और उन छोगों की प्यास बुझ सकती तो बखूबी उनके कत्ल का स्वागत किया जा सकता था। कांग्रेस ने इस शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया:—

"इस उपद्रव में युक्तप्रान्तीय कांग्रेस किमटी के अध्यक्ष श्री गणेशंकर विद्यार्थी की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस की अत्यन्त दुःख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त स्वार्थत्यागी देश-सेवकों में से थे और साम्प्रदायिक राग-द्वेप से सर्वया मुक्त होने के कारण सभी दलों और सम्प्रदायों के प्रेम-भाजन हो गये थे। उनके कुटुम्बियों के साथ समवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस इस बात पर अभिमान प्रकट करती है कि प्रथम श्रेणी के एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने खतरे में पड़े हुए लोगों के उद्धार तथा घोर उपद्रव और उन्मत्त उत्तेजना के समय शान्ति-स्थापना के प्रयत्न में अपनेको बिलदान कर दिया।

"कांग्रेस सब लोगों से अनुरोध करती है कि इस विलिदान का उपयोग शान्ति की स्थापना तथा पुष्टि के लिए करें, प्रतिहिंसा का भाव जगाने के लिए नहीं । इस उद्देश से कांग्रेस एक किमटी वना रही है जो वैमनस्य के कारणों की जांच करेगी और मेल कराने तथा आस-पास के स्थानों व जिलों में इस जहर को न फैलने देने के लिए जो-कुछ आवश्यक होगा करेगी।"

कांग्रेस ने डॉ॰ भगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक किमटी नियुक्त की। किमटी ने किस प्रकार गवाहियां लीं, कानपुर का दौरा किया, आदि बातों में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं। यहां इतना ही कहना काफी है कि किमटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके कार्य-सिमित के सामनें पेश की, जो बहुत दिनों बाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका वितरण रोक दिया।

#### अन्य प्रस्ताव

इसके पश्चात् अस्थायी सिन्धवाला प्रस्ताव आता है जो एक मुकिम्मल चीज है। इसमें कांग्रेस का वृष्टि-कीण दर्शाने के साथ-साथ कांग्रेस की ओर से वह वात भी स्पष्ट कर दी गई जो गांधी-अविन-समझौते में स्पष्ट, या किहए सन्देहास्पद, समझी गई थी। समझौते में प्रयोग किये गये 'संरक्षण' (Reservations) शब्द की जगह 'घटा-बढी' (Adjustments) शब्द रुखा गया और 'भारत के हित में 'संरक्षण' शब्दों की जगह 'घटा-बढी, जो प्रत्यक्ष क्य से भारत के हित में हो' शब्दों को रक्खा गया। गांधी-अविन-समझौते के कारण जो बात कम कर दी गई मानी जाने लगी थी, वह करांची के प्रस्ताव के इन शब्दों ने फिर जुड़ गई—अर्थात् अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आधिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें। इस एक वावय में कांग्रेस का ध्येय दिया हुआ है। इसके बाद कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, बधाई दी जिन्होंने गत सिवनय-अवजा-आन्दोलन में महान् कष्ट उठाये थे। कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसा कोई शासन-विधान स्वीकार न करेगी जिसमें मताधिकार के सम्बन्ध में स्वियों व पुरुषों में भेद किया गया हो। अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ हैं कि उनवर गुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्बन्ध रचानात्मक कार्यक्रम से है और वे नीचे दिये जाने हैं:—

"भारत-सरकार और कांग्रेस-कार्य-सिमित के बीच जो अस्थायी-सिन्य हुई है उमपर विचार करके कांग्रेस उसका समर्थन करती है और यह स्पष्ट कह देना चाहती है कि कांग्रेस का पूर्ण- स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश ज्यों-का-त्यों वना हुआ है। यदि विटिश-भारत के प्रतिनिधियों के किसी सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के जाने के मार्ग में दूसरे प्रकार की रुकावटें ने रह जायें (और कांग्रेस के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में शरीक हों), तो कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने उसी उद्देश की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे—खासकर इसलिए कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जायें; भारतवर्ष की ब्रिटिश-सरकार ने जो लेन-देन किये हैं उनकी जांच होकर इस बात का निपटारा हो जाय कि भारत और इंग्लैण्ड इन दोनों में से कोई भी जब चाहे तब एक-दूसरे से अलग हो जाय। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी कि इसमें ऐसी घटा-बढ़ी करें जो भारतवर्ष के हित के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो।

"महात्मा गांधी को कांग्रेस गोलमेज-परिषद् के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है और उनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-कार्य-समिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।"

पीड़ित सत्याप्रहियों को वधाई—"गत सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन में जिन लोगों ने कैंद, गोली, संगीन, लाठी, निर्वासन आदि के द्वारा महान् कष्ट उठाये हैं अथवा जब्ती, लूट, जलाने या दमन के अन्य प्रकारों से सम्पत्ति की हानि उठाई है, उन्हें यह कांग्रेस वधाई देती है। कांग्रेस विशेषकर भारत की स्त्रियों को धन्यवाद देती है जिन्होंने हजारों की संख्या में निकलकर राष्ट्र को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उद्योग में सहायता दी, तथा उन्हें विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस कोई ऐसा शासन-विधान स्वीकार न करेगी जिसमें स्त्रियों और पुरुषों में भेद किया गया हो।"

साम्प्रदायिक उपद्रव—"वनारस, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर तथा अन्य स्थानों के साम्प्रदायिक दंगों को यह कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता के उद्योग में परम-घातक समझती है तथा उन लोगों की निन्दा करती है जो ऐसे दंगे करते या कराते हैं, अथवा झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। शान्ति-भंग करानेवाली उनकी कार्रवाइयों को कांग्रेस अति निन्दनीय समझती है। आग से या अन्य प्रकार से सम्पत्ति के नाश से तथा नागरिकों की और विशेषकर स्थियों-बच्चों की हत्या से कांग्रेस को बहुत ही दु:ख हुआ है, तथा इस वर्वरता के शिकार वनकर भी जो अभी जीवित हैं उनसे और मृत व्यक्तियों के परिवारों के साथ वह हादिक समवेदना प्रकट करती है।"

पूर्ण मद्य-निपंध—"शराव की विकी विलकुल बन्द करने के लक्ष्य की ओर गत बारह महीनों में राष्ट्र के अग्रसर होने के स्पष्ट चिन्ह देखकर इस कांग्रेस को परम-सन्तोप हुआ है और वह समस्त कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा देती है कि शराव के विरोध में नवीन उत्साह के साथ फिर से आन्दोलन करें तथा आशा करती है कि देश की स्त्रियां शरावियों और नशाखोरों को अपने शरीर, आत्मा और गृह-सुख का सर्वनाश करने से रोकने में दूने उत्साह से काम करेंगी।"

खहर और विहिष्कार—"पिछले दस वर्षों के भीतर सैकड़ों गांवों में काम करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है जससे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साधारण जनता की गरीबी दिन-दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसत के समय के लिए लोगों के पास कोई सहायक-धन्धा न होने से उनको लाचार होकर बेकार रहना पड़ता है, और केवल चर्चा ही ऐसी चीज है जो इस अभाव को व्यापक रूप में पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चरखा और फलतः खहर को भी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते हैं जिससे गांवों का पैसा दो तरह से छीना जाता है—-जनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के लिए पास से पैसा भी देना पड़ता है। इस दुहरे घन-शोपण को रोकने का एकमात्र जपाय यही है कि विदेशी कपड़े और और सूत का वहिष्कार किया जाय और जनकी जगह खहर का उपयोग किया जाय। देशी मिलें केवल आवश्यकतानुसार खहर की कमी की पूर्ति करें। अतः यह कांग्रेस सर्व-साधारण से अनुरोध करती है कि विलायती कपड़ा खरीदने से परहेज करें और विलायती कपड़े तथा सूत का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों ग्रामवासी जनता की भारी हानि हो रही है।

"और यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी संस्थाओं को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके विदेशी-वहिष्कार को और जोरदार बनावें।

"कांग्रेस रियासतों से अनुरोध करती है कि वे इस रचनात्मक-उद्योग में शामिल हों और विलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने दें।

"कांग्रेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखे कार्य करके इम महान् रचनात्मक तथा आर्थिक-उद्योग की सहायता पहुँनावें ---

- (१) खुद हाथकते मूत का व्यवहार करके ग्रामवासियों के सहायक-धन्धे चरखे को अपनी नैतिक पुष्टि दें।
- (२) ऐसा कपड़ा बनाना बन्द कर दें जो किसी प्रकार खहर से प्रतियोगिता, कर सकता हो और इस विषय में चरखा-संघ की कोशिशों में उसका साथ दें।
  - (३) अपने माल का दाम जहांतक हो सके कम-से-कम रक्खें।
  - (४) अपने माल में विलायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें।
- (५) दुकानदारों के पास जो विलायती माल पड़ा हुआ है उसको छे छें और उसके बदले में स्वदेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिये हुए विलायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का प्रबन्ध करें।
- (६) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर उठावें और उन्हें यह समझने का मीका दें, कि वे नफे और नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं।

"बड़े-बड़े विदेशी कोठीवालों को कांग्रेस की यह सूचना है कि यदि वे इस बात को मान लें कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार भारत के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक है, और ऐसा विदेशी व्यापार छोड़ दें जिसके सम्बन्ध में सबकी यह राय है कि उससे भारतीय-जनता की आर्थिक हानि होती है, तथा ऐसे व्यापार की ओर ध्यान दें जो उनके लपने हित के सिवा इस राष्ट्र के लिए भी हितकर हो, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय बन्युत्व को प्रोत्साहन देंगे और व्यापारिक नीति-शास्त्र को भी बहुत अधिक उन्नत करेंगे।"

शान्तिमय-धरना—"विदेशी वस्त्र और मादक द्रव्यों की विक्री के वहिष्कार में जो सफलता प्राप्त हुई है उसे यह कांग्रेस हुई की वृष्टि से देखती है नथा कांग्रेस-संस्थाओं की आजा देती है कि शान्तिमय धरने के सम्बन्ध में ढिलाई न करें, बसतें कि यह धरना पूरी तौर में नमझीने की उन सतों के अनुमार हो जो इस सम्बन्ध में सरकार और कांग्रेस में हुआ है।"

सीमा-सम्बन्धी नीति की निन्दा—"यह कांग्रेस घोषणा करती है कि भारत के लोगों का अन्य देशों और भारत की सीमा के उस पार रहनेवाले लोगों से कोई झगड़ा नहीं है और वे सबसे मित्रता करना और बनाये रखना चाहते हैं। उत्तर-पश्चिमी सीमा पर ब्रिटिश-सरकार जिस नीति से चल रही है और जो आगे बढ़ने की नीति ('फारवर्ड पालिसी') कहलाती है उसे और सीमा पर के लोगों की स्वतन्त्रता हरण करने के सामाज्यवादियों के उद्योग को कांग्रेस पसन्द नहीं करती। कांग्रेस का यह हार्दिक मत है कि भारत की सेना और सम्पत्ति इस नीति को सफल करने में न लगाई जाय और सीमान्त-वासियों के मुल्क पर जो फौजी-कब्जा किया गया है वह उठा लिया जाय।"

सीमा-प्रान्त का स्वत्व—"चूंकि कहा जाता है कि सीमा-प्रान्त में इस आशय का प्रचार किया जा रहा है कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में कांग्रेस के विचार अच्छे नहीं हैं तथा यह वाञ्छनीय है कि इस सन्देह को कांग्रेस दूर कर दे, अतः यह कांग्रेस अपनी यह राय दर्ज करती है कि शासन- विषयक भावी योजना में उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त को भारत के अन्य प्रान्तों के समान ही शासना- धिकार मिलना चाहिए।"

वर्मा का पृथकरण—''कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि वर्मा-वांसियों को इस वात का अधिकार है कि वे यदि चाहें तो भारतवर्ष से अलग होकर एक स्वतन्त्र वर्मन-राज कायम करें या स्वतन्त्र-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त अंग वनकर रहें और जब चाहें तब उन्हें भारतवर्ष से अलग हो जाने का अधिकार रहे । तयापि वर्मा-वासियों को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये विना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध वर्मा को जबरन भारत से अलग करने की ब्रिटिश-सरकार की चेष्टा की यह कांग्रेस निन्दा करती है। मालूम होता है कि यह प्रयत्न जान-वझकर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश-प्रभुत्व वना रहे, जिसमें वर्मा और सिंगापुर, जहां मिट्टी का तेल वहुत निकलता है और जो सैनिक-दृष्टि से वड़े महत्व का स्थान है, मिलकर पूर्वी-एशिया में ब्रिटिश-सामाज्यवाद का मजबूत अड्डा वन जाय। यह कांग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है जिसका नतीजा यह हो कि वर्मा एक ब्रिटिश-शासित देश वना रहे और उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति से ब्रिटिश-सामाज्य-वादियों का उद्देश सिद्ध होता रहे और इस प्रकार वह स्वतन्त्र-भारत तथा पूर्व के अन्य राष्ट्रों के लिए एक खतरा वना रहे। कांग्रेस चाहती है कि वर्मा की सरकार को जो विशेष अधिकार दिये गये हैं वे वापस छे छिये जायेँ और उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि वर्मा की प्रतिनिधि-मूलक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-संस्थायें गैर-कानूनी हैं, ताकि वहां की अवस्था पुनः स्वाभाविक हो जाय और वर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त वातावरण में विना रोक-टोक के विचार कर सकें और अन्त में वर्मा के अधिवासियों की इच्छा की विजय हो।"

दृक्षिण तथा पूर्व-अफ्रीका के भारतीय — "दिक्षण-अफ्रीका और पूर्व-अफ्रीका की घटनाओं के रुख देखकर उस देश में बसे हुए भारत-सन्तानों की अवस्था के सम्बन्ध में यह कांग्रेस सशंक हो रही हैं। दिक्षण-अफ्रीका में जो कानून बनाने का विचार हो रहा है वह दिये हुए बचनों के विरुद्ध है और कुछ अंशों में भारतीयों के कानूनी हकों पर भी हमला करता है। यह कांग्रेस उन देशों की सरकारों से अपील करती है कि वे वहां भारतीयों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपने देशवासियों के साथ स्वतंत्र भारत में चाहते हैं। दीनबन्धु एण्डरूज और पण्डित हृदयनाथ

कुंजरू प्रवासी भारतीयों की निःस्वार्थ रूप से जो सहायता कर रहे हैं उसके लिए कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती हैं।"

#### मोलिक अधिकार का प्रस्ताव

यहां यह कह देना वाकी हैं कि 'मीलिक अधिकारों व आर्थिक व्यवस्था' वाला प्रस्ताव कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तीर पर पेश हुआ था। यह एक अनुभव से जानी गई वात हैं कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसीके अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होते हैं। मीलिक अधिकारों का प्रक्ष्म सवसे पहले श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य ने पंजाव के ठिरठिराते हुए जाड़े में आधी रात को अमृतसर-कांग्रेस में उठाया था। जब दूसरे साल नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन के वह स्वयं सभापित बने तो इस प्रक्ष्म को और महत्व मिल गया। करांची में युवक-वर्ग तथा प्रीट-वर्ग में इस प्रक्ष्म पर कुछ मतभेद-सा था। ऐसे आदमी मीजूद थे जो इस बात पर सन्देह करते हुए नहीं चूकते थे कि क्या अब कांग्रेस 'औपनिवेशिक स्वराज्य,' ब्रिटिश-साम्प्राज्यवाद व काली नीकरशाही की लहर में किर नहीं बही जा रही है और मजदूरों व किसानों की समस्या व समाजवादी विचार हवा में उड़ रहे हैं? इस विषय पर देश को आश्वासन दिलाने की जरूरत थी। गांधीजी हर विषय पर विचार करने के लिए तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिसा पर अवलम्बित हो, और किर यह तो गांववालों और गरीव लोगों का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आर्थिक-परिवर्तन व मीलिक अधिकारों के प्रक्ष्म से हिचकने की उन्हें क्या जरूरत थी?

यह भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए या और कार्य-सिमिति व महासिमिति के सदस्यों-द्वारा उसका अध्ययन-मनन होना चाहिए। यह सलाह मान ली गई और इसीलिए महासिमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति को आधात पहुंचाये विना उसमें रहो-बदल करे। वस्वई में, अगस्त १९३१ में, महासिमिति ने मूल-प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये। उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उसीमें उस प्रस्ताव को हम नीचे देते हैं:—

"इस कांग्रेस की राय है कि कांग्रेस जिस प्रकार के 'स्वराज्य' की कल्पना करती है उसका जनता के लिए क्या अर्थ होगा—इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस अपनी स्थित इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी से समझ सके। साधारण जनता की तबाही का अन्त करने के उद्देश से यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में लाखों भूनों मरनेवालों की वास्तविक आधिक स्वतन्त्रता भी निहित हो। इसलिए यह कांग्रेस घोषित करती है कि उसकी ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-विधान में नीचे लिखी वातों की व्यव स्था रहनी चाहिए, या स्वराज्य-सरकार को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था कर सके:—

मोछिक अधिकार और कर्त्तन्य-१. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में, जोकि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतंत्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र संस्थायें और संप बनाने और विना हथियार के और शान्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है।

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और सार्वजनिक झान्ति और सदाचार में वाधक न होनेवाले, धार्मिक विश्वास और आवरण की स्वतन्त्रता है।

- (३) अल्पसंख्यक जातियों और मिन्न-भाषा-भाषी वर्ग की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी।
- (४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि में बिना किसी धर्म, जाति, विश्वास अथवा छिंग के भेद-भाव के समान हैं।
- (५) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के ओहदों और किसी भी व्यापार या धन्ये के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति, विश्वास अथवा लिंग के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जायगा।
- (६) सरकारी अथवा सार्वजनिक खर्च से बने अथवा नागरिकों-द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओं, सड़कों, पाठशालाओं और सार्वजनिक आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब नागरिकों के समान अधिकार और कर्त्तव्य हैं।
- (७) हथियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और घारण करने का अधिकार है।
- (८) कानूनी आधार के विना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता न छीनी जायगी, और न किसीके घर और जायदाद में प्रवेश और कुर्की या जब्ती की जायगी।
  - (९) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्य रहेगी।
  - (१०) वालिंग उमर के तमाम मनुष्यों को मताधिकार होगा।
  - (११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
  - (१२) सरकार किसीको खिताव न देगी।
  - (१३) मौत की सजा उठा दी जायगी।
- (१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने या वसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करने में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई और रक्षा के विषय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा।

अमिक—२, (अ) आर्थिक जीवन के संगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य सिन्निहित होने चाहिएँ कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैण्डर्ड प्राप्त हो जाय।

- (व) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परिस्थिति, मजदूरी के घण्टों की मर्यादा, मालिकों और मजदूरों के वीच के झगड़ों के निपटारे के लिए उपयुक्त साधन और बुढ़ापा, वीमारी तथा वेकारी के आधिक परिणामों के विख्य रक्षा का उपाय करेगी।
  - ३. दासत्व या लगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे।
  - ४. मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त-छुट्टी का विशेष प्रवंध होगा।
  - ५. स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानों और कारखानों में नौकर न रक्खे जायँगे।
  - ६. किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने के अधिकार होंगे।

कर और व्यय—७, जमीन की मालगुजारी और लगान का तरीका बदला जायगा और छोटे किसानों को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी में तुरन्त और यदि आराजी से लाभ न होता हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे मुक्त करके कृपकों के योज का न्याययुक्त निपटारा किया जायगा, और इसी उद्देश से लगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भृमि-कर की कमी से छोटी जमीनों के मालिकों को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित तादाद से अभिक की भूमि की मल आय पर कमशः बढनेवाला कर लगाकर की जायगी।

- ८. एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर कमागत विरासत कर लिया जायगा ।
- फीजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वर्त्तमान व्यय से वह कम-से-कम आधा रह जायगा।
- १०. मुल्की विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास तौर पर नियुक्त किये गये विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आम तौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न विया जायगा।
  - ११, हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा।

आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम — १२. राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा; और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और मूत की देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का अवलम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी धन्धों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिना से रक्षा करेगी।

- १३. औपिधयों के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ सर्वथा वन्द कर दिये जायेंगे।
- १४. हुंडावन और विनिमय का नियंत्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा।
- १५. मुख्य उद्योगों और विभागों, खनिज साधनों, रेलवे, जल-मार्गे, जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनों पर राज्य अपना अधिकार और नियन्त्रण रक्खेंगा ।
- १६. कृपकों के ऋण से उद्घार के उपाय और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिये जानेवाले ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का नियत्रण होगा।
- १७. नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का साधन संगठित करने के लिए राज्य नागरिकों की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।"

#### गांधीजी--एकमात्र प्रतिनिधि

गांधी-अर्विन समझौते की सफलता व इससे भी अधिक करांची के प्रस्तावों की सफलता गांधीजी व कांग्रेस के भारी बोझों को और भी अधिक बोझीला बनाती गई। करांची-कांग्रेस में एक-दो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे रह गये थे जिन्हें वह नहीं निवटा सकी थी और जिन्हें उसने कार्य-सिमित व महा-सिमित के लिए छोड़ दिया था। सिक्खों ने राष्ट्रीय अण्डे व उसमें उनके लिए समाविष्ट किये जानेवाले रंग के प्रश्न को उठाया। यह प्रश्न पहले लाहौर में भी उठाया जा चुका था; करांची में इसे और भी अधिक महत्व मिला। चूंकि कांग्रेस का अधिवेद्यान ऐसी तफसील पर विस्तार-सिहत विचार नहीं कर सकता था, उसे कांग्रेस की कार्य-सिमित के सुपुर्द किया गया। नई कार्य-सिमित ने, जिसकी बैठकें १ व २ अप्रैल को हरचन्द्रराय-नगर में हुई, इस आपित की जांच कराने के लिए कि राष्ट्रीय-सण्डे के रंग साम्प्रदायिक जावार पर निर्घरित किये गये हैं अथवा नहीं,

और यह सिफारिश करने के लिए कि कांग्रेस कौनसा झण्डा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने का निश्चय किया । कमिटी को गवाहियां छेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १९३१ से पहले उसकी रिपोर्ट मांगी गई। दूसरा विषय जिसपर करांची में कांग्रेसी क्षुट्य हो रहे थे, वह जोरों से फैली व उड़ती हुई यह खबर थी कि स्वर्गीय सरदार भगतिसह और श्री राजगुरु व सुखदेव की लाशों को चीर-फाड़ डाला गया था, उन्हें ठीक तरह नहीं जलाया गया और उनके साथ अन्य अपमानजनक व्यवहार किया गया। इन अभियोंगों की फीरन जांच करने के लिए और ३० अप्रैल से पहले-पहले अपनी रिपोर्ट कार्य-सिमिति को पेश करनें के लिए कार्य-सिमिति ने एक किमटी नियुक्त की । यहां हम यह कह देना चाहते हैं कि यह किमटी खास तौर पर भगतिसह के पिता के आग्रह पर नियुक्त की गई थी, लेकिन न तो उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शहादत पेश की और न खद किमटी के सामने पेश हुए और न कमिटी को और किसी प्रकार की सहायता कर सके। इसलिए कमिटी कुछ भी न कर सकी । हम यह वता चुके हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार जल्दी में 'मौलिक अधिकार व आर्थिक व्यवस्था' वाला प्रस्ताव पास किया था। इसलिए प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों तथा अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों से उक्त प्रस्ताव पर सम्मितयां प्राप्त करने और ३१ मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक पूर्ण और विस्तृत बनाया जा सके और उसमें आवश्यक परिवर्तन व संशोधन किये जा सकें। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस वर्षों से इस वात पर जोर देती आई है कि ब्रिटेन ने भारत में जो खर्चे किये हैं व उसके लिए जो कर्जे लिये हैं उनकी एक निष्पक्ष पंच-द्वारा जांच हो। इस विषय पर जो वाद-विवाद व द्वन्द्व होना लाजिमी था उसके लिए अपने तीर-तरकस तैयार रखना जरूरी ही था। इसलिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी व ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भारत में किये गये आर्थिक खर्चों व भारत के राप्ट्रीय कर्जे की छान-वीन करने के लिए और इस वात की रिपोर्ट पेश करने के लिए कि भविष्य में भारत कितना आर्थिक वोझा सहे, कार्य-समिति ने एक किमटी नियुक्त की। किमटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। एक किमटी और भी नियुक्त की गई— वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी वल्कि एक शिष्ट-मण्डल था--जिसके गांवीजी, वल्लभभाई व सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मण्डल इसलिए नियुवत किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निवटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले । कांग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन राजवन्दियों की रिहाई चाही गई थी उनके वारे में सब प्रान्तों से सामग्री एकत्र करने के लिए श्री नरीमैन को नियुक्त किया गया। अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे अन्त में कार्य-समिति नें जिस प्रश्न को निवटाया वह था गोल-मेज-परिषद् को भेजे जानेवाले कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल का । कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिष्ट-मण्डल केवल एक व्यक्ति का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो । सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी थी । उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के वजाय १५ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक था। जब कार्य-समिति में विवाद चर्ला तो यह बात साफ कर दी गई कि गांधीजी छन्दन ग्रासन-विघान की तफसीठें तय करने के लिए नहीं वित्क सिन्घ की मूल वातें तय करने के लिए जा रहे हैं। जब यह बात साफ करदी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यों की यह सर्वसम्मत राय वन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांघीजी को करना चाहिए । यह निर्णय केवल सर्वसम्मत

The second secon

ही नहीं था विल्क इसमें किसीको कोई उज्जूभी न था;क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के वजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था। यह कांग्रेस के लिए एक महान् नैतिक लाभ भी था, क्योंकि जैसे युद्ध-संचालन में उसने एकता का परिचय दिया वैसे ही सन्चि की शतें तय करने में यह उसके नेतृत्व की एकता का परिचायक था। कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका निज का कोई स्वार्थ न हो और जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सद्भाव व उसकी शान्ति के अलावा और कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-क्षेत्र में स्वयं एक ऐसा लाभ था जिसका ठीक मूल्य आंकना कठिन हैं। इस तरह भारत का एक अर्थ-नग्न फकीर न केवल वाइसराय-भवन (दिल्ली) की सीढ़ियां चढ़ता-उतरता था बल्कि ठेठ सेंट जेम्स पैलेस-भवन में भी वरावरी के नाते सन्धि-चर्चा करने बैठा था। त्रिटेन की प्रतिच्छा को इससे क्या कम धनका पहुँचा होगा ?

# समभौते का भंग

हथियार नीचे रख दिये-पिकेटिंग-कमिटी-समभौते पर उच अधिकारियों का रोप-गोलमन-परिपद में भाग लेने पर कार्य-सिमिति की मुहर-उत्र संग्राम न करने की गांधीजी की चेतावनी—लॉर्ड विलिगडन का सहानुभूति-पूर्ण रुख़—अस्थायी नहीं स्थायी संधि—सम्भौत का भंग-इमर्सन सा॰ और गांधीजी का पत्र व्यवहार-गांधीजी का गोलमेज-परिषद में जाने से इन्कार-साम्प्रदायिक प्रश्नों पर कार्य-सिमिति- एक हल एकाया गया-विदेशी कपडे को अलग रखना--महासमिति वैठी--राष्ट्रीय भगंड की रूप-रेखा बदली--गोलमेज-परिषद में न जाने के गांधीजी के विचार का समर्थन—बखेड़े का कारण—क्या मालगुजारी वसूल करने में कांग्रेस की राय ही अन्तिम हो ?--डाँ० अन्सारी प्रतिनिधि नहीं बनाये गये-युद्ध छिड़ने की आशंका-मालवीयजी और सरोजिनीदेवी का अपनी यात्रा सुल्तवी करना-शान्ति के दरवाजे वन्द नहीं हुए-गांधीजी की वाइसराय को चिट्टी-शिमला में परिषद्-गांधीजी लन्दन जाउँगे-सरकारी विज्ञ्हि-बारडोली के कर-वसूली वाले मामले की जाँच-दसरे मामलों में कांग्रेस का रक्षणात्मक सीच हमले का अधिकार छरक्षित-लेकिन गांधी-अर्विन समभौता कायम रहेगा- गांघीजी लन्दन को रवागा-कार्य-समिति का समर्थन-गांघीजी की यात्रा-अदन में स्वागत-मिश्र-हारा स्वागत-मार्सेलीज पर स्वागत-गांधीजी ने बेस्ट एएड से ईस्ट-एएड को पसन्द किया-गोलमेज-परिषद में गांधीजी - कांग्रेस पर गांधीजी-अल्पसंख्यक-समिति में गांधीजी-गोलमेज-परिपद से मंत्रि-मगृहल का जब जाना—सेना के प्रश्न पर गांधीजी—क्या कांग्रेस भी और पार्टियों की तरह एक पार्टी है— कांग्रेस का मंच सबके लिए है और ध्येय ऊँचा है-अब भी समय है-पारस्परिक-लाभ के लिए साभा-भारत केवल स्वभाग्य-निर्णय चाहता है-खुदा के लिए मुक्ते मौका दो-भारत की स्थिति-गुजरात में युक्त-प्रान्त में और बंगाल में ।

## सममौता और उसके वाद

द्या व संग्राम का समय खतम हो गया था। जिन कांग्रेस-किमिटियों की कलतक कोई हस्ती न थी, वे उन वृक्षों की तरह सब स्थानों पर फिर अपनी वहार पर आ गई, जो पहले मुरक्षायें और सूखे हुए दीखते हैं लेकिन वसन्त में फिर हरे-भरे हो जाते हैं। एक बार फिर कांग्रेसी-झण्डा कांग्रेस के दफ्तरों व कांग्रेसियों के घरों पर लहराने लगा। कांग्रेस के अधिकारी एक बार फिर पुलिस से एक-एक कागज और कपड़े को वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जब्त कर लिये थे और उनसे ले लिये गये थे। एक बार फिर स्वयंसेवक-गण विल्ले, तमगें और पेटी लगाये

अपनी अर्ध-सैनिक या राष्ट्रीय पोशाक में झण्डे हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने लगे, एक क्षण पूर्व जिनका निकालना निषिद्ध था ।

सबसे बढ़कर कांग्रेस के लोग, छोटी-छोटी बालिकायें और बालक, वयस्क स्त्री-पुरुष गराव और विदेशों कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग लगाकर लोगों को शराव न पीने और विदेशों कपड़े से तन न इकने की शिक्षा देने लगे। और ये सब बातें उसी सिपाही की आंख के सामने होने लगीं जो कल इन लोगों पर भेड़िये की तरह टूटता था, लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण से सन्तुष्ट नहीं थे। मजिस्ट्रेटों की भी कृपा-दृष्टि इसपर न थी । सिविलियन भी यह अनुभव कर रहे ये कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह समझ रही थी कि उसने तो सब कुछ को दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार बननेवाले निराशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोड़े जा रहे थे, उन्हें मालायें पहनाई जाती थीं, उनके जुलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं वर्ता जाता था; और न शायद नम्प्रता ही रहती थी। अब उनके व्याख्यानों में विजय की ध्वनि और ललकार की भावना होती थी। कांग्रेस का लोहा मानने की नौबत आ गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर एक कैदी की रिहाई की मांग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद बाउसी की मांग करते थे और तीसरी जगह किसी सरकारी नीकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १८ अप्रैल को लॉर्ड अविन ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने बम्बई में उन्हें विदाई दी। वाइसराय-भवन के व्यक्ति बदल गये। नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और वायदों से नावाकिफ थे। लॉर्ड अविन ने यदि शोलापुर के कैदियों को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो नया ? यदि जन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वायदा कर लिया था, तो क्या ? यदि बाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पेंशनें व प्राविडेण्ट-फण्ड, जिन्होंने गजरात में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, तो उससे यया ? यदि लॉर्ड अविन ने बारडोली की बेची गई जायदाद को वापस करने के लिए प्रान्तीय सरकार को लिखने का वचन दे दिया था, तो उससे नई सरकार को क्या ? यदि लॉर्ड अविन ने यह वायदा कर लिया था कि मेरठ-पर्यंत्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जी मुकदमे के दौरान में वे भुगत रहे हैं, तो उससे क्या ?

## अधिकारियों की कुचेष्टायें

लॉर्ड अविन भारत से १८ अप्रैल की विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल को लॉर्ड विलिगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सेक्नेटेरियट वही रहता है। जिलों पर शासन करनेवाले सिविलियन ही दरअसल वाइसराय होते हैं। २ नवम्बर १९२९ के दिल्लीवाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवालों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रवन्ध की स्पिरिट उसी दिन से बदल जानी चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सर्कार के प्रजातंत्रीकरण का और सिविलियन कलक्टरों के निरंकुत शासन से मुक्त हो जाने का भाव था। परन्तु यह स्पिरिट एक वर्ष के संग्राम के बाद भी न बदली और न गांधी-अविन-समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही बदली। देश के हाकिमों ने समझौते को अपनी हतक-इज्जत समझा। सभी जगह बस्तुतः एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। रीजमर्रा कांग्रेस के दफ्तरों में यह शिकायतें आने लगीं कि नमझौते की शर्तों का

ठीक पालन नहीं होता। अपनी ओर से कांग्रेस अपने पर लगाई शतों के पालन के लिए चिन्तित थी। वे शतों मुख्यतः पिकेटिंग और विहण्कार-प्रचार में ब्रिटिश माल को शामिल न करने की थीं। यदि कहीं इन शतों के पालन में शिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांग्रेसियों की चौकी पर थे। कांग्रेसी लोग इघर-उघर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले लाठी-प्रहार की, जो अब भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे। गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी पुलिस इससे बाज न आई। पूर्वी गोदावरी में वादपल्ली में बहुत दु.खद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। यह गोली-काण्ड महज इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मीटर पर गांघीजी का चित्र रक्खा था और पुलिस इसपर ऐतराज करती थी। स्थिति शीघू ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली-काण्ड में बदल गई। लाठियां और गोलियां चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वे इसके बिना रही नहीं सकते थे। पर ऐसी ज्यादित्यां आम बात हो गई हों सो नहीं; लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी घटनायें हुईं, वे भी ऐसी स्थितियों में हुईं जिनका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं हो सकता।

जव कांग्रेस ने अस्वायी संधि की, तव वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दिशा में हमारी मददगार होगी। लेकिन ये सब उम्मीदें नाकामयाव हुईं। गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहां हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए विना लन्दन जाने की विनस्वत भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-सिमिति ९, १० और ११ जून १९३१ को वैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी, मुसलमान मित्रों के आग्रह से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया:—

"समिति की यह सम्मित है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिले तो भी कांग्रेस के रुख के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना से बचने के लिए महात्मा गांधी गोलमेज-परिपद् में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, यदि वहां कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो।"

कार्य-सिमिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नहीं तो इंग्लैण्ड में अवश्य समझौता हो जायगा।

अस्थायी सिन्ध की शतों के पालन के विषय की ओर लौटने से पहले कार्य-सिमित की जून मास की बैठक की कार्रवाई का आशय दे देना ठीक होगा। मौलिक-अधिकार-उप-सिमित और सार्वजिनक ऋण-सिमित की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी गई। मिल के मूत से बने कपड़े के व्यापारियों तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र दने की प्रथा को, जो पिछले दिनों बहुत बढ़ गई थी, बन्द कर दिया गया। कुछ कांग्रेस-संस्थायें विदेशों कपड़े के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे रही थीं। इनको बुरा बताया गया। श्री नरीमैन से कहा गया कि एक सूची उन कै दियों की तैयार करें जोकि अस्थायी सिन्ध की शतों के अन्दर नहीं आते हैं, और उसे गांधीजी को पेश करें। कपड़ों के सिवा अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोर्ड बनाया जाने को था। चुनाव के कुछ झगड़ों (बंगाल और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। १८८५ से अवतक के कांग्रेस के प्रस्तावों का हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०) कु स्वीकृत किये गये।

#### गांधोजी की चेतावनी

अब हम अस्थायी सन्धि और उसकी अर्तो के पालन की कहानी पर आते हैं। कांग्रेस की नीति बिलकुल रक्षणात्मक थी। गांधीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को आप होकर झगड़ा न मुक् करनें की पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी न सहने की सक्त चेतावनी दी थी। गांधीजी पस्त-हिम्मती के भारी शैतान को दूर रखना चाहते थे। वह भय और असहायता पर हावी होने का सदा आग्रह करते रहे। जनकी नसीहतों का आश्रय इस प्रकार है:—

"यदि वे समझीते का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते हैं, यदि वे चीजें जो स्वीकृत कर ली गई हैं देने से इन्कार कर दिया ज ता है, तो यह इस बात की स्पष्टतम चेतावनी है कि हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी हैं। जैसे वे मदरास में कहते हैं—तुम ५ पिकेटरों से अधिक नहीं खड़ा कर सकते। मैं पहले कह चुका हूँ—इस समय मान लो; लेकिन इसके बाद हम नहीं मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पांच पिकेटर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यह नी दिन का तमाशा होगा, या तो वे लीट जायेंगे या फिर आगे वढेंगे। हम कोई नई स्थित अपने-आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। उदाहरण के तीर पर झण्डाभिवादन रोक दिया जाता है। तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और हमें इसपर जरूर अड़े रहना चाहिए। यदि एक जुलूस रोक दिया जाता है, तो हमें उसके लिए लाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए; और यदि वह नहीं दिया जाता, तो हमें जुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। लेकिन जहां मासिक झण्डाभिवादन और सार्वजनिक सभा का मामला हो, हमें प्रतीक्षा—इजाजत की प्रतीक्षा-न करनी चाहिए और न इसके लिए दरस्वास्त ही देनी चाहिए। हमें असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए।

"करवन्दी-आन्दोलन के बारे में, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस आन्दोलन में ले आवेंगे। जब ऐसा होगा, तब आधिक प्रश्न वन जायगा; और जब यह आधिक प्रश्न वन जाय, जनता इस आन्दोलन की ओर खिच जायगी।"

### जगह-जगह सन्धि-भंग

सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई गई और लॉर्ड विलिंगडन ने मीठे शब्दों की भी कभी न रक्खी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके बचनों की मच्चाई पर गन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने में अधिक समय न लगा कि वाइसराय की हवाई बातों से जो ऊँची आशायें की गई घीं, वे सब झूठो हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में गांधीजी के दिल में यह गन्देह उत्पन्न हो गया था कि क्या यह सब टूट और गिर तो नहीं रहा है ?

युनत प्रांत सुलतानपुर में ९० आदिमियों पर दफा १०७ ताजीरात हिन्द में मृकदमा चलाया गया था। भवन बाहपुर में ताल्लुकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय झण्डा हटा छेने का हुवम दिया और उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में बिठा दिया। एक जिला-कांग्रेस-किमिटी के मब प्रमुख सदस्यों पर १४४ दफा की ह से नोटिस दे दिये गये। मधुरा में एक धानेद्वार ने मार्वजिनक सभा को जबरदस्ती भंग कर दिया। लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-भर में जिन अध्यापकों व अन्य सरकारी नीकरों को अलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं

इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न हुई। कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मांगनेवाले विद्यायियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य में किसी अन्दोलन में भाग न लेंगे। विचारी में लारी-भरे पुलिस-सिपाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा, स्त्रियों का अपमान किया और राष्ट्रीय झण्डों को जला दिया। वारावंकी में जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंसपेक्टरों को १४४ वारावाले कोरे आईर अपने दस्तखत करके दे दिये। डिप्टी कमिश्नर ने गांधी-टोपियों को उत्तरता दिया और लोगों को गांधी-टोपी न पहनने व कांग्रेस में न जाने की चेतावनी दी गई। युक्तप्रान्त के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई। कुछ ताल्लुकेदारों ने अपने कूरतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। सक्त प्रतिल गांववालों को भयभीत करने लगी। एक जागीर के प्रवन्धकर्ता जिलेदार व उसके आदमी ने एक शब्स को पीट-पीट कर मार दिया। किसानों को 'मुर्गा' वनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने) की प्रथा आम वात हो गई। हिसार (पंजाय) के चौताला में और नौशेरा से ताजीरी पुलिस नहीं हटाई गई। एक पेंशनयाफ्ता फौजी सिपाही की पैंशन जब्त कर ली गई। तक्तन में शान्त जुलूस पर लाठी वरसाई गई। छावनियों में राजनैतिक सभायें वन्द कर दी गई।

वस्वई—अहमदाबाद, अंकलेश्वर और रत्नागिरी जिलों में गैर-लाइसैन्स-शुदा शराव की दुकानों पर और गैर-लाइसेन्स-शुदा घण्टों में शान्तिमय पिकेटिंग की आज्ञा नहीं दी गई । कैदी भी नहीं छोड़े गये । बलसाड़ में पांच आदिमयों से इसलिए जुरमाना मांगा गया कि सत्याग्रह-संग्राम के दिनों में उन्होंने स्वयंसेवक-कैम्प के लिए अपनी जमीन दे दी थी । जवतक जुरमाना बसूल न हुआ, जमीनें नहीं दी गईं । अस्थायी सन्धि के बहुत दिनों बाद भूल से एक साल्ट-कलक्टर ने एक नाव वेच दी थी, वह भी वापस नहीं की गई और न मालिक को कोई मुआवजा दिया गया । नवजीवन-प्रेस नहीं दिया गया । कर्नाटक में पिक्चिमी जमीनें तवतक वापस नहीं की गई, जवतक यह ववन नहीं ले लिया कि आगे वे आन्दोलन में भाग न लेंगे । कई पटेल और तलाटी फिर वहाल नहीं किये गये । दो डिप्टी-किमश्नरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पेन्शन नहीं दी गई, यद्यि लॉर्ड अविन वचन दे चुके थे । दो डॉक्टरों व एक सुपरवाइजर को वहाल नहीं किया गया । आठ लड़ियों तथा ११ वालकों को सदा के लिए सरकारी स्कूलों से 'रिस्टकेट' कर दिया । इसी तरह अंकोला में चार विद्यार्थी निकाल दिये गये । सिरसी व दिसापुर ताल्लुकों में किसानों पर सिल्तयां और ज्यादितयां शुरू की थीं—उनकी केवल कृषि-सम्बन्धी कुछ शिकायतें दूर की गईं।

वंगाल में वकीलों व वैरिस्टरों से 'आयन्दा ऐसा न करने का' वचन लेने से एक नई परिस्थित उत्पन्न हो गई। नवें आर्डिनेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस नहीं लौटाया गया। गोहाटी में विद्यार्थियों से ५०-५०) की जमानतें मांगी गईं। जोरहट में सुपरिन्टेण्डेण्ट बार्टली की आज्ञा से १९ जून को प्रभात-फेरी करनेवाले लड़कों को पीटा गया।

दिहो-विद्यार्थियों से आगे के लिए वायदे लिये गये।

अजमेर-मेरवाड़ा—कई अध्यापकों को सहायता-प्राप्त स्कूलों में जगह न देने का हुवम निकाला गया।

मदरास-१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञान्ति प्रकाशित हुई और अफसरों को भेजी गई कि अस्थायी संधि के शान्तिमय पिकेटिंग में 'स्लिकारी साल' पर पिकेटिंग शामिल नहीं है। तंजोर के वकीलों पर शराव की दुकानों की पिकेटिंग न करने के लिए १४४ दफा की र से नोटिम तामील किये गये। पिकेटिंग करते हुए स्वयंसेवकों को ताड़ी की दुकान से १०० गज के अन्दर खड़ा रहने की आज्ञा न थी। उनपर बनावटी अभियोग लगाये गये। अनेक स्थानों पर उन्हें पीटा गया और झण्डा व छाता रखने से भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें (स्वयंसेवकों को) पानी न दिया जाय। एलोर में कपड़े की दुकानों पर पिकेटरों की संख्या एक या थे तक सीमित कर दी गई। कोमलपट्टी में जहां पिकेटरों की संख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर मई में मुकदमा चलाया गया। कोयम्बटूर में उनकी संख्या ६ तक बांध दी। गुन्तूर में आंख के एक आनरेरी असिस्टैण्ट सर्जन को कहा गया कि तुम तबतक बहाल नहीं किये जाओंगे, जबतक सरकार-विरोधी आन्दोलन के लिए क्षमा न मांग लो। आन्दोलन में भाग लेने के कारण जो बन्दूकें और उनके लाइसेंस जब्त किये गये थे, उनमें से बहुत-से नहीं लीटाये गये। यहुत-से कैदी नहीं छोड़े गये, हालांकि वे एक ही गवाही के कारण अन्य ऐसे कैटियों के साथ गिरफ्तार किये गये थे जी छोड़ दिये गये। शोलापुर के मार्शल- लॉ कैटियों की रिहाई की निध्चित प्रतिशा लॉर्ड अर्थिन कर गये थे, लेकिन फिर भी वे न छोड़े गये।

परन्तु वारडोली में सरकार ने अस्वायी सींघ का जो स्पष्ट भंग किया, उसके सामने ये सब बातें भी फीकी पड़ जाती हैं। पाठकों को यह याद होगा कि इस ताल्लुके में लगानबंदी का आन्दोलन था। नई मालगुजारी २२ लाख रुपये देनी थी, जिसमें से २१ लाख रुपये दे दिये गये। हम नीचे गांधीजी की शिकायत और सरकार के जवाब में ने कुछ उद्धरण देते हैं:—

#### शिकायत और जवाव

शिकायत—"वारडोळी में नये साल की मालगुजारी २२ लाख रुपये में से २१ लाख रुपये दे दिये गये हैं। यह दावा किया जाता है कि इस अदायगी के जिम्मेवार गांग्रेसी-कार्य-कत्ती हैं। यह सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्ठी करनी शुरू की, तब उन्होंने किसानों को कहा कि उन्हें पूरी मालगुजारी—इस साल की और पिछली—चुकानी है। अधिकांश किस।नों ने यह जाहिर किया है कि वे नई मालगुजारी भी मूक्किल से चुका सकते हैं। अधिकारियों ने पहले तो संकोच किया और कुछ समय तक तो अधूरा लगान लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद हिचकिचाते हुए अदायगी मंजूर कर ली और नये लगान के हिसाब में रसीदें दे दी। अब जो लगान देने में असमर्थता प्रकट करते हैं, उनमे नया या पिछला लगान मांगना कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ विश्वास-घात है। जहांतक वकाया का तान्लुक है, हमें यह वहना है कि यदि मुल्तवी वकामा पदार्थों के दाम कम ही जाने के कारण मुल्तवी कर दिया गया है, तो फिर गैर-मुल्तवी वकाया को स्थिगत कर देने के नो और भी जबरदस्त कारण हैं, नवींकि सत्यापही किसानों की पदार्थी के मूल्य में कमी के सिवा प्रवास ( खेत छोड़कर दूसरे एलाकों में जाने ) की वजह से भी सस्त नुनसान पहुँचा है। इस नुनसान का अन्दाजा लगाकर अधिकारियों के पान भेज भी दिया गया है। फिर कांग्रेसी-कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि जिस मामले में सन्देह हो, उसकी अधिकारी फिर जांच कर सकते हैं। परन्तु इस बात को वे जरूर बुरा समझते हैं कि किसानों की दयाया जाय, जुरमाना किया जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों की घेर है ।"

प्रान्तीय सरकार का उत्तर—"(वस्वर्ड) हम यह नहीं मानते कि देने में असमर्थना प्रकट

करनेवालों से नया या पिछला लगान मांगना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वास-घात है। असमर्थता सिद्ध होनी चाहिए, केवल कहने से काम नहीं चलता। गैर-मुल्तवी वकाया के साथ भी मुल्तवी वकाया का-सा व्यवहार होना चाहिए, इस दलील में भी कोई जोर नहीं है। सरकार तभी वकाया मंजूर करती है, जबकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अबूरी खराब हो गई हो और किसान हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हों। वारडोली में वकाया इसलिए नहीं रहा कि फसल खराव हो गई, विल्क इसलिए कि किसानों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में अपना लगान देनें से इन्कार कर दिया। किसी किस्म के नुक्सान के कारण कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में पृथक्-पृथक् होनी चाहिए। वारडोली में लगान-वसूली के सिलसिले में केवल एक जायदाद जव्त की गई है। कलक्टर ने उनका पूरा खयाल रक्खा है, जो रिआयत के अधिकारी थे। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,०००) रुपये के लगभग वसूली स्थगित कर दी है और १९००) रु० तक की छूट भी स्वीकृत कर ली है। लगान-वसूली के लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तैमाल नहीं किया गया। केवल ऐसे कुछ गांवों में वे पुलिस को ले गये, जहां उसकी सहायता के विना वसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव की आशंका से डरते थे। मामलतदार या गांव के मुख्य लगान-अफसर की रक्षा करना, जब्ती के सिलसिले में घर पर पहरा विठाना, और कुछ मामलों में अपराधी को वुलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाना-यही काम सिपाहियों के जिम्मे थे।"

जब गांधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होंने ये सब शिकायतें भारत-सरकार तक पहुँचाईं। अगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी। गांधीजी ने बारडोली से इस विषय पर अपने विचार सीधे सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति वम्बई-सरकार को भी भेज दी। वम्बई-गवर्नर का जवाव भी असन्तोप-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी वम्बई-सरकार का समर्थन किया।

#### जांच का प्रस्ताव

तव गांघीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रश्न उठाया। इस सिलसिले में जो पत्र-व्यवहार हुआ, वह नीचे दिया जाता है:—

भारत-सरकार के होम-सेक्टेरी इमर्सन साहव को वोरसद से लिखे गये गांधीजी के
 १४ जून, १९३१ के पत्र का उद्धरण :—

"प्रान्तीय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तक्षेप करने में समर्थ न होंगे। यह भी सम्भव है कि आप जितना में चाहता हूँ उतना हस्तक्षेप न करें। इस-लिए शायद इसका समय आ गया है कि समझौते के स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को तथा उन सब प्रश्नों को, कि आया समझौते की शतों का पालन हो रहा है या नहीं, तय करने के लिए स्थायी पंच नियुक्त किये जायँ।"

२. भारत-सरकार के होम-सेकेटरी इमर्सन सा० को वोरसद से लिखे गये गांघीजी के २० जून, १९३१ के पत्र की नकल :—

"आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार से प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी। यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत बृरी बात है। लेकिन पूर्ण

विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार मुझे मिलते हैं, वे मुझे आपको प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहांतक कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बात पेश करता हूँ। वया आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सरसरी जांच करने के लिए एक जांच-सिमिति—एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की ओर से—नियुवत करने की सलाह देंगे? और यदि कहीं यह पाया जाय कि झान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोड़ा गया है, तो वहां पिकेटिंग विलकुल मौकूफ कर दिया जाय; और दूसरी तरफ सरकार यह बचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि झान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द न हो, तो आप कोई और अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तब-तक मैं आपके पत्र में लगाये गये विशेष आरोपों की जांच करता हूँ।"

३. गांधीजी को लिखे गये भारत-सरकार के होमसेकेटरी इमर्सन सा० के ता० ४ जुलाई १९३१ के पत्र की नकल :—

"१४ जून के पत्र में आपने यह सलाह दो है कि समझीते के अर्थ-संबंधी प्रश्नों को तय करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुवत करने का समय आगया है। फिर २० जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय-सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच-समिति-जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि हो-नियुक्त करने की सलाह दे और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का नियम तोड़ा गया है, तो वहां पिकेटिंग विलकूल मीकुफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये हैं, तो मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। समझीते के बारे में उठनेवाले प्रश्नों के संबन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके झगड़े के संभावित कारणों को ही दूर करने के आपके इस परामर्श की मैं कद्र करता हूं। पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, क्योंकि मेरा खयाल है कि यह मुख्यतः उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहां तक पिकेटिंग के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंघन करते हुए बताये गये हैं, और इसलिए पुलिस ने पिकेटरों पर मुकदमा चलाया है या वह चलाने का खयाल कर रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानन की शरण छेने से पूर्व सरकार का एक मनोनीत प्रतिनिधि और कांग्रेम का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस मामले की जांच करेंगे और अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कानून-रक्षण का कर्तव्य पुलिस से हटकर, जिसका यह प्रधान कर्तव्य है, एक जांच-मण्डल के पास चला जायगा। इस मण्डल के सदस्य किसी भिन्न परिणाम पर पहुँच सकत हैं, जब कि पुलिस को तो स्वाभावतः कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी पड़ती है; अतः न तो यह ब्यावहारिक हैं और न समझौते का यह मंद्रा ही था कि इस विषय पर पुलिस के कर्तव्यों को किसी तरह रद कर दिया जाय।

"ऐसे मामलों में, कानून तोड़ा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अदालन ही कर नकती है। और जबतक अपील में अदालत का यह फैसला कि पिकेटिंग से साधारण कानून और इस-

लिए समझीते की शर्तों का भंग हुआ, बदल नहीं जाता, तबतक अदालत का ही फैसला मानना होगा और इसलिए समझौते के फल-स्वरूप पिकेटिंग को वन्द कर देना पड़ेगा। जांच-समिति से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से कांग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आपड़ा है, उनका सम्बन्ध अधिकांशतः अमन व कानून-सम्बन्धी मामलों, व्यवितगत कार्य-स्वतंत्रता और शासन-प्रवन्ध से हैं। अर्थात् समझौते का भारी उल्लंघन इनमें किसी-न-किसी पर अवस्य वड़ा असर डालेगा । जहां तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहां तक पिकेटिंग की सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भंग आम होने लगता है और उससे अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका असर शासन-प्रबन्ध पर पड़ने लगता है, तो सरकार के लिए यह असंभव होगा कि वह मामला जांच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातंत्र्य पर रुकावट डाल दे। जब समझौते की अन्तिम घारा बनाई गई थी, तब इसका खयाल भी नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेवारियों के निभानें से इसकी संगति ही वैठाई जा सकती है। मुझं तो यह प्रतीत होता है कि इस संमझौते का पालन मुख्यतः दोनों पक्षों के इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए। जहांतक सरकार का ताल्लुक है वहां तक वह इसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हमारी जानकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया हैं। कुछ संदेहास्पद मामलों का होना तो स्वभावतः अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर वहुत ध्यानपूर्वक विचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुंचाये जावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अपनी दिलजमई भी कर लेगी।"

४. इमर्सन सा० को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई १९३१ के पत्र की नकलः—
"वाइसराय-भवन में आज शाम को किये गये वायदे के अनुसार में अपनी यह प्रार्थना
लेखबद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौत-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के
लिए निष्पक्ष पंच विठाये जायँ, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की ओर से इसके सामने पेश
किये जायँ। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिनपर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है,
यदि उनके आश्य के सम्बन्ध में सरकार व कांग्रेस में मतभेद रहे—

- (१) क्या पिकेटिंग में शराब की टुंकानों या नीलामों का पिकेटिंग शामिल है ?
- (२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को पिकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्घारित करने का अधिकार है कि जिससे पिकेटरों का उस दुकान की नजर में रहना ही असम्भव हो जाय ?
- (२) क्या सरकार को पिकेटरों की ऐसी संख्या सीमित करने का अधिकार है, जिससे उस दुकान के सभी रास्तों पर पिकेटिंग करना असम्भव हो जाय ?
- (४) क्या शान्तिमय पिकेटिंग का उद्देश नष्ट करने के लिए सरकार को दुकानदार को लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराव वेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है ?
- (५) कुछ उदाहरणों में, १३ और १४ कलमों के अमल के सिलसिले में उनकी मंशा को साफ करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक अर्थ किया है और कांग्रेस ने दूसरा।

- (६) कलम् १६ (अ) में 'लौटाना' शब्द की व्याख्या करना।
- (७) सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्दूकें लाइसेंस रद करने के बाद जब्त की गई हैं, क्या उन्हें लीटाना समझीते के अन्तर्गत हैं ?
- (८) नवें आर्डिनेन्स के अनुसार जब्त हुई कुछ जायदाद और कर्नाटक की 'पानीवाली जमीन' (Water Lands) की वापसी क्या इस समझौते के अन्तर्गत है और क्या सरकार को ऐसी वापसी पर कुछ शर्तें लगाने का अधिकार है ?
  - (९) घारा १९ में 'स्थायी' का अर्थ।
- (१०) जिन विद्यार्थियों ने सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लिया है, उन्हें दाखिल करने से पूर्व क्या शिक्षा-विभाग को उनपर शर्तें लगाने या सिवनय अवज्ञा-संग्राम में लगाई गई पाविन्दियों के अनुसार उन्हें दाखिल न करने का अधिकार है ?
- (११) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्या सरकार को किसी व्यक्ति या संस्था को दण्ड देना—पेंशन, और म्युनिसिपैलिटियों को मदद इत्यादि वन्द करने का अधिकार है ?

"यह नहीं समझना चाहिए कि पंच के सामने केवल यही मामले पेश होंगे। यह भी संभव है कि भविष्य में ऐसे अकल्पत मामले भी खड़े हो जावें, जिनके संबंध में समझीते की सीमा के अन्दर होने का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रक्खें कि सरकार या कांग्रेस दोनों की ओर से लिखित वक्तव्य पेश हों। दोनों पक्ष के वकील उन विषयों पर अपनी-अपनी दलीलें पेश करें और बाद को पंच जो निर्णय करे वह दोनों पक्षों को मान्य हो। बातचीत के सिलिसले में जैसा मैंने कहा था कि सरकार और कांग्रेस के मतभेदों की अवस्था में प्रश्नों के निपटारे के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहता, तब उसका यह मतलब न लिया जाय कि मैंने अपनी मांग वापस ले ली है। ऐसा समय आ सकता है, जब कि मतभेद इतने तीब हो जावें कि मुझे ऐसे प्रश्नों की भी छान-बीन करने के लिए पंच पर जोर देना आवश्यक हो जाय। फिर भी मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पंच के पास विना भेजे ही सब मतभेदों का निर्णय कर सकेंगे।"

५. गांधीजी के नाम इमर्सन साहब के शिमला से ३० जुलाई १९३१ के लिखे पत्र की नकल:—

"आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ५ मार्च के समझाते की व्याख्या-संबंधी प्रक्तों के निर्णय के लिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध किया है और (२) कुछ ऐसी वातें भी लिखी हैं जो आप पंच के सामने यदि उसकी नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते हैं, जबिक उनके आश्यों पर कांग्रेस व सरकार में एकमत न हो सके। इससे पहले १४ जून के पत्र में आपने समझौते के ब्योरे-सम्बन्धी प्रक्तों का व दोनों दलों-हारा उन वार्तों का पूर्णस्प से पालन होने-सम्बन्धी प्रक्तों का निर्णय करने के लिए एक स्थायी पंच की नियुक्ति का परामर्श दिया था। ४ जुलाई १९३१ के अर्ध-सरकारी पत्र में वे कारण दिये गये थे, जिनसे सरकार आपकी सलाह को स्वीकृत नहीं कर सकती। वाइसराय साहव से २१ जुलाई की मुलाकात में आपने यह खयाल जाहिर किया था कि १४ जून के आपके पत्र के ब्याख्या-सम्बन्धी प्रक्तों के फैसले के लिए पंच बना लेने के संकुचित प्रस्ताव हो सकता, तो समझौते के ब्याख्या-सम्बन्धी प्रक्तों के फैसले के लिए पंच बना लेने के संकुचित प्रस्ताव से भी इन्कार कर देना सरकार के लिए युक्तिसंगत न

होगा। कुछ वहस के बाद उन्होंने आपको यह सलाह दी थी कि आप जिन खास प्रश्नों को पंच के सामने पेश करने लायक समझते हैं उन्हें लिखकर भेज दीजिए और उन्होंने यह वायदा किया था कि उनके मिलने पर सरकार आपके प्रस्ताव पर विचार करेगी।

"भारत-सरकार ने इस मामले पर खूव गौर किया है। उसका खयाल है कि आप सरकार और कांग्रेस में परस्पर मतभेद की अवस्था में इन हकीकतों के निर्णय के लिए यदि अब पंच की नियुक्ति पर जोर नहीं देते, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी मांग के लिए कम उत्सुक हैं तथा आपका यह भी खयाल है कि ऐसे भी मौके आ सकते हैं, जब कि इस मांग पर जोर देना आवश्यक हो जाय। निस्संदेह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके इस निवेदन और १४ जून के पत्र के परामर्श में केवल यह अन्तर है कि आप व्यापक प्रश्न को स्थिगत कर व्याख्या-संबंधी प्रश्नों पर पंच की नियुक्ति सरकार से जल्दी मंजूर करा लेना चाहते हैं। ४ जुलाई के पत्र में लिखे कारणों से भारत-सरकार को दुःख है कि वह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये अपने विचार को बदल: नहीं सकती।

"भारत-सरकार ने और भी संकुचित प्रस्ताव अर्थात् व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए निर्णायक-मण्डल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूव गौर किया है। आपके पत्र में विणित उन ११ प्रश्नों पर मी सरकार ने खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हैं। इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रक्खा है कि इन प्रश्नों पर निर्णायक-मण्डल मंजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेवारियों और फर्जों का उलझन में पड़ जाना । आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना संभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित मशीनरी अथवा साधारण कानून मौकूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी वाहरी शक्ति को सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रवन्ध पर सीधा असर डालनेवाले मामलों के निर्णय तक पहुँचने की जिम्मेवारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अख्तियार किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य तो लाभ उठा सकें लेकिन जनता के दूसरे (गैर-कांग्रेसी) लोग पृथक् रहें और जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करे। ५ मार्च के समझौते में इस तरह की किसी वात की कोई गुंजाइश नहीं है।

"ऊपर बताये उसूलों के सिलिसिले में अब मैं आपके पत्र में विणत कुछ प्रश्नों की छानवीन करता हूँ। पहले तीन प्रश्न पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं। पिकेटिंग के कुछ खास मामलों में क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप पर अवलिम्बत रहेगा, लेकिन सरकार किसी ऐसे व्यापक-निर्णय को विलकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा न्याय के अधिकारियों को कानून व अमन की रक्षा की अपनी जिम्मेवारियों को निभाने पर पड़े या जो लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। आपने जो सामान्य स्वरूप की बातें रक्खी हैं वे सब इन विचारों के कारण इस दायरे में नहीं आतीं और सरकार खास-खास मामलों को भी निर्णायक-मण्डल के पास भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उन सम्बन्धित व्यक्तियों को वह रुतवा मिल जायगा जिससे कि सर्व-साधारण वंचित हैं। आपने चीयी बात यह लिखी है कि प्रान्तीय सरकारें आवकारी-कानून का उल्लंघन करनेवालों को दरगुजर करती हैं, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई इत्तिला नहीं मिली है। जहांतक कानून के अनुसार

आवकारी-मामलों के शासन से ताल्लुक है, आप भी निस्सन्देह यह अनुभव करेंगे कि प्रान्तीय-सरकारें आवकारी का कैसे प्रवन्ध करें यह निश्चित करने का अधिकार देकर पंच नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं है। फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आवकारी प्रान्तीय हस्तान्तरित विषय है। १० वें और १२ वें मुद्दे एक जुदा परन्तु वहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं। समझीते की वातचीत करते समय उनमें विणत प्रश्नों पर वहस ही नहीं हुई थी। इसलिए इन मामलों को पंच के पास मेजने का अर्थ यह वेहद व्यापक उमूल मान लेना होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्देश से वाहर भी सरकार की सहमित के विना पंच को समझौते की पावन्दी कराने का अधिकार है।

ìi -

1

77

F

7.5

--1

1

4

5

"पंच कायम करने के रास्ते में, चाहे उसके पास केवल व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्न ही भेजे जायें, बहुत-सी दुर्गम बाधायें हैं। इसी बात पर लगातार झगड़े होंगे कि अमुक गामला व्याख्या-सम्बन्धी है या नहीं ? यह व्यवस्था पुरानी दिवकतों को हटाने के बदले नई दिवकतें पैदा करेगी।

"सन्धि-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई कर लेने को तैयार रहेगी। क्योंकि समझीते के पालन को सरकार अपनी इज्जत का सवाल समझती है और उसे कोई सन्देह नहीं है कि आप भी उसे ऐसा ही मानते हैं। और यदि ऐमी स्थिति से काम लिया गया—न कि पंच बनाने के झंझट में पड़ने के—तो सरकार को विश्वास है कि ये किठनाइयां अच्छी तरह हल हो सकती हैं।"

### परिपद् सं गांधीजी का इनकार

संयुक्त-प्रान्त में किसानों पर दमन और अत्याचार जारी था। अपने खेतों व घरों से निर्वासित किसानों की दुर्दशा से युक्त-प्रान्त के नेताओं को—पं० मदनमोहन मालवीय को भी—चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। गांधीजी ने युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली को एक तार भेजा। लेकिन उसका जवाब बहुत निराशाजनक मिला। सभी ओर से ऐसी शिकायतें था रही थीं और परिस्थितियां इतनी दिल तोड़नेवाली थीं कि ११ अगस्त १९३१ को गांधीजी वाइमराय को निम्नलिखित तार भेजने पर विवश हो गये:—

"बहुत दुःख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में बम्बई-सरकार का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी समस्यायें उपस्थित हो गई हैं। पत्र में हकीकत और कानून दोनों दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उधाया गया है और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनों वातों में अन्तिम निर्णय करेगी। इसका साफ अभिप्राय यह है कि जिन मामलों में सरकार और शिकायत करनेवाल दो दल हों, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वही फैसला करे। कांग्रेस के लिए यह स्वीकार करना असम्भव है। बम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के तार और युवत-प्रान्त, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में होनेवाले अत्याचारों की रिपोर्ट पर जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि मैं लन्दन को रवाना न होऊँ। जैसा मैंने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने के पहले मैं आपको लिखूंगा, मैं ऊपर लिखी हुई सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अन्तिम घोषणा करने से पहले मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगा।"

"आपने जो कारण बताये हैं, यदि उन्हींके आधार पर कांग्रेस उस अवस्था को स्वीकार

नहीं करती, जो गोलमेज-परिपद् में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझे खंद है। में इन कारणों को उचित नहीं मान सकता। में ऐसा सोचे विना नहीं रह सकता कि सरकार की नीति तथा उसके आधार-भूत वातों को गलत समझने के कारण ही यह अन्देशा पैदा हुआ है। मेरा खयाल था कि युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में आपका सन्देह सर माल्कम हेली के ६ अगस्त के तार से और गुजरात से सम्बन्ध में सर अर्नेस्ट हॉटसन के प्राइवेट-सेकेटरी के १० अगस्त के पत्र पैरा ४ से दूर हो गया होगा। में आपका ध्यान अपने ३१ जुलाई के पत्र की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें मैंने आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में में खुद दिलचस्पी रखता हूँ। और मैंने आशा की थी कि आप इन विस्तार की वातों से उत्पन्न विवादों के कारण अपनेको भारत की उस सेवा से बंचित नहीं करेंगे, जो आप उस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेकर कर सकते हैं, जो आपके और मेरे समय के भी आगे के लिए देश के भाग्य का निपटारा कर देनेवाला है। यदि आपका निश्चय अन्तिम है तो मैं फौरन ही प्रधान-मंत्री को आपके लन्दन न जाने की सूचना दे दूंगा।"

गांधीजी का अन्तिम इम्कार—१३ अगस्त. १६३१

"आपके आश्वासन के तार के लिए घन्यवाद ! आपके आश्वासन को मुझे वर्तमान घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए। यदि आप उन घटनाओं पर विचार करने पर समझौते की शतों के बाहर कोई वात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे और आपके समझौते-सम्बन्धी दृष्टिकोण में सैद्धान्तिक मतभेद हैं। वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निश्चय पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैंने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा। कृपया आप प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना दे दें। मैं समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रकाशित करने में आपको आपित्त न होगी।"

वाइसराय का उत्तर—१४ अगस्त १६३१

"आपके निश्चय की सूचना मैंने प्रधान-मंत्री को दे दी है। मैं आज संध्या-समय ४ वर्जे सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं।"

यद्यपि जून के महीने से यह अन्देशा किया जा रहा था कि कांग्रेस के गोलमेज-परिपद् में भाग लेने के रास्ते में दिवकतें आवेंगी, लेकिन फिर भी हरेक शख्स अन्तिम क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थित अपने-आप सुलझ जायगी। यह कहना गलत न होगा कि लोग जहां आशा न थी वहां भी आशा लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस संधि-चर्चा के बीच-बीच में टूटते जाने पर चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी कांग्रेस को प्रत्येक किस्म की सम्भावना के लिए पूरी तैयारी करनी थी। इस तरह जबिक गांधीजी वाइसराय और बम्बई व युक्तप्रान्त की सरकारों से पत्र-व्यवहार करने में लगे हुए थे, कांग्रेस की कार्य-सिति वदस्तूर अपना कार्य करने में संलग्न थी। हम भी पाठकों को उसी ओर ले जाते हैं।

# कार्य-समिति की वैठक

कार्य-सिमिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई। उसने 'ब्रिटेन व भारत के लेन-देन' पर तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। मौलिक-अधिकार-सिमिति ने अपनी बैठकें विदे हैं। इस्ति हैं।

हे केंग्रास ते पार्टी ( को ही पार्टी पार्टी ( ) पार्टी ( )

क्त भा

कार हैं हमार संगोर संगोर संगोर

के की हैं जो कहर

甜甜

المناد

 मळलीपट्टम में करके रिपोर्ट तैयार की थी। कार्य-समिति ने इस रिपोर्ट की महा-समिति के सामने पेश करने का निश्चय किया। हिन्दुस्तानी-सेवादल का कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलत-फहिमयां फैली हुई थीं, इसलिए दल को कांग्रेस का केन्द्रीय स्वयंसेवक-संगठन मान लिया गया और यह निश्चय किया गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्षरूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, जिसे वह अपनी ओर से नियुक्त करे। इसके काम भी बता दिये गये। प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों को यह अधिकार और आदेश दिया गया कि वे भी बाकायदा स्वयं-सेवक-दल बनावें। इस दल के सदस्यों के लिए कांग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वयंसेवक-दल के नियन्त्रण को मानना जहरी रक्षा गया। सेवादल जिसकी अ० भा० परिषद् कोकनडा में हुई थी और जो शुरू से ही डाक्टर हार्डीकर के नेतृत्व और संचालन में शानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्ध कर लिया गया और सेवादल ने भी स्वराज्य-प्राप्ति के लिए शान्तिमय और उचित उपायों से कांग्रेस के ध्येय की प्रतिज्ञा स्वीकार की। इसके वाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा काम आता है; यह था साम्प्रदायिक प्रश्न पर समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलिसिले में कार्य-सिति ने निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया:—

"चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता क्यों न हुई हो, उसने शुरू से ही विशृद्ध राष्ट्रीयता को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को हटाने में सदा प्रयत्नशील रही है। कांग्रेम के लाहीर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है—

'चूंकि नेहरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा करना आवश्यक है। कांग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नों का हल सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूंकि खासकर सिक्खों ने और सधारणतया मुसलमानों तथा दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक प्रश्नों के हल के प्रति असंतोष जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिक्खों, मुसलमानों और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों को विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा कोई हल कांग्रेस को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा संतोष न होता हो।'

"इसी कारण साम्प्रदायिक प्रश्न का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेवारी से कांग्रेस मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मीके पर यह महमूस करती है कि कार्य-सिमित को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल मुझाना चाहिए, जो देखने में सम्प्रदायिक हीते हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तौर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजूर हो। इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साथ बहस के बाद कार्य-सिमित ने सर्वसम्मित ने नीचे लिखी योजना पास की है—

- "१. (क) शासन-विधान की मीलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में जातियों को यह आदवासन भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, पेशा और धार्मिक व्यवहार तथा धर्मादा की रक्षा की जायगी।
  - (ख) विधान में खास धारायें रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी।
- (ग) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंस्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना संघ-सरकार के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा में होंगे।

कांग्रेस का इतिहास: भाग ६

२. तमाम बालिंग स्त्री-पुरुष मताधिकार के अविकारी होंगे।

नोट—करांची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-सिमिति वालिंग-मताविकार के लिए वंब चुकी है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्थानों में जो गलतफहमी फैली हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए सिमिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी हालत में मताधिकार एक-समान होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की मूची में प्रत्येक जाति की आवादी का अनुपात उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े।

- ३. (क) भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार सम्मिलित निर्वाचन होगा।
- (ख) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त तथा पंजाब के सिक्खों और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानों के लिए, जहां उनकी संख्या आवादी के २५ फी सदी से भी कम हो, संघीय और प्रान्तीय वारा-सभाओं में आवादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रक्खे जायँगे और उनके अलावा अधिक स्थानों के लिए भी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होगा।
- ें ४. पदों पर नियुक्तियां निष्पक्ष सर्विस-कमीशनों के द्वारा होगी। नौकरियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे और कार्य के सुचारु-रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ योग उसमें दे सकें इस वात का वे पूरा खयाल रक्खेंगे।
- ५. संघीय और प्रान्तीय मंत्रि-मण्डल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे।
- ६. पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और वलूचिस्तान में उसी प्रकार का शासन-व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में है।
- ७. सिन्य को अलग प्रान्त बना दिया जायगा, बशर्ते कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का आर्थिक भार सहन करने को तैयार हों।
- ८. देश का भावी शासन-विद्यान संघीय होगा। अविशिष्ट अधिकार संघ की इकाइयों के पास रहेंगे, वशर्तों कि और छानवीन करनें पर यह भारत के आत्यन्तिक हित के विरुद्ध साबित न हो।

"कार्य-सिमिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर किये गये प्रस्तावों के वीच समझौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहां एक ओर कार्य-सिमिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वहां दूसरी ओर उग्र विचार के लोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यह विश्वास दिलाती है कि सिमिति दूसरी किसी ऐसी योजना को विना हिचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्वन्धित दलों को मंजूर हो, जैसे कि वह लाहीर के प्रस्ताव से बंधी हुई है।"

विदेशी कपड़े और सूत के वहिष्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य समिति में तैयार की गई और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपड़े व सूत के वहिष्कार के सिलिसले में की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो, रद मानी जायगी:— "हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तबतक हम निम्निलिखित शर्तो का पालन करते रहेंगे, जबतक कि कांग्रेस की कार्य-समिति किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नहीं कहती:—

- १. हम रुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बुना हुआ कपड़ा न खरीदने और न वेचने का वादा करते हैं।
- २. हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं, जिसने कांग्रेस की बार्तों को न माना हो।
- ३. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या उससे बने कपड़े को भारत में न बेचने का बचन देते हैं।"

इसके बाद यह फैसला किया गया कि अस्पृश्यता-निवारिणी समिति को, जो गत वर्ष सिवनय अवज्ञा के संग्राम में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय। श्री जमनालाल बजाज को इस उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया। इस सिमिति को अन्य सदस्य शामिल करने का तथा अन्य आवश्यक अधिकार भी दिये गये।

मिल-सिमिति ( Textile Mills Exemption Committee ) की तथा मजदूरों की हालत के सवाल पर कार्य-सिमिति ने यह निर्णय किया कि जहां संभव और आवश्यक प्रतीत हो, उन्त सिमिति आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हों, मजदूरों को दण्ड दिये जाने या निकाले जाने को रोकने और मजदूरों की स्थिति को अधिक अच्छी करने की कोशिश करे।

पाठकों ने यह देखा होगा कि साम्प्रदायिक समझीते के सिलिसिले में अवशिष्ट-अधिकार मंघ की इकाइयों के हाथ में छोड़ दिये गये थे। इन अधिकारों की चर्चा करना भी एक फैशन हो गया है। उनका पूर्णता पर पहुँचना तो वाद-विवाद में ही संभव है, और अमल में तो उनका कोई लक्षण करना किन ही है। यह सवाल तो उन्हीं प्रान्तों में उठ सकता है, जो एक-दूसरे से विलकुल नावािकफ हों और अब एक-दूसरे से मिलकर संघ बना रहे हों। लेकिन भारत जैसे देश में जहां कि यहुत समय से केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों का विभाजन हो चुका है, इस किस्म की बहस तो विशुद्ध सैद्धान्तिक मनोरंजन-भाव है। जो कुछ भी हो, इसका अन्तिम हल तो गांधीजी का बताया हुआ ही था। उन्होंने अपनी हमेशा की समय-सूचकता के साथ पीछे एक यह घारा जोड़ दी कि "बरातें कि आगे परीक्षण करने पर यह भारत के आत्यन्तिक हितों के विरुद्ध न पाया गया।" हकीकत यह है कि मुसलमान अपने हाथों में—प्रान्तों के हाथों में एक सुरक्षित अधिकार चाहते थे, तािक वे उन प्रान्तों को जवाब दे सकें, जिनमें हिन्दू बहुसंत्यक हैं और जो मुसलमानों के साथ युरा व्यवहार करते हैं। जहां एक साझीदार संदेहशील हो, वहां उसे संरक्षण दे देना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन भविष्य के लिए योजना में पुनः परीक्षण की गुंजाइश भी रख ली गई। इससे सभी दल सन्तुट्ट हो गये।

महासमिति की बैठक ६, ७ और ८ अगस्त १९३१ को फिर हुई और उसने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की हत्या के प्रयत्न और बंगाल में जज गालिक की हत्या के सम्बन्ध में था। इन आक्रमणों पर खेद और निन्दा प्रकट करते हुए गवर्नर के जीवन पर आक्रमण के प्रयत्न को उस स्थित में तो बहुत बुरा बताया, जबिक फर्ग्यूमन-कालेज ने सम्मानित अतिथि के तौर पर उन्हें निमंत्रित किया था।

कांग्रेस का इतिहास : भाग ५

राष्ट्रीय-झंडा-समिति की रिपोर्ट पर त्रिचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि "राष्ट्रीय झंडा तीन रंग का और पहले की तरह लम्बाई-चौड़ाई में समानान्तर होगा। लेकिन उसके रंग कमशः ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होंगे। सफेद पट्टे के केन्द्र में गहरे नीले रंग का चरखा होगा। रंग गुणों के न कि जातियों के सूचक हैं। केसरिया रंग साहस और विल्दान का, सफेद रंग शान्ति और सत्य का, हरा रंग श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आशा का प्रतिनिधि होगा। झंडे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३:२ होगा।" ३० अगस्त रिववार को नया राष्ट्रीय झंडा फहराने का निश्चय किया गया। इसीके अनुसार फिर आगे प्रति मास हर रिववार को झंडा फहराया जाने लगा। मीलिक-अधिकार-सिमिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और ऊपर लिखे अधिकार व कर्त्तव्य स्वीकृत हुए। मौलिक अधिकारवाला प्रस्ताव, जैसा अन्तिम रूप में था, इस बैठक में पास कर दिया गया।

#### अफगान जिर्गा

उन्हीं दिनों वस्वई में कार्य-सिमिति ने सरदार भगतिंसह के दाह-संस्कार के प्रश्न पर विचार किया और इस परिणाम पर पहुँची, जैसािक हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि जो भीषण अभियोग लगाये गये हैं उनका कोई आधार नहीं है। सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी, अफगान जिरगा व खुदाई खिदमतगारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव के रूप में एक महत्वपूर्ण निश्चय किया गया:—

"सीमाप्रान्त की कांग्रेस-किमटी के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद सिमिति ने सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी के पुनः संगठन तथा उसमें अफगान जिरगे को सिम्मिलित करने का निश्चय किया। यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कांग्रेस-स्वयंसेवक-संगठन के एक अंग हो जाने चाहिएँ। सिमिति अपने निश्चयों पर निम्निलिखित वक्तव्य प्रकाशित करती है:—

सीमात्रांत में कांग्रेस के कार्य तथा प्रांतीय कांग्रेस-किमटी, अफगान जिरगा और खुदाई खिदमतगारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ गलतफहिमयां उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए कार्य-सिमित ने खान अब्दुलगफ्फारखां, खान अलीगुलखां, हकीम अब्दुलजलील, पीरवण्य साहब, खान अमीरमुहम्मद और श्रीमती निक्कोदेवी से मिलकर उस प्रान्त में भावी कार्य के विषय में विचार किया। इस विचार-विनिमय के परिणाम-स्वरूप सब गलतफहिमयां दूर हो गई और सीमाप्रान्तीय नेता कुछ सम्मत निर्णयों के अनुसार एकसाथ काम करने को तैयार हो गये हैं। यह बताया गया था कि अफगान जिरगा कांग्रेस के कार्यक्रम पर अमल कर रहा था और खुदाई खिदमतगार इसे प्रभावशाली बनाने के लिए स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अफगान जिरगे का विचान कांग्रेस से पृथक् था, इसलिए यह कांग्रेस का कोई भाग भी न था और जिरगे के विविध प्रकार के झंडों के इस्तेमाल से भी गड़बढ़ पैदा हो रही थी।

सीमाप्रान्तीय नेता इसपर सहमत हो गये हैं कि वर्तमान प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी और अफगान-जिरगा परस्पर मिल जावें और कांग्रेस-विधान के अनुसार एक नई प्रान्तीय संस्था स्थापित की जाय जो प्रांत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करे। यह नई चुनी हुई किमटी प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी होगी। उस प्रान्त की भाषा में यह सीमाप्रान्तीय जिरगा कहलायगी। इसी तरह जिला व स्थानीय कांग्रेस-किमटियां स्थानीय जिरगे कहे जा सकेंगे। वे कांग्रेस-किमटियां हैं, इसका भी स्पष्ट निर्देश रहेगा। यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई खिदमतगार कार्य-सिमित के हाल के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस- स्त्रयंसेवक-संगठन बन जार्ये । 'खुदाई खिदमतगार' नाम रक्खा जा सकेगा । कांग्रेस के विद्यान, नियम और कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण संगठन चलाया जायगा । इसीलिए झंडे के तीर पर वस्तुनः राष्ट्रीय झंडा ही काम में लाया जायगा ।

377

i

7.1

.

77

Ti

कार्य-सिमिति की प्रार्थना पर सीमाप्रान्तीय नेता खान बब्दुलगफ्कारम्यां ने उस प्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन के संचालन का भार अपने कंबीं पर ले लिया है।"

#### कार्य-समिनि की निराशा

कार्य-सिमिति ने इस आश्रय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा-पूर्वक इस परिणाम पर पहुँची है कि समझौते की शर्तो और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कांग्रेस गोलमेज-परिपद् में न भाग लें सकती है और न उसे लेना ही चाहिए। लेकिन सिमिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली-समझौता अब भी कायम है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा:—

"कार्य-सिमिति ने १३ अगस्त को गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने के बारे में प्रस्ताव पास किया था । उसे महे-नजर रखते हुए यह सिमिति स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को दिल्ली-समझौते का समाप्ति-कारक न समझा जाय । इसलिए सिमिति सब कांग्रेस-संस्थाओं व कांग्रेसियों को तबतक समझौते की कांग्रेस पर लागू होनेवाली शर्तो पर अमल करने की सलाह देनी है, जबतक कि कोई दूसरी हिदायत न दी जाय ।"

असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने की अवस्थाओं के लिए जब कार्य-समिति न बुलाई जा सके, राष्ट्रपित को विशेष अधिकार भी दे दिये गये, कि "इस प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति की और से उसके नाम पर राष्ट्रपित को काम करने का अधिकार दिया जाता है।"

मणि-भवन (वम्बई) में सारे दिन आशाओं व उम्मीदों से भरी ये अफवाहें गरम हो रही थीं िक सर तेजबहादुर सप्नू और श्री जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के कारण गांधीजी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन सूर्यास्त के वक्त वड़े-बड़े नेता मणि-भवन से बाहर निकले और अत्यन्त उत्सुक व प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को वताने लगे कि आखिरी समय की गई सिन्ध-चर्चाओं के सफल होने और गांधीजी के अपने निस्चय को वदलने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी कुछ आशावादी अवतक यह आशा लगाये बैठे थे कि अन्त में कोई-न-कोई सूरत निकल ही जायगी। लेकिन जब गांधीजी रात के ८॥ वजे मणि-भवन छोड़कर वम्बई-सेण्ट्रल स्टेशन पर गुजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के डिट्वे में सवार हो गये, तब सब सन्देह विलक्त खतम हो गये।

सर प्रभाशंकर पट्टनी ने दोपहर को आध घण्टे तक गांधीजी से मुलाकात की। असोशियेटेड प्रेस के भेंट करने पर सर प्रभाशंकर पट्टनी ने (जिन्होंने 'एस० एस० मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्थिगत कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में अनिच्छा प्रकट की कि अनेक कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा स्थिगत कर दी है।

इस तरह गोलमेज-परिषद् के अभिनय में पहला दृश्य समाप्त हुआ। १५ अगस्त को डॉ॰ सप्रू, श्री जयकर और श्री रंगास्वामी आयंगर गांधीजी से दो-एक बार मिलकर वम्बई से रवाना हो गये। इस विषय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के अध्ययन से सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। सेन्नेटेरियट ने समझौते को समुद्र में फैंक दिया था। पूना की

दुर्घटना ने सम्भवतः सेकेटेरियट की शान्ति भंग कर दी थी। प्रायः प्रत्येक वार किसी-न-किसी हिसात्मक कार्य से कांग्रेस-आन्दोलन को नाजुक समय में वाधा पहुँची है। पूना के फर्ग्यूसन-कालेज में वम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर ई० हॉटसन पर एक युवक विद्यार्थी-द्वारा गोली का चलाया जाना इस समय वस्तुतः दुर्भाग्य-पूर्ण था। लेकिन ई० हॉटसन ने स्वयं वही स्थिरता और शान्ति रक्खी, जैसी लॉर्ड अविन ने २३ दिसम्बर १९२९ को रक्खी थी। गांधीजी ने पूना-दुर्घटना पर दुःख-प्रकाश किया और स्थानापन्न गवर्नर को वचने पर वधाई दी। कार्य-समिति और महासमिति नें भी इस आक्रमण की निन्दा के प्रस्ताव पास किये। लेकिन यह तो केवल एक क्षेपक है। गांधी-अविन-समझीते के टूटने के वस्तुतः इससे भी गहरे कारण थे। प्रत्यक्ष उल्लंघनों का तो नाम-निर्देश भी कर दिया गया है। गांधीजी के आरोपों में से प्रत्येक का उत्तर सरकार ने २४ अगस्त को प्रकाशित किया और कांग्रेस ने उनका विस्तृत प्रत्युत्तर अक्तूवर में प्रकाशित किया।

## न जाने के कारण

इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के ये उल्लंबन, गांधीजी के गोलमेज-परिपद् में उपस्थित होने से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने निश्चय से (जिसका समर्थन कार्य-सिमिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण थे। वस्तुतः यह इमर्सन सा० का ३० जुलाई का पत्र था, जो पहले आ चुका है, जिसने स्थिति को निर्णीत-रूप दे दिया था। वस्वई के गवर्नर का १० अगस्त का पत्र भी कम निर्णायक न था। सर माल्कम हेली का तार भी, यद्यपि उसमें सौम्य शिष्ट और संयतभाषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें सबसे वड़ा कारण था वारडोली में लगान-वसूली के लिए दमनकारी उपायों का अवलम्बन । २२ लाख रुपये में से २१ लाख दिया जा चुका था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अब लगान न चुकाने-वाले आपत्ति में ग्रस्त हैं और समय चाहते हैं। पिछले सालों का वकाया करीव दो लाख रुपया लेना था, जिसका अधिकांश भाग गुजरात के दुर्भिक्ष के कारण सरकार ने मुल्तवी भी कर दिया था। सरकार ने पुलिस-द्वारा घमिकयां देना व पुलिस के 'जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले सालों का वकाया वसूल करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कीन होती है जिसके कहनें पर सरकारी मालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर सकती है। कांग्रेस यह सावित करनें को तैयार थी कि लोगों को भयभीत करने और कुछ मामलों में तो अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का इस्तैमाल किया गया है। और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई अतिरिक्त-मालगुजारी एक लाख रुपया भी नहीं होती थी । सरकार का कहना था कि लगान की वसूली में अन्तिम निर्णय कांग्रेस का नहीं त्रिक सरकार और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए। ब्रिटिश-शान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहां कायम है। सरकार इसे जताना और सावित करना चाहती थी। सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह न थी, जितनी अपने रौव की — उसी रौव की जिसकी इतनी तारीफ माण्टेगु साह्व ने की थी-चिन्ता थी!

एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण भी या, जिससे गांधीजी इंग्लैण्ड नहीं जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिषद् का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। स्वभावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी । कांग्रेसी होने के अलावा वह भारत की एक वड़ी पार्टी — राष्ट्रीय मुस्लिम दल-का प्रतिनिधित्व करते थे। सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नहीं हैं। उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोह या, जो दिल से राष्ट्रीय या और पूर्ण स्वराज्य—मुकम्मिल आजादी के लिए उत्सुक था। लेकिन इस रहस्य को सभी जानते हैं कि लॉर्ड वर्विन ने गांधीजी के कहने से पण्डिन मदनमोहन मालबीय, श्रीमती सरोजिनी नायदू और डाक्टर अंसारी को मनोनीत करने का वचन लॉर्ड अर्विन ने दिया था, जबिक पहले दो व्यक्ति मनोनीत कर लिये गये और डॉक्टर अंसारी छोड़ दिये गये। यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विलिंगडन जानते ही न थे कि लॉर्ड अविन ने वया बचन दिया था। हेकिन गोलमेज-परिषद् में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश-हितों के एिल अच्छा या कि मुस्लिम-भारत स्वराज्य के विरुद्ध है। लॉर्ड अर्विन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलिगडन ने यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर अंसारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं। वे तो उसके विरुद्ध होते ही। यदि वे विरोध न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; बल्कि भारत के प्रतिनिधि होते। देश में डॉक्टर अन्सारी की स्थिति असाधारण थी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवल और निर्भाक विरोधी थे। ऐसे डॉक्टर अंसारी के चुनाव को वे मुसलमान प्रतिनिधि कैसे सहन करते ? कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रश्न पर एक हल तैयार कर लिया था, जिसका समर्थन गोलमेज-परिपद् में एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते । सरकार यह जानती थी और साफ तौर पर मुसलमान अंग को काटकर कांग्रेस को बेकार बना देना चाहती थी। इन परिस्थितयों में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय-सम्मान की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। गांधीजी ने उसे ही पकड़ा और गोलमेज-परिषद् के लिए लन्दन जाने से इन्कार कर दिया।

#### आशा के पहले

एक बार फिर लड़ाई की तैयारियां होनें लगीं। सत्याग्रहीं को तो कोई तैयारी करनी नहीं होती, जसे तो केवल सूचना देनी होती हैं। सरकार को जैसे लाठी या मनुष्य-वल को तैयारी करनी पड़ती है, वैसी कोई भौतिक तैयारी सत्याग्रहीं को नहीं करनी पड़ती। जैसे-जैसे आवश्यकता होती जाती है, जनता की बोर से स्वयंसेवक आते जाते हैं। फिर भी यह तो मानना ही चाहिए कि मनुष्य की सहन-शिवत की भी बाखिर एक सीमा होती है और सत्याग्रह-संग्राम में तो अन्तिम मनुष्य और अन्तिम धन ही है जो काम दे सकता है। परन्तु इस विषय पर तो अधिक बात हम आगे करेंगे। १५ अगस्त को लड़ाई की हवा की ही मव जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि लॉर्ड विलिगड़न का एल पूर्ण शिष्टता का था। उन्होंने गांधीजी से कहा कि बाप मामले को तोड़ें नहीं। जब कभी कोई विककत हो, मुझसे मिल लें। लेकिन गांधीजी जब कोई बात पेश करते थे तो उसका कोई असर न.होता था। सारा देश एक निराणा में डूबा हुआ था। पण्डित मदनमोहन मा उनीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 'मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्विति कर दी थी, जिससे श्री सपू, जबकर और आयंगर रवाना हुए ये। गांधीजी ने अपनी स्थिति निम्नलिवित सरल शब्दों में रख़ दी:—

"यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और यदि उसके आशय के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पत्न की ओर से उसका उल्लंघन किया गया,तो मेरी सम्मति में सब समझौतों के साथ लागू होनेवाले नियम इस समझौते पर भी लागू होने चाहिएँ। इस समझौत पर तो वे और भी ज्यादा इसिलए लागू होने चाहिएँ, क्योंकि यह समझौता एक महान् सरकार और सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली महान् संस्था के बीच हुआ है। यह बात सही है कि इस समझौते पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकता, पर इसीलिए सरकार पर यह दोहरी जिम्मेवारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रक्नों पर एक नहीं हो सकते उन्हें एक निष्पक्ष न्यायालय के सामने पेश करे। कांग्रेस की एक बहुत सरल और स्वाभाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने लायक समझा है कि झगड़े के ऐसे मामले निष्पक्ष न्यायालय को सौप देने चाहिएँ।"

गांघीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा वन्द नहीं किया। वह तो कहते थे कि ज्यों ही रास्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकारें समझौते की शर्तों की पूर्ति करती रहें, में लन्दन की ओर दौड़ पड़्ंगा। जो बात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले तौर पर कह दिया—"यहां के वड़े सिविलियन नहीं चाहते कि मैं परिपद् में जा सकूं। और यदि वे चाहते भी है, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें कांग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था वरदाश्त नहीं कर सकती।" देश के सिविलियन वड़े जोरों से यह बात फैला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक मुकावले की सरकार कायम करना चाहते हैं और ऐसी विध्वंसक संस्था कभी गवारा नहीं की जा सकती। गांधीजी ने वम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होते समय लॉर्ड विलिगडन को एक निजी पत्र लिखा कि अपनें नेतृत्व में मुकावले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा और न मैंने कभी पंच नियत करने पर जिद की; हां उसके इस अधिकार का दावा मैंने अवस्य किया है। मैं तो केवल न्याय चाहता हूँ। पूरा पत्र इस तरह है:—

"इतनी शीघृता से घटनायें घटित होती रही हैं कि मैं आपके ३१ जुलाई के कृपापत्र का उत्तर भी न दे सका। इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की भावना भरी हुई है उसका मैं कायल हूँ। पर पिछली घटनाओं ने उसे भूतकाल का इतिहास बना दिया है और जैसा कि मैंने १३ अगस्त के तार मैं कहा है कि ये समस्त परिस्थितियां बतलाती हैं कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में ही मौलिक अन्तर है।

"मैं तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मैंने बहुत गौर के साथ विचार करने के वाद ही यह निश्चय किया है कि मेरा जो यहां पर उत्तरदायित्व है उसे तथा आपके निश्चय को देखते हुए मुझे गोलमेज-परिपद् में उपस्थित नहीं होना चाहिए। मुझे यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ कि आपको यह सुझाया गया है कि मैंने पंच की स्थापना पर अधिक जोर दिया और मैं अपनें-को प्रतिद्वंद्वी सरकार का मुखिया बनाना चाहता हूँ। और आपका निर्णय तो इन्हीं सुझाई वातों के आधार पर बना है। हां, यह तो सच है कि पंच के सम्बन्ध में मैंने अधिकार के रूप में इसकी मांग की थी; पर यदि आपको मेरी बातचीत याद होगी, तो आप जान लेंगे कि मेंने कभी इसपर जोर नहीं दिया। इसके विपरीत मैंने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जायगा—जिसक़ा में अधिकारी भी हूँ—तो मुझे संतोप हो जायगा। आप इससे सहमत होंगे कि पंच की स्थापना पर जोर देना विलकुल दूसरी बात है।

"प्रतिद्वन्द्वी सरकार के सम्बन्घ में मुझे खयाल है कि मैंने आपका भूम उसी समय दूर कर दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मैंने कहा था कि मैं अपनेको जिला-अफसर

नहीं समझता और मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से वने पटेल या गांव के मुखिया का जो कार्य किया है, वह भी जिला-अधिकारियों की जानकारी में और अनुमित से । इसलिए यदि उपर्युक्त दी गलत वातों ने आपके विचारों पर असर डाला हो तो मुझे खेद होगा।

"इस पत्र के लिखने का मेरा अभिप्राय यह दरयाफ्त करना है कि क्या आप अब दिल्ली-समझौते को खतम समझते हैं या गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते हैं ? कांग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रात:काल निम्नलिखित निश्चय किया है-—'१३ अगस्तवाले कार्य-सिमिति के गोलमेज-परिपद् में भाग न लेने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए सिमिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव से दिल्ली-समझीते का अन्त नहीं समझना चाहिए। अतः सभी कांग्रेसियों और कांग्रेस-संस्थाओं को सलाह देती है कि जवतक और कोई आदेश न दिया जाय, दिल्ली समझौते की कांग्रेस पर लागू होनेवाली शर्तो का पालन किया जाय।'

"इससे आप देखेंगे कि कार्य-सिमिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती और वह सच्चाई से दिल्ली-समझौते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोवृत्ति पर निर्भर है।

"जैसा कि पत्रों में तथा वातचीत में भी पहले मैं आपको वतला चुका हूँ, प्रान्तीय सरकार की यह पारस्परिकता की वृत्ति दिन-दिन कम-ही-कम दिखाई पड़ी है। कार्य-सिमिति के दण्तर में वरावर सरकार के ऐसे कार्यों की इत्तिलायें वा रही हैं जिनका एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार कार्यकर्ताओं और कांग्रेस-आन्दोलन को कुचलना चाहती है।"

गांधीजी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर जल्दी मिले और यदि दिल्ली-समझीते का पालन मंजूर हैं, तो मैं कहूँगा कि जो शिकायतें आपके सामने पेश की गई हैं उनपर शीघृ ही विचार किया जाय; क्योंकि मेरे साथी-कार्यकर्त्ता इसपर जोर दे रहे हैं कि यदि शिकायतें दूर नहीं होतीं, तो कम-से-कम आत्म-रक्षा के लिए हमें भी रक्षात्मक उपाय हाथ में लेने की आज्ञा दी जाय। गांचीजी को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता के वीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करती। वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे अपमानित करना नहीं चाहते थे। लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-सर्विस-वालों के निश्चित विरोघ के कारण अस्थायी संधि को तोड़ रही थी, न कि कांग्रेस । गांधीजी आवस्यक और अन्।वश्यक का भेद जानते थे । उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सिविल-सिवस के कर्मचारी भारत के पूरी स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार करने को जद्यत नहीं थे। "इसलिए", गांधीजी कहते ये, "जबतक इस सर्विस के सब कर्मचारियों के खयालात न बदल जाये, पूर्ण स्वाधीनता के लिए नंग्रेस के संधि-चर्चा करने की कोई सूरत नहीं है। कांग्रेस को अभी और कप्ट-सहन व विट्यान हैं से गुजरना होगा, चाहे इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पड़े । इसलिए मैं े अपने लिए वारडोली को ही खरी कसौटी मानता हूँ । सिविलियनों की नब्ज देखने के लिए ही नकी योजना की गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी वात न थी।"

गांबीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार के विरुद्ध ोप-मूची को प्रकाशित कर दिया था । कुछ लोगों ने समझा कि गांचीजी ने इसे प्रकाशित कर

सरकार को चुनीती दी है। डॉ॰ सप्रू और श्री जयकर ने 'मुलतान' जहाज से इसी आशय का वेतार का तार दिया और उसमें वताया कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने वाइसराय व भारत-मंत्री के साथ संघि-चर्चा में उन्हें परेशानी में डाल दिया है। गांघीजी तो यहांतक तैयार थे कि कांग्रेस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की इकतरफा जांच किसी निष्पक्ष पंच-द्वारा करा ली जाय। गांधीजी के पत्र का वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सन्तोप-जनक न था। वाइसराय ने गत पांच मास की कांग्रेस की कार्रवाइयों का निर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्ली-समझौते के भाव और अर्थों के प्रतिकूल थीं और शान्ति-स्थापन के लिए, विशेषतः युक्त-प्रान्त व सीमा-प्रान्त में, वाधक थीं। वाइसराय ने उसमें यह भी लिखा था कि गोलमेज-परिपद में कांग्रेस का सम्मलित न होना समझौते के प्रधान उद्देश को असफल करना है, लेकिन सरकार विशेष उपायों को तबतक काम में न लायगी जवतक कि वह ऐसा, करनें को वाध्य न हो जाय। गांधीजी ने समझौता-पालन की वाइसराय की इच्छा का हृदय से स्वागत किया और सव कांग्रेसियों को हिदायत दी कि वे सावधानी से समझीते का पालन करें। उन्होंने इस विषय पर वाइसराय से बातचीत करने के लिए तार-द्वारा मुलाकात की अनुमित भी मांगी । मुलाकात की अनुमित मिल गई । इसपर गांधी-जी, श्री वल्लभभाई पटेल, जवाहरलालजी और गांधीजी के एकाकी मित्र सर प्रभाशंकर पट्टनी वाइसराय से मिले । वाइसराय ने कार्यकारिणी की वैठक की । आखिर बहुत-सी वाधाओं के वाद मामले किसी तरह सुलझाये गये और गांधीजी शिमला से स्पेशल ट्रेन-द्वारा उस गाड़ी की पकड़ने के लिए रवाना हुए, जो उन्हें २९ अगस्त को रवाना होनेवाले जहाज पर सवार करा सके।

इस तरह गांधीजी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की वातचीत के परिणाम-स्वरूप यह फैसला हुआ कि कांग्रेस की ओर से गांधीजी गोलमेज-परिपद् में भाग लें और इसके अनुसार वह वस्वई से २९ अगस्त को जहाज पर रवाना हो गये।

भारत-सरकार ने एक सरकारी विज्ञाप्ति में यह समझौता प्रकाशित कर दिया। इसके साथ ही गांधीजी का भारत-सरकार के होम-सेकेंटरी मि॰ इमर्सन के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह भी प्रकाशित कर दिया। क्योंकि पत्र भी समझौते के मूलभूत अंग थे। सरकार की विज्ञाप्ति और वे पत्र नीचे दिये जाते हैं:—

## सरकारी विज्ञिप्त

- "१. वाइसराय महोदय और गांधीजी की वातचीत के परिणाम-स्वरूप गोलमेज-परिपद् में गांधीजी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- २. ५ मार्च १९३१ का समझौता चालू है। यदि यह सावित हो गया कि कुछ मामलों में उसका उल्लंघन किया गया है, तो भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें उन मामलों में समझौते की खास धाराओं का पालन करावेंगी और यदि उस सम्बन्ध में उनके सामने कोई बात रक्खी जायगी तो उसपर भी अच्छी तरह विचार करेंगी। समझौते के अनुसार कांग्रेस भी अपनी जिम्मेबारी को पूरा करेगी।
- ३. सूरत-जिले में लगान-वसूली के बारे में विचारणीय बात यह है कि क्या बारडोली-ताल्लुका और बालोड़ महाल के जिन गांवों में पुलिस-पार्टी के साथ माल-अफसर जुलाई १९३१ में गये थे, उनमें लगान देनेवालों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनसे पुलिस-द्वारा जवरदस्ती करके

बारडोली-ताल्लुके के अन्य गांवों की अपेक्षा अधिक लगान मांगा गया था या उनकी अपेक्षा उनसे अधिक वसूल िक्या गया ? वम्बई-सरकार से परामशें करने के बाद और उससे पूर्ण सहमत होने हुए, भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस प्रश्न की जांच की जायगी। जांच का क्षेत्र यह होगा कि—

विचाराधीन गांवों में पुलिस-द्वारा जवरदस्ती और दमन करके खातेदारों को उन गांवों की अपेक्षा जहां ५ मार्च १९३१ के बाद पुलिस की सहायता के विना वसूली हुई है, वारडोली के दूसरे गांवों में जो अंदाज रक्खा गया था उससे अधिक लगान देने के लिए बाधित किया गया, इस आरोप की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा हुआ है, तो ठीक रकम का निर्वारण करना। इन बातों के अन्तर्गत उठनेवाले किसी भी विवाद पर गवाहियां दी जा सकती हैं।

वम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि० आर० सी० गाँईन को नियुक्त किया है।

- ४. कांग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें जांच की आज्ञा देने को तैयार नहीं हैं ।
- ५. यदि समर्झाते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी मामले में नई शिकायतें करे, तो उन शिकायतों पर साधारण शासन-प्रवन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार सरकार विचार करेगी और यदि जांच का कोई सवाल उठे तो, जांच करनी है या नहीं, और यदि जांच करनी है तो किस तरह से, इन सब बातों का फैसला प्रान्तीय-सरकारें प्रचलित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।"

#### पत्र-च्यवहार

इमर्सन सा॰ के नाम गांधीजी का पत्र-शिमला २७ अगस्त १६३१

"आपके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसविदा भेजने के लिए धन्यवाद। सर कावस-जी ने भी आपके बताये संशोधन भेजने की कृपा की हैं। मेरे सहकारियों ने व मैंने संशोधित मसविदे पर खूब गौर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संशोधित मसविदे को स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं—

चौथे पैरेग्राफ में सरकार ने जो स्थित अख्तियार की है, उसे कांग्रेस की ओर से स्वीकार करना मेरे लिए असम्भव है। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि जहां कांग्रेस की सम्मित में समझीते के व्यवहार में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती वहां जांच करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन उसी समय के लिए स्यिगत किया गया है, जबतक दिल्ली का समझीता जारी है। लेकिन यदि भारत-सरकार व अन्य प्रान्तीय सरकारें जांच कराने के लिए उद्यत नहीं हैं, तो मेरे सहकारी व मैं इस चारा के रहने देने पर कोई ऐतराज नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि कांग्रेस अबसे उठाये गये अन्य मामलों के बारे में जांच के लिए जोर नहीं देगी, लेकिन यदि कोई शिकायत इतनी तीवता से अनुभव की जा रही हो कि जांच के अभाव में उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में किसी उपाय को ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन के स्थिगत रहते हुए भी उसे करने के लिए स्वतंत्र होगी।

में सरकार को यह आस्वासन दिलाने की जहरत नहीं समझता कि कांग्रेस का निरन्तर प्रयत्न यह रहेगा कि सीधे वार से वचें और विचार-विनिमय, समझाना-चूझाना आदि उपायों से शिकायत दूर करायें। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहां इसलिए आवश्यक हो गया है कि भविष्य में कोई संभावित गलतफहमी या कांग्रेस पर समझौता-उल्लंघन का आरोप न हो सके। वर्तमान वातचीत के सफल होने की हालत में मेरा खयाल है कि यह विज्ञिष्त, यह पत्र और आपका उत्तर एकसाथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे।"

इमर्सन सा॰ का उत्तर --२७ अगस्त १६३१

"थाज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे स्पष्टीकरण के साथ विज्ञिप्त के मसिवंदे को स्वीकार कर लिया है। कौंसिल-सिहत गवर्नर-जनरल ने इस बात को ध्यान में ले लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जांच पर जोर देने का इरादा कांग्रेस का नहीं है। लेकिन जहां आप यह आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सीधे बार से बचने और आपसी बातचीत, समझाना-बुझाना आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत प्रयत्न करेगी, वहां आप भविष्य में यदि कांग्रेस कोई कार्रवाई करने का निश्चय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मुझे यह कहना है कि कौंसिल-सिहत गवर्नर-जनरल आपके साथ इस आशा में सिम्मिलत होते हैं कि सीधे बार के लिए कोई मौका नहीं आयगा। जहांतक सरकार के सामान्य रुख की बात है, मैं वाइसराय के ९ अगस्त को लिखे हुए पत्र का निर्देश करता हूँ। सरकारी विज्ञप्ति, आपका आज की तारीख का पत्र और यह उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी।"

इससे पाठक जान गये होंगे कि वारडोली की जांच का निश्चय हो गया तथा अन्य ऐसी विद्यमान शिकायतों के वारे में, जिनकी सरकार कोई सुनाई न करे, दिल्ली-समझौते के जारी रहते हुए भी कांग्रेस ने रक्षणात्मक प्रहार करने के अपने अधिकार को वहाल रक्खा। आगे पैदा होनेवाली दिक्कतों का कोई निश्चित हल नहीं सोचा गया, उनकी जांच हो भी सकती थी और नहीं भी। जहां जांच न हो और दिक्कत भी दूर न की जाय, वहां यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सीधा वार भी कर सकती थी। साथ ही कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेसियों को यह ध्यान में रखना था कि दिल्ली-समझौता जारी है और राष्ट्रपति को सूचित किये विना वे अपनी और से समझौते का कोई भी उल्लंघन न करेंगे। जहां सरकार या उसके अधिकारियों के प्रति कोई शिकायत हो, शान्ति के साथ समझा-बुझाकर उसे दूर करने की हर तरह कोशिश की जाय। जहां इस प्रकार की कोशिशों में सफलता न मिले, वहां राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाय और उनके सलाह मांगी जाय।

गांधीजी ने जिस आरोप-सूची में सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा शिकायतों का उल्लेख किया था और सरकार ने किसका जवाव दिया था, उन मामलों से सम्बन्ध रखनेवाली सब कांग्रेस-किमिटियों से कहा गया कि वे सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह विचार करें और अपना उत्तर महासमिति के पास अहमदावाद भेजें। समझीते के और जो उल्लंघन हों या और कोई नई शिकायत पेश हो, तो वह भी जल्दी ही राष्ट्रपति के पास भेजी जाय।

# छन्द्रन को रवाना

गांबीजी लन्दन को चल पड़े, लेकिन असाबारण आशावादी होते हुए भी उन्हें सफलता की उम्मीद न थी। फिर भी उन्होंने उम्मीद की थी कि प्रान्तीय सरकारें, सिविल-सर्विसवाले और अंग्रेज व्यापारिक कम्पनियां कांग्रेस की उद्देश-पूर्ति में सहायक होंगे। कार्य-समिति ने ११ सितम्बर १९३१ को अहमदाब।द में गांधीजी व राष्ट्रपति के शिमला में सरकार के साथ किये गये नवे समझौते में पड़ने की कार्रवाई का समर्थन किया । कार्य-समिति ने इस बैठक में एक और महत्वपूर्व किर्यस किया । सभी उद्योग-चन्यों से और विशेषकर रूपड़े के कारखानों से कोयले की उन मारतीय उन्हों का कोयला वर्तने की सिफारिश की गई, जो इस आराय की प्रतिज्ञा करें कि वे दनता की मादनाओं है सहानुभृति रक्खेंगी; पूंजी व डाइरेक्टरों में ७५ फी सदी भारतीयता होगी; मैदेदिन एजेस्ट के कारीबार में विदेशी स्वार्य न होंगे; अपने दाम और माल की जात का ठीक इन्तजाम रखकर स्वदेशी के प्रचार में सहायता देंगी; उसके अधिकारी राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोवी प्रचार में न लगेंगे; विशेष कारणों के विना केवल भारतीय ही नियुक्त किये जायेंगे; वीमा, वैकिंग और जहांनी काम-काज भारतीय कम्पनियों में ही करेंगी और इसी तरह आय-व्यय-परीजक, साँलिसिटर, जहाजी एजेण्ट तथा ठेकेदार सब भारतीय ही रक्खे जायेंगे; यथासंभव भारत में बनी चीजें ही व्यापार के लिए खरीदी जायेंगी; प्रवन्य-कक्ती लोग स्वदेशी कपड़ा ही पहतेंगे; खातीं के मतदूरीं को सन्दोप-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सहन की दशा मी ठीक की दायगी तथा खानों के परीक्षित बैळेन्सशीट प्रति वर्ष कांग्रेस की मेजे जायेंगे ।

अक्तूबर व नवम्बर में भारत और इंग्लैण्ड में होनेवाळी सनसनीखेत घटनाओं की ओर बढ्ने से पहले हमें गांबीजी और उनकी यात्रा का हाल भी जान लेना चाहिए। गांबीजी के साथ थी महादेव देसाई, देवदास गांबी, प्यारेलाल और थीमती मीराबहन ये। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उनकेसाय थीं। जो सामान अपने साय छे जाने की उन्हें अनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई आवस्यकता न थी। मूचना का समय थोड़ा होने और यात्रा के अनिश्चित होने के कारण वह काफी योड़ा या, लेकिन गांधीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और भी योड़ा कर दिया। अदन में उनका हार्दिक स्वागत हुआ, जहां अरवों व भारतीयों ने कुछ दिक्कत के बाद उन्हें एकसाथ अभिनन्दन-पत्र दिया। रेजिडेण्ट सभा में राष्ट्रीय झण्डा फहराने नहीं देना चाहता था, और उन बेचारों की ही क्या हिम्मत थी कि वे इसपर आग्रह करते। तब गांबीजी ने स्वयं ही यह गुत्थी सुलझाई और उन्होंने स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री फरामरोज कावसजी को यह सुझाया कि वह रेजिडेण्ट को फोन पर यह कहें कि इन परिस्थितियों में गांधीजी अभिनन्दन-पत्र छना स्वीकृत नहीं करेंगे, कांग्रेस और भारत-सरकार में अस्थायी सन्धि हो चुकी है, सरकार को केवल इसी कारण झण्डे पर आपत्ति न करना चाहिए। यह दलील काम कर गई और रेजिडेण्ट ने जहां गांधीजी को मानपत्र देना था उस स्थान पर भारत का राष्ट्रीय झण्डा फहराने की अनुमति देकर त्रिपम स्थिति को सम्हाल लिया।

मानपत्र का उत्तर देते हुए और ३२८ गिनी की थैली के लिए, जो उन्हें भेंट दी गई थी, उन्हें धन्यवाद देते हुए गांबीजी ने कहा :---

''आपने जो मेरी इज्जत की है, उसके लिए मैं आपको घन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं हैं, वरन् कांग्रेस का है, जिसका प्रतिनिधित्व आज्ञा है कि मैं गोल्मेज-परिषद् में कर सकूंगा । मुझे मालूम हुआ है कि अभिनन्दन-पत्र के इस कार्य-क्रम में आपके सामने राष्ट्रीय झण्डे के कारण कुछ रुकावट थी। अब मेरे लिए तो भारतीयों की ऐसी सभा की, खासकर जबिक राष्ट्रीय नेता निमंत्रित किये गये हों, कल्पना करना ही असंभव हैं जहांपर राष्ट्रीय झण्डा न फहराता हो । आप जानते हैं कि राष्ट्रीय झण्डे के सम्मान की रक्षा में बहुतों ने लाठियां खाई हैं और कईयों ने अपने प्राण तक दे दिये हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान किये विना किसी भारतीय नेता की इज्जत नहीं कर सकते। फिर सरकार और कांग्रेस के बीच समझीता हो चुका है और कांग्रेस इस समय उसका विरोधी-दल नहीं विल्क मित्र के समान एक दल है। इसलिए राष्ट्रीय झण्डे का केवल फहराना सहन कर लेना या उसकी इजाजत दे देना ही काफी नहीं है, वरन् जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि निमंत्रित किये जायेँ वहां उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए।"

जहाज पर भी गांधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरखा और वालकों के साथ अपना मनोरंजन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते थे। गांधीजी को श्रीमती जगलूलपाशा और वपदपार्टी के अध्यक्ष नहसपाशा ने वधाई भेजी। पहले का संदेश तो स्वभावत: हृदयस्पर्शी था, और दूसरे का हार्दिक-उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा—

"अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर मैं उसी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले भारत के सर्व-प्रधान नेता का स्वागत करता हूँ। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी यह यात्रा सकुशल समाप्त हो और आप प्रसन्नता-पूर्वक लीटें। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जब वहांसे लीटकर स्वदेश जाने लगेंगे, तब मुझे आपसे मिलने की खुशी हासिल होगी। ईश्वर आपको चिरायु करे और आपके प्रयत्नों में आपको व्यापक तथा स्थायी विजय दे।"

मिश्री शिष्ट-मण्डल को पोर्टंसईद पर गांधीजी से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई, लेकिन कैरो पर भारतीयों के शिष्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। बहुत दिक्कत के बाद नहसपाशा का एक प्रतिनिधि गांधीजी से मिल सका।

जब गांघीजी मार्सेलीज पहुँचे, श्री रोम्यां रोलां की बहन मैडलीन रोलां उनका उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं । रोम्यां रोलां अस्वस्थ होने के कारण स्वयं
उपिस्थित न हो सके थे। मैडलीन रोलां के साथ मोशियर प्रिवे व उनकी सुपत्नी भी थीं। मो० प्रिवे
स्विजरलैण्ड के एक अध्यापक हैं, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १९३२—३३ के आन्दोलन में मामूली
तथा संदिग्ध अध्यापक कहकर प्रसिद्ध कर दिया था। कितने ही फूांसीसी विद्यार्थियों ने भी गांधीजी
का अभिनन्दन किया। गांघीजी लन्दन के ईस्ट-एण्डवाले सार्वजनिक गृहों तथा गरीवों के मैले घरों
के बीच मिस म्यूरियल लिस्टर के यहां किंग्स्ले-हाल में ठहरे। लन्दन में उन्हें ठहरने के लिए बहुतसे निमंत्रण मिले और इससे भी ज्यादा निमंत्रण गांवों में उन्हें सप्ताह का अन्तिम भाग शान्ति से
विताने के लिए मिले। एक मित्र ने एक दिन यूस्टन-रोड पर स्थित मित्र-सभा-भवन (Friends'
Meeting House) में दिये गांघीजी के भाषण व किंग्स्ले-हाल से न्यूयार्क को बौडकास्ट-द्वारा भेजे
गये संदेश की रिपोर्ट 'टाइम्स' में पढ़कर ५० पीण्ड का चैक ही भेज दिया था।

## परिपद् में

गांधीजी ने लन्दन में वेस्ट-एण्ड की अपेक्षा ईस्ट्र-एण्ड को, ब्रिटिश सुरकार के आतिथ्य की अपेक्षा मिस म्यूरियल लिस्टर के आतिथ्य को, और धनी लोगों की संगति की अपेक्षा दिरहों की संगति को, अधिक पसन्द किया था। 'चचा गांधी'—हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नंगे पैर, कमीज भी नदारद, सिर्फ चादर ओढे हुए—ईस्ट-एण्ड के वालकों में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रातःकाल आकर उनको घेर लेते थे। गांधीजी और उनकी शाम की प्रार्थनायें, लंकाशायर के

मजदूरों के एकसमान अतिथि के रूप में गांधीजी, गांधीजी और उनकी त्रिटिश-समाट् से अपनी मामूली पोशाक में भेंट—में सब ऐसी बातें हैं जिनका कांग्रेस के इतिहास से कीई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हैं, लेकिन जो भारतीयों के लिए बहुत दिलचस्पी की हैं, जो जीवन को अविभाज्य मानते हैं कि जीवन विभिन्न विभागों में—जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल पड़ी है—नहीं बांटा जा सकता है।

गोलमंज-परिपद में गांधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी और हमारा ध्यान गये विना नहीं रह सकता। फेडरल स्ट्वचर कमिटी में दिये गये उनके भाषण को लन्दन में दिये गये उनके अन्य भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका संक्षिप्त परिचय नपे-तुले शब्दों में दिया । कोई बात छूटने न पाई। उनके इसी परिचय को हमने वस्तूत: इस पूस्तक की भूमिका बनाया है। उन्होंने कांग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन-पोपणकर्ता मि० ए० ओ० ह्यूम के प्रति श्रद्धाञ्जलि अपित की। उन्होंने कांग्रेस व सरकार तथा कांग्रेस तथा अन्य दलों के आधार-भूत भेदों का निर्देश किया। उन्होंने करांची का प्रस्ताव पढ्कर उसकी व्याख्या की । उन्होंने यह भी वताया कि प्रधान-मंत्री का वयतव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, संघ तथा भारतीय हितों की दृष्टि से संरक्षण, इन तीन किरणों से चित्रित भारतीय ध्येय से बहुत कम है। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता पर भी-जो केवल राजनैतिक विधान नहीं है, परन्तु दो समान राष्ट्रों की भागीदारी की योजना है-विचार प्रकट किये। उन्होंने 'ब्रिटिश प्रजाजन' की अपनी पहली स्थिति और 'वागी' की आयुनिक स्थिति में, साम्राज्य के और राष्ट्र-समृह (कामनवेल्य) के आदर्शी में कितना भेद है, यह बताया। उन्होंने किसी दुकान की व्यवस्था वदलने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दुकान के लेन-देन आदि का हिसाव समझने-समझाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम इंग्लैंग्ड के घरेलू संकट में दस्तन्दाजी करनेवाले नहीं हैं। लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि इंग्लैण्ड भारत को शक्ति-वल से नहीं, बल्कि प्रेम-हपी डोरी से बांघा हुआ रक्षे । ऐसा भारत इंग्लैंग्ड के एक साल के वजह की ही नहीं, कई सालों के वजह को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा ।

अल्प संख्यक-समिति में भाषण देते हुए गांधीजी ने कई लरी वातें पेश कीं। उन्होंने असंदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को विलक्ष्ठल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने पूरे वल के साथ अपनी-अपनी मांग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, हमारे सामने मुख्य प्रश्न तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करने के लिए ही बुलाया गया है? हमें उन्दन में इसलिए निर्मावत किया गया है कि हमें जाने से पहले यह संतोप हो जाग कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-युक्त व असली होचा नैयार कर चुके हैं और अब उसपर केवल पार्लमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने सर ह्यूबर्ट कार की अल्पसंख्यक जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यूबर्ट कार तथा उनके साथियों को इससे जो संतोप हुआ है वह मैं उनसे न छीनूंगा, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया है वह मूर्वे की चीर-फाड़ जैसा ही है। सरकार की यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अर्थात् स्वराज्य-प्रान्ति के लिए हीं किन्तु नौकरसाही की सत्ता में भाग लेने के लिए ही

वनाई गई है। "में उनकी सफलता चाहता हूँ", उन्होंने कहा— "लेकिन कांग्रेस इससे विलकुल अलग रहेगी। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासन का वृक्ष कभी पनप न सकेगा, अपनी सहमित प्रकट करने की अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी।" अन्त में उन्होंने उस कठिन प्रतिज्ञा के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिसपर कुछ समय बाद उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा— "अस्पृश्य कहे जानेवालों के प्रति एक शब्द और। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के भावों को में समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय चाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक निरंतर रहेगा। "हम नहीं चाहते कि अस्पृश्यों का एक पृथक् जाति के रूप में वर्गीकरण किया जाय। सिक्स सदैव के लिए सिक्स, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैं। लेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए अछूत रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा में यह अधिक अच्छा समझूंगा कि हिन्दू-धर्म ही दूव जाय। जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं वे भारत को नहीं जानते, और हिन्दू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि सिर्फ में ही अकेला होऊँ तो भी, आपने प्राणों की बाजी लगा कर भी, मैं इसका विरोध करना।"

गांधीजी प्रधानमन्त्री को पंच बनाने के विरोधी नहीं थे, वशर्ते कि उनका निर्णय केवल मुसलमानों और सिक्खों तक सीमित हो। अन्य जातियों के पृथक् प्रतिनिधित्व से वह सहमत न थे। प्रधानमन्त्री ने इस विषय पर एक सीधा-सादा सवाल किया—"क्या आप, आपमें से प्रत्येक—किमटी का प्रत्येक सदस्य—साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने और उससे अपनेको बाधित मानने के लिए मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे? मेरा खयाल है कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है।" पाठक यह न भूले होंगे कि प्रधान-मंत्री का यह निर्णय जब अगस्त १९३२ में प्रकाशित हुआ था, तब यह सवाल भी हुआ था कि क्या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्ताबों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव है, या यह प्रधान-मंत्री का निर्णय (Award) है? गोलमेज-परिपद् के सब सदस्यों ने इस किस्म के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए पंच की हैसियत से निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिए यह निश्चय भी एक प्रस्ताव-मात्र था और इसे ब्रह्मवाक्य नहीं माना जा सकता।

## गांधीजी का रुख

१८ नवम्बर १९३१ तक मंत्रि-मण्डल गोलमेज-परिषद् से ऊत चुका था। इस दिन लॉर्ड सैंकी ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुनाकर सवको चिकत कर दिया कि भाषणों के बाद किमटी को विसर्जन कर दिया जाय और आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय। विरोधी-दल की ओर से बोलते हुए मि॰ बेन ने इसका यह कहकर विरोध किया कि सरकार परिषद् की हत्या कर रही है। सर सेम्युअल होर ने कहा कि हमें वस्तुस्थित का ध्यान रखना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि इन परिस्थितियों में यह मामला यहीं वन्द कर भावी कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधान-मन्त्री के वनतच्य की प्रतीक्षा करना अधिक धेयस्कर है। सेना के सवाल पर वहस हुई और गांधीजी ने इस विषय पर भी कुछ और स्पष्ट बातें कहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि जहरत हुई तो में इंग्लैण्ड में अधिक समय तक ठहरने का भी विचार रखता हूँ, वयोंकि में तो

लन्दन आया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-युक्त समझीते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न कहूँ। उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सब प्रकार की जिम्मेवारियों को-रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक-आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साथ अपने कन्धों पर उठाने के योग्य है। उन्होंने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना वस्तुत: देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए हैं। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हों, मेरे लिए सब बिदेशी हैं; वयोंकि मैं उनसे बोल नहीं सकता, वे खुले तीर पर मेरे पास आ नहीं सकते. और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे कांग्रेसियों को अपना देश-भाई न समझें। "इन सैनिकों और हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।" "अंग्रेजी सेना वहां पर अंग्रेजों के स्वायों की रक्षा के लिए, विदेशियों के हमलों की रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रलगी गई है।" वस्तुत: केवल अंग्रेजी फीज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भारतीय सेना) रखने के भी यही हेतु हैं। लेकिन अंग्रेजी फीज के हिन्दुस्तान में रखने का जद्देश इन विभिन्न भारतीय सैनिकों में सन्तुलन रखना है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी जानता हैं कि वह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी, न प्रधान-सेनापित और न सिक्ख या राजपूत ही मेरी आज्ञा मानेंगे, "किन्तु फिर भी मैं आशा करता हुँ कि ब्रिटिश-जनता की सद्भावना से मैं अपने आदेश और आज्ञा का पालन उनसे करा सकूंगा । अंग्रेजी फीजों को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहां अंग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत की विदेशी आक्रमण से वचाने के लिए हो।" यह सब मेरा स्वप्न है। मैं जानता है कि मैं ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों या जनता से इस स्वप्न को पूर्णन करा सकुंगा; लेकिन जबतक मेरा यह स्वप्न पूरान होगा, फीज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा । भारत अपनी रक्षा करना जानता है। मुसलमान, गुरखे, सिक्ख और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। राजपूत तो ग्रीस की एक छोटी-सी थर्मापोली नहीं, हजारों थर्मापोलियों के जन्मदाता कहे जाते हैं ।

सच बात तो यह है कि किसी दिन गांधीजी अंग्रेजों और उनकी कर्तव्य-बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा—"हमें अंग्रेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का संचार कर देना चाहिए, जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि अंग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर कांग्रेस वयावान में भटकती रहेगी, उसे भयंकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा, आपदाओं के तूफान और गलतफहमियों के ववण्डर का मुकावला करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौद्धार भी सहनी पड़ेगी।" संरक्षणों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "यद्यपि उनके भारत के हित में होने की बात लिखी गई है, फिर भी में लॉर्ड अविन के इस कबन की पुष्टि करना चाहता हूँ कि 'गांधी ने भी यह मान लिया है कि संरक्षण भारत और इंग्लैण्ड दोनों के हितों की रक्षा के लिए हों।' में फिर कहता हूँ कि मैं एक भी ऐसे संरक्षण की कल्पना नहीं करता, जो केवल भारत के हिन में होगा। कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो साय-साथ ब्रिटिश स्वार्थों की भी रक्षा न करे, बशतें कि हम साझेदारो—इन्छित और सर्वया वरावरी के दर्जे की साझेदारी—की कल्पना करें।" गोलमेज-परिपद के खुले अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि में इस भ्रम में नहीं हूँ कि आजादी बहस-मुवाहसे एवं सन्धि-चर्चा से मिल सकती है। लेकिन में यह

जरूर कहूँगा कि जब यह घोपणा हो चुकी है कि परिपदों या किमटियों में फैसले की कसीटी बहमत नहीं रक्खी जायगी, तब परिपद् के संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'बहुमत की सम्मति' कैसे लिखते हैं और मतभेद रखनेवाले 'एक' के नाम तक का उल्लेख नहीं करते ? वह 'एक' कीन है ? क्या यहां उपस्थित दलों में से कांग्रेस भी एक दल है ? मैं पहले भी यह दावा कर चुका हूँ कि कांग्रेस ८५ फी सदी जनता की प्रतिनिधि है। अब मैं यह दावा करता हूँ कि अपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, जमींदारों और शिक्षित-वर्ग की भी प्रतिनिधि है । अन्य सव प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये हैं; कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका मंच सबके लिए-जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव-खयाल किये विना-एकसा खुला है। इसका ध्येय बहुत ऊँचा है, इसलिए यह सम्भव है कि कुछ लोग इसके पास न आते हों; लेकिन कांग्रेस उन्नतिज्ञील संस्था है; दूर-दूर गांवों में इसका प्रचार हो रहा है। फिर भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यही एकमात्र ऐसी संस्था है, जिससे किया फैसला कारआमद हो सकता है। क्योंकि यह साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई संस्था है। कुछ लोग अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस मुकाबले की सरकार चलानें की कोशिश कर रही है। अच्छा। यदि कांग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरीले प्याले, गोलियों और भालों के मार्ग को छोड़कर अहिंसा-पूर्वक मुकावले की सरकार चला सकती है, तो इसमें बुरा ही क्या है? यह ठीक है कि कलकत्ता-कारपोरेशन पर एक लाञ्छन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योंही उस वात के सम्बन्ध में मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमार्जन भी किया था। कांग्रेस हिंसा नहीं, अहिंसा को मानती है; इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन जारी किया गया । इसे भी तो सरकार ने वरदाक्त नहीं किया । परन्तु उसका मुकावला भी नहीं किया जा सकता था-स्वयं जनरल स्मट्स भी नहीं कर सके। १९०८ में जो भारतीयों को देने से इन्कार किया जाता था, १९१४ में वही दे देना पड़ा। बोरसद व बारडोली में सत्याग्रह सफल हुआ है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। इंग्लैण्ड में प्रोफेसर गिलवर्ट मरे जैसे कुछ आदमी भी हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप यह खयाल न करें कि जब भारतीयों को कष्ट-सहन करना पड़ता है तब अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते । लॉर्ड अविन ने आर्डिनेन्सों के द्वारा देश को खूद तपाया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। "समय रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप समझें कि कांग्रेस का ध्येय क्या है। स्वतंत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई मी नाम दें।" दिवकत तो यही है कि यहां कोई एक मत नहीं और न परिपद् ने शब्दों और भावों की निश्चित व्याख्या कर रक्की है। जब शब्द विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न वर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक वात पर आकर टिकना असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विघान की ओर ध्यान खींचते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है ? हां, मैंने किया है। उपनिवेश गिना दिये हैं, लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्घ में तो वे १९२६ की निम्नलिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते—

"उपिनवेश वे स्वतन्त्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्प्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका दर्जा एक समान हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के आधीन न हों, यद्यपि सम्प्राट् के प्रति एक- समान राजभक्ति के सूत्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रनापूर्वक ब्रिटिश-राष्ट्र-गमूह (कामनवेल्य) के सदस्यों में सम्मिलित हुए हों ।"

मिश्र इनमें नहीं है। भारत भी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को चिन्ता न थी। यह तो पूर्ण-स्वतंत्रता चाहते थे। एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ क्या है—क्या इंग्लैण्ड से साझेदारी ? हां, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए साझेदारी। गांघीजी तो केवल मित्रता चाहते थे । ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छुरों, जहरीले प्यालों, तलवारों, भालों या गोलियों की आवश्यकता नहीं है। उसे तो अपने संकरप की जरूरत है; 'नहीं' कहने की सक्ति की आवस्यकता है। और वह आज 'नहीं' कहना सीख रहा है। संरक्षणों का जिक्र करते हुए गांघीजी नें कहा कि "मुझे तीन विशेषज्ञों ने बताया है कि जहां देश की ८० फी-सदी आय इस तरह गिरबी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई मंभावना नहीं, वहां किन्हीं उत्तरदायी मंत्रियों के लिए शासन-तंत्र चलाना असम्भव है । मैं भारत के अनुचित कानूनी हितों की रक्षा नहीं चाहता । अकेले भारत के लिए लाभप्रद और ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक संरक्षण भी मैं नहीं चाहता । जैसे सर सेम्युअल होर और मैं संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते, वैसे ही श्री जयकर और मैं भी इसपर सहमत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को —प्लेग, मलेरिया, सांप, विच्छू और शेरों की समस्याओं को-पार कर गया है। वह घवरा नहीं जायगा। परमात्मा के नाम पर मुझ ६२ साल के दुबले-पतले आदमी को थोड़ा-सा तो मौका दो। मुझे और जिस संस्था का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्यान तो बनाओ। यद्यपि आप मुझपर विश्वास करते प्रतीत होते हैं, तथापि कांग्रेस पर अविश्वास करते हैं। परन्तु एक क्षण के लिए भी आप मुझे उस महान् संस्था से भिन्न न समझिए जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बूंद के समान हूँ। मैं कांग्रेस से बहुत छोटा हूँ; और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विश्वास है वह किसी काम का नहीं; वयोंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिवा मेरे पास कोई अधिकार नहीं। यदि आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप आतंकवाद को नमस्कार कर लेंगे। तब आपको उसे दबाने के लिए अपने आतंकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आज तो आपको अपने व्यवस्थित और संगठित आसंकथाद के द्वारा वहां पर विद्यमान आतंकवाद से लड़ना है; क्योंकि आप वास्तविकता से अथवा ईश्वरी संकेत से अपरिचित्र हैं। क्या आप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये क्रान्तिकारी अपने रवत से लिख रहे हैं ? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम आज गेहें की बनी हुई रोटी नहीं बल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं, और जवतक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस वक्त तक न तो खुद शान्ति छेंगे और न देश को ही चैन से बैठनें देंगे ?"

### वारडोळी की जांच

जब १ दिसम्बर को परिपद् विसर्जित हुई, तो गांबीजी ने सभापित को घन्यबाद देने का प्रस्ताव पेस करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न दियाओं में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम जीवन में आनेवाली आंधियों ने टक्कर लें। "मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिया में होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं

है। यदि मुझे आपसे विलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हार्दिक घन्यवाद के अविकारी तो हैं ही।" इन भावीसूचक शब्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिपद् से विदा हुए। उस समय स्थित यह थी कि जिन शर्तों पर कांग्रेस गोलमेज-परिपद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से एक—घोर-दमन रोक दिया जायगा—पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी वंगाल व युनतप्रान्त की बढ़ती हुई बुरी स्थित से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दमन-नीति को जारी रखना लन्दन में प्रदिश्त सहयोग और भारत को स्वतन्त्रता देनें की इच्छा से विलकुल मेल नहीं खाता।

जब गांधीजी गोलमेज-परिषद् के लिए रवाना हुए थे, तव यह आश्वासन दिया गया थां कि वारडोली में लगान-वसूली के सिलसिले में पुलिस की ज्यादितयों के आरोगों की जांच होगी। मिर गाँर्डन को सूरत जिले के मालगुजारी-कानून के अनुसार अधिकार देकर जांच के लिए खास अफसर नियत किया गया । जांच ५ अक्तूवर १९३१ को शुरू हुई । श्री भूलाभाई देसाई और सरदार वल्लभभाई पटेल उपस्थित थे। दोनों पक्ष इसपर सहमंत हो गये कि किसानों की अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक लगान देनां चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं, जिन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देसाई ने बहुत से पत्र, तार व लेख सुनाये। उनमें वारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पर कलक्टर ने पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ बावा बोला। टिम्बर्वा, राजपुरा, लाम्भा, माणकपूर, वलोडगढ्, अलगोधा और जामणिया पर भी घावा बोला गया। जांच एक अरसे तक चलती रही। भारत-सरकार व वम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आजायें प्रचारित की थीं, कांग्रेस ने उन्हें पेश करने के लिए कहा, वयोंकि उनसे समझौते में निर्दिष्ट स्टैण्डर्ड के प्रदन पर काफी प्रकाश पड़ सकता था। मि० गॉर्डन यह वात समझ न सके कि सरकार की कांग्रेस की वात सिद्ध करने के लिए गवाह के रूप में क्यों बुलाया जाय ? उन्होंने कहा कि "यह अनुमान करना चाहिए कि कांग्रेस ने अभियोग लगाने से पूर्व वह सब मसाला एकत्र कर लिया होगा. जिसके आधार पर उसने अभियोग लगाया, और उस मामले को पेश करना तथा अपने मामले को पूष्ट करना कांग्रेस का फर्ज है। कांग्रेस सरकार के किसी खास हुक्म की ओर निर्देश करना चाहे, तो और वात है।" तव कांग्रेस ने अभिलिपत कागजों को मांगने के कारण बताये और यह भी वताया कि किस किस्म के कागज विरोधी-पक्ष के अधिकार में हैं। मि॰ गॉर्डन ने १२ नवम्बर १९३१ की यह हुक्म दिया कि "विचाराधीन प्रश्न के सिलसिले में अनिश्चित और अयुक्ति-युक्त मांगों से सहमत होना असम्भव है।" श्री देसाई ने इस हुक्म पर ऐतराज उठाते हुए कहा कि इसमें यह मान लिया गया है कि मानों अपनी गवाही की खामी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कागजों को इतनी देर बाद पेश करने की मांग की है.। महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं के सत्यासत्य के निर्णय के लिए की गई जांच में विरोधी-पक्ष जिस भावना से सहयोग करना चाहता है, उसका ज्ञान भी मि॰ गाँडैन के इस हुक्म से हो जायगा। 'सार्वजनिक-हित' करने की उनकी इच्छा भी इस निर्णय से मालूम हो जायगी। उस स्पिरिट का खयाल करते हुए मैं जिन परिणामों पर दु:ख-पूर्वक पहुँचा हूँ, वे और भी पुष्ट हो गये हैं। वल्लभभाई पटेल ने किसानों के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करने हुए लिखा कि "जांच का रुख विरोधी और इक्तरफा दीखता है।

लेकिन में उस वक्त तक न हर्टूंगा, जबतक कि हमारे प्रतिनिधि बकील को यह यकीन न हो जाय कि आगे कार्रवाई करना निरुपयोगी है।" दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजों को पेश करने से इन्कार कर देने का अर्थ सरकारी गवाहों पर से जिरह की एक उपयोगी कैद को हटा देना था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधकचरी जांच निरुपयोगी से भी अधिक बुरी है। इस कारण सरदार बल्लभभाई पटेल ने जांच से हाथ खींच लिया और १३ नवम्बर १९३१ को गांधीजी को लन्दन निम्नलिखित तार भेजा:—

"जिन ग्यारह गांवों की इजाजत दी गई थी, उनमें से सात गांवों के ६२ खातेदारों और ७१ गवाहों की गवाहियां ली गई हैं। जांच के क्षेत्र में नहीं आते, यह कहकर पांच गांवों की जांच करिने की इजाजत ही नहीं मिली। सरकार के पहले गवाह मामलतदार की आंशिक जिरह में महत्वपूर्ण इकवाल के वाद जांच-अफसर ने यह फैसला किया है कि जांच-विषयक प्रश्नों से सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कागजों को पेश कराने या उनके देखने का हमें अधिकार नहीं है। जांच का कृष स्पष्टतः विरोधी और इकतरफा है। श्रीभूलाभाई की सहमित से आज जांच से अलग हो गया हूँ।"

## युक्तयान्त में विकट स्थिति

युक्तप्रान्त में विकट परिस्थित उत्पन्न हो रही थी। यह भी कहा जा सकता है कि उसने भिविष्य के कई सालों की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चिन कर दी। युक्तप्रान्त में किसानों की—अधिकांशतः ताल्कुकेदारों व जभींदारों के अधीनस्थ किसानों की—आर्थिक दशा बहुत खराव हो रही थी। उनकी विपत्ति वढ़ रही थी। लगान-त्रमूली के तरीकों में नरमी का नाम-निशान न था।

दिल्ली-समझौते के बाद के महीनों में युक्तप्रान्त के किसानों की हालत निरन्तर खराब होती गई। दाम बहुत गिर जाने पर भी लगान में छूट काफी न होने से बहुत बड़ी आपित्त आ गई। बेदखिलयों तथा दबाब की ज्यादती से यह आग्रींत और भी अधिक गंभीर हो गई। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसानों पर आतंक का राज्य छा गया और उनके साथ क्रूरता-पर-क्रूरता होने लगी। जिन जिलों में किसानों के साथ सिस्तयां की गई, उन्हें देखनें तथा किसानों की स्थिति और विपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ने कई जांच-किमटियां विटाई। ली गई गवाहियों से समिथत इन रिपोर्टों पर विशेष प्रान्तीय कृपक-जांच-किमटी ने विचार किया। पन्त-किमटी के नाम से मशहूर, इस विशेष किमटी की रिपोर्ट सितम्बर १९३१ में प्रकाशित की गई।

इस अरसे में दुःखी और त्रस्त किसानों के दुःख दूर करने के लिए गांधीजी व युक्तप्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी के प्रयत्न जारी रहे। अगस्त १९३१ में भारत-सरकार व गांधीजी की शिमला की मुलाकात में युक्तप्रान्त के किसानों के आर्थिक संकट पर विशेष-रूप से विचार हुआ और गांधीजी ने इसका भी निर्देश कर दिया कि यदि किसानों के दुःख दूर न हो सकें, तो उन्हें सत्याग्रह करने का अधिकार होगा। २७ अगस्त १९३१ को गांधीजी ने भारत-सरकार के होम-सक्रेटरी मि० इमसेंन को जो पत्र लिखा और जो शिमला-समझीते का एक अभिन्न भाग वन गया था उसमें यह स्पष्ट लिखा था, "यदि कोई शिकायत इतनी तीन्नता से अनुभव की जा रही हो कि जांच न होने पर उसे दूर करने के लिए सत्याग्रह के रूप में कोई उपाय ग्रहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेम सविनय-अवजा के स्थित रहते हुए भी ऐसा कदम उठाने में स्वतन्त्र होगी।" २७ जगस्त को गांघीजों के लिखे मि० इमर्सन के जवाव में कांग्रेस की स्थिति-सम्बन्धी इस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई प्रटेल ने भी युक्तप्रान्तीय किसान-संकट के वारे में भारत-सरकार को कई वार लिखा था।

इस तरह यह स्पष्ट है कि युक्त-प्रान्त में कांग्रेस ने किसान-समस्या का हल निकालने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्येक प्रयत्न, जो उसके वस में या, किया। शिमला-समझौते के वाद फिर वार-वार पत्र लिखे गये, लेकिन वेदखल व अन्य किसानों का कोई दुःत हूर न हुआ और वसूली की साधारण मियाद के वाद भी वहुत समय तक अत्याचार व शारीरिक यातना दे-देकर जबरदस्ती वसूलियां जारी रहीं। पिछली फसल की किताइयों और वेदखलियों का कौई सन्तोपजनक हल निकले, इससे पहले नये फसली साल १३३९ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थित उत्पन्न हो गई, जबिक नई वसूली का सवाल भी आ खड़ा हुआ। भारी आफतों से निरन्तर संधर्ष के कारण किसान पहले ही जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, अब उन्हें इस नई आफत का सामना करना पड़ा। प्रान्तीय-सरकार ने लगान में जिस छूट की घोपणा की, वह विलक्तुल नाकाफी थी। वेदखल किसानों की वकाया या स्थानीय विपत्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इन सबके ऊपर कई जिलों में सरकार ने यह घोपणा कर दी कि यदि मांगा हुआ पूरा लगान एक मास के अन्दर न दे दिया गया, तो जो छूट मिली है वह भी वापस ले ली जायगी। घोपणा में आगे यह बताया गया था कि मांगा हुआ पूरा लगान चुका देने के बाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते है। इन घोपणाओं ने विकट स्थित उत्पन्न कर दी। यह स्मरण रखना चाहिए कि छूट नियत करते हुए न तो कांग्रेस से सलाह ली गई थी और न किसानों के अन्य प्रतिनिधियों से।

सरकारी घोषणाओं के प्रकाशित होने के बाद जल्दी ही इलाहाबाद-जिला-कांग्रेस-किमटी ने इस प्रश्न को उठाया और बताया कि किसानों के लिए मांगी गई रकम को चुकाना सम्भव नहीं है। और भी अधिकांश जिले इसी या इससे भी बुरी हालत में थे। प्रान्तीय-सरकार से फिर मिला गया और उसे बताया गया कि छूट, बेदखली, बकाया तथा स्थानीय विपत्तियों के सम्बन्ध में किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। युक्तप्रान्त के अधिकांश जिलों के लिए उदाहरण-रूप इलाहाबाद-जिले के मामले पर विचार करने के लिए एक तरफ कुछ स्थानीय अधिकारियों और बन्दोबस्त-किमश्नर तथा दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन की योजना की गई। वह सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रश्न के महत्वपूर्ण अंगों पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर बहस कर सकती है, जो उसने (सरकार ने) निर्धारित किये हैं। इस तरह समस्या के मूल प्रश्न पर कोई विचार ही नहीं हुआ।

पिछले महीनों में युक्तप्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने के बार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सकने में समर्थ हों। युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ने सरकार से सन्वि-चर्चा के लिए सब अधिकार देकर एक विशेष सिमिति भी नियुक्त कर दी। पर इन प्रयत्नों में भी कोई सफलता न हुई।

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह किसी भी किस्म का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने को तैयार है, वसतें 17

कि उससे किसानों को काफी राहत मिलती हो। जब वसूली का समय आया, किसान वार-वार पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए ? युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी, जिससे समझीते तक पहुँचने की वातचीत ही टूट जाय। छेकिन उसी समय किसानों के लगा-तार सलाह मांगने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी हई रकम दे दें, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनुचित है और उन किसानों को तवाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिधि है। तव कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से आजा छेने के बाद किसानों को यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के लिए इच्छुक और उद्यत है और ज्योंही किसानों की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह को वापस ले लेगी। कांग्रेस ने सरकार को यह भी सुझाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक वसूली स्थिगत कर दे, तो वह ( कांग्रेस ) भी लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले कांग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उसने कांग्रेस का परामर्श नहीं माना। अव युक्त-प्रान्त की कांग्रेस-किमटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि लगान मुस्तवी करने की अपनी सलाह को दोहराये। स्थिति यहांतक पहुँच जाने पर भी कांग्रेस बरावर यह कहती रही कि वह सन्धि-चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार का रास्ता ढुंढने और ज्योंही किसानों को काफी छूट मिलती नजर आवे या वसूली स्थगित कर दी जाय, लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार का दृष्टिकोण यह था कि वह केवल उसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती है, जबकि यह सलाह, जिसे वह लगानवन्दी-आन्दोलन कहती थी, वापस छे ली जाय । लेकिन सरकार ने अपने लिए खुद दूसरी नीति अख्तियार की । उसने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकत्ताओं को जेल में डाल दिया । ये गिरफ्तारियां इतनी तड़ाक-फड़ाक हुई कि सभी प्रमुख और सच्चे कर्यकर्ता जेलीं में पहुँच गये। इन गिरफ्तारियों का अन्त गांधीजी के इंग्लैण्ड से भारत पहुँचने के पांच दिन पहले सर्व श्री जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदास टण्डन और शेरवानी सा० की गिरफ्तारियों के साथ हुआ। दरअसल पं० जवाहरलाल और श्री शेरवानी को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया गया था। इस पावन्दी के वाद जल्दी ही गांधीजी के वम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में जवाहरलालजी जामिल हुए। सम्भवतः उनके लिए इस आज्ञा का पालन करना मुमकिन न था। क्योंकि जगह-जगह जोर की ब्लाहट होती थी। और वहां जाना पड़ता था और अनेक महत्वपूर्ण बैठकों में खुद भी उपस्थित रहने की आवश्यकता थी । अतः जव उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, वह गिरफ्तार कर लिये गये । इसी तरह श्री शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनों को मजा दे दी गई।

#### वंगाल में अत्याचार

संघर्ष का तीसरा केन्द्र वंगाल था। अस्थायी संघि के समय वहां अत्याचारों के अनेक दृश्य देखने में आये। शायद इनका उद्देश्य था चटगांव जिले में हुए उत्पातों का बदला लेना। चटगांव शहर और जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए एक गैर-सरकारी जांच-किमटी नियुक्त की गई। कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे बड़े ह्यौड़े और लोहे की सलाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुम आये और उन्होंने मशीनों को तोड़

दिया तथा प्रेस-मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीटा। दिल्ली में २७, २८ और २१ नवम्बर को कार्य-सिमिति ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और "आतंकवाद की नीति का अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों व गुण्डों के साथ निरपराध जनता की बेइज्जती करने व उसे भीपण क्षति पहुँचने के लिए स्थानीय पुलिस व मिजस्ट्रेटों की तीव्र निन्दा की। सिमिति ने इसपर संतोप प्रकट किया कि जिन गुण्डों को साम्प्रदायिक दंगा कराने के लिए ही तजवीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक रंग देने के इरादे से थे, उनके जान-वूझ कर किये गये प्रयत्नों के वावजूद वहां कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सिमिति की सम्मित में वंगाल-सरकार को कम-से-कम इतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई है उन्हें मुआवजा दे और इन दुर्घटनाओं के लिए जिनकी जिम्मेवारी सावित हो उन्हें दण्ड दें।"

जेलों से बाहर लोगों के साथ जब इस प्रकार आयर्लेण्ड-के-से दमन के तौर-तरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलों और नजरवन्दों के कैम्पों में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिजली के नजरवन्द-कैम्प में जो दु:खान्त नाटक खेला गया, उसके फल-स्वरूप २ नजरवन्द मर गये और २० घायल हो गये। कार्य-समिति ने "सरकार-द्वारा नियुक्त जांच-कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए भी यह अनुभव किया कि विना कोई मुकदमा चलाये सरकार ने जिन निहत्थों को राष्ट्र के तीव्र विरोध करने पर भी नजरवन्द कर दिया है, उनके जीवन और हित-साधना की रक्षा की वह जिम्मेवार है। इस प्राथमिक कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के अपराधियों को अवश्य सजा देनी चाहिए।"

इसी बैठक में युक्तप्रान्त की स्थिति पर भी विचार हुआ। इलाहाबाद-कांग्रेस-किमटी ने युक्तप्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध, और खासकर उस स्थिति में लगान और मालगुजारी की अत्याचारपूर्ण वसूली के विरुद्ध, जबिक किसान तीन्न आधिक संकट के कारण देने में असमर्थ थे, सत्याग्रह करने की अनुमित मांगी थी। कार्य-सिमिति ने यह सम्मिति प्रकट की कि अनुमिति देने से पूर्व इसपर युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-किमटी विचार करले। सिमिति ने इलाहाबाद-कांग्रेस-किमटी का पत्र प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी से पास भेज दिया और यदि उसकी सम्मिति में २७ अगस्त के शिमला-समझौते के अनुसार किसानों को रक्षणात्मक सत्याग्रह करने का अधिकार हो, तो सिमिति ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक समझें निर्णय दें।

प्रसंगवश हम यहां यह भी कह दें कि इसी बैठक में कार्य-समिति ने नमक पर अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि दिल्ली-समझौते को खयाल म रखते हुए यह भारत-सरकार का विश्वासघात है। मुद्रा और विनिमय की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। पाठकों को स्मरण रहे कि २१ सितम्बर को सोने की मात्रा कम रह जाने के कारण बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने तीन दिन की छुट्टी कर दी थी और इंग्लैण्ड ने स्वर्णमान छोड़ दिया था। प्रश्न यह था कि क्या भारत के रुपये को पीण्ड स्टर्लिंग की दुम के साथ बांधा जाय, या सोने के बाजार में उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्द्धारण करने दें? पहला रास्ता, जिसे भारत-सरकार ने स्वीकार किया, सिमिति की सम्मित में केवल इंग्लैण्ड के स्वार्थों को पूर्ण करता था। क्योंकि इसका मतलब था भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को परोक्ष रूप में तरजीह देना और भारत का सोना बाहर भेजने को उत्तेजन देना।

#### सीमाप्रान्त में आग

भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्विलत कर रविली थी। भारत के इतिहास और इन पृष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। वे सीमान्त के उन वहादुर लोगों में से हैं, जो अनुशासन व संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुलगफ्फारखां के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे । अगस्त के महीने तक इन खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था । अस्थायी संधि के समय से ही गांधीजी सीमाप्रान्त जाने और उस संगठन का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था । लॉर्ड अर्विन से उन्होंने इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने कहा - अभी नहीं। सारे साल-भर उन्हें यही जवाव मिलता रहा और इसलिए उन्होंने सीमाप्रान्त में श्री देवदास गांधी को भेजा। उन्होंने एक आश्चर्यकारक रिपोर्ट पेश की । उसपर कार्य-सिमिति ने विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन का अंग बनाकर एक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया । इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहीं से ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऊपर से अर्ध-सैनिक दीखनेवाले संगठन की-चाहे वह कांग्रेस के स्वयंसेवकों का संगठन ही क्यों न हो-रहने देना नहीं चाहती थी। वैण्ड और विगुल, सिर से पैर तक लाल पोशाक और एक ऐसे ऊँचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास-जो अपने चरित्र, मनुष्यता, विल्दान व सेवा से 'सीमान्त-गांबी' का पद पा चुका था और बहुत अल्दी सव आंखों का एक लक्ष्य, एक केन्द्र हो रहा था-ये सव वातें उस संगठन को अर्थ-सैनिक सिद्ध करते के लिए काफी थीं। कीन जानता है कि उसके विनम्त्र और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमा-प्रान्त पर एक 'वफर-स्टेट' (लड़ने वाले दो राज्यों के वीच का तटस्य-राज्य) वनाने, अमीर से संत्रि करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने तथा भारत पर आक्रमण करने की तजवीज न छिपी हों ? लाल पोशाक में एक लाख सेना—सब पठान, उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता ! सरकार को एक वहाना भी मिल गया कि खान अब्दुलगफ्फारखां सरकार से सहयोग नहीं करते, वयोंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-किमश्नर के दरवार में सम्मिलित नहीं हुए। वह पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार करते हैं विस, निरंपराध खानसाहव और उनके भक्त तथा उन्हींकी तरह निरंपराध भाई डॉ० खानसाहव गांधीजी के भारत पहुँचने से कुछ ही दिन पहले जेल में डाल दिये गये।

इस तरह जब गांधीजी भारत पहुँचे, ये सब बखेड़े उत्पन्न हो चुके थे। गुजरात में ज्यादितयों की जांच, जिसका गांधीजी को बचन दिया गया था और जिस बचन पर ही वह लन्दन जाने को तैयार हुए थे, १३ नवम्बर को अधूरी ही खतम हो चुकी थी। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि तेजतर्रार और एकदम भड़क जानेवाले बल्लभभाई पटेल नहीं थे जो उकताकर जांच से अलग हो गये थे, लेकिन गंभीर और धैर्यशील भूलाभाई देसाई थे जो बहुत विचार के बाद जांच को निर्यंक समझकर अलग हुए थे। युक्तप्रान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने किसानों को जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिलकुल नाकाफी और असन्तोपप्रद थी और सरकार भी तबतक लोक-प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनका न रख लें और लगान स्थिगत करने की आजा वापस न ले लें। इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थित में पं० जबाहर-लाल और शेरवानो साहब गांधीजी के लीटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जैसाकि

ऊपर लिखा जा चुका है। यद्यपि यह खबर बेतार के तार से जिस जहाज पर गांधीजी था रहे थे उसपर भी भेज दी गई, तथापि उनतक यह खबर नहीं पहुँचने दी गई। सीमाप्रान्त से खान अब्दुल-गपफारखां, उनके भाई और पुत्र शाही कैदी बनाकर नजरबन्द कर दिथे गये। बंगाल की स्थिति किसी एक या इक्की-दुक्की घटना से बनी हुई नहीं थी, हालांकि चटगांव और हिजली की घटनायें उसका कारण थीं। वह अर्से से एक बहता हुआ घाव वन गई है और पता नहीं कबतक यह घाव इसी तरह गहरा बना और बहता रहेगा।

गांधीजी जब २८ दिसम्बर को वम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार बन चुकी थी।

## कांग्रेस का इतिहास

छ्ठा भाग

[ १९३२—१९३५]

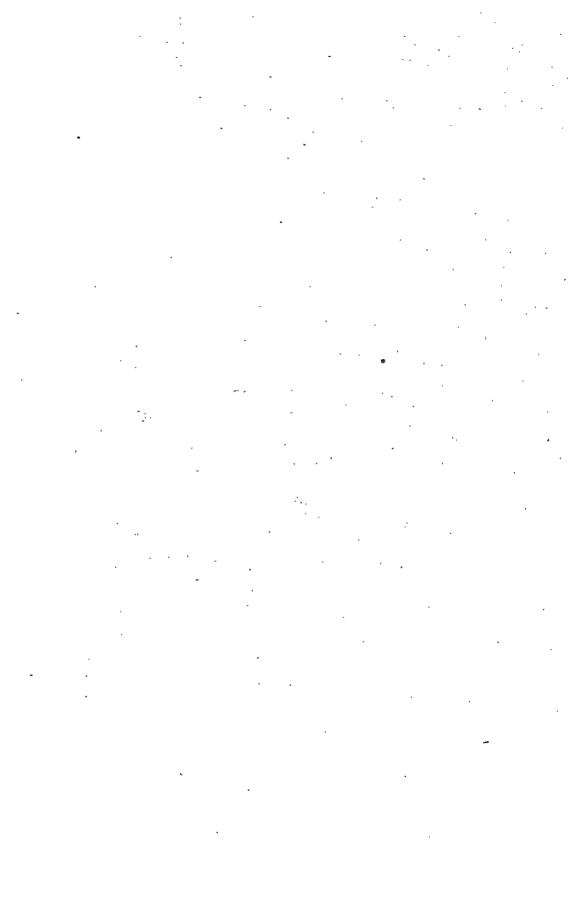

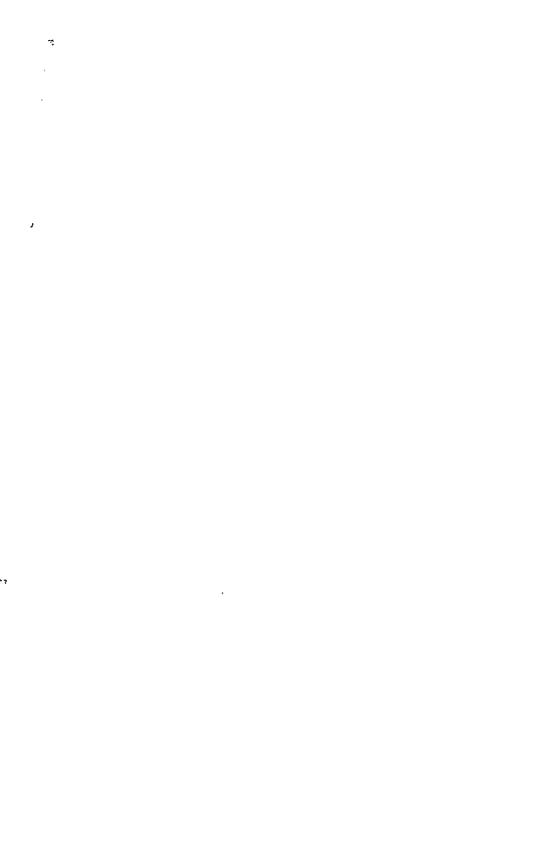

# महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू श्रीनित्रास आयंगर वेलगांव १९२४ कानपुर, १९२५ गौहाटी, १९२६ डा० अनसारी जवाहरलाल नेहरू बह्नभभाई पटेल लाहीर, १९२९ लखनऊ, १९३६ मदरास, १९२७ करांची, १९३१ रणछोड़लाल अमृतलाल नेली सेन गुप्ता वावू राजेन्द्रपसाद

कलकत्ता, १९३३

बम्बई, १९३४

दिल्ली, १९३२

### वयावान की श्रोर--

आज़ाद मेदान में सभा—गांघीजी ने प्रतिज्ञा दोहराई—गांघीजी का परिस्थिति-निरीक्षण— वाइसराय और गांघीजी में तार-व्यवहार—कार्य-सिमित के प्रस्ताव—वेन्थल का गण्ती-पत्र— नई लढ़ाई की तैयारियां सरकार की ओर से—इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स—गहरी लढ़ाई— राजनैतिक सम्मेलन—आश्रमों का भाग्य—विहार में—आन्ध्र में—वंगाल में — वस्वई में— मध्य-प्रान्त में—दिह्शी में—गुजरात में—कर्नाटक में—केरल में—सीमा-प्रान्त में—सिन्ध में— तामिलनाड में—अजमेर-मेरवाड़ा में—१६३३ में वंगाल, गुजरात और कर्नाटक की स्थिति।

#### गांधीजी वम्बई में

के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि जनता के उस त्राता का स्वागत करने के लिए बम्बई में एकत्र हुए थे। चुंगी-दफ्तर के एक भवन में विधिवत् स्वागत किया गया। फिर एक जुलुस निकला—वह जुलुस जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसें। पर राजनैतिक नेता और महत्वाकांक्षी राजपूरुपों का तो गुण-प्राहक जनता ऐसे ही जुलूसों-द्वारा स्वागत किया करती है। गांधीजी का स्वागत देशवासियों ने किस उत्साह से किया होगा, पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं। वे किसी ऐसे साहसी का स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी वादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। न वे किसी ऐसे राजपुरुप का आदर करने जा रहे थे जो किसी कंजूस वादशाह के हायों से जनता के लिए कोई रिआयतें छीनने गया हो। लड़ाई के मैदान में बताई बहादरी के लिए किसी वीर योद्धा का सन्मान करने भी वे जमा नहीं हुए थे। विल्क वे तो इकट्ठे हुए थे एक सन्त और सत्याग्रही का स्वागत करने के लिए, जो संसार को छोड़ देने पर भी संसारी की भांति ही संसार में रहता था और जिसने अपने स्वार्य को तिलांजिल दे दी थी। जो दोहरी चक्की में पीसा जा रहा था। एक ओर कानूनी हिंसा-हारा और दूसरी और लाचार, वेबस गुलामी-हारा। जनता ऐसे महापुरुप का स्वागत करने पहुँची थी, जिसका एकमात्र जीवनोद्देश था अपने देश को आजाद करना तथा संसार के राष्ट्रों में मित्रता, वन्युता और मानवता का सन्देश पहुँचाना । उस दिन वम्बई के तमाम पुरुष सड़कों पर इकट्ठे हो रहे ये और स्त्रियां आस्मान से वातें करनेवाली वम्बई की कैंची अट्टालिकाओं पर । हिन्दुस्तान में आते ही गांधीजी ने सबसे पहले बम्बई की जनता को अपना भाषण मुनाया । आजाद मैदान में सचमुच उस दिन जवरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई थी, और गांधीजी ने उसके सामने गम्भीर आवाज में यह कहते हुए अपनें हृदय को खोलकर रख दिया कि मैं झान्ति के लिए अपने वस-भर कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रक्खूंगा। इस भाषण में भी उन्होंने अपनी वह भयंकर प्रतिज्ञा दोहराई और कहा कि "हिन्दू-जाति ने अछुतों को जदा

करनेवाले किसी भी प्रयत्न को मैं वरदाक्त नहीं करूँगा, वित्क मौका पड़ने पर उसके विरोध में में अपनी जान तक लड़ा दूंगा।" सच तो यह है कि न तो इस मौके पर और न अल्पसंस्थक जातियों की किमटी की बैठक में ही किसीको यह खयाल आया कि गांधीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास की घोषणा कर देंगे। या तो इस वात की तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या मुननेवालों और पढ़नेवालों के दिल पर इसका असर एक सामान्य भाषालंकार की अपेक्षा अधिक नहीं पड़ा। पर हरेक आदमी जानता है कि गांधीजी कभी अत्युक्ति-पूर्ण वात नहीं करते और न कभी कोई वात गैर-जिम्मेवारी के साथ कहते हैं। उनकी 'हां' केवल 'हां' है और 'ना' निरी 'ना'। उनकी वात ज्यों-की-त्यों होती है। उसके दो मानी नहीं निकाले जा सकते।

तीन दिन तक गांघीजी जुदा-जुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी दुःख-कथार्ये सुनंते रहे । वह वया कर सकते थे ? सुभाप बाबू बंगाल से अपने चार साथियों को लेकर आये थे। हालांकि उन चारों ने गांधीजी से अलग-अलग वातचीत की, पर चारों ने वंगाल-आर्डिनेन्सों के कारण किये गये दमन का वर्णन वही सुनाया। युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में भी आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये थे। आरजी सुलह के दिनों में राज का गाड़ा इन आर्डिनेन्सों से ही हांका जा रहा था। गांघीजी मजाक में कहा करते कि यह तो लॉर्ड विलिंगडन का दिया नये साल का तोहफा है। पर वह एक सत्याग्रही की भांति शान्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश किये वगैर ही देश को नई मुसीवतों में डालनेवाले पुरुष न थे। सुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट-मण्डलों से मिलने में ही वीतता था, जो सरकारी अफसरों-द्वारा हर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथायें सुनाते थे। देश में भयंकर मन्दी और घोर संकट था। फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक युद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिआयत नहीं दी गई। आत्थु में लगान बढाया जानेवाला था, और मदरास के गवर्नर ने तो यहां तक बमकी दे रक्ली थी कि अगर लोग लगान रोकने की वात करेंगे तो आर्डिनेन्स जारी कर दिये जायँगे। इस तरह की दु:ख-गाथायें गांधीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने दुखड़ों की कहानी लोगों को सुनानी थी, जो उनपर लन्दन में बीते थे। वह गोलमेज-परिपद् में जाना ही नहीं चाहत थे। जो वातें इस परिपद् में होनेवाली थीं उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही नजर आने लग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए। समझौत का भंग होने पर भी बाद में उन्हें परिषद् में जाने से इन्कार करने का मौका मिल गया था। पर मजदूर-सरकार चाहतीथी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना कर ही दिया जाय।

सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी चीज की कल्पना की अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है। वह नरम-दल के नेताओं की मनोदशा से परिचित थे, पर वह उस नजारे के लिए तैयार न थे जो उन्होंने लन्दन में देखा। मुसलमानों के स्वभाव को भी वह जानते थे और उनकी प्रतिगामी-मनोवृत्ति से भी नावाकिफ नहीं थे। पर गोलमेज-परिपद् में राष्ट्र-शरीर की जो चीरा-फाड़ी हुई और जिस तरह दुकड़े-दुकड़े किये गये उसके लिए वह हिंगज तैयार न थे। उन्होंने इस बात का भी निश्चय कर लिया कि आइन्दा कांग्रेम किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगी। उसका धर्म शुद्ध और विश्वद राष्ट्र-धर्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ इमी

तरह पहले की भांति खिलवाड़ करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नहीं है। अपने मुसलमान और सिक्ब मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत के लिए कोई ऐसा विधान वने जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की बून हो और जो विगृद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर वनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर लेंगे। इन सारे विचारों और अनुभवों के कारण उनके चित्त को वड़ा क्लेश हो रहा था; पर उपस्थित परिस्थिति का उन्होंने बड़ी शान्ति और स्थिर-चित्तता से सामना किया, जैसा कि वह हमेशा किया करते हैं। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयों पर भी उन्हें खूब विश्वास था। देश ने उनपर विश्वास किया और उन्होंने उसकी वरावर निभाया। अब आज उन्हें अपने सामने एक जवरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवाल यह था कि इसपर पुल वनाया जा सकता है या इसे जिन्दा और मरे हुए आदिमयों से पाटकर पार करना होगा? जब वह अपने काम में भिड़े, उनके हृदय में ये विचार उमड़ रहे थे—यह मनोमन्यन चल रहा था। कार्य-सिमिति उनके साथ थी। पर उन चौदह सदस्यों वाली कार्य-सिमिति की ही नहीं, उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी। कार्य-सिमिति के आदेशानुसार उन्होंने लोंई विलिगडन को एक तार दिया और उसका जवाब भी आया। जवाब लम्बा और तफसीलवार था। उसमें धमकी भी थी। गांधीजी ने फिर एक तार दिया। मगर कोई नतीजा न निकला।

#### वाइसराय से तार-व्यवहार

वाइसराय से गांधीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार है :--

#### (१) बाइसराय को गांधीजी का तार ( २६ दिसम्बर १६३१ )

"कल जहाज से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में ऑडिनेन्स जारी कर दिये गये हैं। सीमाप्रान्त में गोलियां चलाई गई हैं। मेरे अनमील साथी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। और सबसे बढ़कर बंगाल का आडिनेन्स मेरी राह देख रहा है। मैं इसके लिए तैयार न था। मेरी समझ में नहीं आता कि आया मैं इनसे यह समझूं कि हमारी पारस्परिक मित्रता का खात्मा हो चुका, या आप अब भी मुझसे यह उम्मीद करते है कि मैं आपसे मिलूं और इस परिस्थित में मैं कांग्रेस को क्या सलाह दूं इस विषय में आपसे परामर्श और रहनुमाई चाहूँ? जवाब तार में देने की कृपा करेंगे।"

#### 😶 गांघीजी के नाम बाइसराय के ब्राइवेट सेक्रेटरी का तार (३१ दिसम्बर १६३१ )

"वाइसराय महोदय चाहते हैं कि मैं आपको आपके तार के लिए घन्यवाद दूं, जिसमें आपने वंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त के आर्डिनेन्सों का जिक्र किया है। वंगाल की वास तो यह है कि अपने अफसरों और नागरिकों की कायरता-पूर्ण हत्यायें रोकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया और है कि वह तमाम उपाय काम में लावे।

वाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह कहूँ कि वह तथा उनकी सरकार चाहते हैं कि उनका देश के तमाम राजनैतिक दलों तथा जनता के सभी हिस्सों से मिन्नता-पूर्ण सम्बन्ध रहे। जास तीर पर शासन-सम्बन्धी मुधारों के मामलों में, जिन्हें कि वह बिना किसी देरी के जारी करना चाहते हैं, वह सबका सहयोग चाहते हैं। पर यह सहयोग पारस्परिक हो। युक्तप्रान्त और सीमा-प्रान्त में कांग्रेस जिस तरह की हलचलें चला रही है, सरकार उनका उस मिन्नता-युक्त सहयोग के माथ मेल नहीं देस रही है जो हिन्दुस्तान के भले के लिए जरूरी है।

युक्तप्रान्त के वारे में तो आप जरूर जानते ही हैं कि जहां एक ओर प्रान्तीय सरकार वर्तमान परिस्थिति में हर तरह की रिआयत देने के वारे में उपायों की योजना कर रही थी, तहां उघर प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी ने लगानवन्दी का आन्दोलन शुरू करने की आज्ञा जारी कर दी। उस प्रान्त में आजकल यह आन्दोलन जोरों पर है। कांग्रेस के इस कार्य से, अगर यह वेरोक इसी तरह जारी रहा तो, जरूर ही देश में भारी पैमाने पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्वेप तथा जातीय-विद्वेप फैल जायगा; इसीलिए सरकार को आवश्यक उपायों का अवलम्बन करने पर मजबूर होना पड़ा।

पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त में अब्दुलगपफारखां तथा उनकी मातहत संस्थायें लगातार ऐसी हलचलों में भाग लेते रहे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और जिनसे जातीय-विद्वेष बढ़ता है। अबतक वहां के चीफ-कमिश्नर ने उनके सहयोग के लिए जितनी बार भी कोशिश की उसका उन्होंने कोई खयाल नहीं किया और प्रधानमंत्री की घोषणा को अस्वीकार कर वह यह ऐलान कर रहे हैं कि वह तो पूरी आजादी चाहनेवालों म हैं। अब्दुलगफ्फारखां ने ऐसे वहत-से भाषण दिये हैं जिनसे जनता को क्रान्ति के लिए उभारने के सिवा और कोई मानी नहीं निकल सकते । उनके अनुयािययों ने भी सीमान्त जातियों में उपद्रव खड़े करने की कोशिशें की हैं। उस प्रान्त के चीफ-किमश्नर ने वाइसराय की सरकार की इजाजत से हद दर्जे की सहन-शीलता दिखाई है और आखिर तक इस वात की कोशिश की है कि, जैसी कि समृाट् की सरकार की मन्शा है, सीमान्त-प्रदेश में विना देरी के सुधार जारी करें और उसमें अब्दुलगफ्फारखां की सहायता प्राप्त करें। सरकार नें तवतक कोई खास कार्रवाई नहीं की जवतक कि अब्दुलगप्फारखां तथा उनके साथियों की हलचलें और खास तीर पर सरकार से ज़ल्दी-से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमान्त जातियों के प्रदेश में शान्ति को खतरे में नहीं डाल दिया। अब ठहरे रहना असम्भव था। वाइसराय महोदय को यह मालूम हुआ है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन का मार्ग-दर्शन कंरने का काम अव्दुलगफ्फारलां के सुपुर्द कर दिया गया है। उनके द्वारा संगठित किये गये स्वयं-सेवक-दलों को भी महासमिति ने कांग्रेस के अधीन मान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा है कि में आपसे यह साफ कह दूं कि देश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके सिर पर है और इसलिए वह उन आदिमयों या संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर वताये कामों और हरुचलों के लिएं जिम्मेदार हैं। खुद आप तो गोलमेज परिपद् के काम से वाहर गये हए थे और आपने गोलमेज-परिषद् में जो रुख अख्तियार किया था उसे देखते हुए वाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेवार हों या इयर सीमा-प्रान्त में और युक्त-प्रान्त में कांग्रेस ने जो-जो आन्दोलन जारी कर रक्खे हैं उन्हें आप पसन्द भी करते हों। अगर यह ठीक हो तव तो वह आपसे कह सकते हैं, और गोलमेज परिपद् में जिस सहयोग की भावना से सब काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में वाइसराय महोदय अपने विचार आपके सामने रख सकते हैं। पर एक बात वह साफ कर देना चाहते हैं। समाद की सरकार की पूरी इजाजत से जो आडिनेन्स वंगाल, युक्त-प्रान्त और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में जारी करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी प्रकार की वहस करने के लिए वह तैयर नहीं हैं। जिस उद्देश से, अर्थात् कानून और व्यवस्था की रक्षा जो मुशासन के लिए जरूरी चीजें हैं, ये आर्डिनेन्स जारी

कियें हैं, वह जबतक पूर्ण नहीं हो जाता, तबतक हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिएँ। आपका जवाब मिल जाने पर बाइसराय महोदय इन तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं।" (३) बाइसराय के प्राडवेट सेक्टेटरी के नाम गांघीजी का तार (१ जनवरी १६३२)

"मरे २९ दिसम्बर के तार के जवाब में, वाइसराय महोदय का, जो तार आया उसके लिए उन्हें घन्यवाद । उसे पढ़कर दुःख हुआं। मैंने अत्यंत मित्र-भाव से जो प्रस्ताव रत्या था, उसे जिस तरह वाइसराय महोदय ने अस्वीकार किया वह उनके जैसे उच्च पदाधिकारी को शोभा नहीं देता । मैंने एक ऐसे आदमी की हैसियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रश्नों पर प्रकाश की जकरत थी। में कुछ अत्यंत गम्भीर और असाधारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया था, सरकार का पक्ष समझना चाहता था। मेरे सद्भाव का स्वागत करने के वजाय, वाइसराय महोदय ने उसे अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि मैं अपने अनमोल साथियों के कार्यों का पहले ही से खण्डन कहाँ। फिर ऐसे अपमानजनक आचरण का अपराधी बनकर मैं मिलना चाहूँ तो उस समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए इतना भारी महत्व रखनेवाली इन वातों पर उनसे बातचीत तक नहीं कर सकता।

मेरा तो खयाल है कि इन आर्डिनेंसों और कानूनों के रहते हुए, जिनका कि अगर दृद्ता के साथ प्रतिकार नहीं किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान-सम्बन्धी बात न-मुख्सी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय एक संदेहास्पद विधान-सम्बन्धी सुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावेगा। क्योंकि तब तो इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राण ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा।

अय सीमा-प्रान्त की वात लीजिए। आपके तार में जो वातें हैं उनको देखते हुए यह साफ नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अतिरिक्त कानून जारी करने, जिससे कि लोगों की जानो-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विश्वासपाय नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करनेवाले निहत्ये लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल कारण नहीं था। अगर खानसाहब अब्दुलगफ्फारखां ने पूरी आजारी का दावा किया तो वह स्वाभाविक ही था। स्वयं कांग्रेस ने सन् १९२९ में, लाहौर में, यही दावा किया या और उसे कोई सजा नहीं दी गई। मैंने भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इसे दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके अलावा वाइसराय महोदय को मैं यह भी याद दिला दूं कि कांग्रेस ने मुझे जो आजा दी थी उसमें भी यह दावा था और सरकार इस बात को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिपद में मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से निमन्त्रित किया गया था। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि महज एव दरवार में हाजिर रहने से इन्कार कर देना ऐसा कीन अपराघ हो गया, जिससे वह एकाएक गिरफ्तार होने के पात्र समझे गये? अगर खानसाहब जातीय-विद्वेप की आग को वटा रहे थे, तो सचमूच दुःखदाई वात है। पर मेरे पास तो उनके ऐसे वचन हैं जो इस आरोप के जिलाफ पड़ने हैं। फिर भी घोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय विद्वेप की आग भड़काई, तो उस हालन में उनकी खुली जांच होनी चाहिए, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मौका मिलता।

युक्तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है। क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर लगान-बन्दी की आज्ञा ही जारी नहीं की। बल्कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के श्रीच

इस सम्बन्य की वातचीत चल रही थी कि लगान वसूल करने का समय आ गया और लगान तलव किया जाने लगा; इसलिए कांग्रेसवालों को लोगों से यह कहना पड़ा कि जवतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तवतक वे अपने लगानों को रोक रक्लें। श्री शेरवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस वातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी अफसर लगान-वसूली मुल्तवी रक्खें, तो वह भी जनता को दी गई सलाह वापस लेने को तैयार हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह ऐसी वात नहीं थी जिसको यों ही उड़ा दिया जाय, जैसा कि वाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है। युक्त-प्रान्त की यह शिकायत बहुत असें से चली आ रही है और उसमें ऐसे लाखों किसानों के हित का सवाल है जिनकी माली हालत वहत ही खराव है। कोई भी सरकार, जिसे अपने द्वारा शासित जनता के कल्याण की परवाह है, कांग्रेस-जैसी संस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर बहुत भारी प्रभाव है और जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है। और मुझे यह भी कहने दीजिए कि जिस प्रजा ने अपने ऊपर डाले गये असहनीय आर्थिक वोझे को दूर करनें के लिए और तमाम उपायों को आजमा लिया है, और उन्हें निष्फल पाया हो, तो उसका यह सनातन और स्वाभाविक हक है कि वह अपने लगान को मौका पड़ने पर रोक लें। आपके तार में जो यह वात है कि कांग्रेस किसी भी रूप में जरा भी अव्यवस्था फैलाना चाहती है, उसका मैं प्रतिवाद करता हैं।

वंगाल के विषय में, जहां तक हत्याओं की निन्दा से सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार के साथ है। और ऐसे जुमों को विलकुल रोक देने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन जरूरी समझा जाय, कांग्रेस उनमें भी हृदय से सहयोग देना पसन्द करेगी। परन्तु जहां कांग्रेस आतंकवाद की सम्पूर्ण निन्दा करती है, वहां किसी भी हालत में सरकारी आतंकवाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि वंगाल-आडिनेन्स और उसके सिलसिले में किये गये दूसरे कार्यों से प्रकट होता है। विलक्ष कांग्रेस तो अपनी अहिंसा की मर्यादा के अन्दर रहते हुए सरकारी आतंकवाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेगी। आपके तार में लिखा है कि सहयोग दोनों तरफ से हो। में इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ। पर तार में लिखी दूसरी वातें तो मुझे इसी नतीजे पर वरवस ले जाती हैं कि वाइसराय महोदय कांग्रेस से तो सहयोग चाहते हैं पर उसके वदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना नहीं चाहते। आपनें जो इन वातों पर वातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका में दूसरा अर्थ लगा ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने वताने की कोशिश की है, इन महत्वपूर्ण प्रदन्तों के कम-से-कम दो पहलू तो हैं ही। लोकपक्ष, जैसा में समझता हूँ; मैंने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में अपनी राय कायम करने से पहले में दूसरे अर्थात् सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके वाद कांग्रेस को अपनी सलाह देने की इच्छा थी।

तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाव यह है कि अपने साथियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के हों या युक्त-प्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेवारी से मैं अपने-आपको वरी नहीं समझता। पर में यह कवूल करता हूँ कि मेरे साथियों के कार्यों की और हलचलों की तफसीलवार जानकारी मुझे नहीं है; क्योंकि मैं भारत में नहीं था। और चूंकि कांग्रेस की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्ग-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने निष्पक्ष भाव से और बहुत सद्भाव के साथ वाइसराय महोदय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा। मैं वाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा सकता कि उन्होंने जो जवाव भेजने की कृपा की है वह मेरे सद्भाव और मित्रता-पूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी बाइसराय महोदय चाहें तो मैं उनसे कहूँगा कि बह अपने निर्णय पर पुनिवचार करें और हमारी बातचीत पर, उसके विषय-क्षेत्र पर, वर्गर कोई शर्ते लगाये मुझसे मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से मैं यह वचन दे सकता हुँ कि वह जो भी बातें मेरे सामने रक्केंगे उनपर मैं निष्पक्ष होकर विचार कहँगा । वगैर किसी हिचकिचाहट के और ख़ुब़ी के साथ मैं उन-उन प्रान्तों में जाऊँगा और अधिकारियों की सहायता से प्रश्न के दोनों पहलुओं का अध्ययन करूँगा; और अगर पूरे अध्ययन के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य-सिमिति तथा में भी गुमराह हो गये हैं, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस वात को स्वीकार करने में और तदनसार कांग्रेस को रास्ता बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट न होगी। सरकार के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुशी के साथ ही वाइसराय महोदय के सामने मैं अपनी मर्यादा भी रख इं। अहिंसा मेरा पहला आचार-धर्म हैं। मेरा विश्वास है कि सिवनय-अबज्ञा जनता का केवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं है—और खासकर उस हालत में जब अपने शासन में उसका कोई हाथ न हो-वित्क वह हत्या और सशस्य बगावत का सफलना-पूर्वक स्थान भी ले सकती है। इसलिए में कभी आचार-धर्म को अलग नहीं रख सकता। उसके पालन के लिए, और कुछ ऐसी खबरें मिली है जिनका अभीतक कोई खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि भारत-सरकार की हलचलें जिनका समर्थन करती हैं और शायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन करने का मुझे आगे कोई मौका न मिले, कार्य-समिति ने मेरी सलाह से सविनय-अवज्ञा-सम्बन्धी एक तात्कालिक प्रस्ताव स्वीकार किया है। उसकी नकल मैं भेजता हूँ। अगर वाइसराय महोदय समझें कि मुझसे मिलने में कुछ उपयोगिता है तो हमारी बातचीत खतम होने तक, इस आधा से कि आगे चलकर, यह रद कर दिया जायगा, यह प्रस्ताव मुल्तवी रहेगा । मैं मानता हूँ कि हमारे बीच का यह तार-व्यवहार सचमुच इतना महत्वपूर्ण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इसिटिए में अपना तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा हैं।"

#### प्रस्ताव

"कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल मुना और बंगाल, युक्तप्रान्त तथा सीमाप्रान्त में जारी किये गये असाधारण आर्डिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया। साथ ही सरकारी अधिकारियों-हारा जो खान अन्दुलगपकारखां, शेरवानी साहब, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों की गिरफ्तारियों, और सीमा-प्रान्त में जो निर्दोप लोगों पर गोलियां चलाई गई और जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे गये तथा धायल हुए, इन सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-सिमिन ने महात्मा गांधी के तार के जवाब में वाइसराय-द्वारा भेजें गये तार को भी देख लिया।

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रान्तों में घटी हुई अन्य छोटी-मोटी घटनायें तथा वाइसराय साहब का तार ये सब सरकार के साथ बांग्रेस का सहयोग तबतय के लिए बिलकुल असम्भव बना रहे हैं जबतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परि- वर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसराय का तार स्पष्ट-रूप से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहां की हुकूमत सींपना नहीं चाहती बल्कि उनके द्वारा वह जलटे राष्ट्र की तेजस्विता को मिटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक ओर जहां कांग्रेस से सहयोग की उम्मीद करती है, वहां दूसरी ओर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती

वंगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनकी निन्दा करने में कांग्रेस किसीसे पीछे नहीं हैं। पर साथ ही वह सरकार के डारा किये गये आतंकवाद की निन्दा भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये आडिनेन्सों और कानूनों से प्रकट हैं। हाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियों-द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की राय हैं। ये कार्य ऐसे समय खास तौर पर और भी हानि-कारक हैं, जब कि देश कांग्रेस के जरिये, जोकि उसकी सबसे बड़ी प्रतिनिधि-संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से काम लेने को वचन-बद्ध हो चुकी हैं। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज इतनी-सी बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, बंगाल-आडिनेन्स जैसे अतिरिक्त कानून जारी करके तमाम लोगों को दिण्डत किया जाय । इसका असली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक कारणों का ही, जो कि प्रकट हैं, इलाज करना।

यदि वंगाल-आर्डिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त के आर्डिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हैं।

कार्य-सिमिति की राय है कि युक्तप्रान्त में किसानों को छूट दिलानें के लिए कांग्रेस-द्वारा अवलिम्बत उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणित किये जा सकते हैं। कार्य-सिमिति का यह निश्चित मत ह कि गम्भीर आर्थिक संकटों से पीड़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त-प्रान्त के किसान पीड़ित हैं, यदि अन्यवैद्य साधनों से राहत पाने में असफल हों, जैसे कि वे युक्तप्रान्त में असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विवाद अधिकार है कि वे लगान देना वन्द करदें। महात्मा गांघी से वात-चीत करने और कार्य-सिमिति की बैठक में सिम्मिलित होने के लिए वम्बई आते हुए युक्तप्रान्त की प्रान्तीय सिमिति के सभापित श्री शेरवानी तथा महासभा के प्रधान-मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आर्डिनेन्स-द्वारा कल्पित सीमा से भी आगे वढ़ गई है, क्योंकि इन सज्जनों के वम्बई में युक्तप्रान्त के करवन्दी के आन्दोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रवन था ही नहीं।

सीमा-प्रान्त के सम्बन्ध में स्वयं सरकार की वताई वातों से भी न तो आर्डिनेन्स जारी करने और न खान अव्डुलगफ्पारखां और उनके साथियों को गिरफ्तार करने तथा विना मुकदमा चलाये जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देता है। कार्य-समिति इस प्रान्त में निरपराध और निःशस्य लोगों पर की गई गोला-बारी को निष्ठुर और अमानुप समझती है और वहां की जनता को, उसके साहस और सहन-शक्ति के लिए, वधाई देती है। कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि सीमाप्रान्त की जनता भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपनी अहिसा-वृत्ति को कायम रख सकेगी तो उसके रक्त और उसके कष्ट भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुँचावेंगे।

कार्य-समिति भारत-सरकार से मांग करती है कि जिन बातों के कारण ये आडिनेन्स पास

करने पड़े हैं, और सामान्य अदालतों और व्यवस्थातंत्र्य को एक ओर रख देने की और इन आडिनेन्सों के अन्तर्गत और वाहर जो कार्रवाइयां हुई, उनके औचित्य के सम्बन्य में एक खुली और निष्पक्ष जांच करावे। यदि उचित जांच-सिमिति नियत की जाय, और कार्य-सिमिति को गवाह पेश करने की सब सुविधायें दी जायें, तो वह इस सिमिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के लिए तैयार रहेगी।

गोलमेज-परिपद् में प्रधानमन्त्री-हारा की गई घोषणा और उसपर पार्लमेण्ट की कामन-सभा तथा लॉर्ड-सभा में हुए बाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासभा के दावे की दृष्टि से सर्वथा असन्तोपजनक और अपूर्ण मानती हैं, और अपना यह मत प्रकट करती हैं कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले संरक्षणों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आधिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भी कम को कांग्रेस सन्तोप-जनक नहीं मान सकती।

कार्य-सिमिति देखती है कि गोलमेज-परिपद् में महासभा को राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था मानने और उसके किसी जाति, धर्म अथवा रंग-भेद विना समस्त राष्ट्र की ओर से बोलने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश-सरकार तैयार न थी। साथ ही यह सिमिति इस त्रात को दुःख के साथ स्वीकार करती है कि उक्त परिपद् में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी।

इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आवाहन करती है कि कांग्रेस वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की अधिकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए वह अविराम प्रयत्न करे, जिससे कि शुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की अंगभृत विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके।

इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर पुनर्विचार करें, आर्डिनेन्सों तथा हाल के कृत्यों के सम्बन्ध में काफी राहत दी जाय, और भावी विचारों और परामर्श में कांग्रेस के लिए अपनी पूर्ण-स्वतन्यता का दावा पेश करने की आजादी रहे, और ऐसी स्वतन्यता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है।

पूर्वोक्त पैरा में दी गई शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सन्तोपजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से दिल्ली के समझौते के रद किये जाने की मूचना समझेगी। सन्तोपजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर सविनय-अवज्ञा, जिसमें लगान-चन्दी भी सम्मिलित है, आरम्भ करने के लिए आवाहन करती है—

- (१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसील अथवा गांव तवतक सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए बाध्य नहीं है, जबतक कि वहां के लोग संग्राम का अहिसक रूप, उसके सब फलिताथों-सहित, न समझ लें और कप्ट-सहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैयार न हों।
- (२) यह समझकर कि यह संग्राम आततायी से वदला लेने अयवा उसपर आधात करने के लिए नहीं वरन् अपने कष्ट-सहन और आत्मशुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए हैं, भयंकर-से-भयंकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन अवश्य होना चाहिए ।
  - (३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अयवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुँचाने की दृष्टि से

किसी भी दशा में सामाजिक वहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। अहिंसा-वृत्ति के यह सर्वया विरुद्ध है।

- (४) यह बात घ्यान में रखना चाहिए कि अहिंसात्मक संग्राम में आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं हुआ करती, इसिलए उसमें वेतन पर रखें गये स्वयंसेवक न होने चाहिए; किन्तु केवल उनके निर्वाह-मात्र के और जहां सम्भव हो वहां संग्राम में जेल जानेवाले अथवा मारे गये गरीव स्त्री-पुरुषों के आश्रितों के गुजारे-लायक खर्च दिया जा सकता है।
- (५) सव स्थिति में, ब्रिटिश अथवा अन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी वस्त्र का बहिएकार आवश्यक है।
- (६) सर्व कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, देशी मिलों तक का कपड़ा न पहनकर, हाथ की कती-बुनी खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
- (७) शराव और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जोरों से, किन्तु सदैव अहिंसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए।
  - (८) गैर-कानूनी नमक वनाने और वटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए।
- (९) यदि जुलूस और प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वही लोग शरीक हों, जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिले विना लाठी-प्रहार और गोलियां सहन कर सकें।
- (१०) अहिसात्मक संग्राम में भी उत्पीड़क-द्वारा तैयार माल का वहिष्कार करना सर्वया विहित ह, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं है कि वे आततायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ावें अथवा कायम रक्खें। इसिलए ब्रिटिश माल और ब्रिटिश कम्पिनयों का बहिष्कार पुनः आरम्भ किया जाय और जोरों से चलाया जाय।
- (११) जहां-जहां सम्भव और उचित समझा जाय, अनैतिक कानूनों और जनता को हानि पहुँचानेवाली आज्ञाओं का सविनय भंग किया जाय।
- (१२) आर्डिनेन्सों के अन्तर्गत जारी हुई प्रत्येक अनुचित आज्ञाओं का सविनय भंग किया जाय।"
- (४) गांधीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को, वाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेटरी ने नीचे लिखा तार मेजा--

"वाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्वीकृति भेजने के लिए कहा है, जिसपर उन्होंने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है। उन्हें इस बात का अत्यन्त खेद है कि आपकी सलाह से कांग्रेस-कार्य-समिति ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसमें यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव में बताई गईं शतों पूरी न की गईं तो सविनय अवज्ञा के पुनः पूरी तौर पर जारी कर दिये जाने की बात है।

प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार वैध शासन-सुधार की नीति को शीष आरम्भ करने की सम्प्राट्-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष स्रेटजनक समझते हैं।

अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखनेवाली कोई भी सरकार किसी भी राजनेतिक संस्था की गैर-कानूनी कार्रवाई की घमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न भारत-सरकार आपके

तार में गिंभत इस स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है कि, दिल्ली के समझौते पर पूरी सावधानी और पूरे ध्यान से विचार करने और अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए।

वाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस वात पर मुश्किल से ही विश्वास कर सकते हैं, कि आप अथवा कार्य-समिति समझती है कि सविनय-अवज्ञा के पुनरारम्भ की धमकी पर वाइसराय महोदय किसी लाभ की आशा से आपको मुलाकात के लिए बुला सकते हैं।

कांग्रेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के लिए हम आपको और कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और उनको दवाने के लिए सरकार सब आवश्यक अस्त्रों का अवलम्बन करेगी।"

( ४ : वाइसुराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १६३२ को, निम्न तार भेजा --

"आपके तार के लिए बन्यवाद । मैं आपके और आपकी सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक खेद प्रकट किये विना नहीं रह सकता । प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझ लेना अवस्य ही भूल है । क्या मैं सरकार को याद दिलाऊं कि सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही दिल्ली की सिध्यचर्चा आरम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस समय समझीता हुआ उस समय सत्याग्रह वन्द नहीं कर दिया गया था वरन् स्थिगत किया गया था ? मेरे लन्दन जाने के पहले, गत सितम्बर में, शिमला में इस बात पर दुवारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने छमे स्वीकार किया था । यद्यपि मैंने उस समय यह बात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में कांग्रेम को सत्याग्रह जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द न की थी । सरकार ने उस समय बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-भंग के लिए सजा भी लगी रहती है; इस बात से यही सिद्ध होता था कि सत्याग्रह यों ने यह सीदा किस लिए किया है, किन्तु इसमे मेरी दलील पर कुछ अमर नहीं होता ।

यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके छिए यह खुला था कि वह मुझे लन्दन न भेजती। किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी।

न यही कहना न्याय्य और सही है कि मैंने कभी इस बात का दावा किया है कि मरकार की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिए।

लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैध-मरकार अपने उन कृत्यों और आर्डिनेन्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नहीं करता, सार्वजनिक संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सदैव स्वागत करती, उनपर सहानुभूति-पूर्वक विचार करती तथा अपने पास की सब मूचनाओं अयवा जानकारी से उनकी सहायता करती।

में यह दावा करता हूँ कि मेरे सन्देश का मैंने पिछले पैरे में जो अर्थ बताया है उसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। समय ही बतलायगा कि किसने सन्त्री स्थिति ग्रहण की थी। इस बीच में सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से संग्राम को सर्वदा द्वेप-रहिन तथा सर्वेया अहिसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

आपको मुझे यह याद दिलाने की कोई आवस्यकता न घी कि अपने कार्यों के लिए कांग्रेस और उमका एक विनम्प्र प्रतिनिधि, मैं, जिम्मेवार होंगे ।''

#### वन्थल का गश्ती-पत्र

सुविधा के लिहाज से हमने इन सब तारों को एक-साथ दे दिया है, वैसे ये सब हैं छ: दिन की घटनायें। ३० दिसम्बर को मि० बेन्यल गांधीजी से मिले और काफी देर तक बातचीत की। यह गोलमेज-परिषद् में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे। और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की हलचल भयोत्पादक थी और बाद की घटनाओं एवं अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में वहिष्कार एक वड़ा हियपार है। इन मि० वेन्यल तथा इनके राज-भक्त साथियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी तीक्ष्णता, इतने समय के बाद भी, विलकुल कम नहीं हुई है। इन लोगों ने जो 'गुप्त' गश्ती-पत्र प्रचारित किया, उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:---

"अगर सम्भव हो तो कोई समझीता करने के इरादे के साथ हम लन्दन गये थे, लेकिन इसके साथ ही इस बात के लिए भी हम दृढ़-निश्चय थे कि आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणों के बारे में (यूरोपियन) असोशियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ने जो नीति निश्चित की है और यूरोपियन-असोसियेशन ने जो सामान्य-नीति तय की है जसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेंगे। यह हम अच्छी तरह जानते थे, और परिपद् के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह बात रही है, कि जो संरक्षण पेश किये जा चुके हैं उनकी काट-छांट करने का कांग्रेस, हिन्दू-सभा और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स की सम्मिलत शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा ......।

"इस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, आप देखेंगे कि गांधीजी और (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बर्स एक भी ऐसी बात नहीं बतला सकते जो गोलमेज-परिपद् में उनके जाने के फल-स्वरूप ब्रिटिश-सरकार की ओर से बतौर रिआयत उनके साथ की गई हो। बह तो खाली हाथ ही हिन्दुस्तान लीटे हैं।

"एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी सावित नहीं हुई। साम्प्रदायिक-समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें असफल होना पड़ा……"।

"मुसलमानों का दल वहुत ठोस और मजवूत रहा। यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमान कहें जानेवाले अलीइमाम भी उससे वाहर नहीं गये। शुरू से अखीर तक वड़ी होशियारी के साथ मुसलमानों ने खेल खेला। हमारा समर्थन करने की उन्होंने वादा किया या, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। वदले में उन्होंने हमसे कहा कि आर्थिक दृष्टि से बंगाल में उनकी जो बुरी हालत है उसपर हम ध्यान दें। उनकी 'ज्यादा लल्लो-चप्पो करने की तो जरूरत नहीं', पर अंग्रेजी फर्मो में हमें उनकी जगह देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वे अपनी माली हालत और अपनी जाति की सामान्य स्थित को ठीक कर सकें।

"त्रिटिश-राष्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक ही नीति है; और वह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और फिर उसपर जमे रहें। लेकिन (पार्लमेण्ट के) आम चुनाव के बाद सरकारी नरम-दल ने (गोलमेज) परिपद् को असफल फरने और उसका तथा कांग्रेस का विरोध करने का निश्चय कर लिया। मुसलमान लोग, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, इस बात से खुश हुए। सरकार ने तो निश्चित-

हुप से अपनी नीति बदल ली और केन्द्रीय सुधारों के आस्वासन के साथ प्रान्तीय-स्वराज्य पर ही मामला टालनें की कोशिश की। हमें यह भी निश्चय हो गया था कि कांग्रेस के साथ लड़ाई अनिवार्य है; तब हमने महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह शुरू हो जाय जतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकती है जबकि जितने हो सकें उन सब मित्रों को अपने पक्ष में कर लें। मुसलमान तो हमारे साथ थे ही, जैसा कि अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट था। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था।

"हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सर सप्नू, जयकर, पैटरो आदि के समान सर्व-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय । अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सकें तो कम-से-कम ऐसातो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी न दें। और यह कोई मुश्किल बात भी नहीं है; इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि संघ-योजना को नहीं छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे तीर पर अंग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्तु; इसीके अनुसार हमने काम किया। हमने सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उपस्थित करे, जिसे ये लोग सरकार की ईमान्दारी और सद्भाव का ठोस नमुना समझेंगे और इनका सन्तोप हो जायगा। जहांतक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते। कांग्रेसी प्रान्तों और दृढ़ भारत-सरकार का सुकावला बड़ी भारी राजनैतिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा; क्योंकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता-कारपीरेशन वन जायगा। अतः (इस स्थिति को वचाने के लिए) हमने अजीव नये-नये साथी जोड़े । फलतः वजाय इसके कि परिपद् व वाद-विवाद वीच में ही भंग हो जाते और राजनैतिक विचारों के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, परिषद् में आये ९९ फी सदी व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी जैसे लोग भी शामिल हैं, सहयोग के आश्वासन के साथ वे समाप्त हुए; अलवत्ता गांधीजी स्टैण्डिंग-कमिटी में शामिल होने के लिए रजामन्द नहीं हए ....।

"मुसलमान तो अंग्रेजों के पक्के दोस्त ही हो गये हैं। अपनी परिस्थिति से उन्हें पूरा सन्तोप हैं और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

"लेकिन यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं कि सुधारों का होना जरूरी है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुवारों का ही प्रतिपादन करते हैं। हम जो-कुछ कहते हैं उसका अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-फेर करना भर है, जिससे कि उसकी सुचारता बढ़ जाय।"

मजदूर-सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो-कुछ देने का बचन दिया था उसके उद्देश को नष्ट करने की टोरी (कंजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों ने कैसी चेष्टा की, यह इन उद्धरणों से भलीभांति मालूम हो जाता है। लेकिन यह विश्वास करना गलत होगा कि उन्नति-विरोधी मुसलमानों के, जोकि अपने थोड़े-से स्वार्थों के लिए \*अपने देश को वेचने के लिए तैयार

<sup>\*</sup>गोलमेज-परिपद्ध के समय की गई सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप अपनेको भारत के फिसी प्रदेश का राजा बनाने की सर आगाज़ां की माँग से, जिसका कि हाल ही में असेम्बली में रहस्यो-द्धाटन हुआ, इस सौदे का नगन-स्वरूप बड़े बीभत्स रूप में सामने आया है।

ये, और हिन्दुस्तानियों को हमेशा गृलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी ब्रिटिशों के बीच जो समझौता हुआ, वह एकाएक ही हो गया। उसकी नींव तो गोलमेज-परिपद् के दूसरे अधिवेशन से कहीं पहले हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों जगह रक्खी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गांबीजी और लॉर्ड अर्विन के बीच समझौता हुआ तो उसके बाद ही भारत में उन सब उन्नति-विरोधी लोगों ने, जो समझौते को पसन्द नहीं करते थे, शीधूता के साथ अपनी शक्तियों को संगठितिकया और भारतीय राष्ट्रवादियों को शिकस्त देने के लिए अपना सिम्मलित गृह बना लिया था। इस पडयंत्र की आंशिक रचना तो शिमला में ही हुई थी, जोकि भारत-सरकार का सदर-मुकाम है।

#### गांधीजी पकड़े गये

मि॰ इमर्सन और लॉर्ड विलिंगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने स्वीकार कर लिया । इसके बाद कार्य-सिमिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को लीट गये । लेकिन उन्होंने अपने-को ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे। वस्तुतः सरकार ने वहीं से लड़ाई को फिर से ग्रहण किया जहां पर कि ४ मार्च १९३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्यायी-संधि के दिमयान उसने हजारों लाठियां और एकत्र करली थीं। सच तो यह है कि अस्थायी-संघि का अवसर सरकार के लिए नये सिरे से लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी-संधि क र्दीमयान प्रायः किसी भी महीने नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो टूटना निश्चित ही था। तीन आर्डिनेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरूरत हो तुरन्त जारी कर देने के लिए वाइसराय की जेव में रक्खे हुए थे। ४ जनवरी १९३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस की तथा उससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गैर-कानुनी करार दे दिया गया और कांग्रेसी लोग, कानुन या आर्डिनेन्सों के, जोकि गैर-कानूनी कानून कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर-करके जेलों में भेजा जाने लगा। कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पड़ा । सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१९३०) के समय शुरू में नहीं बर्टिक बाद में जारी हुआ था, लेकिन १९३२ में सत्याग्रहियों को सबसे पहले उसीका मुकाबला करना पड़ा। चारों तरफ यह बात फैल रही थी कि लॉर्ड विलिगडन सारे उत्पात को छः सप्ताह में ही खतम कर देने की आज्ञा रखते हैं। लेकिन छः सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लड़ाई है कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई।

गांधीजी गुजरात के उन ताल्लुकों में जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हें १९३० की लड़ाई में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेक्तर इसके कि वह वहां जायें, उन्हें और उनके विश्वस्त सहायक बल्लभभाई को ४ जनवरी १९३२ के बड़े सबेरे गिरफ्तार करके शाही कैदी बना दिया गया। खानसाहब और जबाहरलालजी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो भारतीय-राजनीतिज बाकी बचे थे उन्हींको लड़ाई का संचालन करना पड़ा। हजारों की तादाद में सत्याग्रही मैदान में आये। १९२१ में उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक बड़ी तादाद मानी गई थी। १९३०-३१ में, दस महीनों के थोड़े-से समय में ही, नब्बे हजार स्त्री-पुरुप और बच्चे दोषी करार देकर जेलों में ठूंस दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनों पर पड़ी, लेकिन जितनों को कैद की सजा हुई थी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ या ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही। लोगों को या तो पीटत-

पीटते किसी काम के लायक ही न रहने दिया गया, या छिपने और घर दवीचने की नीति से उन्हें थका दिया गया। जेलों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दफ्तर की जो गुफ्त या खानगी वातें थी उनका रहस्योद्घाटन करने के लिए कहा गया। "तुम्हारे (कांग्रेस के) कागज-पत्र, रिजस्टर और चन्दे व स्वयं-सेवकों की फहरिस्तें कहां हैं?" यह सरकार की मांग थी। नीजवानों को तरह-तरह तंग किया गया, न कहने-योग्य वातें (अपशब्द) उन्हें कही गई, और अकथनीय सजाओं के आयोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के लिए एक-एक करके उसके वाल उखाड़े गये, और यह सिर्फ इसलिए कि उमने पुलिस को अपना नाम और पता नहीं वताया था!

#### आर्डिनेन्सों का राज

जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुसार, नये-नये आहिनेन्स निकलते गये । हालांकि वे एकसाथ नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एकसाथ विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आर्डिनेन्स का जिक तो पहले ही हो चुका है, जोकि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जबकि गांचीजी अभी लन्दन ही में थे। कहा यह गया था कि यह बंगाल में आतंकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किमी भी सरकारी अफरार को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और हलचल मालूम करे और उसकी बताई हुई वातें ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की आवश्यकता हो, उसको वह अमल में ला सकता था। प्रान्तीय-सरकार को यह अधिकार मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इमारत को, मय उसके सामान के, उसके मालिक या उसमें रहनेवाले से खाली कराके चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले. और चाहे तो उसका मुआवजा दे और चाहे तो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक या इस्तैमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या विना मुआवजे के ही, उसका सामान ले सकता था । वह किसी जगह या इमारत की, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल है, सरकारी कब्जे में ले सकता था अथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकता था। यातायात पर वन्दिश लगाने और सवारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के मुप्दे करने का भी यह हवम दे सकता था । शस्त्रास्त्र की विकी बन्द करने या नियंत्रित करने और उन्हें अपने कटने में कर लेने का उसे अधिकार था। किसी भी जमींदार या आध्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानन और व्यवस्था की स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह नकना था। तलाशी के बारंट निकाल सकता था । प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर नामुहिक जुर्माना कर सकती थी, किसी खास व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी छेने-पावने ने मृक्त कर सकती थी, और किसी भी व्यक्ति के हिस्से का बकाया जुर्माना सरकारी मालगुजारी के बतौर वसृष्ट किया जा सकता था । जरा भी अवज्ञा होने पर ६ महीने कँद या जुर्नीने अथवा दोनों की सजा मिल सकती थी । प्रान्तिक सरकार को यह अधिकार दे दिया गया या कि फरार लोगों ने पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलों की जानकारी रखने तथा उनकी हलचलों की बातें मालूम करने के लिए, सम्प्राट् के प्रजाजनों के जान-माल पर होनेवाले आक्रमणों से रक्षा करने, सम्प्राट् की फौज व पुलिस को सुरक्षित रखने तथा कैदियों को जेल में निर्वाच रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये। आर्डिनेन्स के मातहत कैसी भी कार्रवाई क्यों न करें, फौजदारी-अदालत में उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। जिन मुकदमों को सरकार विशेष अदालत-द्वारा निपटाना चाहे उनकी तहकीकात के लिए फौजदारी मामलों के नये अर्थात् स्पेशल-ट्रिट्यूनल या स्पेशल-मजिस्ट्रेट बनाने को कहा गया। स्पेशल-ट्रिट्यूनलों के लिए नियमोपनियम भी विशेष तौर पर ही बनाये गये। विशेष-त्यायालयों को अधिकार दिया गया कि चन्द परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामला चला सकते हैं।

युक्त-प्रान्तीय इमर्जेन्सी-आर्डिनेन्स १४ दिसम्बर १९३१ को जारी हुआ । इसके द्वारा प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी या जमींदार को दी जानेवाली किसी रकम को (वकाया रकम को) सरकारी पावना करार देकर उसे वकाया माल-गुजारी के रूप में वसूल करे । प्रान्तीय-सरकार जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह सार्वजिनिक सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा है उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके में से हट जाने या किसी खास तरीके पर रहने का हुक्म दे सकती थी। एक महीने तक उसका वह हुक्म कायम रहता। किसी खास जमीन या इमारत के मालिक की सारी जमीन या इमारत, मय फर्नीचर तथा दूसरे सामान के, मुआवजे के साथ या वगैर मुआवजे ही, सरकार के सुपुर्द करने का प्रान्तीय-सरकार हुवम दे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या स्थान का प्रवेश निपिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हुवम दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी साघन हों उनके वारे में जब जैसा हुक्म मिले तब वैसा ही किया जाय। सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई भी अफसर किसी भी जमींदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानून और शान्ति कायम रखने के काम में मदद करने के लिए तलब कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि वह सरकारों लेने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की कैंद, जुर्माने या दोनों सजायें दी जा सकती थीं। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को भली-भांति अदा न करने अथवा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने की चेप्टा करे उसे एक साल कैंद या जुर्मीने की सजा दी जा सकती थी । किसी खास हलके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार सामूहिक जुर्मीना कर सकती थी, और उसकी वसूसी उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालगुजारी वसूल की जाती है। किमी जन्त साहित्य के अंग दोहरानेवाले को ६ महीने कैंद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला जुर्माना उनके मां-वाप या संरक्षक से वसूल किया जा सकता था और उसके वसूल न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार कैंद की सजा दी जा सकती थी, मानों स्वयं उन्होंने वह अपराध किया है। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदालत में कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी।

सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आर्डिनेन्स २४ दिसम्बर १९३१ को जारी किये गये। उनमें से एक तो युक्तप्रान्त-सम्बन्धी आर्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारी छेने की बसूछी के लिए निकाला गया था। बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रातीय 'इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स' था और दूसरे का 'अनलॉफुल असोसियेशन आडिनेन्स' । इनमें से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति को विना कारण गिरपतार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी । प्रान्तीय-सरकार किसी व्यक्ति को एक महीनें के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुवम दे सकती थी। ऐसे हुक्म पर अमल न कर सकने की हालत में दो साल तक कैद की सजा दी जा सकती थी। किसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कटजे में छे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सडक या जल-मार्ग के यातायात को निषिद्ध, नियंत्रित या मर्यादित कर सकता था । प्रान्तीय-सरकार किसी भी माल की खपत व विकी की नियंशित करने के लिए उसे तैयार करनेवालों व व्यापारियों को उस माल की खरीद-फरोख्त के नक्को पेश करने या अपना सारा माल या उसका अंग सरकार को सींप देने के लिए कह सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट सवारी या यातायात के अन्य सब साधनों के तफसीलवार व्योरे पेश करने या उन्हें (सवारी आदि को) ही सरकार के सुपूर्व करने का हुक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र और गोला-बारूद की विकी को जिला-मजिस्टेट नियंत्रित कर सकता था । प्रान्तीय-सरकार चाहे जिसको स्पेयल पुलिस-अफसर मुकर्रर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमींदार, अध्यापक या स्थानीय अधिकारी की कानून और व्यवस्था के रक्षार्थ मदद करने का हक्म दे सकती थी। लोकोपयोगी कार्य ( Utility Service ) के संचालकों को उस संस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई भी कान कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार न कर सकता ती उस नंस्था का अधिकार वह अपने हाथ में हे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेलीफोन और वायर-हेस (बेतार के तार) को नियंत्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजों या चिट्ठी पत्रियों को राक सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नीका में जगह ले सकता था, किसी लास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर छ जाने की मनाही कर सकता था, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उत्तरवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तीर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा में, फिर वह चाहे निजी स्थान में ही हो और उसमें प्रवेश टिकटों-द्वारा ही क्यों न हो, पुलिम-अफसर को भेज सकता या। तलाशियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे। कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम की उपेक्षा करने या किमीको पुलिस या सेना में भर्ती होने से रोकने या ऐसी कोई अफवाह या चर्चा फैलाने की चेप्टा करे कि जिससे सरकारी नीकरों के प्रति पृणा या अपसान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-संचार होता हो, उसे एक साल कैद या जमिन की अथवा दोनों सजायें दी जा सकती थीं । प्रान्तीय-सरकार किसी हळके के निवासियों पर सामृहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उसी तरह वसूछ होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की बातों को दोहराये उसे ६ महीने कैंद्र या जुर्माने की सजा हो सकती थी । १६ साल तक के नवयुवकों पर हुआ जुर्माना उनके अभिभावक या संरक्षक से वसूल किया जा सकता था, और वसूल न होने की दशा में उन्हें कैंद्र की सजा दी जा सकती भी । स्पेशल जजों व मजिरहेटों के साथ स्पेशक और भरमरी अदाकतें बनाई गई और उनके कार्य-क्षेत्र की व्यास्या गरके मुकदमों व अपीटों के लिए खास तीर की कार्य-प्रणाली तैयार की गई ।

अन्य आर्डिनेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी करार दे सकती थी और मिजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कटजे में लेकर जो भी व्यक्ति वहां हो उसे निकाल सकता था। मिजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कटजा कर सकता था और प्रान्तीय-सरकार उसे जटत करार दे सकती थी। निषिद्ध (गैर-कानूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या वहां रहनेवाला कोई भी व्यक्ति फीजदारी अपराध का मुजरिम होता था। प्रान्तीय-सरकार गैर-कानूनी करार दी गई संस्था का रुपया-पैसा आदि सामान जव्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी गैर-कानूनी संस्था का रुपया होने का शुबहा हो, उस रुपये को सरकारी हुनम के बगैर खर्च न करने की पावन्दी लगा सकती थी। ऐसे व्यक्तियों के बहीखातों की जांच-पड़ताल करने था ऐसी रकम के मूल व इस्तैमाल का पता लगाने का भी प्रान्तीय-सरकार हुनम दे सकती थी।

४ जनवरी को चार नये आर्डिनेन्स और जारी हुए—(१) इमर्जेन्सी पावसं आर्डिनेन्स, (२) अनलाँफुल इंस्टिगेशन आर्डिनेन्स, (३) अनलाँफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स, और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आर्डिनेन्स। इनमें से पहले आर्डिनेन्स के मातहत तो लोगों को गिरफ्तार करने, वन्द रखने या उनकी हलचलों को नियंत्रित करने, इमारतों को मांग लेने, इमारतों या रेलवे को वर्जित-स्थान करार देने, यातायात को नियंत्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी चीज को अपने कटजे में करने या उसकी खपत व विकी पर नियंत्रण करने, यातयात के साधनों पर नियंत्रण करने, शस्त्रास्त्र की विकी पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, जमींदारों व अध्यापकों आदि को कानून और व्यवस्था कायम रखने में मदद करने के लिए वाध्य करने, सार्वजनिक उपयोग के कामों पर नियंत्रण करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजों व चिट्टी-पत्रियों को रोकने और वीच में गायव कर लेने, रेलों और नीकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके यातायात पर नियंत्रण करने, सभाओं में पुलिस-अफसरों को भेजने इत्यादि के वैमे ही अधिकार लिये गये थे जैसों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार जैसा कि सीमाप्रान्तीय रेग्यूलेशन में रक्खा गया है, विशेप अदालतों, उनमें खास तौर की कार्यवाई, नये-नये जुर्म और उनके लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान किया गया। इण्डियन प्रेस इमर्जेन्सी एक्ट को, आर्डिनेन्स की एक विशेप धारा के द्वारा, और कड़ा कर दिया गया था।

'अनलॉफुल इंस्टिगेशन आर्डिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को इंश्तिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में वाघक होता उसे ६ महीने कैंद्र और उसके साथ जुर्माने की भी सजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे वतीर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे मालगजारी के वकाया के रूप में वसूल करवा सकता था।

'अनलाँ फुल असो सियेशन आहिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमाश्रान्तीय आहिनेन्स के सिलिसिले में ऊपर बताया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार गैरकानूनी करार दी गई संस्था की इमारत और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को अपने कट्ये में कर सकती थी। ऐसे रुपये पैसे को प्रान्तीय-सरकार जब्त भी कर सकती थी। जिस किसी के पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी हिसाब-किताब की जांच कराने और सरकार की स्वीकृति वगैर उसको खर्चन करने का हुक्म दे सकती थी। ऐसी हरेक संस्था को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सहित गवर्गर- जनरल की राय में कानून और व्यवस्था के अमल में वायक होती हो तथा सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो।

'प्रिवेन्यन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आडिनेन्स' के मातहत उन सवको ६ महीने कैंद या जुर्माने की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करते और उसका विह्फार करते या उसे तंग करने और उसका विह्फार कराने में सहायक होते, कोई आदमी दूसरे को सताने या तंग करने का अपराधी उस हालत में माना जाता था जबिक वह उसके या उससे सम्बन्ध रर्जनेवाले अन्य किसी व्यक्ति के कार्य में फ्कावट डालता या उसके विरुद्ध हिंसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार की कोई घमकी देता या उसके मकान के आस-पास घूमता रहता या उसके माल-मते में खलल डालता या किसी व्यक्ति को उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा कोई काम करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो । वहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यापार का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्हें कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, सामाजिक सेवायें (अर्थात् नाई, भंगी, धोबी आदि के काम) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब वातें मामूली रूप में न करता, या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज का सम्बन्ध वन्द कर देना। किसी आदमी को चिद्दाने की गरज से उसका स्थापा करना, या उसका पुतला या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध घोषित किया गया जिसके लिए ६ महीने कैंद या कैंद और जुर्माने दोनों की सजायें हो सकती थीं।

इस प्रकार इन आर्डिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में छे छिये, जो अमली तीर पर सारे देश में लाग कर दिये गये थे।

#### आर्डिनेन्स-कानृत

जब आर्डिनेन्सों की अविध समाप्त हुई तो उन्हें अगली अविध के लिए नये सिरे से एक इकट्ठें आर्डिनेन्स के रूप में जारी किया और नवस्वर १९३२ में वाकायदा कानून का रूप दे दिया गया। नारत-मंत्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १९३२ को ही, कामन-सभा में यह बात स्वीकार कर ली थी कि "आर्डिनेन्स बहुत व्यापक, तीव्र और कठोर हैं। भारतीय जीवन की लगभग हरेक बात उनकी चपेट में आ जाती है। उन्हें इतने व्यापक और तीव्र इसलिए बनाया गया है कि सरकार को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उसपर से सचमुच उसका यह विश्वास है कि सरकार की जड़-मूल पर ही कुठाराधात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये आर्डिनेन्स आवश्यक हैं।"

यह स्मरण रहे कि प्रेस-कान्न (१९३१ का २३ वां एक्ट), जो अस्थायी-सिन्ध के समय वना था, ९ अक्तूबर १९३१ को समाप्त हो गया। १९३२ के किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ड-बिल में उसे (प्रेस-लॉ को) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया। प्रेस-कानून की घारायें करीब-करीब १९१० के एक्ट जैसी ही थीं। भारत-सरकार के आर्डिनेन्सों, बिलों या कानूनों के अलाबा, नवम्बर १९३२ में बम्बई-सरकार ने एक प्रान्तीय आर्डिनेन्स-बिल पेश किया, जिसमें करबन्दी-आन्दोलन के मुकाबले की भी काफी गुंजाइस रक्खी गई थी। सच तो यह है कि ये सब आर्डिनेन्स और दमनकारी अस्व 'तैयार करने का बिचार तो अस्थायी-मन्चि के साल (१९३१ में) ही हो रहा था। बस्तुस्थिति तो यह है कि १५ अक्तूबर १९३१ को पूना के अंग्रेजों ने भारत-सरकार के गृह-विभाग के मंत्री की

मान-पत्र प्रदान किया और इसके बाद, १९३१ में ही, यूरोपियन-असोसियेशन की बम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा। उन्होंने सरकार को सुझाया था कि यदि सिवनय अवज्ञा-आन्दोलन किर से बुक हो तो उसे तुरन्त और दृढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए—और यह सब उस समय जबिक लन्दन में गोलमेज-परिपद् हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश कांग्रेसियों को सन्तुष्ट करना था। उन्होंने खास तौर से यह सुझाया कि कांग्रेसी झण्डे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वयं-सेवकों की कवायद-परेड भी रोक दी जाय, जिन लोगों ने सिवनय-अवज्ञा में भाग लिया था उन सबपर पावन्दियां लगा दी जाय, उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा लड़ाई के समय शबु-देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें नजरवन्द कर दिया जाय, कांग्रेस-कोप के मूल का पता लगाया जाय और उसको वहीं एक विशेष आर्डिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय, जिन मिलों ने कांग्रेस की शतें मान ली हों उन्हें कहा जाय कि अगर वे उन्हें रद न कर देंगे तो रेलगाड़ियों-द्वारा उनका माल ले जाना वन्द कर दिया जायगा, और राजनैतिक परिस्थित व वहिष्कार से किसीको अधिक लाभ न उठने देना चाहिए।

१९२२-३२ की घटनायें भी प्रायः १९३०-३१ की ही तरह रहीं, अलयत्ता लड़ाई इस बार और भी जोरदार एवं निश्चयात्मक थी। दमन और भी अन्यायुन्धी के शाथ चला और लोगों को पहले से भी कहीं ज्यादा कष्ट-सहन करना पड़ा।

#### कार्य-समिति की तत्परता

सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के बड़े सबेरे म० गांधी और राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १९३२ के उपर्युक्त आर्डिनेन्स उसी दिन सबेरे जारी हुए और कई प्रान्तों पर लागू कर दिये गये । पश्चात् कुछ ही दिनों में, अमली तीर पर, सारे देश में लागु हो गये। अनेक प्रान्तीय और मातहत कांग्रेस-कमिटियों, आश्रमों, राष्ट्रीय स्कूलों तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को गैरकानुनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतों, फर्नीचर, रुपये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कटजे में ले लिया गया। देश के खास-खास कांग्रेसियों में से अधि-कांदा को एकदम जैलों में ठूंस दिया गया । इस प्रकार देखते-ही-देखते कांग्रेस के पास न तो नेता रहे, न रुपया-पैसा, न निवास-स्थान । लेकिन इस आकस्मिक और दृढ़ झपट्टे के वावजूद जो कांग्रेगी बच रहे थे वे भी साधन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शुरु कर दिया। कार्य-समिति ने तम कर लिया कि १९३० की तरह इस वार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाम और सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरपतारी का खयाल करके, अपने बाद क्मनः कार्यं करनेवाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई। कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के मुप्दं कर दिये और अध्यक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सींप दिया, जो कमनाः अपने उत्तरा-धिकारियों को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्कुकों और गांवीं तक की कांग्रेस-कमिटियों में भी हुआ । यही व्यक्ति आम तौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक बड़ी कठिनाई सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्थात् आजा-भंग के लिए किन कान्नों को जुना जाय रियह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या : चाहे-जिस कानून का भंग नहीं किया जा नकता। कांग्रेस की इस कठिनाई की व्यापक आहिनेन्सों

ने हल कर दिया । अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-राष्ट्रपति की ओर से आदेश मिलता रहा । यराव और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश माल की पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान-रूप से लागू हुई। लगानवन्दी युक्त-प्रान्त में काफी वड़ी हदतक और बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार य वंगाल के कुछ स्थानों में चौकीदारी-टैक्स देना वन्द कर दिया गया । मध्यप्रान्त य वरार, कर्नाटक, यक्तप्रान्त, मदरास प्रेसीडेन्सी तथा विहार के कुछ स्थानों में जंगळात के कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, एकब करने और बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया । सभाओं और जुलूसों की तो जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निर्पेधाजाओं के हीते हए भी सभावें हुई और जुलुस भी निकाले गये। लड़ाई की शुरुआत में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा, जोकि बाद में विशेष उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्हीं साम घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मनाये जाते थे; जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, मीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, झण्डा-दिवस इत्यादि । जैसा कि अभी कह चुके हैं, कांग्रेस के दप्तरों व आश्रमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। अतः अनेक स्थानों में उन्हें सरकारी कध्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आडिनेंस का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया था। ये प्रयत्न 'धावों' के नाम से मशहूर हैं। आडिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकना था। इस अभाव की पूर्ति के लिए बेजाव्ता हस्तपत्रक, परचे, संवाद-पत्र, रिपोर्ट आदि निकाले गये, जो या तो टाइप किये हुए होते थे या साइक्लोस्टाइल अथवा डुप्लीकेटर से निकले हुए और कभी-कभी छपे हुए भी-छिकिन, जैसा कि कानूनन होना गाहिए, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कभी-कभी ऐसे नाम दे दिये जाते थे जिनका आस्तित्व ही कहीं नहीं होता था। यह मार्के की बात है कि पुलिस के सतर्क रहने पर भी ये संवाद-पत्र और हस्तपत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ हो रहा था उसकी, सारे देश को खबरें पहुँचाते रहे। डाक और तार विभाग के दरवाजे कांग्रेस के छिए वन्द हो गये थे, इसिटिए कांग्रेस ने अपनी डाक को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की--और वह प्रान्त के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं वरिक महासमिति के कार्यालय से विभिन्न प्रान्तों तक को। कभी-कभी यह डाक ले जानेवाले स्वयंसैवक पकड़े भी गये और तब स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई कार्रवाई की गई । १९३० के आन्दोलन के उत्तराई में वस्तुतः यह प्रया प्रारम्भ हुई यी और १९३२ में जाकर यह लगभग पूर्णना को पहुँच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दप्तरों का भी मरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे विलक आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा । दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिपदों के रूप में देशभर में कांग्रेसी सम्मेलनों की लड़ी लग लई। कई जगह स्वयंसवकों ने, जंजीर खींचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में, रेलों के नियमित काम-काज में खलल

डालने की कोशिय की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तांदाद में विना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेबार हलकों से इस चेप्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हां, वहिष्कार ने वहुत जोर पकड़ा । इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियां केन्द्रित की गई । कई स्थानों में विदेशी कपड़े,ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश वैकों, वीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और आम तीर पर ब्रिटिश माल के वहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये ।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार खामोश या नरम पड़ गई। आडिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहांतक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अख्तियार किये गये जिनकी उन आडिनेन्सों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयंकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्ता-रियां बहुत बड़ी तादाद में हुई, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर । सजा पानेवालों की कूल संस्था एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघा ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के वनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणत: उन्हींको जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझा गया कि उनमें संगठन का कुछ माद्दा है या कांग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सवकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अतः ९५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रक्खा गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रक्खे गये। और 'ए' वलास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बार्का जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पूरुप अपने देश को स्वतन्त्र करने भी श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खास तौर पर कतार में खड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण वातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संघर्ष हो जाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चाहर-दीवारी के भीतर किसीको पता लगाने के भय से मक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करनें पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुँचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सत्याग्रही कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अवसर ही होती रहीं। अस्यायी जेलों में रहना तो विलकुल ही नाकाविल वर्दास्त या; क्योंकि उनमें टीन के जो छप्र पड़े हए ये उनसे न तो मई-जून की गर्मी का बचाव होता था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इससे वहां तन्दुरुस्ती अच्छी रह नहीं सकती थी। इसमे शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हदतक वर्दास्त किया जा सकता था; लेकिन वह तो नियम नहीं विन्क किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हालत तो कुछ स्थायी जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेळों में, खासकर कैम्प-जेळों में, कैदियों का स्वास्थ्य बहुत विगड़ रहा था।

पेचिश का तो सभी समय जोर था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक वीमारियों ने भी बहुतों को बा दबोचा। फलतः अनेक तो जैलों में ही मर गये। जेलों में जिन जेल-कर्मचारियों से कैंदियों का साबका पड़ता उनके शील-स्वभाव पर ही बहुत-कुछ जेलों में उनके साथ होनेवाला वर्ताव निर्भर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर न तो विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलुसों को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने श्रुआत में ही अख्त्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही होगी जहां आन्दोलन में जीवन के चिन्ह दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो। चोट खानेवालों की संख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगीं। लोगों को यह आदत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी बावे पर जा रहे हों, अथवा कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें क्या होता है; लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें कीन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं और कीन सिर्फ तमाश्यीन हैं। यह आम चर्चा थी कि अनेक स्थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता । और तो और पर स्त्रियों, लड़कों और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बस्शा गया । आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। जेकों व मार-पिटाई की सस्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोली खाकर मर जाने को भी तैयार थे - लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से वहत-से उसे वरदाश्त न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानों की रकम पांच अंकों तक चली जाती थी। जहां मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देना बन्द किया गया वहां तो ऐसी वकाया रकमों और करों की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवल उन्हीं लोगों की मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूल करना वाजिव था, बल्कि साथ में संयुक्त-परिवारों की और कभी-कभी तो नाते-रिक्तेदारों की मिल्कियत भी कुर्क करके वेच डाली गई। कुर्की और विकी तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुर्की के बाद बडी-बडी कीमत की मिल्कियतों को विलक्ल कौड़ी के ही मोल वेच डाला गया। और कुर्की व चिक्री की काननी कार्रवाई से भी बढ़कर जो दु.खदायी वात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी तरीकों से सताया जाना और नुकसान पहुँचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और वरवादी ही कह सकते हैं। न केवल फर्नीचर, वर्तन-भाण्डे, गहने, मवेशी और खड़ी फसल जैसी चल-सम्पत्ति ही कूर्क करके वेच या कभी-कभी नष्ट करदी गई, विल्क जमीन और घर-वार भी नहीं छोड़ा गया । गुजरात, युक्त-प्रान्त और कर्नाटक में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी जमीनों से हाथ घोये बैठे हैं, हालांकि उनका कप्ट-सहन विलकुल स्वेच्छा-पूर्ण था; क्योंकि जिस रकम को चुकाने से उन्होंने इन्कार किया, अगर अपनेंको और अपने माल-असवाव को बचाना ही उनका उद्देश होता तो किसी-न-किसी तरह उसे वह चुका ही देते । सच तो यह है कि ये आफतें उनपर लादी ही गई थीं । क्योंकि अगर बकाया की वमूली ही प्रयोजन होता तो उन्हें इस तरह नष्ट न किया जाता। गुजरात के किसानों ने, और जिन्होंने लगान-मालगुजारी न देने के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की अग्नि में से

गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। अनेक स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा वहां के निवासियों में वसूल किया गया। विहार-प्रान्त के कुल चार-पांच स्थानों में, जहां ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपया वहां के निवासियों से ताजीरी कर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर जिले (वंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फीज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतंक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-वार छोड़कर आस-पास के स्थानों में चले गये। उन्हें इतने अवर्णनीय कप्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुर्मान भी किये गये, जिनकी बसूली वहां रहनेवाले लोगों से की गई। देश के कई स्थानों में गोली-वार भी हुए, जिनमें अनेक ब्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए। इस में सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है.। सय स्थानों या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-बाह्य उपाय ग्रहण किये और उनके परिणाम-स्वक्ष्प सर्व-साधारण को जो कप्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करें तो उसीका एक वड़ा पोथा तैयार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्याणी था और हरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शवित लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश-भारत तक ही यह महदूद रहा हो। (वयेल्खण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शवित लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफें उठाई।

जिन आश्रमों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-भृष्ट कर दिया गया, यहांतक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई।

अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों से जमाननें मांगी गई, बहुतों की जमानतें जब्ते की गई, और बहुत-से अखबारों को जमानत जमान कर सकने या प्रेस जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही वन्द कर देना पड़ा।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात विलकुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगों ने किसी गम्भीर हिसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं लिया। अहिंसा की शिक्षा उनमें जड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जबिक सरकार ने तो चन्द हपतों में ही उसे खत्म कर देने की आशा की थी। यह कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आडिनेन्सों का सहारा लिया गया, जो कि समस्त कानून और सम्य-शासन के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन को दबाने में सरकार को और भी कठिनाई होती। इधर कांग्रेसवालों को भी, उनके लिए आबागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावतः गुष्त उपायों की ओर झुकना पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, खुकिया और विशेष सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बचकर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपनेको पूरा पटु साबित किया। कांग्रेस-कार्यालयों के वने रहने और हस्तपवकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कांग्रेसियों को नये-नये कार्यकमों की हियायतें पहुँचाने रहने का उन्लेख हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यिग बहुन बड़ी रकम

की जरूरत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सीभाग्य की बात है कि बनाभाव के कारण काम में एकावट पड़ने का मीका कभी उपस्थित नहीं हुआ। धन तो कहीं-त-कहीं से आता ही रहा। गुमनाम दानियों तक ने सहायता दी—और, कभी-कभी तो यह भी नहीं देखा कि किसे वह दान दे रहे हैं। यह मार्के की बात है कि ऐसी परिस्थित में भी, जबिक सारा दफ्तर लोगों की जेवों में ही रहता था, हिसाब-किताब बड़ी कड़ाई के साथ रचना गया और प्राप्त-महायना का उपयोग मावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया।

#### दिही-अधिवशन

इस वर्णन को खतम करने से पहले कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन का भी वर्णन कर देना चाहिए जो कि १९३२ के अप्रैल महीने में दिल्ली में हुआ था। वह पुलिस की बड़ी भारी सनर्कना के बावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही बहुत-से प्रतिनिधियों या पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था।

चांदनीचीक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सनकंता के बावजूद लगभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस इस सन्देह में कि अधिवेशन के जगह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में कहीं तलाश करती रही और कुछ पुलिस एक जगह अकालियों के जुलूस से निवटती रही। पेश्तर इसके कि वह घण्टाघर पर आये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकब हुए और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के सेठ रणछोड़दास अमृतलाल, कहते है, उसके सभापनि थे। उसमें कांग्रेस की मालाना रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्थीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस बात की ताईद की गई कि पूर्ण स्वाधीनता ही कांग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के किर से जारी होने का हादिक समर्थन किया गया, तीमरे में गांधीजी के आवाहन पर राष्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उस बधाई दी गई और महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदिश्त किया गया, तथा चीथे में अदिमा में अपने विश्वास की किर से पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाधान्त के बहादृर पठानों को, अधिकारियों की ओर ने अधिक-से-अधिक उत्तेजना की करतूनें की जाने पर भी अहिसात्मक रहने पर वधाई दी गई। विश्वा दिया है ।

पं० मदनमोहन मालवीय दिल्ली-अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लेकिन यह गो रास्ते में ही गिरपतार कर लिये गये थे। वैसे इन नगाम समय कांग्रेसियों में उल्लेख-योग्य वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वृद्धावस्था एवं गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिपद् से लीटने के बाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादित्यों का पर्दा-फाश करनेवाले वयतव्य-पर-वक्तव्य निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अद्भुत शक्ति से कांग्रेस-वार्यकर्ताओं की श्रोत्साहन श्रदान करते रहे। जब भी कभी कोई मन्देह या कठिनाई का प्रसंग उपस्थित होता, कांग्रेस-कार्यकर्ता उन्हींकी ओर मुखाबित होते थे; और उन्होंने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया।

## संग्राम फिर स्थगित

गांघोजी का आमरण उपवास—पूना-पैक्ट—पूना पैक्ट स्वीकार किया गया—स्वतंत्रता का सन्देश—उपवास का भंग—गांघोजी ने बागडोर खींची—हरिजन-उत्थान-सम्बन्धी गांघोजी को अपील का व्यापक प्रभाव—गांघोजी फिर वन्दी हुए—गांघोजी को अस्पृरयता-निवारण-सम्बन्धी प्रचार-कार्य की अनुमति—अन्य उपवास—बाबू राजेन्द्रप्रसाद का वक्तव्य—निपंधाजा होने पर भी कजकत्ते का अधिवेशन—प्रस्ताव—गांघोजी का २१ दिन का बत—उनकी रिहाई—पूना-परिपद् —व्यक्तिगत सत्यायह—गांधोजी का रास-यात्रा करने का विचार—गिरफ्तारी और रिहाई—जवाहरलालजी को रिहाई—गांधोजी की हरिजन-यात्रा—गुरुवयूर-जनमत-संग्रह—बिहार का भूकन्य—पं० जवाहरलाल की गिरफ्तारी और सजा—कोंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम—गांधोजी का डॉ० अन्सारी को पत्र—गांघोजी का वक्तव्य—रांचो-परिपद् ।

विकां को याद होगा कि दूसरी गोलमेज-परिषद् में गांधीजी ने अपना यह निश्चय मुनाया था कि अस्पृश्यों को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेण्टा की गई ती में उस चेष्टा का अपने प्राणों की वाजी लगाकर भी मुकावला करूँगा। अब गांधीजी के उस भीपण वृत की परीक्षा का अवसर आ पहुँचा था। लोथियन-कमिटी, मताधिकार और निर्वाचन की सीटों का निर्णय करने के लिए, १७ जनवरी को भारत में आ पहुँची थी। समय बीतता चला जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी । सरकार झटपट काम खत्म करने में दक्ष है ही, और हम लोग इसी तरह जवानी जमा-खर्च करते रहेंगे। इसिलए बहुत सीचने-समझने के बाद, गांघीजी ने भारत-मंत्री सर सेम्युअल होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अस्पृश्यों या दिलत-जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन रक्ता तो मैं आमरण उपवास करूँगा । सर सेम्युअल होर ने अपना उत्तर १३ अप्रेल १९३२ को भेजा । यह उत्तर वही पुरानी पत्यर की लकीर का उदाहरण था; लोथियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हां, उचित समय पर गांधीजी के विचारों पर भी ध्यान दिया जायगा। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय, जिसे भूल से 'निर्णय' के नाम से पुकारा जाता है, मुनाया गया । (देखो परिशिष्ट ७) दलित-जातियों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ हो आम् निर्वाचन में भी जम्मीदवारी करने और दूहरे बोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया । दोनों हाथों से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था। १८ अगस्त को गांघीजी ने अपना निश्चय किया और उस निश्चय से प्रधान-मंत्री को सूचित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बत यानी उपवास २०

सितम्बर (१९३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा । मि० मैकडानल्ड ने आराम के साथ ८ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया। प्रवान-मंत्री ने गांधीजी को दिलत-जातियों के प्रति शत्रुता के भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। वृत २० सितुम्बर १९३२ को आरम्भ होनेवाला था । पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और वृत आरम्भ होने में एक सप्ताह का अन्तर था। यह सप्ताह देश ही क्या, संसार-भर के लिए क्षोभ, चिन्ता और हलचल का मप्ताह था। यह सप्ताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं ने, उस क्षण जो ठीक समझा किया । गांबीजी से भेंट करने की अनुमति मांगी गई, पर न मिली। संसार के कोने-कोन से पूना को तार भेजे गये। गांबीजी का संकल्प छुड़ाने के लिए तरह तरह की सलाहों और तर्कों से काम लिया गया। मित्र उनके प्राण बचाने के लिए चिन्तित थे और बाबु उपहास-पूर्ण कुतूहल के साथ सारा व्यापार देख रहे थे। जब रुस के महान् गिर्जे में आग लगी तो लोग टूटते और जलते हुए खम्भों और यहतीरों की तड़तड़ आवाज को सुनने के लिए दौड़े गये थे। अवसे बाठ साल पहले इसी जेल में गांघीजी अकस्मात् 'अपेडिसाइटिस' से वीमार पडे थे। पर इस बार उन्होंने अकस्मात नहीं, स्वेच्छा से गृत्यु-शय्या का आलिंगन किया था और स्वेच्छासे ही वृत आरम्भ किया था। इमलिए देश का स्तब्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। प्रवान-मंत्री का निश्चय तो रद होना ही चाहिए। वह स्वयं तो ऐसा करेंगे नहीं। इसिटिए हिन्दुओं के आपसी समझौते के द्वारा उसका अन्त होना चाहिए। इसके लिए एक परिपद् करना आवश्यक है। परिपद् १९ को हो या २० को ? यही प्रश्न था। गांधीजी के जीवन की रक्षा करनी ही चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात हुई कि दिलत-जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढाया । रावबहादुर एम० सी० राजा ने पुथक् निर्वाचन को विकारा । सर सर ने गांधीजी की रिहाई की मांग पेश की । कांग्रेस-वादियों ने भी स्वभावतः देश-भर में संगठन करके समझौता कराने की चेप्टा की । पर मालवीय जी समय के अनुसार चला करते हैं । उन्होंने तत्काल नेताओं की एक परिषद् बुलाने की बात सोची । इंग्लैण्ड में दीनबन्ध एण्डरूज, मि० पोलक और मि० छेन्सवरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अंग्रेज-जनता का ध्यान आकर्षित कराना आरम्भ किया। एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा इंग्लैण्ड-भर में ग्वाम तौर मे प्रार्थना करने को कहा गया । भारतवर्ष में २० सितम्बर को उपवास और प्रार्थनायें को गई। इसमें शान्ति-निकेतन ने भी भाग लिया । वैसे इस आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मंत्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन को अस्पृश्यता-निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप घारण करते देर न लगी। कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानों में अस्पृथ्यों के लिए मन्दिर खोले जाने लगे। यह आजा की जाती यीं कि गांघीजी उपवास के आरम्म होते ही छोड़ दिये जायेंगे। पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी, उन्हें किसी खाम स्थान पर नजरवन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी क्कावट लगा दी जायगी। गांगीजी ने सरकार को लिखा कि "इस प्रकार स्थान-परिवर्तन करके व्यर्थ खर्च और कप्ट क्यों उठाया जाय ? मुझसे किसी सर्त का पालन न हो सकेगा।" सरकार भी राजी हो गई और उसने गांधीजी को ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर न किया जो उन्हें अक्चिकर लगती हो।

पूना-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके क्म-विकास में पाठकों को छे जाना हमारे

लिए सम्भव नहीं है । परिषद् वम्बई में आरम्भ हुई, पर बीव ही पूना में ले जाई गई । (जो लोग

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जानना चाहें उन्हें गांधीजी के प्राइवेट-सेकेटरी श्री प्यारेलाल की सुन्दर पुस्तक 'एपिक फास्ट' (Epic Fast) और सस्ता साहित्य मण्डल-द्वारा प्रकाशित 'हमारा कलंक' पढ्ना चाहिए । ) डा० अम्बेडकर शीघृ ही बातचीत में शामिल हो गये और श्री अमृतलाल ठनकर, श्री राजगोपालाचार्य, सर चुन्नीलाल मेहता, पण्डित मालनीय, विड्लाजी, सरदार पटेल. श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री जयकर, डॉ॰ अम्बेडकर, रावबहादुर एम॰ सी॰ राजा, बाबू राजेन्द्र-प्रसाद, पण्डित हृदयनाथ कुंजरू और अन्य सज्जनों की सहायता से एक योजना तैयार की गई, जिमे उपवास के पांचवें दिन सारे दलों ने स्वीकार कर लिया। दलित जातियों ने पृथक् निर्वाचन का · अधिकार-त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनों से ही संतोष कर लिया। (वैसे आम हिन्दू-निर्वाचनों में वे सरकारी निर्णय के अनुसार भी शामिल थे।) उच्च जातियों के हिन्दुओं ने महत्त्वपूर्ण मंरक्षण प्रदान किये। उनमें से एक संरक्षण यह है कि सरकारी निर्णय के अनुसार आम निर्वाचनों में जितनी जगहें दी गई हैं उनमें से १४८ दिलत-जातियों को दी जायें। दूसरा यह है कि हरेक की सुरक्षित जगह के लिए दलित-जातियां चार उम्मीदवार चुनें और आम-निर्वाचन में उनमें से एक को चुन लिया जाय । पूरा समझीता उस समय तक कायम रहे जवतक सबकी सलाह से उसमें परिवर्तन न किया जाय । दिलत-जातियों का प्रारम्भिक निर्वाचन दस साल तक जारी रहे । ब्रिटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट को उस अंश तक स्वीकार कर लिया जिस अंश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्घ था । जो-जो वातें साम्प्रदायिक निर्णय के वाहर जाती थीं, उनपर निश्वय रोक रक्सा गया। दलित-जानियों के नेताओं को कृतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मन्त्री के निरुचय के अनुसार उन्हें जिननी जगहें मिलनेवाली थीं, अब उन्हें उनसे दुगुनी मिल गई और उन्हें अपनी जन-संस्था से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया । दस वर्ष वाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, पर गांधीजी ने अविध घटाकर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थगित करने से कहीं जनता यह न समझे कि डाँ० अम्बेडकर सवर्ण-जातियों की नेक-नीयती की आजमाइदा करना नहीं चाहते, बहिक विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित-जातियों को तैयार करने के लिए अवकाश चाहते हैं। गांधीजी ने अन्त में उत्तर दिया—"मेरा जीवन या पांच वर्ष"। अन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में आपस के समझीते के द्वारा तय किया जाय। इसका नुस्वा श्री राजगीपालाचार्य ने सोच निकाला और गांबीजी ने कहा—"वया खूब !" २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मंत्रि-मण्डल-हारा समझीने के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांबीजी से भेंट की १२६ तारीख की सुबह को इंग्लैण्ड और भारत में एकसाय घोषणा की गई कि पूना का समझौता स्वीकार कर लिया गया । मि० हेग ने वड़ी कींसिल में वक्तव्य दिया, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई:--

- (१) प्रधान-मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातियों को प्रान्तीय काँसिलों में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पार्लमेण्ड से सिफारिश करने के लिए उम व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते के मातहत स्थिर हुई है।
- (२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रान्तीय-काँसिलों में दिलन-जातियों को जिननी जगहें देना निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता है।

- (३) यरबडा के समझीते में दिलत-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध में जो-कुछ कहा गया है वह सवर्ण हिन्दुओं-द्वारा दिलत-जातियों को दिये गये निश्चित वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- (४) बड़ी कींसिल के लिए दिलत-जातियों के प्रतिनिधियों की चुनने की प्रणाली और मताधिकार की सीमा के सम्बन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार यरवडा-समझीते की शर्तों को निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बड़ी कींसिल के प्रतिनिधित्व और मताधिकार का प्रश्न विचाराधीन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार समझीते के विरुद्ध नहीं है।
- (५) बड़ी कींसिल में आम निर्वाचन के लिए खुली जगहों में से १८ जगहें दिलत-जातियों के लिए सुरक्षित रक्खी जायँ, इस बात को सरकार दिलत-जातियों और अन्य हिन्दुओं के पारस्परिक समझौते के रूप में स्वीकार करती है।

गांधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पशोंपश हुआ। वह चाहते थे कि दिलतजातियों के नेता भी सन्तुष्ट हो जायें। उन्हें अपने भीतिक प्राण वचाने की चिन्ता न थी, विकि
उन लाखों प्राणियों के नैतिक प्राण वचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे।
परन्तु अन्त में एं० हृदयनाथ कुंजरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्थ ने गांधीजी का सन्तोप करा
दिया। इसपर गांधीजी ने २६ तारीख को शाम के सवा पांच वजे उपवास छोड़ने का निश्चय
किया। भजन और धार्मिक इलोक-पाठ के बाद उन्होंने पारणा की। यह ठीक था कि गांधीजी के
प्राण वच गये, परन्तु जिस क्वास में वह अपना उपवास भंग करने को राजी हुए उसीमें उन्होंने यह
भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार नेकनीयती के
साथ पूरा न किया गया तो मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना पड़ेगा। गांधीजी ने कहा—
"स्वतन्त्रता का सन्देश हरेक हरिजन के घर में पहुँचना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब
सुधार हरेक गांव में किया जाय"। जनता ने उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्बन्ध में
सन्देह प्रकट किया था। गांधीजी को इस सम्बन्ध में कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १५ और
२० सितम्बर को ववतब्य दिये। उन्होंने अपनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की:—

"ज्ञान और तप के लिए उपवास करने की प्रया सनातन काल से चली आती है। ईसाई-धर्म में और इस्लाम में इसका साधारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू-धर्म तो आत्म-शुद्धि और तपस्या के लिए किये गये उपवासों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैंने आत्म-शुद्धि करने की बड़ी चेन्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि मुझे 'अन्तर्नाद' ठीक-ठीक और साफ-साफ सुनने की कुछ ध्रमता प्राप्त हो गई है। मैंने यह प्रायश्चित्त उस अन्तर्नाद की आज्ञा के अनुसार आरम्भ किया है।" यदि लोग यह कहें कि उपवास तो दूसरों को ध्रमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि "प्रेम विवय करता है, बमकाता नहीं है," ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवय करते हैं। "में अपने उपवास को न्याय के पलड़े में रखना चाहता हूँ। ऊपर से देखनेवालों को मेरा यह कार्य बच्चों का सा खेल प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि मेरे पास कुछ और होना तो इस अभिज्ञाप को मिटाने के लिए में उसे भी झोंक देता। पर मेरे पास प्राणों से अधिक और कुछ हई नहीं।" "यह आगामी उपवास उनके विकद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हों चाहे विदेशी। यह उपवास उनके विकद्ध नहीं है जिनकी मुझमें आस्था नहीं।" इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया कि यह उपवास न अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध है, न भारत में उनके विरोधियों—चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान—के विरुद्ध है, विल्क उन असंस्थ भारतीयों के विरुद्ध है जिनका विश्वास है कि वह न्यायपूर्ण वात के लिए किया गया है। गांधीजी ने कहा—''इस उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्तःकरण में ठीक-ठीक धार्मिक कार्य-शीलता उत्पन्न करना है।"
वस्वाई का प्रस्ताव

प्रधान-मंत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने और गांधीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिषर् ने वस्वई में सभा की । एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू अस्पृश्यता का निवारण करेंगे । जो संस्था बाद को हरिजन-सेवक-संघ के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुई । इसके सभापति सेठ घनश्यामदास विड़ला और मंत्री अभारत-सेवक-समिति के श्री अमृतलाल ठक्कर हुए।

यहां हम वह प्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १९३२ को बम्बई की सभा ने सर्व-सम्मित् से पास किया था। इस सभा के सभापित पण्डित मदनमोहन मालवीय थे। यह प्रस्ताव 'हरिजन' में ध्येय-वाक्य-स्वरूप अपना लिया गया है—

"यह परिपद् निश्चय करती है कि अब भविष्य में हिन्दू जाति में किसीको जन्म से अस्पृश्य न समझा जायगा और जिन्हें अबतक अस्पृश्य समझा जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भांति ही कुओं, पाठशालाओं, सड़कों और अन्य सार्वजिनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। मौका मिलते ही इस अधिकार को कानूनी स्वरूप दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार का रूप उसे स्वराज्य-पार्लमण्ट स्थापित होने से पहले तक प्राप्त न हुआ तो स्वराज्य-पार्लमण्ट का पहला कानून इस सम्बन्ध में होगा।

"यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का यह कर्तव्य होगा कि पुराने रिवाजों के कारण अस्पृत्य कहलानेवाले हिन्दुओं पर मन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक वंधन लगा दिया गया है उसे वे सारे वैध और शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा दूर कराने की चेप्टा करें।"

ऐसे पवित्र तप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम निकला। अस्पृथ्यता-निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इसी वात का या कि कहीं युवक जल्दवाजी से काम न लें। इसलिए गांधीजी को लगाम खींचनी पड़ी। अस्पृथ्यों या हरिजनों — जैसा कि अब वे कहलाने लगे थे — के लिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस प्रकार असहयोग-आन्दोलन के जमाने में लोग झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, उसी प्रकार हरिजन-आन्दोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या सत्याग्रह जैसा कठोर तप करने के अपने सामर्थ्य पर, विना विचार किये ही झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे। गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १९२१-२२ में अनेक वार परिस्थितियों को बचाया था, वही प्रभाव अब फिर काम कर रहा था। हरिजन-आन्दोलन में रस लेने के गांधीजी के आवाहन का धन और जन दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर घन्टे और हर मिनट अन्तर पड़ता दिखाई दिया। भोपाल के नवाब ने इस हिन्दू धार्मिक आन्दोलन के लिए ५००० दिये। फादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहचिमयों के हस्ताक्षर के साथ एक अगील छावाहर ५००० दिये। फादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहचिमयों के हस्ताक्षर के साथ एक अगील छावाहर ५००० दिये। कादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहचिमयों के हस्ताक्षर के साथ एक अगील छावाहर ५०००।

ईसाइयों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था को घितकारा। उघर मीलाना घीकतअली गांधीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात् २९ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्त्तन करके गांधीजी से मुलाकात आदि करने की वे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं, न छीन लेती तो साम्प्रदायिक समझीता अवश्य हो जाता। श्री जयकर उनसे भेंट करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजत न मिली। श्रीमती सरोजिनीदेवी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया। श्रीमती कस्तूरवा गांधी को गांधीजी के पास से हटा दिया गया। मुलाकातें वन्द कर दी गई। गांधीजी अब वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। परन्तु सरकार की एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि श्रीमती कस्तूरवा को समय के पहले छोड़ दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास पहने दिया गया। गांधीजी ने इस प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से वंचित होने पर विरोध प्रदिशत किया, क्योंकि सरकार की यह कार्रवाई पूना-पैक्ट की वर्ती ही के विषद्ध थी।

लम्बे-लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अन्त में सरकार ने गांबीजी को अपना अस्पृश्यता-निवारण-कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। हाल ही मुलाकातियों के, पत्र-व्यवहार के और समाचारपत्रों में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकाबट डाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्बर को होम-मेम्बर मि० हेग ने बड़ी कौंसिल में निम्नलिखित वक्तव्य दिया .—

"हाल ही में गांधीजी ने यह कहा था कि उन्होंने अस्पृत्यता-निवारण के सम्बन्ध में जो कार्यकम निवचय किया है, उसे पूरा करने के लिए मुलाकातों के, पत्र-व्यवहार के और केवल इस विषय
से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य वातों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक मुविधा मिलनी चाहिए। सरकार
गांधीजी की अस्पृत्यता-निवारण-सम्बन्धी चेप्टाओं में वाधा नहीं डालना चाहती, वयोंकि गांधीजी
ने वताया है कि अस्पृत्यता-निवारण एक नैतिक और धार्मिक मुधार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलन
से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव सरकार ने अस्पृत्यता-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातों
के तथा पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाशन के सम्बन्ध में रुकावट हटा ली है; पर जिन मुलाकातों का
सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक वातों से है, उनके प्रति सरकार की स्थित पहले ही जैसी है, जैसा
कि वाइसराय के प्राइवेट-सेन्नेटरी-द्वारा मीलाना चौकतअली को दिये गये उत्तर से प्रकट है।"
(पूना-पैनट और तत्सम्बन्धी सरकार से हुआ पत्र-व्यवहार परिशिष्ट ८ में देखिए)।

#### गुरुवयूर-सत्याप्रह

इस प्रथम महान् वर्त के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम इस विषय ने सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की और चर्चा करना चाहते हैं, जिसकी ओर जनता का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। श्री केल्प्पन मलावार में खास तौर से हरिजन-उत्यान-सम्बन्धी कार्य कर रहे थे। उनकी अन्तरात्मा ने उन्हें आमरण उपवास करने को प्रेरित किया। उन्होंने इस उपवास का संकल्प गांधीजी के महान् वर्त के लगभग साथ-ही-साथ किया। श्री केल्प्पन का उद्देश या कि गुरुवयूर-मिन्दर के ट्रस्टियों को अस्पृश्यों के लिए मिन्दर-प्रवेश की अनुमित देने को राजी किया जाय। गांधीजी ने इस मामले की सारी वातों का अध्ययन करने के बाद स्थिर किया कि ट्रस्टियों को काफी नीटिस नहीं दिया गया। उन्हें बताया गया कि सफलता प्रान्त हुई रक्षती है—पर गांधीजी

ने कहा कि तात्कालिक सफलता प्राप्त होने-न-होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कार्य के नैतिक ओचित्य का ।

इसलिए गांधीजी ने श्री केलप्पन को तार दिया कि उपवास स्थिगत करदी और ट्रस्टियों को पहले नोटिस देने के बाद ही फिर उचित अवसर पर उपवास करना ठीक होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करना। उसके बाद श्री केलप्पन ने भी उपवास करना त्याग दिया।

यहां गांधीजी के उस उपवास का भी जिक कर देना अनुचित न होगा जोकि २ दिसम्बर १९३२ को उन्होंने श्री अप्पासाहेब पटवर्धन की सहानुभूति में शुरू किया था। श्री पटवर्धन ने जेल में भंगी का काम मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। गांधीजी ने इस बारे में बम्बई-सरकार को लिखा, लेकिन उसका भी कोई असर न हुआ। इसपर श्री पटवर्धन ने अपना खाना कमशः कम करते हुए मृत्यु तक पहुँचानेवाला उपवास आरम्भ किया। अस्थायी-सिन्ध के समय गांधीजी ने अप्पासाहब पटवर्धन से कहा था कि अगर तुम्हारी मांग स्वीकृत न हुई तो में भी तुम्हारे साथ उपवास करूँगा, अतः उनकी सहानुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर दिया। लेकिन दो ही दिनों में अधिकारियों ने यह आश्वासन दे दिया कि अगर उपवास छोड़ दिया जाय तो वे उनकी मांग पर विचार करेंगे। उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ दिया गया। और एक सप्ताह के अन्दर ही भारत-मंत्री ने जेल के नियमों में ऐसा संशोधन कर दिया कि जिससे सवर्ण हिन्दुओं को भंगी का काम देने की स्कावट उठ गई। इस प्रकार यह सत्यागृह सफल हुआ।

### गिरप्रतारियाँ

हमने १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। हमने पूना-पैन्ट का भी जिक्र कर दिया है। जनता ने गांधीजी के अस्पृब्यता-निवारण के आवाहन का जो उत्तर दिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति की निस्सन्देह क्षति पहुँची।

इतने पर भी कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा। सत्याग्रह-आन्दोलन के शिथिल होने का एक कारण और भी था। जैसी परिस्थिति थी, और जैसा कि वयान किया जा चुका है, सत्याग्रह- अन्दोलन केवल लुक-छिपकर ही चलाया जा सकता था। और यह तरीका सत्याग्रह के सिढ़ानों में असंगत और विरुद्ध ही नहीं बिल्क विपरीत भी है। पूना में गांधीजी के उपवास के सिलसिल में मित्रों के एकत्र होने से उस अवसर पर उन प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में, जो रिहा हो चुके थे, त्रिचार-विनिमय करने का खासा मौका मिल गया। उमीके फल-स्वरूप दो गव्ती-पत्र निकाले गये। एक में यह स्पष्ट किया गया कि कांग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, और अस्पृथ्यता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-कांग्रेसियों को और उन लोगों को दिया गया है जो किसी-न-किसी कारणव्या जेल जाना नहीं चाहते। दूसरे पत्र में उस लुका-छिणी की नीति का, जो सत्याग्रह-आन्दोलन में आ चुकी थी, अन्त करने पर जोर दिया गया था।

सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३२ को आरम्भ किया था। इसिल्ए यावू राजेन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद स्थानापन्न-सभापति हुए थे, सारी प्रान्तीय कांग्रेस-किमिटियों को हिदायतें भेज दीं कि १९३३ के इस दिन एक खास वक्तव्य पढ़ा जाय। यह वक्तव्य भी, जिसमें संक्षेप में आन्दोलन की प्रगति और उन सारी समस्याओं का पर्यालोचन दिया गया था जो उस समय जनता के दिमाग में सबसे ऊपर थीं, जगह-जगह भेज दिया गया। जगह-जगह सभायें हुई, जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के और छोठी-वर्षा के बीच में पढ़ा गया। ६ जनवरी १९३३ को कांग्रेस-सभापित भी गिरफ्तार हो गये और उनका स्थान श्री अणे ने ग्रहण किया।

जब १९३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के सभापित थे। कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि १९३० के विपरीत इस वार कार्य-समिति के रिक्त स्थान पूरे न किये जायें। सरदार वल्लभभाई ने उन सज्जनों की मूची तैयार की जो उनके वाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करेंगे। जनवरी १९३२ और जुलाई १९३३ के वीच में, जब कांग्रेस-संस्था का अस्तित्व लोप हो गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसास, डॉ॰ अन्सारी, सरदार शार्दूलींसह कवीश्वर, श्री गंगावरराव देशपाण्डे, डॉ॰ किचलू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने सभापित का भार ग्रहण किया। इस बीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाइयों के मध्य में कार्य चलाने का भार आकर पड़ा उनमें श्री जयप्रकाशनारायण, लालजी मेहरोत्रा, गिरघारी कृपलानी, आनन्द चौघरी, और आचार्य जुगलिकशोर का नाम उल्लेखनीय है।

१९३३ की घटनायें तो संक्षेप में ही बताई जा सकती हैं । कलकत्ते का अधिवेदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा ।

#### कलकत्ता-कांग्रस

अप्रैल १९३२ के दिल्ली के अधिवेशन की मांति कलकत्ता का अधिवेशन भी निपेधाज्ञा के होते हुए करना पड़ा । यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया या जब सत्याग्रह-आन्दोलन शियिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध की भावना यहां दिखाई पड़ी वह दिल्ली में भी दिखाई न पड़ी थी । कुछ प्रान्तों ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे । कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे प्रान्तों से चुने गये। इस वात से कि पं० मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन का सभापितत्व स्वीकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी वढ़ गया। श्रीमती मोतीलाल नेहरू ने वृद्धावस्था और दुर्वेलता का ध्यान न करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निश्चय किया उससे आनेवाले प्रतिनिधियों को वड़ी स्फूर्ति मिली । अधिवेशन कलकत्ते में ३१ मार्च को वड़े सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ । डॉ॰ प्रफुल्ल घोप स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे। सरकार ने अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रक्खा । पण्डित मदनमोहन मालदीय को कलकत्ते नहीं पहेँचने दिया गया। उन्हें बीच ही में आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, डॉ॰ सैयदमहमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ थे, गिरफ्तार कर लिये गये और सबको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। कांग्रेस के कार्य-वाहक-सभापति श्री अणे भी कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये श्रीर उन्हें जेल में भेज दिया गया । कलकत्ते में स्वागत-समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई कांग्रेस-नेताओं पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया । श्रीमती नेली सेनगुप्त और डॉ॰ मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे । लगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले ही, या कलकत्ते के मार्ग में, गिरपतार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर में पहुँचने में सफल हुए। निषेधाज्ञा होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये । शीघ ही उनपर पुलिस आ

टूटी और कांग्रेस-वादियों के शान्ति-पूर्ण समुदाय पर लाठियां वरसने लगीं। बहुत-से प्रतिनिधि वुरी तरह घायल हुए और श्रीमती नेली सेनगुप्त और अन्य प्रमुख कांग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। पुलिस ने अधिवेशन को वल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेष्टा की, परन्तु असफल रही, क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समूह अपनी-अपनी जगहों पर जमा रहा, और वे सातों प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया जानेवाला था, पढ़कर सुनाये गये और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलिसले में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों को कांग्रेस समाप्त होते ही छोड़ दिया गया। अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सजायें दी गईं। श्रीमती सेनगुप्त को भी छः मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मालवीय सीधे कलकत्ता पहुंचे और शीध ही देश के सामने इस बात का कि पुलिस ने किस अमानुषिकता के साथ कांग्रेस भंग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होंने सरकार को जांच करने की चुनौती दी, पर यह चुनौती कभी स्वीकार न की गई। नीचे हम ३१ मार्च १९३३ को हए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव देते हैं:—

- १. स्वाधीनता का लक्ष्य यह कांग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती है जो लाहीर में १९२९ में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था।
- २. सत्याग्रह वैध अस्त्र है—यह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों की रक्षा करने, राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण वैध उपाय समझती है।
- ३. सत्याग्रह-कार्यक्रम का पालन—यह कांग्रेस कार्य-समिति के १ जनवरी १९३२ के निश्चय की पुष्टि करती है। पिछले १५ महीनों में जो-कुछ हुआ है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय है कि देश इस समय जिस परिस्थित में है, उसको देखते हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को दृढ़ और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता को आवाहन करती है कि इस आन्दोलन को कार्य-समिति के उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ चलाया जाय।
- ४. वहिष्कार—यह कांग्रेस जनता की सारी श्रेणियों और वर्गों को आवाहन करती है कि वे विदेशी कपड़ा विलकुल त्याग दें, खहर का व्यवहार करें और अंग्रेजी माल का वहिष्कार करें।
- ूर्ण दमन-कार्य में लगी हुई है, जिसके द्वारा देश के परम-विश्वसनीय नेता और उनके हजारों अनुयायी जेलों में पड़े है या नजरवन्द हैं, बोलने और एकत्र होने के अधिकारों का हनन हो रहा है, समाचार-पत्रों की स्वावीनता पर कड़ा प्रतिवन्ध लग रहा है, और साधारण नागरिक-व्यवस्था के स्थान पर मार्शल-ला का दौर-दौरा है, और जिसका आरम्भ जान-वूझकर महात्मा गांधी के विलायत से लौटने पर, राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, तवतक उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार कर सकती है।

कांग्रेस का विश्वास है कि हाल ही में प्रकाशित हुए व्हाइट-पेपर की योजना से जनता घोखें में न पड़ेगी, क्योंकि वह भारत के हितों की विरोधिनी है और इस देश में विदेशी प्रभुत्व स्थायी बनाने के लिए तैयार की गई है।

- हैं गांधीजी का उपवास—यह कांग्रेस देश को, २० सितम्बर को गांधीजी के उपवास की संकुशल समान्ति पर, वधाई देती है और आशा करती है कि अस्पृश्यता शोधृ ही अतीत की वस्तु हो जायगी।
- ७. मोलिक अधिकार—इस कांग्रेस की सम्मित है कि जनता को यह समझाने के लिए कि 'स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्व रखता है, इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थित को साफ कर दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सकें। इस लक्ष्य को सामने रखकर यह कांग्रेस अपने १९३१ के करांची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव नं० १४ को दुहराती है।

î

#### गांधीजी का उपवास

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद शीपृ ही देश में एक घटना हुई जो बिलकुल आकिस्मिक थी। हिरजन-आन्दोलन में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की संस्था उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन कार्यकर्ताओं
को अपना काम पिवत्रता, सेवाभाव और अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए
गांधीजी ने ८ मई १९३३ को आत्म-शृद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके
शब्दों में यह अपनी और अपने साथियों की शृद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता
और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए में अपने भारतीय तथा
संसार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि मैं इस अग्निपरीक्षा में सकुशन्त पूरा उत्तर्हें, और चाहे मैं महूँ या जिड़ें, मैंने जिस उद्देश से उपवास किया है
वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का
परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रवला है,
हट जाय। उन्होंने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा— "किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके
आयोजकों की बौद्धिक या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आदिमक शक्ति पर निर्भर
करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-पूछा उपाय है।"

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञाप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास जिस उद्देश से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्ति की ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह (गांधीजी) रिहा कर दिये जायें। तदनुसार गांधीजी ८ मई की छोड़ दिये गये। रिहा होते ही गांधीजी ने एक वक्तच्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन मौकूफ रखने की सिफारिश की।

गांधीजी ने कहा—"मैं इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूँ, और, जैसा कि कल मुझसे सरदार विल्लभभाई ने कहा और ठीक ही कहा, में इस रिहाई से लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलन का मंचालन या पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ?

"इसिएए यह रिहाई मुझे सत्य का अन्वेषण करने को प्रेरित करती है और सम्मानशील व्यक्ति की हैसियत से मुझपर एक बहुत बड़ा भार रखती है और मुझे असमंजन में डालती है। मैंने आशा की घी और मैं अब भी आशा करता हूँ कि मैं न तो किसी बात को लेकर उत्तेजित होऊँगा, और न किसी प्रकार के बाद-विवाद में ही भाग लूंगा। यदि मैं अपने दिमाग में हरिजन-कार्य के बतिरिक्त और किमी बाहरी बात को जगह दूंगा तो इस उपवास का उद्देश ही नष्ट हो जायगा।

''पर साथ ही, रिहाई होने पर अब मैं अपनी थोड़ी-बहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलन का अध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूँ।

"इसमें सन्देह नहीं कि इस समय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असंख्य सत्याग्रहियों की वीरता और आत्मत्याग के लिए मेरे पास साधुवाद के सिवा और कुछ नहीं है। इतना कहने के वाद में यह कहे विना भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिपी से काम लिया गया है वह उसकी सफलता के लिए घातक है। यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का संचालन देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो। यदि इससे एक भी सत्याग्रही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है।

"इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आर्डिनेन्सों ने भयभीत वना दिया है, और मेरी घारणा है कि लुका-छिपी के तरीकों का भी यह दब्बूपन उत्पन्न करने में हाथ है।

"सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेनेवाले स्त्री-पुरुषों की संख्या पर नहीं, उनके गुण और योग्यता पर निर्भर करता है; और यदि में आन्दोलन का संचालन करूँ तो में योग्यता पर जोर दूंगा। यदि ऐसा हो सके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो जाय। किसी और रूप में जनता को हिदायत करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये विचार जो मैंने प्रकट किये हैं, पिछले कई महीनों से मैंने अपने भीतर बन्द कर रक्खे थे; और मैंने जो कुछ कहा है उसमें सरदार बल्लभभाई भी मुझसे सहमत हैं।

"मैं एक वात और कहूँगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न हो—इन तीन सप्ताहों में सारे सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेंगे। यदि कांग्रेस के सभापित श्री माधवराव अणे वाकायदा छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दें तो अधिक उत्तम हो।

"अव मैं सरकार से एक अपील करूँगा। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक शान्ति मीजूद नहीं है, यदि वह समझती है कि आर्डिनेन्स का शासन सभ्य-शासन नहीं है, तो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से लाभ उठाकर सारे सत्याग्रहियों को विना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए।

"यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा से बच गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर विचार करने का अवसर मिलेगा और मैं कांग्रेसी नेताओं को और यदि मैं कहने का साहस कहाँ तो, सरकार को सलाह दे सकूंगा। मैं उस स्थान से बातचीत आरम्भ करना चाहूँगा जहां वह मेरे इंग्लैण्ड से वापस आने पर रह गई थी।

"यदि मेरी चेष्टाओं के फल-स्वरूप सरकार और कांग्रेस में समझीता न हो सका और सत्याग्रह-आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, फिर आर्डिनेन्स का जासन आरम्भ कर सकती है। यदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है।

"सत्याग्रह उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जवतक इतनी अधिक संख्या में सत्याग्रहीं जेलों में हैं; और जवतक सरकार वल्लभभाई पटेल, खानसाहव अब्दुलगफ्कारखां और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जीवित ही समाधिस्य हैं, तवतक कोई समझीता नहीं हो सकता। "वास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल से बाहर किसी आदमी के सामर्थ्य में नहीं हैं। यह केवल उस समय की कार्य-समिति ही कर सकती हैं। मेरा मतलब उस कार्य-समिति से हैं जो मेरी गिरफ्तारी के समय मीजूद थी। मैं अब सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूँगा। शायद मैंने सम्प्रति आवश्यकता से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था वह मैंने कहनें की शक्ति रहते कह दिया।

"मैं पत्र-प्रतिनिधियों से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। भविष्य में मुलाकात के लिए आनेवालों से भी मैं कहूँगा कि वे संयम से काम लें। वे मुझे अब भी जेल ही में समझें। मैं कोई राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूँ।

"मैं शान्ति चाहता हूँ और सरकार को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस रिहाई का दुरुपयोग न कुरूँगा, और यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्वकारमय दिखाई पड़ा तो मैं सिवनय-अवज्ञा को बढ़ाने की लुक-छिपकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये बिना ही सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिन्हें मैं इस समय त्याग-सा आया हूँ, यरवडा पहुँचा दिया जाय।

"सरदार वल्लभभाई के साथ रहना वड़े सीभाग्य की वात हुई। मैं उनकी अद्वितीय वीरता और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे इस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ रहने का सीभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे मुझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद आ जाती है। मैंने पहले नहीं जाना था कि उनमें मातृ-सुलभ गुण मौजूद हैं। मुझे कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना विछीना छोड़ देते। वह मेरे आराम से सम्बन्ध रखनेवाली जरा-जरा-सी वातों की निगरानी रखते। उन्होंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने मानों मुझे कुछ न करने देने का पड्यंत्र रच लिया था, और मुझे आशा है कि जब मैं यह कहूँगा, कि जब कभी हमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तभी उन्होंने सरकार की कठिनाइयों को वड़े अच्छे ढंग से समझा,तो सरकार मेरी वात पर विद्यास करेगी। उन्होंने वारडोली और खेड़ा के किसानों के सम्बन्ध में जो हितचिन्तना प्रकट की, उसे मैं कभी न भूछुंगा।"

गांघीजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह-आन्दोलन छः सप्ताह के लिए मौकूफ कर दिया । सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विलम्ब से काम नहीं लिया ।

९ मई को एक सरकारी विज्ञष्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ रखने से वे शर्ते पूरी नहीं होतीं जो कैदियों की रिहाई के लिए रक्खी गई हैं। सरकार कांग्रेस से इस मामले में सौदा करने को तैयार नहीं है।

भारत-मंत्री के शब्दों में सरकार ने कहा था—"हमारे पास यह विश्वास करने के प्रवल कारण होने चाहिएँ कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुवारा शुरू न हो जायगा। सत्याग्रह-आन्दोलन को अस्थायी रूप से बंद करने से, जिससे कांग्रेसी-नेताओं के साथ समझीते की वात-चीत शुरू हो जाय, वे शत पूरी नहीं होतीं जिनके द्वारा सरकार को संतोप हो जाय कि सत्याग्रह सचमूच हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। सत्याग्रह की वापसी के लिए कांग्रेस के साथ वातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रवाइयों के सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कैदियों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।"

इधर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्तव्य आया जिसपर श्री विट्ठलभाई पटेल और श्री सुभाप वसु के हस्ताक्षर थे। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं:—

"सत्याग्रह वंद करने की गांघीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीकारोक्ति है।"

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि "हमारी यह स्पष्ट सम्मित है कि गांधीजी राजनैतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम नये सिद्धान्तों के ऊपर नये उपाय को लेकर कांग्रेस की कायापलट करें, और इसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गांघीजी से यह आशा करना अनुचित है कि वह ऐसे कार्य-क्रम को हाथ में लेंगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो।"

वनतव्य में आगे कहा गया—"यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन हो सके तो अच्छा ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी।"

यह पहला ही अवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्भान्त व्यक्तियों की, जिन्हें युद्ध के समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध आलोचना का शिकार बनना पड़ा। गांधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट सन्तोप, आस्था और धैर्य के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने संसार की आलोचना भी सह ली। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २९ मई १९३३ को उन्होंने अपने उपवास का अन्त किया।

इस वीच में कांग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिला है उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय। सोचा गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हों। इसलिए सत्याग्र-बन्दी की अवधि को कार्यवाहक-सभापित ने छ: सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया।

# पूना-परिषद्

१२ जुलाई १९३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में कांग्रेसवादियों की अनियमित बैठक हुई । श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप भाषण के साथ इस परिपर् का श्रीगणेश किया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिपद् के सन्मुख संक्षेप में रख दिये। इसपर आम चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिपद् दूसरे दिन के लिए स्थिगत कर दी गई। दूसरे दिन की कार्रवाई का आरम्भ गांधीजी ने एक लम्बे-चौड़े वक्तव्य के द्वारा किया, जिसमें उन्होंने उन प्रक्तों का उत्तर दिया, जो परिपद् के सदस्यों ने उठाये थे, और साथ ही अपनी सूचनायें भी उनके सामने रक्खीं। इसके बाद परिपद् ने अपनी सिफारिशें पेश कीं। उसने सत्याग्रह को विना किसी शर्त के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया; पर साथ ही व्यक्तिगत सन्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। अन्त में परिपद् ने गांधीजी को सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया। इस निश्चय के अनुसार गांधीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज निकालने के उद्देश से उनसे मिलने की अनुमति चाही। पर वाइसराय ने उत्तर में पूना-परिपद् की चर्चा के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों की भ्रमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत हवाला दिया और उन रिपोर्टों पर विश्वास करके उस समय तक मुलाकात करने से इन्कार कर दिया जवतक कांग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले

छ । गांबीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने अपना रुख एक निजी परिपद् की गोपनीय कार्रवाई के सम्बन्ध में छपे हुए अनिधकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर निश्चित किया है, और यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देंगे कि कुल मिलाकर कार्रवाई सम्मानप्रद समझीता करने के पक्ष में हुई थी। पर गांधीजी की शान्ति-स्थापना की चेप्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए युद्ध जारी करने को बाध्य होना पड़ा। पर सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। कार्यवाहक-सभापित के आजानुसार सारी कांग्रेस-संस्थायें और युद्ध-समितियां उठा दी गई।

#### व्यक्तिगत सत्याग्रह

गांवीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान् से मूल्यवान् वस्तु के पित्याग से किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग छेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारों ग्रामीणों ने सहा था। उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग छेने के छिए आमंत्रित किया। उन्होंने सारा आश्रम खाछी कर दिया और उसकी जंगम सम्पत्ति को कुछ संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के छिए दे दिया। वह किसी दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और खेती सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उम पत्र की पहुँच में एक पंक्ति भेजी गई।

#### सावरमती-आश्रम का दान

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन-आन्दोलन के अर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह बक्तव्य याद आता है जो उन्होंने १९३० में दाण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक स्वराज्य न मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आयेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एकवार को छोड़कर, जब वह अपने एक बीमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १९३० के बाद आश्रम में फिर कदम न रक्खा। इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ के अर्पण करके उन्होंने पायिय जगत् से बांध रखनेवाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह बना रहता, अंत कर दिया।

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० की फरवरी में वल्लभभाई की गिरपतारी के बाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करवाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गांधीजी को उनके ३४ आश्रम-बासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी ४ अगस्त की सुबह छोड़ दिये गये और उन्हें यरवडा गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस आज्ञा की निश्चय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के आपे घण्टे के भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और साल-भर की सजा दी गई।

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तों में आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकीला से यात्रा करते समय अपने १३ सायियों के माथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये और उनके वाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर की वारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी से पहले आज्ञा जारी की कि कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरों की नियुक्ति का सिलिसला तोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण करले। गांधीजी ने जो मार्ग दिखाया था उसपर १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देशभर में कांग्रेस-कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट तांते ने युद्ध को जारी रक्खा। जवतक प्रान्तीय केन्द्रों से पूरी सामग्री न मिले तवतक इस युद्ध का ठीक-ठीक वर्णन सारे प्रान्तों के साथ न्याय करते हुए नहीं किया जा सकता। आन्दोलन के अंतिम युग में हरेक प्रान्त ने कितने सत्याग्रही दिये, इसका पूरा ब्यौरा मौजूद नहीं हैं। केवल इतना ही कहना काफी है कि हजारों ने आवाहन का उत्तर दिया और, जैसी परिस्थिति थी उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतंत्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता था कियां।

## गांधीजी की रिहाई

सरकार ने गांधीजी को वे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी रिहाई से पहले दी गई थीं। इसलिए अब दुवारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही गांधीजी को फिर अनशन आरम्भ करना पड़ा। सरकार अड़ी रही। पर गांधीजी की अवस्था वड़ी शीधता के साथ शोचनीय होने लगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात् अनशन के पांचवें दिन, पूना के सैसून अस्पताल में कैंदी की हैसियत से पहुँचाया गया। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके प्राण संकट में हैं। इसलिए उस दिन उन्हें विना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। इस अनपेक्षित परिस्थित ने गांधीजी को असमंजस में डाल दिया। पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में रखकर और गिरफ्तारी, अनशन व रिहाई के चूहे और बिल्ली वाले खेल को जान-बूझकर आरम्भ न करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आपको रिहा न समझना चाहिए और अपनी सजा की अबिध की समाप्ति तक, अर्थात् ३ अगस्त १९३४ तक, मर्यादित आत्म-संयम से काम लेना चाहिए, और सत्याग्रह के द्वारा गिरफ्तारी को निमंत्रण न देना चाहिए। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वयं तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग उनसे सलाह मांगेंगे उन्हें अवश्व ठीक मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय आन्दोलन को गलत रास्ता पकड़ने से रोकेंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि इस अविध के अधिकांश भाग को वह हरिजन-आन्दोलन की उन्नति में लगायंगे।

## जवाहरलालजी की रिहाई

इधर श्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनों से विगड़ता जा रहा था श्रीर इस अवसर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई। इसलिए युक्तप्रान्त की सरकार ने पं० जवाहरलाल को उनकी अविध से कुछ दिन पहले रिहा करने का निश्चय किया जिससे वह अपनी माता की घोर रुग्णावस्था में उनके पास रह सकें। ३० अगस्त को जवाहरलालजी छोड़ दिये गये। अपनी माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह सीघे पूना पहुँचे जहां गांघीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे। गांघीजी १९३१ में गोलमेज-परिपद् के लिए रवाना हुए थे तबसे इन दोनों की यह पहली मेंट थी। अतः स्वभावतः देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी उनमें आपसी बातचीत हुई। इस बातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनों में पत्र-व्यवहार भी हुआ जिससे जनता के

क्षागे मौजूद कार्यक्रम के मम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट किये। कांग्रेसवादियों तथा सर्वसाधारण की मूचना और पथप्रदर्शन के लिए वाद में यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित भी कर दिया गया।

## हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा

गांधीजी ने राजनैतिक क्षेत्र में निष्क्रिय रहने के लिए विवय होने पर उस अविध को हरिजन-कार्य में लगाने का निश्चय किया था । इस निश्चय के अनुसार उन्होंने हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १९३३ के नवम्बर से देश में दौरा करना शुरू किया। उन्होंने दस महीनों के भीतर भारत के हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इन दस महीनों का प्रत्येक दिन अस्पृश्यता की समस्या के अध्ययन और उस समस्या को हल करने के उपाय सोचने में बीता। इस दीरे से बहुत बड़ा प्रचार-कार्य हुआ। उपस्थित समुदाय का उत्साह और संख्या १९३० के जमाने से ही टक्कर ले सकता था । गांधीजी ने अपने दौरे में अस्पृश्यता-निवारण के लिए लगभग आठ लाख रुपया एकव किया । व्यापारिक मन्दी के जमाने में और विशेषकर ऐसी अवस्था में, जब इससे पहले भी जनता पर आर्थिक बोझ पड़ चुका था, गांघीजी की अपीछ का उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलना असाधारण वात थी । यह दौरा पूर्ण सफल रहा । दो शोचनीय दुर्घटनाय भी हुई । २५ जून १९३४ को गांधी-जी वाल-वाल वच गये नहीं तो देश के लिए वड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया होता। वह पूना म्युनिसिपैलिटी का मानपत्र ग्रहण करनेवाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता-अभी तक नहीं लगा है, उनपर वम फेंका। इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटर-कार को गांधीजी की मोटरकार समझा। गांधीजी की मोटरकार अभी सभा-स्यान में न आई थी। अनुमान किया जाता है कि यह अपराधी गांधीजी के अस्पृत्यता-निवारण आन्दोलन मे निद् गया था। फिर भी उसके बग ने सात निर्दोप व्यक्तियों को घायल किया। सीभाग्य से किगीको गहरी चोट न आई । दूसरी घटना १४ दिन वाद ही अजमेर में हुई । यहां किसी तेज मिजाज नृथारक ने आपेसे बाहर होकर बनारस के पंडित लालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड़ दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गांघीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलों में एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालों ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायदिचत्त उसीके विरुद्ध किया गया था।

गांधीजी ने हरिजनोत्यान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का निश्चय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसीटी ही सिद्ध हुआ। श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-मिन्दर के ट्रस्टियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और अब १ जनवरी १९३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ केलप्पन और गांधीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुरुवयूर-मिन्दर के उपासकों की राय ली जाय। इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी। इन बीच में डॉ॰ सुव्वारायन ने मदरास-प्रान्त के मिन्दरों में अछूतों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया था और सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी। गुरुवयूर के मतों में ७७ प्रतिशत उपासक अछूतों के मिन्दर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगों ने राय देने से इन्कार कर दिया था उन्हें निकाल, कर २०,१६३ रायें आई जिनमें से मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में १५,५६३ या ७३ प्रतिशत थीं; मन्दिर-

प्रवेश के विरुद्ध २,५७९ या १३ प्रतिशत थीं; और तटस्थ २,०१६ या १० प्रतिशत थीं। इन मतों में विलक्षणता यह थी कि ८,००० से भी अधिक स्त्रियों ने हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में रायें दीं।

नये वर्ष का आरम्भ शुभ हुआ, वयों कि गांधी जी का आमरण उपवास टल गया। पर सत्याग्रह के सम्बन्ध में प्रगित इतनी संतोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे भग्नोत्साह हो गये थे। जिन प्रान्तीय नेताओं ने पूना में वचन दिया था कि यदि सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सबने अपने वचन को भुला दिया। जो जेलों से छूटे वे दूसरी बार सजा काटने में या तो असमर्थ थे, या तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़ती न थी। सरकार ने यह तरकीब सोच निकाली थी कि वह लाठियों की वर्षा करती, और छोटी जेलों में रखकर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करती। वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और कुछ समय बाद फिर छोड़ देती। यह कार्रवाई थकानेवाली थी। इससे सजा के द्वारा सत्याग्रहियों को जो विश्राम मिलता उससे वे वंचित हो गये। ऐसा हो रहा था मानों विल्ली चूहे को मुंह में पकड़ कर झंझोड़ दे, छोड़ दे और फिर पकड़ ले। इस प्रकार न तो वह उस चूहे को मारती ही, न छोड़ती ही।

# विहार-भूकम्प और जवाहरलालजी की गिरफ्तारी

१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया। जब सुबह के समाचारपत्रों ने गत तीसरे पहर के बिहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुँचाये तो सब लड़खड़ा कर रह गये। कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शक्ल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक असम्भव हो गया। हजारों इमारतें धूल में मिल गई और पृथिवी के गर्भ में समा गई। जमीन के भीतर से रेते ने निकलकर हरीभरी खेती के प्रशस्त मैदानों को नष्ट कर दिया। ११० डिग्री के तापमान का जल १५०० फीट पृथिवी के नीचे से निकला। जहां प्राणदायी जल की नदियां बहकर पृथिवी की सिचाई करती थीं, या जहां मुस्कराती हुई खेतियां अपने वक्षःस्थल पर वे भार ग्रहण किये हुए थीं जिनके द्वारा लाखों के प्राणों की रक्षा होती थी, वहीं रेत का मैदान छा गया। पलक मारते हजारों परिवार अनाथ और हजारों स्त्रियां विघवा हो गई और उनके निर्दोप वच्चे गिरते हुए मकानों के बीच में दवकर मर गये। प्रकृति ने बिहार में कुछ मिनटों के भीतर जो गजब ढाया उसका वास्तविक-चित्र निष्प्राण आंकड़े क्या दे सकेंगे। फिर भी कुछ आंकड़े दिये जाते हैं। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० वर्गमील की लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यों के प्राण गंवाने की बात कही जाती है। लगभग दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये। ६५,००० कुए और तालाव या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० लाख वीघा खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गई।

इस भयंकर संकट का सामना करने के लिए विहार और भारत दोनों पीछे न रहे.। चन्दों के द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ, विहार केन्द्रीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त तक २७ लाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकांश नेता और कार्यकर्त्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों से पीड़ितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौड़ पड़े। विहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से एक

रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २५८ केन्द्रों में २,००० से ऊपर कार्य-कर्ताओं ने किस लगन के साथ काम किया था।

विद्वार के विध्वस्त प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल भी थे। उनका आगमन समवेदना का परिचायक मात्र हो, सो बात न थी। उनका आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुष्य दवे पड़े हैं, तो उन्होंने स्वयंसेवक का विल्ला लगाया, कंचे पर फावड़ा रक्खा और उस स्थान को रवाना हो गये। उनके साथ-साथ स्वयंसेवक हाथों में फावड़े लिये मीजृद थे । उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावड़े चलाये और मिट्टी की टोकरियां अपने सिरों पर ढोई। बिहार के भूकम्प ने गांघीजी के कार्यक्रम में भी विघ्न डाला। विहार और विहार के कार्यकर्ताओं को इस समय मुकम्प और वाढ़ के द्वारा उत्पन्न हुई जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। गांधीजी ने एक माम तक उनका पथ-प्रदर्शन किया और उन्हें परामर्श दिया। फल यह हुआ कि देशभर के प्रतिनिधियों की एक परिषद् हुई जिसमें कष्ट-निवारण-कार्य के संचालन के लिए विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी को जन्म दिया गया, जोकि एक गैर-सरकारी आयोजन था और जिसमें कांग्रेस-कार्यंकर्ताओं की प्रधानता थी। जवतक गांधीजी विहार में रहे, उन्होंने पीड़ित नगरों और गांवों का दीर। किया, इस महान् संकट की शिकार जनता की दयनीय दशा को स्वयं देखा और नई बनी कमिटी को अपना कार्यक्रम स्थिर करने में सहायता की। उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और उनकी सेवायें विहार के अर्पण कर दीं। अब भी इस प्रान्त की ऐसी जटिल और महान् समस्याओं का सामना करना है जिसका बाहर वालों को काफी ज्ञान नहीं है। (बिहार में जो सहायता-कार्य किया गया उसका प्रामाणिक वृत्तान्त परिशिष्ट नं० ९ में दिया गया है।)

अपना विहार का दौरा समाप्त करने पर पं० जवाहरलाल एक बार फिर सरकार के कैदी बने । जब वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने बंगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे। बंगाल-सरकार आतंकवादियों का जिक्क, उनकी खुल्लमखुल्ला निन्दा को छोड़कर, और किसी रूप में, सुनने को तैयार न थी। पण्डित जवाहरलाल ने अपने स्पष्ट भाषणों में आतंकवाद की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जी तर्राका अपनाया था उसकी चर्चा की थी। बंगाल की नौकरशाही को यह सहन न हुआ। जबतक बह बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबतक बंगाल-सरकार के औचित्य ने उमे उनपर हाथ डालने से रोक रक्खा; पर अभी वह अपने घर कठिनता से पहुँचे होंगे कि उनके लिए जैल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष सादी कैंद्र की सजा दी गई।

#### कोंसिल-प्रवेश का प्रोप्राम

जुलाई १९३३ की पूना-परिषद् के बाद से ऐसे कांग्रेसवादियों की संस्था में वृद्धि हो रही थी जिनका यह विचार हो रहा था कि आडिनेन्स के शासन के कारण देश में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको ध्यान में रखकर इस 'निश्चेष्टा' से उद्घार पाने के लिए कींसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अपनाना आवश्यक है हिस विचार ने संगठित रूप धारण किया और इस प्रकार के विचार रखने-वाले कांग्रेसी-नेताओं की एक परिषद् चुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की उच्छा को ठोन रूप देने का निश्चय किया गया। यह परिषद् दिल्ली में ३१ मार्च १९३३ को डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी मंग कर दी गई है उसे दुवारा जीवित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसवादियों को जो व्यवितगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, मत-दाताओं को अच्छी तरह संगठित करने और गांधीजों के जुलाई १९३३ वाले पूना के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया जाय। इस परिषद् ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए वड़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक है। इस उद्देश-सिद्धि के लिए परिषद् ने निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर लड़े जायँ—(१) सारे दमनकारी कानूनों को रद कराना और (२) व्हाइट-पेपर की योजनाओं को रद कराके उनका स्थान उन राष्ट्रीय मांगों को दिलाना जिनका जिक गांधीजी ने गोलमेज-परिषद् में किया था। परिषद् ने यह निश्चय करने के वाद गांधीजी के पास डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाई देसाई और डॉ० विधानचन्द्र राय का एक शिष्टमण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय में उनसे वातचीत करे और उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले।

इस अवसर पर गांधीजी विहार के मूकम्प-पीड़ित स्थानों का दौरा कर रहे थे और संयोग-वश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १९३४) सहरसा नामक एक एकान्त स्थान पर विता रहे थे। यहींपर उन्होंने दिल्ली के हाल-चाल जाने विना ही एक वक्तव्य तैयार किया, जिसे वह प्रेस में देना ही चाहते थे कि उनके पास डॉ० अन्सारी का सन्देशा आया कि कल दिल्ली-परिपद् ने एक शिष्ट-मण्डल नियुवत किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है। गांधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से वात-चीत होने तक वह वक्तव्य रोक रक्खा और अंत में अच्छी तरह वातचीत होने के वाद ७ तारीख को वह प्रकाशित किया गया। वक्तव्य से पहले डॉ० अन्सारी के नाम लिखा गया पत्र प्रकाशित हुआ। हम वक्तव्य और पत्र—दोनों को नीचे देते हैं:— गांधीजी का पत्र (४ अप्रैल १६३४)

"कुछ कांग्रेसवादियों की निजी बैठक में जो प्रस्ताव निश्चित हुए थे, उनपर चर्चा करने और मेरी राय लेने के लिए आपने, भूलाभाई ने और डाँ० विद्यान ने पटना तक आकर अच्छा ही किया। आप मुझसे कहते हैं कि वड़ी कौंसिल शीघृ ही भंग होनेवाली है। अतएव उसके आगामी निर्वाचन में भाग लेने और स्वराज्य-पार्टी को पुनरुज्जीवित करने के इस बैठक के निश्चय का मैं निःस्संकोच भाव से स्वागत करता हूँ।

"वर्तमान अवस्था में कौंसिलों की उपयोगिता के सम्वन्ध में मेरे जो-कुछ विचार हैं वे जाने-वृद्धों हैं। वे अब भी लगभग वैसे ही हैं, जैसे १९२० में थे। पर मैं यह अनुभव करता हूँ कि जो कांग्रेसवादी किसी कारणवश सत्याग्रह में भाग नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता, और जिसकी कौंसिल-प्रवेश में आस्था हैं, उसके लिए न केवल यह उचित ही है, वित्क कर्त्तव्य-रूप हैं कि वह उनमें प्रवेश करने की चेप्टा करे, और जिस कार्य-क्रम की पूर्ति को वह देश के हितों के लिए आवश्यक समझता है उसे अमल में लाने के उद्देश से दल बनाये। अपने इन विचारों के अनुसार में पार्टी की सहायता के लिए जो-कुछ मेरी शक्ति में हैं वह करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।" गांधीजी का वक्तव्य (७ अप्रैल १६३४)

"मैंन इस वक्तव्य का मसविदा अपने मौन-दिवस में सहरसा नामक स्थान पर २ अप्रैल

को ईस्टर-सोमवार के दिन तैयार किया था। मैंने इस मसविदे को बाबू राजेन्द्रप्रसाद को दे दिया और इसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा। मूल में अब काफी परिवर्तन हो गया है और अब यह पहले की अपेक्षा संक्षिप्त भी है। परन्तु सार-रूप में यह वैसा ही है जैसा कि सोमवार के दिन था। मुझे खेद है कि मैं इसे अपने सारे मित्रों और सहयोगियों को न दिखा सका; उनकी सलाह मिल जाने से मुझे बड़ा हुए होता। परन्तु मुझे अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध में तिनक भी सन्देह नहीं था और. मैं यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीधू ही सत्याग्रह करना चाहते थे, इसलिए में अपने मित्रों की सलाह के लिए प्रतीक्षा करके इस वक्तव्य के प्रकाशन में विलम्ब करने को तैयार नहीं था। मेरा निश्चय और मेरे वक्तव्य का एक-एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय की टटोल और ईश्वर-प्रायंना का परिणाम है। इस निश्चय का भाव किसी व्यक्ति-विशेष पर छीटे फेंकना नहीं है। यह तो मेरी मर्यादाओं की और उस महान् उत्तरदायित्व के बोध की, जिसे मैं इधर कई वर्षों से बहन करता आ रहां हूँ, विनम्ता-पूर्ण स्वीकारीवित-मात्र है।

"इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के उन निवासियों के साथ की गई आपसी वात-चीत से प्राप्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे थे और जिन्हें राजेन्द्र वाबू के कहने से मैंने विहार भेज दिया था। इस वक्तव्य का प्रधान कारण एक खबर थी, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई और जिससे मेरी आंखें खुल गईं। वह जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न थ और मिले हुए काम की अपेक्षा पुस्तकें पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सब कुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था। इन्हें तो मैं पहले से भी अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ। पर इस बात से इनकी दुर्बलताओं से अधिक मुझे अपनी दुर्बलताओं का बोध हुआ। मित्र ने कहा कि उनकी यह धारणा थी कि मैं उनकी दुर्बलता को जानता हूँ। पर मैं अन्धा था। नेता में अन्धापन एक अक्षम्य अपराध है। मैं फीरन जान गया कि फिलहाल मैं अकेला ही सित्रय सत्याग्रही रहूँगा।

"गत जुलाई में पूना की एक सप्ताह की निजी वातचीत के दीरान में मैने कहा था कि वैसे बहुत-से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे वहें तो अच्छी ही बात है, पर सत्याग्रह के संदेश को जागृत रखने के लिए एक सत्याग्रही भी काफी है। अब अच्छी तरह हृदय टटोलने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रह को पूर्ण-स्वराज्य-प्राप्ति के सावन-स्वरूप सफल होना है, तो फिलहाल अकेले मुझे ही, वर्त्तमान परिस्थित को देखते हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।

"मैं अनुभव करता हूँ कि जनता को सत्याग्रह का पूरा संदेश नहीं मिला है; क्योंकि संदेश उसतक पहुँचते-पहुँचते अगुद्ध हो जाता है। मुझे यह प्रतीत हो गया है कि आध्यात्मिक संदेश पाथिव माध्यम के द्वारा पहुँचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। आध्यात्मिक संदेश तो स्वयं ही अपना प्रचार कर लेते हैं। मेरे कहने का जो तात्पयं है, उसका जनता की प्रतिक्रिया के रूप में जबल्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी दौरे में अच्छी तरह मिला। जनता ने जो मुन्दर उत्तर दिया वह आत्म-प्रेरित था। स्वयं कार्यकर्ताओं को उस असंस्थ जनता की, जिस तक वे पहुँच तक न ये, उपस्थित और उत्साह पर आश्चर्य हुआ।

ं "सत्याग्रह सोलह आने आव्यात्मिक अस्य है। इसका उपयोग पायिव दिखाई पड़नेवाले उद्देश के लिए भी हो सकता है, और इसका उपयोग उन स्त्री-पुरुषों के द्वारा भी हो सकता है जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, वशर्ते कि उन्हें वतानेवाला जानता हो कि अस्त्र आध्यात्मिक है। शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाना सभी नहीं जानते, पर यदि कोई निपुण आदमी उनका उपयोग वताता रहे तो वहुत-से आदमी उनका उपयोग कर सकते हैं। मैं अपने-तई सत्याग्रह का विशेपज्ञ होने का दावा करता हूँ। मुझे उस दक्ष सर्जन की अपेक्षा जो अपने हुनर का उस्ताद है, कहीं अधिक सावधानी से चलना है। मैं तो अभी एक विनम् शोधक-मात्र हूँ। सत्याग्रह का विज्ञान ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग से अधिक नहीं देख सकता।

"आश्रम-निवासियों के साथ वार्तालाप करने के वाद मैंने अपने हृदय को टटोला और इसके बाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि मुझे सारे कांग्रेसवादियों को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करना वन्द करने की सलाह देनी चाहिए। हां, किन्हीं खास शिकायतों के लिए सत्याग्रह किया जाय तो वात दूसरी हैं। उन्हें इस प्रकार का सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जबतक कोई ऐसा व्यक्ति आगे न बढ़े जो इस विज्ञान की मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानता हो और जिसपर जनता विश्वास करती हो, तवतक दूसरों को इस सत्याग्रह को मेरे जीवन-काल में केवल मेरी ही देख-रेख में आरम्भ करना चाहिए। मैं यह सम्मित सत्याग्रह के प्रणेता और आरम्भ-कर्ता की हैसियत से देता हूँ। इसलिए आयन्दा से वे सब लोग जो मेरे प्रत्यक्ष दिये गये या अप्रत्यक्ष रूप से समझे गये परामर्श के अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करने को प्रेरित हुए हों, कृपा करके सत्याग्रह करने से रुकें। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के स्वातंत्र्य-युद्ध के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है।

"मेरा सच्चे दिल से यह विश्वास है कि मानव-जाति के पास, अपने कष्ट-निवारण के लिए, यह सबसे बड़ा हथियार है। सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरा यह दावा है कि यह हिंसा या युद्ध का पूर्ण स्थान ले सकता है। इसलिए यह 'आतंकवादी' कहलानेवाले व्यक्तियों के, और उस सरकार के जो देश को पौरुष-हीन करके 'आतंकवादियों' का बीज-नाश करना चाहती है, हृदयों तक पहुँच सकता है। परन्तु अनेक व्यक्तियों के जैसे-तैसे किये सत्याग्रह का परिणाम चाहे कितना ही बड़ा रहा हो, पर वह न 'आतंकवादियों' के ही हृदयों तक पहुँच सका, न शासकवर्ग के ही हृदयों तक। शुद्ध सत्याग्रह का दोनों के हृदयों तक पहुँचना अनिवार्य है। इस तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए सत्याग्रह एक समय में एक ही आदमी तक सीमित रहना चाहिए। यह आजमाइश पहले कभी नहीं की गई थी, अब करनी चाहिए।

"भैं पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याग्रह को निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र न समझ छें। सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध की अपेक्षा कहीं व्यापक चीज है। सत्याग्रह सत्य की अथक खोज है, और इस खोज के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसका उपयोग पूर्ण अहिंसात्मक साधनों के द्वारा ही हो सकता है।

"पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्या करें ? यदि उन्हें फिर कभी आवाहन होते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग और स्वेच्छा-पूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समझना होगा। उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। उन्हें स्वयं हाथ से कात-बुनकर खहर का प्रचार करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ निर्दोप सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज वो देना

चाहिए। स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा अस्पृत्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और नियानों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने वाचरण को पिवत्र रखकर मादक-द्रव्य के त्याग का प्रसार करना चाहिए। ये सेवायें हैं जिनके द्वारा गरीवों की तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दिरद्र आदमी की भांति न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय घंघे में पड़ जाना चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय। यह वात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हींके लिए हैं जो स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर झुकाना जानते हों, और झुकाते हों।

"यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तव्य को प्रकाशित कराके किसी प्रकार में कांग्रेस के अधिकार में दस्तन्दाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन लोगों को परामर्श-मात्र दे रहा हूँ जो सत्याग्रह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हों।"

डॉ॰ अन्सारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि गांधीजी ने अपनी हार्दिक और स्वतः दी हुई सहायता के द्वारा कांग्रेस में विरोध और भेद-भाव की आशंका को दूर कर दिया है। अब कौंसिलों के भीतर और बाहर रहकर दुहरों युद्ध किया जायगा, जिससे शिक्षित-समाज और जनता की राजनैतिक निष्क्रियता और अन्तःकृपित असंतीप दूर हो जाय।

१९३४ की २ और ३ मई की रांची में एक बैठक स्वराज्य-पार्टी को शिवतशाली और सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश से की गई। इसका एक हेतु यह भी था कि गांधीजी उसपर अपनी मुहर लगा दें। इस बैठक का पहला प्रस्ताव दिल्ली-परिपद् के उन प्रस्तावों का अनुमोदन था, जिनके द्वारा स्वराज्य-पार्टी को जन्म दिया गया था और व्हाइट-पेपर अस्वीकार करने और राष्ट्रीय मांग तैयार करने के निमित्त विधान-कारिणी सभा (कांस्टिटचूएण्ट असेम्बली) बुलाने और दमनकारी कानूनों को रद कराने के उद्देश से बड़ी कींसिल के आगामी निर्वाचन में अपने उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय किया गया था। इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की संशोधित नियमावली को अपनाया गया। इस निश्चय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी अपनी आन्तरिक व्यवस्था और आयव्यय के मामले में कांग्रेस की सलाह लेने को वाध्य न थी। किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से तय हुई कि तमाम नीति-सम्बन्धी व्यापक प्रश्नों पर उसे कांग्रेस के बताये पथ पर चलना चाहिए।

३ मई १९३४ को रांची-परिषद् ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्यक्रम निश्चित किया उसमें उन सारे कानूनों और विशेष विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूर्ण-स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में वाधक हों, रद कराने की बात रक्षी गई। इस कार्यक्रम के अनुसार सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई कराना, उन सारे कानूनों और प्रस्तावों का मुकावला करना जो देश का शोषण करनेवाले हों, ग्राम-संगठन करना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनियम, कृषि आदि के मामलों में मुधार करवाना और अन्त में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कर्तव्य माना गया।

इन सब विषयों पर १८ और १९ मई १९३४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा हुई। यहां यह बात भी कह देना जरूरी है कि कांग्रेस की महासमिति ही एकमात्र ऐसी संस्था थी, जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी। गांघीजी की मिकारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्निटिखिन प्रस्ताव पास किया गया:—

"चूंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत काफी है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में

कौंसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते हैं, इसलिए महासमिति एण्डित मदनमोहन मालवीय और डॉ॰ अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है। इस बोर्ड का नाम होगा पार्लमेण्टरी-बोर्ड, और इसके प्रधान होंगे डॉ॰ अन्सारी। इसमें २५,से अधिक कांग्रेस-वादी न रहेंगे।

"यह वोर्ड कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा।

"यह वोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे अपना विद्यान तैयार करने और अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का अधिकार रहेगा। यह विधान और नियम-उपनियम कार्य समिति के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे जायँगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की आशा पर काम में ले लिये जायँगे। वोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौंसिलों में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेंगे।"

# यवसर की खोज में

सत्याग्रह की मौककी -पटना का निश्चय-पटना में कार्य-समिति-समाजवादी-दल-सरकारी निषेधाज्ञा और काँग्रेस-संस्थायं-वर्धा और बम्बई के निश्चय-सरदार बहुमभाई की रिहाई-कार्य-समिति की बैठक बनारस में-जवाहरलालजी को रिहाई और फिर गिरफ्तारी-'राष्ट्रीय' दल - जान अञ्दुलगफ्फारलां की रिहाई-आन्तिम कार्य-समिति की घैटक-गांधीजी का कांग्रेस से सम्यन्ध-विच्छेद-उनका दृष्टि-कोण में भेद-भयंकर दमन-समाजवादी-दल —रियासतों की समस्या—अस्पृत्यता—अहिसा—अहिसा असफल हुई — सत्याग्रह-पूर्ण-स्वराज्य-साधन और साध्य समानार्थक शब्द-पृट ने कांग्रेस-कार्यक्रम को टंडा कर दिया-हमारी सेना में उपण-कांग्रेस की परीक्षा-खद्र का मताधिकार-आदतन खहरधारी -प्रतिनिधियों की संख्या १००० तक सीमित रहे-निष्कर्ग-बम्बई का अधिवेशन-गाम-उद्योग-संघ-राजेन्द्र वाबूका अभिभाषण-वम्बर्द् के प्रस्ताव-प्रदर्शिनी और प्रदर्शन-कांग्रेस पार्लमेग्टरी बोर्ड-निवांचन की हलचल-ज्वाहन्ट पार्लमेग्टरी कमिटी की रिपोर्ट पर बड़ी कोंसिल का निर्णय-श्री जिल्लाह का संशोधन-सत्याग्रह बन्द करने पर कार्य-समिति-जाव्ता कार्रवाई के नियम-आंध्र में अकाल-ज्वाइन्ट पार्लमेग्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विरोध में अख़िल-भारतीय दिवस-मेल-सम्बन्धी बातचीत-सरकार की दमन-नीति जारी-कांग्रेस का अजायबबर-नजरबंद-कोप-बंगाल की ओर से निपेत्र-कांग्रेस के सभापति का उत्तर-सीमान्त-प्रदेश में कांग्रेस-संस्थायें-क्येटा का भुकम्प-कार्थ-समिति का प्रस्ताव-पद स्वीकार करने के विषय में - कांग्रेस और रियासतें - कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती-जवाहरलालजी की रिहाई-महासमिति की भद्रास की बैठक-कांग्रेस का इतिहास-भारतीय शासन-विधान-कांग्रेस के अध्यक्ष का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व ।

्युद्धि इच्छा कांग्रेस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए निश्चित हुआ कि कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन बम्बई में अक्तूबर १९३४ के अन्तिम सप्ताह में हो।

महासिमिति की बैठक के आगे-पीछे कांग्रेस की कार्य-सिमिति की बैठक भी १८, १९ और २० मई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कांसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिसों कीं, जिन्हें, जैसा कि कहा जा चुका है, महासिमिति ने स्वीकार कर लिया। कार्य-सिमिति ने, महासिमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निरचय के अनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करने का आदेश दिया। देश-भर के कांग्रेसवादियों ने इस निरचय का पालन किया और २० मई १९३४ को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। साथ ही कार्य-सिमिति ने जुलाई १९३३ (पूना) में कार्यवाहक-

अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश का संशोधन करते हुए, सारे कांग्रेस-वादियों को आदेश दिया कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए कांग्रेस-किमिटियों का संगठन किया जाय। कार्य-सिमिति ने प्रमुख कांग्रेसवादियों को अपनी ओर से पूर्ण अधिकार देकर विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस के पुनस्संगठन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया। सत्याग्रह-बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वभावतः ही उठा दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में सेठ जमनालाल बजाज कार्य-सिमिति के सभापित बनाये गये, और कांग्रेस के नये अधिवेशन तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार दिया गया।

पटना में इन निश्चयों तक आसानी से पहुँचा गया हो सो वात नहीं। एक ओर ऐसे बहु संख्यक कांग्रेस-वादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर अड़े हुए थे और जो कींसिल के कार्य के प्रति अपनी अहिंच छिपाने की चेष्टा न करते थे। दूसरी ओर समाजवादी-दल था जिसकी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ रही थी। यह दल गांधीजी के आदर्शों को स्वीकार करने में तो कांग्रेस के साथ न था, किन्तु कींसिल-प्रवेश के सर्वथा विरुद्ध था। पर गांधीजी उठे, या यों कहना चाहिए कि बैठे और बोले, तो सारा विरोध बात-की-बात में काफूर हो गया।

गांधीजी हरिजन-आन्धोलन के बारे में उड़ीसा का भूमण पैदल कर रहे थे। वह पैदल चलने का नया प्रयोग कर रहे थे। वह पटना गये तो, पर उनका हृदय हरिजन-कार्य में ही रम रहा था। इसलिए उन्हें अपने-आपको उस कार्य से चेष्टा करके अलग करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि दौरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का क्षेत्र वहुत कम कर दिया, और संयोगवर उससे चन्दे की रकम में भी कमी हुई। पर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेल और मोटर से सफर के अर्थ ये होंगे कि वह चन्दा इकट्ठा करने का मंत्र-मात्र रह जायें। यहां तक मन्सूवा बांधा जा रहा था कि उन्हें युक्तप्रान्त का दौरा हवाई-जहाज-हारा कराया जाय। यह सब उनकी रुचि के विपरीत था। उन्होंने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्भ कर दिया था और इसे जारी रखना था। पर पटना ने खलल डाल दिया। किन्तु उन्हें इसपर कोई रोप न था। अपने ७ अप्रैल १९३४ वाले वक्तव्य के हारा उन्होंने इस खलल को निमंत्रण दिया था। अब उन्हें इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्यागृह बन्द करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार अपने पास रखने पड़े। उन्होंने १९३० की फरवरी में भी इसी प्रकार, कार्य-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके हारा उन्हों नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार मिला था, सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्भ हुआ था, उसी प्रकार उसका अन्त भी हो गया। गांधीजी ने एकबार फिर पटना में महासमिति के सामने दो भाषणों में अपनी आतमा खोलकर रख दी थी।

मई १९३४ में भारत में समाजवादी-दल का जन्म हुआ। १७ मई १९३४ को इसका पहला अखिल-भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कॉसिल-प्रवेश और सूती मिलों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बाद यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस के भीतर एक अखिल-भारतीय समाजवादी-संस्था कायम करने का समय आ गया है। एक मसविदा-किमटी नियुक्त की गई, जिसके जिम्मे उक्त संस्था के योग्य कार्यक्रम और विधान तैयार करके वम्बई-अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया। पटना की वैठक के बाद से समाजवादी-दल की शाखायें अनेक प्रान्तों में कायम हो गई हैं।

पटना के निरुचय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का क्षेत्र बदल गया । सत्याग्रह-आन्दोलन यन्द हुआ और कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। अब केवल गांधीजी ही सत्याप्रह करने के लिए रह गये। गांधीजी ने उत्कल में हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में दीरा फिर जारी कर दिया और इसके बाद युवतप्रान्त की बारी आई। गांधीजी ने राजनैतिक कार्यों में भाग न लेने के सम्बन्ध में अपने लिए जो अविधि कायम की थी, उसका भी अन्त आ रहा था। यदि गांघीजी का अनदान सरकार की उन्हें मियाद से पहले ही छोड़ने की बाव्य न करता तो वह ४ अगस्त को छोड़े जाते। लोगबाग इस तर्क-वितर्क में पड़े थे कि गांधीजी अवधि समाप्त होने के बाद क्या करेंगे ? भारत-सरकार ने उन्हें सीमान्त-प्रदेश में जाने की अनुमति न दी थी; तो वया वह सरकारी निपेधाज्ञा की अवहेलना करके वहां जायँगे और इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी कर देंगे ? नहीं तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का अधिकार अपने तक सीमित क्यों रक्खा ? परन्तु जब उन्होंने देश की निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करने की इजाजत दे दी है, तो क्या वह अब जेल का आयाहन करके देश को जोक और असमंजस के गर्त में गिरा देंगे ? यह वात तो समझ में नहीं बैठती; यह गांधीजी के योग्य नहीं। पर गांधीजी चाहे जो करें या न करें, कौन निर्वाचनीं के लिए खड़ा होता है और कीन नहीं, कांग्रेसवादियों के लिए देश में काफी वुनियादी काम पड़ा था। १९३२ के आरम्भ में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया था। सरकार ने कांग्रेस की संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठाने की कार्रवाई शीघु की, और १९३४ की १२ जून को अधिकांश पर से प्रतिवन्य उठ गया। हां, सीमान्त-प्रदेश और वंगाल की कांग्रेस-संस्थायें और उनसे संलग्न अन्य संस्थायें-जैसे हिन्दुस्तानी सेवादल-उसी प्रकार गैर-कानूनी रहीं। कुछ प्रान्तों में सरकार ने उन इमारतों पर अपना कटना बनाये रक्खा जिनका संबंध, उसकी राय में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्याग्रह से था। इनमें से कुछ इमारतें तो १९३५ के मध्य तक वापस नहीं दी गई। सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसकी नीति सत्याग्रही कैदियों को शीय छोड़ने की है, पर तो भी अनेक कैदी, विशेषकर गुजरात के कैदी, जेलों में ही रहे। कई कांग्रेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी आय-भर ब्रिटिश-भारत में ही रहे तो भी, ब्रिटिश-भारत में वापस नहीं आ सके, और अब देशी-राज्यों में एक प्रकार से नजरबन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को जिनका सम्बन्ध सत्याप्रहुँ से रह चुका था और जो विदेशों में अपने वैध काम-काज के सम्बन्ध में जाना चाहते थे, पासपीई नहीं दिया गया। अस्तु ।

पटना के निरुचय के बाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने कांग्रेस-कमिटियों का पुनस्संगठन आरम्भ कर दिया था, और जून रुगते-रुगते प्रान्तों में कांग्रेस-कमिटियां १९६२ के पहले की भांति काम करने रुगीं। तदनुसार कार्य-समिति की बैठक १२-१३ जून को वर्षा में और १७-१८ जून को वस्वई में हुई। इन बैठकों में नव-संगठित कांग्रेस-कमिटियों के रिष्ण एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी मुख्य-मुख्य वातें इस प्रकार हैं:---

हाथ से कातकर खहर तैयार करना और खहर तैयार करनेवाले इलाके में उसका प्रसार करना, अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक द्रव्य-सेवन के त्याग और नशीली बस्तुओं में दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-धन्यों की वृद्धि, ग्राम्य-जीवन का आधिक, शिक्षण, सामाजिक और आरोग्य-सम्बन्धी दृष्टि में पुनस्मंगठन करना, वयस्क गांववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे कार्य करना जो कांग्रेस के उद्देशों या सामान्य नीति के विरुद्ध न हों, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह का रूप भी धारण न करते हों। कार्य-सिमिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस विज्ञान्ति की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर से प्रतिबंध उठा लिया गया था; और कहा कि यद्यपि कांग्रेस की अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १९३१ से कांग्रेस के ही अंग हैं, उसी प्रकार प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार ने इस असंगति से तो नहीं पर खुदाई खिदमतगारों और अफगान जिरगे के विरुद्ध जारी की गई निषेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

कार्य-समिति की वम्बईवाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रक्त आया। वह यह था कि व्हाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए ? कांग्रेस-पार्लमेण्टरी-बोर्ड ने कार्य-समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया कि एक ओर पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में मौलिक भेद हैं। पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे ने अनुभव किया है कि यह मतभेद होते हुए वे न पार्लमेण्टरी-बोर्ड से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने इस्तीफे दाखिल कर दिये। पर आज्ञा की गई कि अच्छी तरह बातचीत करने के बाद सम्भव है यह नौवत न आवे, इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें इस्तीफे वापस लेने को राजी कर लिया।

व्हाइट-पेपर के सम्वन्य में कार्य-सिमिति का प्रस्ताव इस प्रकार था :--

"व्हाइट-पेपर से भारतीय लोकमत विलकुल प्रकट नहीं होता और भारत के राजनैतिक-दलों ने इसकी कमोवेश निन्दा की है, और यदि यह कांग्रेस को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटाता है तो उससे कोसों दूर अवश्य है। व्हाइट-पेपर के स्थान पर एकमात्र सन्तोपजनक वस्तु वह शासन-व्यवस्था हो सकती है जिसे वयस्क-मताधिकार या उससे मिलते-जुलते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-कारिणी सभा बनाये। हां, यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खास तौर से चुनकर भेजने का अधिकार रहेगा।

"व्हाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वतः ही खारिज हो जायगा । अन्य वातों के साथ-ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और आम तौर से उनके हितों की रक्षा का प्रवन्ध करे।

"पर चूकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा मतभेद हैं, इसिलए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का रुख प्रकट करना आवश्यक है। कांग्रेस का दावा है कि वह भारतीय राष्ट्र की सारी जातियों की प्रतिनिधि संस्था है, इसिलए वर्तमान मतभेद के रहते हुए उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकती है न अस्वीकार, जयतक कियह मतभेद मीजूद है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस की नीति फिर से घोषित कर दी जाय।

"साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जबतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, कांग्रेस-हारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। पर कांग्रेस बचन दे चुकी है कि वह ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे सम्बन्धित दल सहमत हो गये हों, स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दल-विशेष सहमत न हुआ हो।

"राष्ट्रीय तराजू पर तौलने पर साम्प्रदायिक निश्चय विलकुल असंतोषजनक पाया गया है, और उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक वार्ते मौजूद है।

"परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निश्चय के बुरे परिणाम को रोकने का एकमात्र मार्ग आपस में समझौता-करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस घरेलू मामले में ब्रिटिश-सरकार या किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना।"

सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को गिला-गुजारी करते हुए धीरे-घीरे छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभभाई पटेल, पण्डिन जवाहरलाल और खान अब्दुलगफ्फारखां को रिहा न करने का उसने निश्चप कर लिया था। इनमें दो को, सरदार पटेल और खान अब्दुलगफ्फारखां को, जेल में अनिश्चित ममय के लिए बन्द कर रक्ता था। उन्हें १९३२ की शुरुआत में ही विशेष कानून के उपयोग के हारा पकड़ लिया गया था, और सरकार जवतक चाहती उन्हें शाही कैदी की हैसियत से जेल में रख सकती थी। पर ऐसी परिस्थित आ पड़ी कि सरकार को विवश होना पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल को नाक का पुराना रोग था, जो इधर बहुत बढ़ गया और जुलाई लगते-लगते रोग ने बड़ी भयंकर अवस्था धारण कर ली। सरकार-हारा नियुक्त किये गये मेडिकल-बोर्ड ने बताया कि आपरेशन होना जहरी है और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतंत्र होंगे। फलतः सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १९३४ को छोड दिया।

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके दौरान में पं० मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुई। कार्य-समिति मालवीयजी और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार और न अरवीकार करने की मीलिक नीति को नहीं छोड़ सकती थी। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय ने कांग्रेस-पालंमेण्टरी-बोर्ड के सभापति-पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पालंमेण्टरी बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया। बंगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त जगहें क्यों दी गई? इस प्रकार बंगाल का रुख कार्य-सिमिति के साम्प्रदायिक निर्णयवाले मामले के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि पूना-पैक्ट के विरुद्ध भी था।

स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की जो नीति थी, उसपर लोगों में संशय उत्पन्न हो रहा था। कार्य-समिति ने अपनी इसी बैठक में कांग्रेस की स्वदेशी-सम्बन्धी स्थिति को भी पुष्ट कर दिया और निम्नलिखित असन्दिग्ध शब्दों में उसकी नीति निर्धारित कर दी:—

"स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति है, इस मम्बन्ध में संशय उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस विषय में कांग्रेस की स्थिति को असन्दिग्ध झट्टों में प्रकट करना आवश्यक है।

"सत्याग्रह के दिनों में जो हुआ सो हुआ, पर वैसे कांग्रेस-मंच पर और कांग्रेस-प्रदाशितयों में

मिल के कपड़े और खद्दर के बीच में प्रतिद्वनिद्वता की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस-वादियों को केवल हाथ से कते और हाथ से बूने खद्दर को ही प्रोत्साहन देना चाहिए।

"कपड़े के अलावा अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में कार्य-सिमिति कांग्रेस-संस्थाओं के पथ-प्रदर्शन के लिए निम्न-लिखित तजवीज को मंजूर करती है—

'कार्य-सिमिति की सम्मित में कांग्रेस के स्वदेशी-सम्बन्धी कार्य उन्हीं उपयोगी चीजों तक सीमित रहेंगे जो भारत में घरेलू और अन्य घंघों द्वारा तैयार की जाती हों, जिन्हें अपनी सहायता के लिए लोक-शिक्षा की आवश्यकता हो, और जो मूल्य स्थिर करने, वेतन और मजदूरों की भलाई के मामले में कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन स्वीकार करने को तैयार हों।'

"इस योजना का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम और केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की कांग्रेस की अवाध नीति में किसी प्रकार का अन्तर आ गया है। यह तजवीज तो इस वात को प्रकट करती है कि बड़े और संगठित धंधों को, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है या हो सकती है, न किसी कांग्रेस-संस्था की सहायता की और न कांग्रेस की ओर से किसी और ही प्रयत्न की दरकार है।"

कांग्रेस के पदाधिकारियों में अनुशासन की आवश्यकता के प्रश्न पर कार्य-समिति की यह राय हुई कि "सारे कांग्रेसवादियों से, चाहे वे कांग्रेस के कार्यक्रम और नीति में विश्वास रखते हों या न रखते हों, आशा की जाती है और सारे पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों के सदस्यों का कर्तव्य हो जाता है कि उक्त कार्यक्रम और नीति पर अमल करें और कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस के कार्यक्रम या नीति के विरुद्ध प्रचार करेंगे या उनके विरुद्ध आचरण करेंगे, वे २४ मई १९२९ को बनाये गये महासमिति के नियमों के अनुसार कांग्रेस-व्यवस्था की ३१ वीं घारा के अन्तर्गत अनुशासन का भंग करने के अपराधी माने जायँगे और इसके लिए उनके खिलाफ जाव्या कार्रवाई की जायगी।"

अपने-अपने त्यागपत्र देने के बाद मालवीयजी और श्री अणे ने १८ और १९ अगस्त को कलकत्ते में कांग्रेसियों और अन्य सज्जनों की एक परिपद् की। इस परिपद् के सभापित मालवीयजी थे। इस परिपद् ने निश्चय किया कि कौंसिलों के भीनर और बाहर साम्प्रदायिक 'निर्णय' और वहाइट-पेपर के विश्व आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिसकी ओर से इस उद्देश की पूर्ति के लिए बड़ी कौंसिल के उम्मीदवार खड़े किये जायें। परिपद् ने वे सिद्धान्त स्थिर किये जिनके अनुरूप पार्टी के उम्मीदवार चुने जायें, और व्हाइटपेपर और साम्प्रदायिक 'निर्णय' की निन्दा के बाद कार्य-समिति से अनुरोध किया कि वह साम्प्रदायिक 'निर्णय' सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के संशोधन के लिए महासमिति की वैठक वुलाये।

सत्याग्रह-वन्दी के बाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रक्खी थी। खान अब्दुलगपकारखां को जेल में बन्द रखने से लोकमत बहुत रुष्ट हो गया था। सीमान्त-प्रदेश उन प्रान्तों में से था जिन्होंने १९३० के और १९३२-३४ के युद्ध में पूरा मोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पटानों के अहिसा-व्रत की बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सन्तोपपूर्वक कष्ट सहे। सीमान्त-प्रदेश के प्रतिनिधि गर्व के साथ यह दावा करते हैं कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्त की मध्यकालीन और निरंकुश प्रणाली के द्वारा ही सम्भव हो सकते थे, पर उन्होंने अहिसा का मार्ग कभी न छोड़ा। इसिलिए देश में यहां से वहां तक लोगों का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल में वन्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांधीजी वहे चिन्तित थे और वह गही विचार करने में लगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारी बातें स्वयं जानने की समस्या को कैसे मुलझायें? इमिलिए जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अब्दुलगपफारखां और उनके भाई डॉ॰ खानसाहब को छोड़ दिया गया तो जनता को बड़ी तसल्ली हुई। पर मुक्त हीने पर भी उन्हें अपने प्रान्त और अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने उन्हें छोड़ तो दिया, पर मीमान्त-प्रदेश में उनका प्रवेश निपिद्ध कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-बन्दी के आदेश का प्रथावत् पालन किया था।

कार्य-समिति की बैठक २५ सितम्बर को वर्घा में हुई । इस अवसर पर लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को दोहराया गया । बात यह थी कि कुछ कांग्रेय-वादियों और अन्य सज्जनों को संशय होने लगा था कि पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य को अब भुलाया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से करांची-कांग्रेस की स्थिति को दोहराया गया। 'आगामी निर्वाचनों' के सम्बन्य में कार्य-समिति ने सारी प्रान्तीय और मातहत कांग्रेस-संस्याओं को आजा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लमेण्री-बोर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझे । कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी आत्मा गवाही न देती हो उसे छोडकर हरेक कांग्रेसवादी से आसा की कि वह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवारों की सहायता करेगा । एक दूसरे प्रस्ताव में जंजीवार के भारनीयों का और उन्हें उनके त्याय्य भु-स्वत्य से वंचित किये जाने की कार्रवाई-सम्यन्धी कष्टों का जिक्र किया गया । श्री अणे के नये दल के कारण विकट अवस्था उत्पन्न हो गई। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनुरोध किया था कि महासमिति की बैठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय' वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय । मभापति ने पण्डित मालवीय और श्री अणे को स्वयं आकर अपने विचार पेश करने के लिए आमंत्रित किया। कार्य-समिति ने महासमिति की बैठक बुळाने के प्रश्न पर कई घण्टे तक विचार किया और अन्त में इस नतीजे पर पहुँची कि चुंकि कार्य-सिमिति को अपने निश्चय के औचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, और चूंकि महासमिति के नये चनाव अभी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कूछ सदस्यों को कार्य-समिति के प्रस्ताय के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक करने की मांग पेश कर सकते हैं, जिसपर कार्य-मिनित की बाध्य होकर बैठक बलानी पडेगी।

कार्य-सिमिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्य-सिमिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय'-सम्बन्धी निरचय का, अन्तःकरण के विरुद्ध होने के आधार पर, पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय; पर वह इस नतीजे पर पहुँची कि चृक्ति कार्य-सिमिति ने इस बन्यन-मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार न की जाय। सालवीयओं ने श्री अणे के द्वारा एक मंदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यह तजवीज पेश की यी कि व्यर्ध के पारस्थरिक ननाव और संबर्ध को बचाने के लिए यह अच्छा होगा

कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हटा लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई समझौता न हो सका। पर पार्लमेण्टरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहों के लिए मालवीयजी और श्री अणे खड़े हों उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जायें। बोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि सिन्ध में और कलकत्ता शहर में उम्मीदवार खड़े न किये जायें।

# गांधीजी के कांग्रेस से हटने की वात

इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। यह चर्चा आम तौर से की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे। यह कोरी किम्बदन्ती ही न थी, क्योंकि उनके जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, और इसके बाद बंगाल व आंघू से जो लोग किसी-न-किसी कार्य-वश उनके प्रास वर्धा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा वरावर कर रहे थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १९३४ को वर्धा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया:—

''यह अफ्रवाह सच थी कि मैं कांग्रेस के अपना स्थूल सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात सोच रहा हूँ। वर्घा में अभी हाल में कार्य-सिमिति और पार्लमेण्टरी-वोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए जो मित्र यहां आये थे उनसे मैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया और उनकी इस वातं से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कांग्रेस से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद कांग्रेस के अधिवेशन के बाद होना ही अच्छा होगा। पण्डित गोविन्दवर्लिभ पन्त और श्री रफीअहमद किदवाई ने मुझे एक वीच का रास्ता भी सुझाया था। आप लोगों ने यह सलाह दी थी कि मैं कांग्रेस में तो बना रहूँ, पर उसके सिकय प्रवन्ध से अलग रहूँ। मगर सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अवुलकलाम आजाद ने इस राय का जोरों से विरोध किया। सरदार वल्लभभाई पटेल तो' मेरी इस बात से सहमत हैं कि अब वह समय आ गया है जब मुझे कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। परन्तू बहुत-से लीग ऐसे भी हैं जो इस राय से सहमत नहीं है। प्रश्न के तमाम पहलुओं पर गहराई से विचार करने के वाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि समझदारी का मार्ग तो यही है कि अपना अन्तिम निश्चय कम-से-कम अक्तूवर में होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित रक्ख़ं। अन्तिम निश्चय को स्थगित कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस घारणा की जांच कर लेने का मौका मिल जायगा कि कांग्रेस के बहुत-से बुद्धिशाली लोग मेरे विचारों, मेरे कार्यक्रम और मेरी प्रणाली से उकता गये है और वे यह सोचते है. कि कांग्रेस की स्वाभाविक प्रगति में मैं बजाय साधक के एक बाधक बनता जा रहा हूँ। वह यह भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस देश की एक सर्वमान्य लोक-तन्त्रात्मक और प्रतिनिधिमूलक संस्था होने के वजाय मेरे प्रभाव में आकर मेरे ही हाथों की कठपुतली वनती जा रही है और उसमें अब बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान वाकी नहीं रहा।

"अगर मुझे अपनी घारणा की सच्चाई की जांच करनी हो तो यह जरूरी है कि मैं सर्व-साधारण के सामने उन वजूहात को रख दूं जिनके आधार पर मेरी यह घारणा वनी है; साथ ही अपने उन प्रस्तावों को भी रख दूं, जो उन कारणों पर निर्भर करते हैं, ताकि कांग्रेसवादी उन प्रस्तावों पर अपना वोट देकर अपनी साफ-साफ राय जाहिर कर सकें। "इसको यथा सम्भव संक्षेप में रखने की कीशिश करूँगा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत-से कांग्रेसवालों और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बहुना हुआ और गहरा अन्तर मीजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बहुत-से बुद्धिशाली कांग्रेसवाल यदि मेरे प्रति अनुपम भिवत के बन्धन में न पड़े रहें तो प्रसन्नता के साथ उस दिया की और जायँगे जो मेरी दिशा के विलकुल विपरीत है। कोई भी नेता उस बकादारी और निक्त की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली कांग्रेस-वादियों-द्वारा प्राप्त हो चुकी है—बह भी ऐसी अवस्था में जब इनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कांग्रेस के सामने रक्षती गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए उनकी भिवत तथा ध्रद्धा में अब और लाभ उठाना उनपर बेजा दबाव डालना है। उनकी यह बकादारी इस बात के देखने से मेरी आंख को बन्द नहीं कर सकती कि कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों और मेरे बीच मीलिक मतभेद मीजूद है।

''अब मेरे उन मौलिक मतभेदों को लीजिए। चर्चा और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान दिया है। कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्चा कातना लुप्तप्राय हो गया है। साधारणतः उन लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर भी अगर मैं उनके विचारों को अपने नाथ रख सकता, तो मैं।) आने के बजाय नित्य चर्खा कातना कांग्रेम में मताधिकार के छिए अनिवार्य कर देता। कांग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो घारा है वह शुरू से ही निर्जीय रही है और कांग्रेसवारे खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे कि खादी की घारा के मम्बन्य में जो पाखण्ट और टालमटोल चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। मुझे यह समझना चाहिए था कि यह खादीवाली शर्त सच्चे विश्वास के कारण नहीं, विलक ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफादारी के ही कारण स्वीकृत की गई थी। मुझे यह बात मान छेनी चाहिए कि उन छोगों की इस दछीछ में काफी सचाई है। तथापि मेरा यह विश्वास बढ़ता ही रहा है कि अगर भारत को अपने छाखों गरीबों के लिए पूर्ण-स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है, और वह भी विद्युद्ध अहिसा-द्वारा, तो चर्खा और खादी विक्षितों के लिए भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिएँ जैसे कि बर्द्ध-वेकारों तथा लाखों की संख्या में अधपेट रहनेवालों के लिए हैं, जो भगवान के दिये हाथों को काम में नहीं लाते और प्रायः पशुओं की तरह पृथिवी पर भाररूप हो गये हैं। इस प्रकार चर्खा सच्चे अर्थ में मानव-गौरव तथा समानता का सुद्ध चिन्ह है। वह खेती का एक सहायक-बन्धा है। वह राष्ट्र का दूसरा फेफड़ा है जिसे काम में न छाने ें से हम नष्ट हो रहे हैं। फिर भी ऐसे कांग्रेसवादी बहुत ही थोड़े हैं कि जिनको चर्खे के भारत-त्र्यापी सामर्थ्य में विश्वास है। कांग्रेस-विधान में से खादी की धारा को हटा देने का अर्थ यह है कि कांग्रेस और देश के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टूट गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम एक्ने के लिए वह घारा बनी रहेगी तो उसका सस्ती से पालन कराना पड़ेगा । पर यह भी अशक्य होगा, यदि कांग्रेसवालों का खासा बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो ।

"इसी प्रकार पार्छमेण्टरी-बोर्ड को बात लीजिए। यद्यपि मैं अहसयोग का प्रणेता हूँ, तो भी मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था में जब उसके सामने किसी सामूहिक सत्याग्रह की कोई योजना नहीं है, कांग्रेस के नियंत्रण में एक पार्लमेण्टरी-पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रम का आवस्यक अंग है। यहां भी हम लोगों के बीच गहरा मत-भेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिम जोर से मैने इम कार्यक्रम को पेश किया था उसने हमारे बहुन-से अच्छे-अच्छे साथियों को व्यथित

किया, और उसपर चलने में वे हिचकिचाये। किसी हदतक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के आगे जो बुद्धि या अनुभव में वड़ा समझा जाता है दवा देना एक संस्था की निर्विकार उन्नित के लिए हितकर और वाञ्छनीय है। किन्तु यह तो एक भयंकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस प्रकार वार-वार दवाना पड़े। यद्यपि मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि यह अवाञ्छनीय परिणाम उत्पन्न हो, किन्तु फिर भी में इस वात को साधारण जनता और अपनी अन्तरात्मा से छिपा नहीं सकता कि वास्तव में वरावर यही दु:खद स्थिति चली आ रही थी। वहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के विषय में हताश हो गये हैं। मेरे जैसे जन्मना लोकतन्त्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना लज्जा की वात है। मेने गरीव-से-गरीत्र मनुष्य के साथ अपनेको मिला देने और उससे अच्छी दशा में न रहने की तीव्र अभिलापा अपने हृदय में रक्खी है, और उस सतह तक पहुँचने के लिए ईमान्दारी से प्रयत्न किया है। और इन कारणों से अगर कोई लोकतंत्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो वह दावा मैं करता हैं।

"मैंने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मत्यागी साथी मौजूद हैं। यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उससे मेरा मौलिक मतभेद हैं। किन्तु मैं उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलना अपने नैतिक दबाव से नहीं रोकना चाहता। मैं उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन सिद्धान्तों को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहें कर सिक्रय विरोध करते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही मैं नहीं आती। यद्याप अपने सार्वजनिक जीवन की लम्बी अविध में मेरा बहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी अपने लिए यह सिक्रय विरोध की स्थित स्वीकार नहीं की है।

"इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उस नीति का समर्थन कर रहे हैं जो मेरी सलाह और मत के सर्वथा विरुद्ध है। मैंने चिन्ता के साथ घण्टों उसपर विचार किया है; किन्तु में अपना मत बदलने में सफल न हो सका।

"अस्पृश्यता के वारे में भी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत-से कांग्रेसजनों से कदाचित् भिन्न है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतों का विचार है कि इस प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गति में वाधा डालकर मैंने भारी भूल की। पर मैं अनुभव करता हूँ कि अगर मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा होता तो मैं अपने-तई सच्चा न रहा होता।

"अन्त में अव अहिंसा को लीजिए। १४ वर्ष के प्रयोग के वाद भी वह अवतक अधिकांश कांग्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही है, जविक मेरे लिए वह एक मूल सिद्धान्त है। कांग्रेसवाले अवतक अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोप नहीं है। उसके प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा दोपपूर्ण ढंग ही निस्सन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता, कि मैंने उसके दोपपूर्ण प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूल की है। पर अवतक जो कांग्रेसवालों के जीवन का वह अभिन्न अंग नहीं वन सकी इससे यही एक अनुमान निकाला जा सकता है।

"और यदि आहिसा के सम्बन्ध में अनिदिचतता है, तो फिर मत्याग्रह के सम्बन्ध में तो यह और भी अधिक होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के २७ वर्ष के अध्ययन और ध्यवहार के याद भी में यह दावा नहीं कर सकता कि में उसके सम्बन्ध में मब कुछ जानता हूँ। अनुसन्धान का क्षेत्र अवस्य ही परिमित है। मनुष्य के जीवन में सत्याग्रह करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते। माता, पिता, धिक्षक अथवा धामिक या लौकिक गृश्जनों की बाज्ञा स्वेच्छा से पालन करने के बाद ही ऐसा अवसर आ सकता है। इसपर आदचर्य न होना चाहिए कि एकमात्र विशेषज्ञ होने के कारण, चाहे में कितना ही अपूर्ण होकें, में इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ समय के लिए नत्याग्रह मुझतक ही सीमित रहना चाहिए। अनेक व्यक्तियों के प्रयोग से होनेवाली मूलों और हानि को रोकने के लिए तथा एक ही व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाल सत्याग्रह की गृह सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक था। परन्तु यहां भी कांग्रेसियों का दोप नहीं है। पर इस विषय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारता-पूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना मन दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में, मुझे अधिकाधिक किताई मालूम हुई है।

"इन प्रस्तावों पर अपने वौद्धिक विश्वास को दबाकर मत देते समय जिस कष्ट का अनुभव उन्हें हुआ होगा उसके स्मरणमात्र से मुझे उनसे कम पीड़ा नहीं होती। जो हम सबका लक्ष्य हैं उसकी ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मैं और वे इस प्रकार के दबाब से मुक्त रहें। इमिलिए यह भी आवश्यक है कि सबकी अपनी घारणा के अनुसार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतंत्रता रहे।

"सत्याग्रह-आन्दोलन स्यगित करने के बारे में पटना से मैंने जो वरनव्य प्रकाशित किया था उसमें मैने लोगों का ध्यान सत्याग्रह की विकलता की ओर दिलाया था। अगर हममें पूर्ण अहिंगा का भाव होता तो वह स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता । निस्मन्देह सरकार के आडिनेन्स हुमारे किसी कार्य या हमारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे। वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी हिम्मत तोड़ने को बनाये गये थे। पर यह कहना गलत है कि सत्याप्रही दोप ने परे थे। यदि बराबर हम पूर्ण अहिंगा का पालन करते तो यह छिपी न रहती। हम आतंकवादियों की भी यह नहीं दिखला सके कि हमें अहिसा में उससे अधिक विस्वास है जितना उन्हें हिसा में है : विक हममें से बहुतेरों ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उन्हींकी तरह हिमा का भाव भरा है, अन्तर इतना ही है कि हम हिमामय कार्यों में विश्वास नहीं करते । आतंकवादियों की यह दलील युवितसंगत है कि जब दोनों के मन में हिसा का भाव है तब हिमा करना चाहिए या नहीं यह केवल मत का प्रस्त रह जाता है। यह तो मैं बार-बार कह ही चुका है कि देश अहिया के मार्ग पर बहुत अग्रसर हुआ है, और यह भी कि बहुतेरों ने बेहद साहस और अपूर्व त्याग दिसाया है। मैं इतना ही कहना चाहता है कि हम मन, बचन और कर्म से विश्व अहिमक नहीं रहे है। अब मेरा यह परम-धर्म हो गया है कि में सरकार और आतंकवादियों दोनों को ही यह दर्पणवत् दिसला देने का उपाय ढूंढ निकालूं कि अहिंसा में मही लक्ष्य की, जिसमें पूर्णस्वतन्त्रता भी धामिल है, प्राप्त कराने की पूर्ण सामर्घ्य है । अहिंसात्मक साघन का अबं है हृदय-परिवर्तन, न कि बलात्कार ।

"इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन अपित है, मुझे पूर्ण निस्संग और स्वतंत्र रहने की आवस्यवता है। मिवनय-अवज्ञा जिस मत्याग्रह का एक अंग्रमात्र है, वह मेरे लिए जीवन का एक व्यापक नियम है। सत्य ही मेरा नारायण है। अहिंसा के द्वारा ही में उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया की स्वतन्त्रता सत्य के अनुसन्धान में ही सिनिहित है। सत्य की इस खोज को में न तो इस लोक के लिए स्थिगित कर सकता हूँ, न परलोक के लिए। इसी अनुसन्धान के उद्देश्य से मैंने राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है और अगर मेरी यह वात वृद्धिशाली कांग्रेसियों की वृद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुसन्धान के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और ऐसी वहुत-सी वस्तुयें जो सत्य का अंश हों, प्राप्त हो सकती हैं तो यह स्पष्ट है कि अय में अकेला ही काम करूं और यह दृढ़ विश्वास रक्ख़ं, कि जिस वात को आज में अपने देशवासियों को नहीं समझा सकता वह एक दिन आप-से-आप उनकी समझ में आजायगी या कदाचित् अपनी किसी ईश्वर-प्रेरित वाणी या कृत्य से मैं लोगों को समझा सकूं। ऐसे वड़े महत्व के विषय में यन्त्र की तरह बोट देना अथवा आधे मन से अनुमित देना उद्देश सिद्धि के लिए हानिकारक नहीं तो सर्वथा अपर्याप्त तो है ही।

"मैंने सामान्य लक्ष्य की वात कही है, पर मुझे अब इस बात में सन्देह होने लगा है कि आया सभी कांग्रेसवादी पूर्ण-स्वाधीतना शब्द से एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं। मैं भारत के लिए पूर्ण-स्वाधीनता उसके मूल अंग्रेजी शब्द "कम्प्लीट इंडिपेंडेंस" के पूरे अंग्रेजी अर्थ में ही चाहता हूँ। खुद मेरे लिए तो पूर्ण-स्वराज्य का अर्थ पूर्ण-स्वाधीनता से भी कहीं अधिक व्यापक है। पर पूर्ण-स्वराज्य भी अपना अर्थ स्वतः व्यक्त नहीं करता। कोई अकेला या संयुक्त शब्द हमें ऐसा अर्थ नहीं दे सकता जिसे सब लोग समझ ले, इसलिए अनेक अवसरों पर मैंने स्वराज्य की अनेक व्याख्यायें की हैं। मैं मानता हूँ कि वे सभी ठीक हैं और कदापि परस्पर-विरोधी नहीं हैं। पर सबको एकसाथ मिला देने पर भी वे सर्वथा अपूर्ण रह जाती हैं। किन्तु इस बात को अधिक विस्तार नहीं देना चाहता।

"मैंने जो वहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नहीं तो बहुत किन अवश्य है; उससे कितने ही कांग्रेस-वादियों के और मेरे बीच मत-भेद की एक और बात मेरे ध्यान में आती है। १९०८ से मैं वरावर कहता आया हूँ कि साधन और साध्य समानार्थक शब्द हैं। इसलिए जहां साधन अनेक और परस्पर-विरोधी भी हैं वहां साध्य अवश्य भिन्न और साधन के प्रतिकूल होगा। साधनों पर सदा हमारा अधिकार और नियंत्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नहीं होता । पर यदि हम समान अर्थ तथा ध्वनिवाले साधनों का उपयोग करते हों तो हमें साध्य के विश्लेषण में माथापच्ची करने की जरूरत न होगी। इस बात को सभी खीकार करेंगे कि बहुतेरे कांग्रेसवादी (मेरे विचार से) इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार नहीं करते; उनका विश्वास है कि साध्य शुद्ध हो तो साधन चाहे जैसे काम में लाये जा सकते हैं।

"इन सब मत-भेदों ने ही कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल बना दिया है। कारण, जो कांग्रेस-सदस्य हृदय से उसमें विश्वास किये दिना मुंह से उसकी हामी भरते हैं वे स्वभावतः उसे कार्य में परिणत नहीं कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देश के सामने है—अर्थात् अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण मद्य-निपेध, चर्छा और खादी तथा ग्राम-उद्योगों को पुतर्जीवित करने के रूप में सी फी सदी स्वदेशी का प्रचार और भारत के ७ लाख गांबों का संगठन । यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभवत की देशभित को तृष्त करने के लिए काफी होना चाहिए।

"मेरी अपनी इच्छा तो यह है कि मारत के किसी गांव में, विशेषतः सीमा-प्रान्त के किसी गांव में, अपना डेरा जमा छूं। खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिसावादी होंगे तो अहिसा-भाव की वृद्धि और हिन्दू-मुस्लिम-एकता की स्थापना में वे सबसे अधिक सहायक हो सकते हैं। अगर वे मन, वचन, कमें से अहिसावती और हिन्दू-मुस्लिम-एकता के प्रेमी हैं तो निश्चय ही उनके द्वारा हम इन दोनों कार्यों की सिद्धि देख सकते हैं जो इस समय हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। जिस अफगानी हीआ से हम इतना डरा करते हैं वह तब अतीत काल की वस्तु हो जायगा। अतः में इस दावे की स्वयं परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूँ कि उन्होंने (खुदाई खिदमतगारों ने) अहिसा-भाव को सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लिया है और हिन्दू-मुस्लिम तथा अन्य समप्रदायों की सच्ची आन्तरिक एकता में वे विश्वास रखते हैं। मै स्वयं उन्हें चखें का सन्देश भी जाकर मुनाना चाहता हूँ। मेरी अभिलापा यही होगी कि इन तथा ऐसे अन्य प्रकारों से जो योड़ी-यहत सेवा कांग्रेस की मुझसे वन सके करता रहूँ, चाहे मैं कांग्रेस के अन्दर होऊँ या बाहर।

"अपने कार्यकत्तां भें वहते हुए दूषण की चर्चा भैने अन्त के लिए रख छोड़ी है। इसके विषय में अपने लेखों और भाषणों में में काफी कह चुका हैं। पर यह सब होते हुए आज भी मेरे विचार से कांग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक संस्था है। उसका जीवन उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है। अपने जन्मकाल से ही उसने जितने तूफानों का सफलता के साथ सामना किया उतना किसी और संस्था को नहीं करना पड़ा। उसके आदेश से लोगों ने इतना अधिक त्याग किया है, जिसपर देश गर्व कर सकता है। सच्चे देशभवन और उज्ज्वल-चरित्रवाले स्त्री-पुरुषों की सबसे बड़ी संस्था आज कांग्रेस के अनुयायियों में है। अतः यदि ऐसी संस्था से मुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल कचोटने का भारी कष्ट, विछोह की असहनीय पीड़ा न सहन करनी पड़े। और में तभी ऐसा करेंगा जब मुझे निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर में देश की अधिक सेवा कर सक्त्रा।

"मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनकों कार्य-रूप में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करूँ। पहला संशोधन जो मैं पेश करूँगा वह यह होगा कि 'उचित और शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण और 'अहिंसात्मक' शब्द रक्के जायें। मैं ऐसा न करता, अगर उचित और शान्तिमय के बदले इन दो विशेषणों का सरल-भाव से मेरे प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे ब्येय की प्राप्ति के लिए सचाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए।

"दूसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के बदले हर महीने कम-से-कम १५ नम्बर का अच्छा बटा हुआ २००० तार (एक तार = ४ फुट) सून हर महीने देने की रक्खी जाय और वह सूत मतदाता खुद चर्खे या तकछी पर कातकर दें। अगर किसी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उसको कातने के छिए काफी कई दी आय ताकि वह उतना सून कातकर दे सके। इसके पक्ष और विपक्ष की दलीछें यहां दीहराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सचमुच लोकतंत्रात्मक मंस्था बनना है, और गरीब-से-गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस

के लिए कम-स-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा। यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि चर्खा चलाना कम-स-कम परिश्रम के साथ-साथ सबसे अधिक आदरणीय कार्य है। यह बालिग-मता-धिकार के अत्यन्त निकट पहुँचाता है और उन सबके बूते की बात है जो अपने देश के नामपर आध घंटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं। क्या पढ़े-लिखों और सम्पत्तिवानों से यह आशा करना बहुत है कि वे श्रम के गौरव को स्वीकार करेंगे और इस बात का खयाल न करेंगे कि उससे स्यूल लाभ कितना होता है? क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भांति स्वतः अपना ही पारितोषिक नहीं है? अगर हम लोग वास्तव में लोकसेवक हैं, तो हम उनके लिए चर्खा चलाने में गौरव का अनुभव करेंगे। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की उस बात का मैं स्मरण दिलाता हूँ जो वह प्रायः अनेक सभामंचों से कहा करते थे, अर्थात् तलवार जिस प्रकार पाशविक शक्ति और बलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्खा या तकली अहिंसा, सेवा तथा विनम्ता का प्रतीक है। जब चर्खा राष्ट्रीय-पताका का एक अंग बना लिया गया तो अवश्य ही उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चर्खें की आवाज गूजेंगी। वास्तव में अगर कांग्रेसवाले चर्खें के सन्देश में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे राष्ट्रीय झंडे से हटा देना चाहिए। और कांग्रेस के विधान से खादी की बारा निकाल देनी चाहिए। यह असह्य बात है कि खादी की शर्त का पालंन करने में निर्लंज्जपन से घोखा दिया जाय।

"तीसरा संशोधन जो में पेश करना चाहता हूँ वह यह होगा कि किसी ऐसे कांग्रेसी को कांग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने तक वरावर कांग्रेस-रिजस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला न रहा हो। खादी की धारा को कार्यान्वित कराने में भारी किठनाइयों का सामना पड़ा है। यह मामला आसानी से इस प्रकार तय किया जा सकता है, कि कांग्रेस के सभापित के पास अपील करने का अधिकार देते हुए भिन्न-भिन्न किमिटियों के सभापितयों पर इस बात का फैसला करने का भार छोड़ दिया जाय कि वे यह देखें कि मतदाता आदतन खादी पहननेवाला है या नहीं। नियम के अर्थ में वह आदमी खादी का आदतन पहननेवाला न समझा जाय, जो बोट देने के समय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः खादी-वस्त्रों में न हो। किन्तु फिर भी किसी नियम से वह सन्तोपजनक फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसका पालन अधिकतर लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही सावधानी और कड़ाई से काम क्यों न लिया जाय।

"अनुभव ने यह दिखला दिया है, कि केवल ६००० प्रतिनिधि होते हुए भी कांग्रेस इतनी वड़ी हो जाती है कि भलीभांति कार्य-संचालन करना कठिन हो जाता है। व्यवहारतः कभी पूरे प्रतिनिधि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शरीक नहीं होते। और फिर जविक कांग्रेस के सदस्यों की सूचियां कहीं भी, असली नहीं होतीं, तब ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं? इसलिए में यह संशोधन चाहूँगा, कि प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर ऐसी कर दी जाय जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार वोटरों के पीछे एक प्रतिनिधि से अधिक न चुना जाय। इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हों। यह कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है, जो पूरी न हो। ३५ करोड़ की जन-संख्यावाले देश के लिए यह अधिक नहीं है। इस संशोधन के द्वारा कांग्रेस को जो वास्तिविक लाभ होगा, उससे संख्या-वल की क्षति-पूर्ति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेशन के ऊपरी ठाट-बाट की रक्षा दर्शकों के लिए उचित प्रवन्ध

करके की आयगी, और स्वागत-मिति की अत्यधिक संख्यक प्रतिनिधियों के रहने आदि की व्यवस्था करने में जिस व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जायगा। यह वात स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा तथा उसका लोकनन्त्रात्मक रूप और उसका प्रभाव इस कारण नहीं है कि उसके वाणिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों और दर्शकों की अन्यधिक संख्या होती है, बिल्क इस कारण है कि कांग्रेस ने देश की सतत बढ़ेंमान सेवा की है। पश्चिम का लोकतंत्र अगर सर्वथा निष्फल नहीं हो गया है, तो अन्ति-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। वर्षों न भारत लोकतंत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को प्रत्यक्ष प्रकट कर दे? अप्टता तथा दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिएँ, यद्यपि आज यही बात देखने में आ रही हैं, न बहुसंख्यक का होना ही लोकतंत्र की सच्ची कसीटी हैं। योड़ें आदिमियों द्वारा उन सब लोगों की आशा, महत्वाकांक्षा तथा भावनाओं का प्रकट करना, जिनका कि प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत नहीं है। मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र का विकास बल-प्रयोग से नहीं हो सकता। लोकतंत्र का सच्चा भाव वाहर से नहीं, किन्तु भीतर से छत्पन्न होता है।

"मैंने यहां विधान में करने योग्य संशोधन पेश किये हैं। ऐसे और भी प्रस्ताव होंगे जो उन वातों का, जिनकी चर्चा मैंने की हैं, स्पष्टीकरण करेंगे। मैं अपने इस वक्तव्य को उन प्रस्तावों की चर्चा करके बढ़ाना नहीं चाहता।

"मृझे आशंका है कि जिन संशोधनों का मैंने उल्लेख किया है वे भी वम्बई-कांग्रेस में शामिल होनेवाले कांग्रेसजनों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आवें। परन्तु यदि कांग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो मैं इन संशोधनों को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्तव्य के भाव के अनुकूल हीं, देश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूँ। जिस किसी संस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा पर निमंद करती है उसके प्रस्तावों और नीति को जवतक उसके सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। और जिस नेता का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मन से और बुद्धिपूर्वक नहीं करते वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता। और जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं उसके लिए तो यह बात और भी सच्ची है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं। कांग्रेसजनों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके गुण-दोष पर विचार कर लें। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेकवृद्धि के अनुसार ही कार्य करें।"

## वस्वई-कांग्रेस

२६ से २८ अक्तूबर (१९२४) तक वम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के पहले से ही कांग्रेस-विधान में होनेवाले कान्तिकारी सुधारों की चर्चा चल रही थी।

अधिवेशन के शुरू होते ही गांधीजी ने अपने संशोधनों को दो विभागों में बांट दिया; अर्थात् कांग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी । सत्याग्रह-सम्बन्धी संशोधनों को तो आपने कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विधान-सम्बन्धी संशोधनों के बारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस बात की परख होगी कि कांग्रेस उसके नये सभापति व उनके साथियों में विश्वास रखती है या नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि कार्य-समिति ने उपयुक्त परि-

वर्तनों-सहित दोनों प्रकार के संशोधन स्वीकार कर लिये और स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें मुख्यत: स्वीकार कर लिया, जिससे गांधीजी संतुष्ट हो गये । गांधीजी के मूल-मसविदे में कांग्रेस ने जो-जो परिवर्तन किये उनकी तफसील देने की यहां जरूरत नहीं। इतना कह देना पर्याप्त है कि घ्येय-परिवर्तन के प्रस्ताव के बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों के पास सम्मति के लिए भेजा जाय । अब इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष के अधिवेशन में फिर विचार होगा । 'शारीरिक-श्रम' की शर्त केवल उन्हीं कांग्रेस-सदस्यों तक सीमित रक्खी गई जो कांग्रेस के किसी चुनाव में खड़े हों। आदतन खादी पहनने की घारा ज्यों-की-त्यों मान ली गई। कांग्रेस-प्रतिनिवियों की संख्या २००० से अधिक न होना तय हुआ, जिसमें १४८९ प्रतिनिधि ग्राम्य-क्षेत्रों के और ५११ शहर-क्षेत्रों के रक्खे गये । महासमिति के सदस्यों की संख्या आधी कर दी गई । प्रतिनिधियों का चुनाव '५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से रक्खा गया, न कि १००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाव से, जैसा कि गांधीजी का प्रस्ताव था। इस प्रकार गांधीजी के मूल-मसविदे का यह सिद्धान्त कि प्रतिनिधियों की संख्या ठीक कांग्रेस-सदस्यों की संख्या के हिसाव से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रतिनिधियों की हैसियत अब एक घूम-घड़ाके से होनेवाले सम्मे-लन के दर्शकों की-सी न रहकर राष्ट्र के प्रतिनिधियों की-सी हो गई, जिनका कर्तव्य था कि कांग्रेस की कार्य-कारिणी अर्थात् महासमिति व प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों का चुनाव करें। गांघीजी के मसविदे का शेष भाग लगभग ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया।

लेकिन कांग्रेस का नया विधान या पार्लमेण्टरी बोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम एवं साम्प्रदायिक-निर्णय-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रस्तावों का पास होना, अधिवेशन के मार्के के निर्णयों में से नहीं थे, हालांकि ये स्वयं कुछ कम महत्व के निर्णय न थे। तथापि अधिवेशन की मुख्य घटना, यद्यपि उसकी ओर लोगों का ध्यान कुछ कम आकर्षित हुआ, अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना थी, जिसके वारे में यह निश्चित हुआ कि वह गांधीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा और राजनैतिक कहलाई जानेवाली हलचलों से अलग रहेगा। खहर के कार्यक्रम की पूर्ति का यह युक्ति-युक्त परिणाम ही था। गांव व देश को सुसम्पन्न बनाने के लिए जिन ग्राम्य-उद्योगों की आवश्यकता होती है खहर तो उनका अगुवा-मात्र ही है। किसी राष्ट्र की सभ्यता का ठीक-ठीक पता-ठिकाना उसके हुनर व कारीगरी से ही होता है।

वैज्ञानिक आविष्कारों पर तो सारे संसार का एकसा अधिकार होता है। आन भी किसी एक राष्ट्र व व्यक्ति की वर्णती नहीं, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी में तो हमें उस राष्ट्र की आत्मा ही बोलती दिखाई देती है। जिस राष्ट्र का कला-कौशल व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस राष्ट्र का तो व्यक्तित्व ही मानों जाता रहा। वह राष्ट्र पशुओं की भांति जीता रहे यह बात दूसरी है, लेकिन उसकी सृजनात्मक-प्रतिभा तो सदा के लिए विदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई सम्भावना ही नहीं। इसलिए जब गांधीजी ने भारत के गांवों के लुप्त व लुप्तप्राय उद्योगों की पुनर्जीवन देने का बीड़ा उठाया तो मानों उन्होंने भारतीय सभ्यता के पुनरहार, भारत की आर्थिक समृद्धि के पुनरागमन और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धित की पुनर्रचना का ही बीड़ा उठाया। देश में अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-शिक्षा-संघ की स्थापना की बड़ी पुरानी मांग है, लेकिन इस सम्बन्ध में गांधीजी जो क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए सम्भवतः देश अभी तैयार नहीं। वात यह

है कि जबतक भारतीय ग्राम एकबार फिरमे फलने-फूलने न लगें और आत्म-सम्पन्न न हो जायें तबतक राष्ट्रीय शिक्षा का वास्तविक महत्व समझ में नहीं था सकता । गांधीजी का उद्देश बड़े-बड़े महल खड़े करना या व्यापार और तिजारत द्वारा रुपये के खजाने इकट्ठे करना नहीं, विकि भारत के करोड़ों भूखों की रुखी रोटी में थोड़ा-सा मक्खन चुपड़ देना है। और वह इसे अखिल-भारतीय चर्खा-संघ व ग्राम-उद्योग-संघ के द्वारा करना चाहते हैं।

अब हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते हैं जो सम्भवनः वम्बई-अधिवेशन की सबसे मार्कों की घटना है; अर्थात् गांधीजी का कांग्रेस से अलग होना । हालांकि इस सम्बन्ध में गांधीजी ने जो निश्चित घोषणा की थी उसको पहले लोगों ने अधिक मूल्य नहीं दिया था, लेकिन उन्हें शीध्र ही पता भी चल गया कि गांधीजी जो-कुछ भी कहते हैं वह सदा ठीक ही कहते हैं और जो-कुछ भी कहते हैं उसे सदा करते हैं । वह सदा इस बात के लिए उत्सुक रहते ही है कि यह जो-कुछ कहें उसका तात्पर्य केवल वही निकाला जाय जो उन शब्दों से निकलता हो, कम या अधिक नहीं।

गांधीजी का यह फल केवल इस बात की एक स्पष्ट सूचना ही नहीं है कि उनके शब्दों में कोई लगाव-लिपटाव नहीं होता, बल्कि यह उनके चरित्र की एक विशेषता है, जिसकी एक झलक १९२९ में भी दिखाई दी थी, जबिक देश में इस वात की बड़ी जबर्दस्त चाहना थी कि लाहीर-कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व जवाहरलालजी के बजाय गांधीजी करें। उनके चरित्र की विशेषता की यह झलक द्वारा सन् १९३४ में वस्वई-कांग्रेस के अधिवेशन में दिखाई दी। ये दोनों ही अयसर ऐसे निकले जिनपर गांधीजी अपने पहले निश्चयों पर ही अड़े रहे और उनमें उन्हें कोई गलती दिखाई नहीं दी। वास्तव में यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार-पत्रों को एकदम सन्नाटे में ही डालनेवाली थी कि गांघीजी कांग्रेस के मामुली सदस्य तक न रहेंगे। तिसपर भी गांधीजी ने कांग्रेस के विश्वास-प्रस्ताव के साथ ही कांग्रेस को छोड़ा है और उसमें वापस आने क लिए कांग्रेस का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। यह तभी हो सकता है जबिक पहले कांग्रेस स्वयं अपनेको इस योग्य बना ले । पहले उसे अपनेमें से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपने-को इस प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस व खह्र, शुद्धता, सचाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने लगें। इसलिए कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों को अपने नेताओं की यह जता देना होगा कि उनका उद्देश स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा व त्याग के आदर्श की प्राप्ति है-ऐसा आदर्श जिस तक पहुंचने के लिए हमें प्रति दिन कम-से-कम ८ घंटे मासिक के हिसाब से शारीरिक श्रम करना आवस्यक है और जिसका फल हमें कांग्रेस को अपित करना है। इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह गलत घारणा-सी वन गई है कि यह बारा कांग्रेस को समाजवादियों के आक्रमण व प्रभाव से बचाने के लिए रक्की गई है। बात ऐसी नहीं है। शारीरिक-श्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों की सेवा के लिए कांग्रेस गत १४ वर्षों से ही वचन-बढ़ है। कांग्रेस का दृष्टिकोण तो बास्तव में समाजवादी ही है। यदि समाजवादी सिर्फ खहर व ग्राम-उद्योगों में, सत्य व अहिंसा में, तथा देश के सामने रक्के गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्या रखने की घोषणा कर दें तो कांग्रेसियों और समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे। और फिर गांधीजी से बढ्कर समाजवादी और कीन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नहीं बितक वास्तविक समाजवादी हैं-जिन्होंने अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-बार नाते-रिस्तेदारों

तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ? इसलिए कहना होगा कि श्रम-मताधिकार कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी आदर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्न है।

गांघीजी के कांग्रेस से अलग होने की घटना के सिलसिले में वम्वई-अधिवेशन में और प्रश्न जो वार-वार लोगों के मुंह पर आये, वे यह थे कि गांधीजी अब क्या करेंगे और कांग्रेस को आगे नया करना चाहिए ? यहां एक ओर यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या गांधीजी ने राजनीति से भी अवकाश ग्रहण कर लिया है, और दूसरी ओर यह कि अगर गांधीजी अपने साथ चर्खा-संघ और ग्राम-ज्ञोग-संघ को भी छे जायँगे तो कांग्रेस के पास फिर क्या राजनैतिक कार्य रह जायगा ? ये शंकायें जनता के कुछ भ्रमपूर्ण विचारों की ही द्योतक हैं। यदि यह मान लिया जाय कि रचनात्मक कार्य वास्तव में राजनैतिक कार्य ही है, जैसाकि एक सत्याग्रही मानता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि गांवीजी ने वम्बई-अधिवेशन के वाद राजनीति से अवकाश ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, गांधीजी ने तो खास कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा ही अपने लिए व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा का अधिकार सुरक्षित रख लिया है, जबिक कांग्रेस ने गांघीजी के अलावा उसे और सबके लिए मौक्फ कर दिया है। इसलिए कहना होगा कि राजनीति छोड़ने के बजाय उन्होंने तो सारी राजनीति ही अपने लिए सुरक्षित रक्खी है--रचनात्मक तथा ध्वंसात्मक दोनों ही । इसपर यह वाजिव सवाल किया जा सकता है कि फिर कांग्रेस के पास रहा ही क्या ? लेकिन क्या हम भी यह पूछ लें कि कांग्रेस के पास रहा क्या नहीं ? रचनात्मक कार्यक्रम सदा उसके सामने हैं जिसे भूतकाल में कांग्रेसी स्वयं अन्य लोगों की सहायता से करते रहे हैं। ध्वंसात्मक कार्यक्रम के वारे में यह वात है कि कांग्रेस, जो सिवनय-अवज्ञा में अपना विश्वास एकवार फिर घोषित कर चुकी है, उसे जब चाहे तव फिर चला सकती है। वास्तव में तो राष्ट्र व कार्यकर्त्ताओं को उनके त्याग के लिए वधाई देने का जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें कांग्रेस ने अपने इस विश्वास की ही घोषणा कर दी कि स्वराज्य-प्राप्ति के अहिंसा व सविनय-अवज्ञा अधिक अच्छे साधन हैं वजाय हिंसा के उपायों के, जिनके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम तो जालिम व मजलूम दोनों-द्वारा आतंक के प्रयोग में ही होकर रहता है। गांघीजी यह महसूस करने लगे थे कि वह एक वड़े बोझ के समान हैं जिससे कांग्रेस दबी जा रही है, और जितना ही अधिक वह उस बोझ को कम करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही वह बढ़ता जाता है। यदि सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करें तो वह करें, वन्द करें तो वह करें, और उसका संचालन करें तो वह करें। युद्ध छेड़ें तो वह छेड़ें, सुलह करें तो वह करें । हाल्ट करने के लिए, मार्च करने के लिए, आगे वढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को कोई आर्डर दे तो गांचीजी। सच तो यह है कि इतने भारी वोझ के हटने से वह वस्तु, जिसपर वह बोझ लदा हुआ था, मजबूत ही वनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति बढ़ती ही है; उसके स्वयं काम करनें से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारी की भावना भी वढ़ती है, उसमें आशा और उत्साह क़ा संचार भी होता है, और ऐसी हालत में तो और भी अधिक जबिक वह वृद्ध पुरुप अपने परिवार को अथवा राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी सलाह-मशवरा देने और उसका पथ-दर्शन करने को तैयार हो । गांघीजी इसके लिए तैयार हैं। वह इसका आश्वासन दे ही चुके हैं। उनका उद्देश तो कांग्रेस को देश में एक शक्ति बनाना है। किसी

संस्था की शक्ति उसके सदस्यों की संख्या से नहीं विल्क उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक सिन्त होती है उसमें निहित रहती है; और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात् उसी अनुपात में, वह नैतिक शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसी जिम्मेवारी को सम्भालने के बजाय कांग्रेस बहुत काल तक और बहुत अविक मात्रा में गांचीजी पर ही निर्भर रहती चली आई और अपनी शर्तो पर ही गांधीजी का सहयोग चाहती है। परन्तु यह कैसे हो सकेगा ? कांग्रेसी गांधीजी का सहयोग गांधीजी की क्षतों पर ही प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस जिस दिन गांधी-जी की शर्तों को पूरा कर देगी उसी दिन वह कांग्रेस में वापम आने और उसका कार्य-संचालन करने के लिए तैयार हो जायेंगे। और वे शर्ते केवल यही हैं: कांग्रेस पहले अपना सुधार आप करे, उसके सदस्य सच्चे हों, चाहे संख्या में कम ही हों, वह ऐसी कार्य-सिमतियां स्यापित करे जो साल-भर तक कियाशील होकर काम करती रहें जिससे कांग्रेस-संस्थायें सोने की भांति तप जायें और उनका नाम वढे। जब यह सब-कुछ हो जायगा तो वह हैंसी-खुशी से आकर उसका नेतृत्व ग्रहण कर लेंगे । गांधीजी ऐसी कांग्रेस को जन्म देना चाहते हैं जो अधिकार के आदर्श से नहीं वित्क त्याग के आदर्श से विधी हुई हो। यह उन्हींका श्रेय है कि उन्होंने गांवों तक में सार्वजनिक जीवन का प्रवेश कराके उन्हें, वर्थात् गांवों को, भारत की राष्ट्रीयता का बाबार बना दिया है। उन्होंने 'राजनीति' के क्षेत्र व उसके अभिप्राय तक को व्यापक बना दिया है, जिसके परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीय-पूर्निर्माण का सारा-का-सारा कार्यक्रम ही राजनीति में आ जाता है। उन्होंने देश की छड़ने के लिए एक आदर्श दिया, एक झण्डा खड़ा किया जिसके नीचे एकप होकर देश लड़ सके, एक नेता दिया जिसके नेतृत्व में देश अपनी प्रगति कर सके । गांधीजी भले ही 'रिटायर' हो गये हों, लेकिन राष्ट्र का उन ऊँचे सिद्धान्तों के अनुसार नेतृत्व करने के लिए, जिनका प्रयोग वह सदा कांग्रेस व उसकी विभिन्न हलचलों में करते रहे हैं, वह सदा भारत के प्रथम-सेवक वनने को तैयार हैं।

### राजेन्द्र वावू का भापण

वस्वई-कांग्रेस की सफलता का श्रेय उसके सभापित वाबू राजेन्द्रप्रसाद के चातुर्यं, कार्य-शिवत व असाधारण दक्षता की कुछ कम नहीं हैं। कांग्रेस-अधिवेशन में पढ़ा गया उनका अभि-भाषण उन गिने-चुने नमूनेदार अभिभाषणों में से कहा जा सकता है जो राजनैतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं। आपने स्वेत-पत्र (व्हाइट-पेपर) की तफसीलवार बड़ी विद्वत्तापूर्ण आलोचना की। कांग्रेस-कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लाभदायक थे।

राजेन्द्र वाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया—"भारत के स्वातन्त्र्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों से सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग पड़े रहेंगे। स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो हो दी नहीं सकता, खासकर जबिक हमें उसे अहिसा-द्वारा प्राप्त करना है। स्वाधीनता का मतलब तो उस शोपण का अन्त करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का करता है। स्वाधीनता में तो यह बात है कि हम पारस्परिक-लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों से अपनी मर्जी के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं। स्वाधीनता से किसीकी वृराई नहीं हो सकती, यहांतक कि हमारा शोपण करनेवालों की भी बुराई नहीं हो सकती। हां, अगर सद्भावों के बनाय हमारे शोपक शोपण की नीति पर ही निर्भर रहें तब तो बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-

J. 44 ...

आन्दोलन की शक्ति अहिंसा है, जिसका सजीव व सिकय रूप सबका सद्भाव होना और सबके लिए सद्भाव का होना है। हम यह देख ही चुके हैं कि कुछ हद तक समस्त संसार का लोक मत अहिंसा को मान चुका है। लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबिक संसार के राष्ट्रों की सन्देह व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता है, दूर हो जायें और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले ले, जो भारत की सिदच्छा में विश्वास उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। फिर भारत अन्य दशों पर कोई मनसूवे नहीं बांच रहा है। उसे विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए और आन्तरिक शान्ति तक के लिए किसी वड़ी सेना की आवश्यकता न होगी। आन्तरिक शान्ति तो उसके निवासियों की सिदच्छा के कारण बनी ही रहेगी; और चूंकि दूसरे देशों पर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वह इस बात की आशा तथा मांग तक कर सकेगा कि उसके प्रति भी कोई बुरी नीयत न रखे। और फिर उसकी रक्षा तो सारे विश्व की सिदच्छा के कारण आप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियों तक को, यदि उनका उद्देश भारत को वर्तमान अस्वाभाविक हालत में पटके रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से उरने का कोई कारण नहीं। हमारा मार्ग भी स्फटिक की भांति साफ व स्वच्छ है। यह मार्ग सिक्य, सजीव, अहिंसात्मक सामूहिक प्रतिकार का है। हम एकवार असफल हो जायें, दो वार हो जायें, लेकिन एक दिन हम अवश्य सफल होंगे।

"कईयों ने तो इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन और अपना सर्वस्व तक निछाबर कर दिया है। और भी ज्यादा व्वक्तियों ने अपने-आपको स्वतन्त्रता के युद्ध में कुर्वान कर दिया है। लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई कठिनाइयां आवें तो हमें उनसे घवराना नहीं चाहिए और न हमें डर से या लालच से अपने सीचे मार्ग को छोड़ना ही चाहिए। हमारे शस्त्र वेजोड़ हैं; संसार हमारे इस वृहद्-प्रयोग की प्रगति को वड़े चाव और आशा के साथ देख रहा है। हमें अपने ध्येय पर अचल और अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। सत्याग्रह सिक्रय रूप में कुछ काल के लिए पछाड़ खा जाय यह वात दूसरी है, लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं है। सत्याग्रह तो स्वयं ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स लाँवेल ने कहा था:—

"Truth for ever on the scaffold, Wrong for ever on the throne, Yet that scaffold sways the future, And behind the dim unknown Standeth God within the shadow, Keeping watch above his own."

"सत्य भले ही जगतीतल में दिखे लटकता सूली पर, और दिखे अन्याय शान से डटा हुआ सिंहासन पर, सूली का प्रिय सखा सत्य वह तो भी इस भावी का— पथ पलटा देखा क्षण भर में, होगा पूजित घर-घर। सदा खड़े भगवान रहेंगे तिमिराच्छन्न गगन में, अपने प्यारों को बल देने जन में और विजन में॥"

#### कांग्रेस के प्रस्ताव

अब हम उन प्रस्तावों की ओर आते हैं जो वस्वई-कांग्रेस ने २६, २७ व २८ अवत्वर को अपने अविवेशन में, जिसके राजेन्द्र बाबू सभापति और श्री के० एफ० नरीमैन स्वागताध्यक्ष थे, पास किये।

> कांग्रेस के पहले प्रस्ताव-टारा उन प्रस्तावों को मंजूर किया गया जो कार्य-समिति व महा-समिति ने मई १९३४ में व उसके वाद अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय खास तीर पर पालंमेण्टरी-चोर्ड, उसकी नीति व कार्य-क्रम, रचनात्मक कार्य-क्रम, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, शोक-प्रकाश व स्वदेशी थे।

> इसके पदचात् राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की आस्था-विषयक एक प्रस्ताय पास हुआ, जो इस प्रकार था:—

> "यह कांग्रेस राष्ट्र को उसके हजारों स्त्री-पुरुष, बूढे और जवान, गांवों व शहरों के सत्या-ग्रहियों के वीरतापूर्ण त्याग व काट-सहन के लिए बधाई देती है और अपने इस विश्वास को प्रकट करती है कि बहिसात्मक असहयोग व सविनय-अवज्ञा के विना देश में इतने मार्के की सामूहिक जाग्रति का होना असम्भव था। इसलिए जहां वह इस बात की आवश्यकता महमूस करती है कि सिवाय गांधीजी के औरों के लिए सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस बात में भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिसात्मक उपायों की अपेक्षा, जिनके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम जालिम व मजलूम दोनों के द्वारा आतंक-प्रयोग में ही होकर रहता है, अहिमात्मक असहयोग और सिवनय-अवज्ञा अधिक अच्छे साधन हैं।"

> इसके पश्चात् एक प्रस्ताव-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी पर कांग्रेस की जिन्ता प्रकट की गई और इस बात की उम्मीद की गई कि पहाड़ी-स्थान पर जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक-हो जायगा।

> अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के विषय पर खासी बहस और चहल-पहल रही और इस सम्बन्ध में निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया :—

"चूंकि देश-भर में कांग्रेसियों के सहयोग से अयवा उनके सहयोग के विना स्वदेशी के प्रचार का दावा करनेवाली बहुत-सी संस्थायें खुल गई हैं, जिससे लोगों के दिलों में इस यारे में बहुत स्त्रम फैल गया है कि 'स्वदेशी' का स्वरूप क्या है, और चूंकि अपने आरम्भ से ही कांग्रेम का ध्येय सर्व-साधारण की प्रगतिशील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और चूंकि गंवों का पुनस्संगठन और पुनर्निर्माण कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है, और चूंकि ऐसे पुनर्निर्माण के लिए हाथ की कताई के मुख्य धन्ये के अलावा गांवों के लूप्त या लुप्तप्राय उद्योग-धन्यों का पुनरद्वार करना अथवा उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूंकि हाथ की कताई के पुनस्संगठन जैसा काम तभी सम्भव है जबकि उसके लिए जुटकर शक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न किये जायें जो कांग्रेस की राजनैतिक हलचलों से पृथक् और स्वतन्त्र हों, इसलिए श्री जे० सी० कुमोरप्पा को अधिकार दिया जाता है कि वह गांघीजी की सलाह और देख-रेख में कांग्रेस के कार्य के एक अंग के रूप में 'अन्वल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ' नाम की संस्था का निर्माण करें। उन्त नंघ उनन

उद्योग-धन्धों के पुनरुद्धार व प्रोत्साहन के लिए और गांवों की नैतिक और शारीरिक उन्नित के लिए कार्य करेगा और उसे अपना विधान बनाने, धन-संग्रह करने तथा अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार होगा।"

इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशों तथा प्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था:—

"चूंकि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों पर होनेवाली नुमाइशों तथा धूम-धड़ाके के प्रदर्शनों के प्रवन्ध-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वाञ्छनीय है और चूंकि इन नुमाइशों व प्रदर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमिन्त्रित कर सकें, भविष्य में स्वागत-समिति नुमाइशों तथा धूम-धड़ाके के प्रदर्शनों के भार से वरी की जाती है। लेकिन चूंकि नुमाइशों व धूम-धड़ाके के प्रदर्शन वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक अंग हैं, इनके प्रवन्ध का कार्य अखिल-भारतीय चर्खा-संघ व ग्राम-उद्योग-संघ के सुपूर्व किया जाता है। ये संस्थायों इन प्रदर्शनों का संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिक्षा के साथ-साथ आम जनता का और खासकर गांववालों का मनोरंजन भी हो। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश होगा अपनी हलचलों का दिग्दर्शन कराना और उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आम तौर पर ग्राम्य-जीवन की छिपी शक्तियों को प्रदर्शित करना।"

कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। स्वयं बोर्ड ने ही एक प्रस्ताव-द्वारा अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि चूंकि वोर्ड का निर्माण एक असाधारण स्थिति में हुआ था, यह वाञ्छनीय है कि उसका जीवन-काल एक साल तक सीमित रहे और उसके सदस्य नामजद होने के वजाय निर्वाचित किये जाया करें और उसके बाद वह चुनाव के आधार पर वने। उसकी अविध और शतें, जैसी उचित समझी जायें, उस समय तय कर ली जायें। बोर्ड ने अपना यह प्रस्ताव कार्य-सिमिति के पास सिफारिश के रूप में भेजा। कांग्रेस नें वोर्ड की सिफारिश स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पार्लमेण्टरी वोर्ड १ मई १९३५ को भंग हो जाय और महा-सिमिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये वोर्ड का चुनाव करे। निर्वाचित वोर्ड को ५ सदस्यों को अपनेमें और सिम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर पार्लमेण्टरी बोर्ड का नया चुनाव हुआ करे और इस वोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सिम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लमेण्टरी वोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सिम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लमेण्टरी वोर्ड को भी वहीं अधिकार दिये गये जो मौजूदा वोर्ड को थे। कांग्रेस के नये विधान पर हम पहले ही काफी विवेचन कर चुके हैं।

खह्र-मताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक् प्रस्ताव पाप्त किया गया, जो इस प्रकार था:—
"कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद या किसी भी कांग्रेस-किमटी के चुनाव के लिए
खड़ा न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-बुनी खादी आदतन न पहनंता हो।"

वम्बई-कांग्रेस में सबसे पहली वार श्रम-मताधिकार का श्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था:—

"कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रेस-किमटी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार खड़ा होने का हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव की नामजदगी की तारीख़ को समाप्त होनेवाले ६ महीनों में कांग्रेस की और से या कांग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा दाारीरिक-श्रम न किया हीगा जो प्रति मास मूल्य में अच्छे कते हुए १० नम्बर के ५०० गज सूत के बराबर हो, या जो प्रति मास समय में ८ घंटे के बराबर हो। कार्य-समिति समय-समय पर प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों तथा अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के बजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार किया जायगा।

गांधीजी की अलहदगी ने इस वात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास का एक प्रस्ताव पास किया जाय । तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था:—

"यह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह दृढ़ मत है कि कांग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्हें इस बात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विगद उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी बेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है और उनके इस आश्वासन पर संतोष प्रकट करती है कि उनका सलाह-मजबरा और पय-दर्णन आवश्यकतानुसार कांग्रेस की प्राप्त होता रहेगा।"

कांग्रेस के आगामी अधिवेदान के लिए युक्त-प्रान्त से निमन्त्रण मिला और वह स्वीकार किया गया।

### असेम्बली का चुनाव

वस्वई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया या कि देश असेम्बली के चुनावों में जी-जान से कूद पड़ा। इससे लोगों ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का संचार हुआ और मानों कुछ काल के लिए उन्हें अपनी मनवाही चीज मिल गई। देश का जिला-जिला और देश की तहसील-तहसील छान डाली गई। देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने लगभग हरेक 'साधारण' क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। राष्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अणे के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस-नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का निश्चय किया । जिस क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-भारत का व्यापार-क्षेत्र, जिसके लिए सर पण्मुलम् चेट्टी खड़े हुए थे । स्मरण रहे कि सर चेट्टी को भारत-सरकार ने एक व्यापार-सन्धि की शर्ते तय करने के लिए ओटावा भेजा था। साम्राज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के आचार पर उन्होंने व्यापार-संधि की शत्तें तय कर डालीं। ओटावा से लौटकर वह असेम्बली के अध्यक्ष भी चुन लिये गुवे थे। उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का ममर्थन तक प्राप्त था । मदरास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तया चीफ मिनिस्टर बॉबिली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैण्ड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पालेंमेण्ट अर्थातु असेम्बली के अध्यक्ष के विरुद्ध किसीको चुनाव न लड़ना चाहिए। सरकारी अफसरों तक ने खुरुकर चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस सर चेट्टी के विरोधी सामी वेंकटाचलम चेट्टी की ओर थी। सामी वेंकटाचलम ने मर पण्मुखम् के ज्यर जो विजय प्राप्त की उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती। वास्तव में वह सरकार के ज्यर कांग्रेस की, धनसत्ता के ज्यर नैतिक-बल की, और ओटावा और ब्रिटेन दोनों के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिण-भारत में कांग्रेम ने और मब जगहों पर भी कब्जा कर लिया। मदरास-अहाते में ११ प्रादेशिक जगहें थीं; हरेक के चुनाव में कांग्रेस को ढेर-की-ढेर रायें मिलीं। बंगाल में कांग्रेस-नेशनिलस्टों ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्त-प्रान्त में भी कांग्रेस ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि वह सन् १९२६ में भी नहीं कर सकी थी। युक्त-प्रान्त में कांग्रेस को मुसलमानों की भी एक जगह मिल गई। विहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व आसाम में सब जगह कांग्रेस ने वाजी मारी। केवल पंजाब में ही कांग्रेस पिछड़ गई। वहां उसे केवल एक ही जगह मिली। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया, जिनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शुद्ध कांग्रेसी जगहें हैं। इन जगहों के अलावा कांग्रेस-नेशनिलस्टों की जगहें भी उसे प्राप्त हुई। साम्प्रदायिक 'निर्णय' के प्रश्न के अलावा कांग्रेस-नेशनिलस्ट हरेक वात में कांग्रेस के साथ थे।

असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी ने श्री तसद्दुक अहमदखां शेरवानी को असेम्बली की अध्यक्षता के लिए खड़ा किया, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार श्री अम्यंकर, शेरवानी व शशमल को खोकर कांग्रेस को वड़ी क्षति उठानी पड़ी। देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अपित करके ये तीनों वीर अपने जीवन के यौवन-काल में इस संसार से कूच कर गये। श्री शशमल कांग्रेस-नेशनलिस्ट पार्टी के थे।

## असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी का कार्य

कांग्रेस-पार्टी ने फीरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी को शुरू हुआ, अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के वारे में जो गश्ती-पत्र ृनिकाला था उसपर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य रोक रखने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खटाई में पड़ गया। श्री शरतचुन्द्र वसु को नजरवन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र वसु ज्व नजरवन्द थे तब भी वह असेम्बली के लिए निर्विरोध चुन लिये गये। असेम्बली के सदस्य होते हए भी असेम्बली की बैठकों में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। कांग्रेस-पार्टी का ध्यान सबसे पहले इस बात की ओर ही गया और उसने श्री भूलाभाई देसाई के योग्य नेतृत्व में अपनी मोर्नेवन्दी की। श्री देसाई के वारे में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली को वही गौरव और वही प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित मोतीलालजी ने कराई थी। आप कुछ काल तक वम्वई के एडवोकेट-जनरल रहे थे, लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों तक की तिनक भी परवाह न की जो स्वभावतः इस पद की प्राप्त करनेवाले व्यक्ति की अकसर मिला ही करते हैं। कांग्रेस ने अपना दूसरा बार त्रिटेन व भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया। ५८ के विरुद्ध ६६ रायों से असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर दिया जाय । (सरकारी) पद का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए जो लंज्जाजनक-से-लंज्जाजनक कार्य किया जा सकता है उसका यह समझौता एक ज्वलन्त उदाहरण या, जिसे भारत-मंत्री व ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रवान ने आपस में किया था। समझौता तो किया था ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल के दो सदस्यों ने भारत के व्यापार की लूट को बांटने के लिए, पर उसको दे दिया गया वड़ा ऊँचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का व्यापारिक समझीता' । वास्तव में यह वात थी कि नये सुधारों में व्यापारिक संरक्षणों के वारे में ज्लाइन्ट पार्लमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जाने-

वाली थीं, उनको अनल में लाने के लिए ही पहले से यह समझीता कर डाला गया था। समझीते में यह वात खुलासा तीर पर रखती गई कि "भारतीय-व्यवसायों को केवल इतना ही संरक्षण दिया जायगा,अधिक नहीं, जिससे कि बाहर से आनेवाला माल भारत में लगभग उसी कीमत पर विक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का बना माल यहां विकेगा; और जहांतक सम्भव होगा ब्रिटेन के बने माल पर कम महमूल लगाया जायगा। इंग्लैण्ड के तथा अन्य विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न भेद-भावपूर्ण महमूल लगाये गये हैं या लगाये जायेंगे, उन्हें इस प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिटेन के माल की नुकसान पहुँचे। जब कभी किसी भारतीय-व्यवमाय की संरक्षण देने का प्रदन टैरिक बीड के मुपुर्व किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से सम्बन्ध रखनेवाले ब्रिटेन के हर व्यवसाय की यह अवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर नके और अन्य फरीकों की दलीलों का जवाब दे सके।

त्रिटेन में भारत का कच्चा लोहा तभीतक बिना चुंगी के जाता रहेगा जबतक भारत में आनेवाल फीलाद और लोहे पर चुंगी का कानून वर्तमान समय की भांति हो त्रिटेन के अनुकूल रहेगा। इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १९३५ को हस्ताक्षर हुए और बड़ी कौंसिल में इसकी चारों ओर से निन्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में ७४ और विपक्ष में ४६ रायें आई। सरकार की कर-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की ही विजय हुई। इसके बाद स्थाम के चावल और २५ या ३० अन्य विपयों पर विजय प्राप्त हुई। हमने ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-बूझकर अन्त में करने के लिए रख छोड़ी थी। निर्वाचन के समय जो व्हाइट-थेपर था उसने अब ज्वाइन्ट पालंमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट का कप बारण कर लिया था। यह रिपोर्ट पालंमेण्ट की दोनों सभाओं-हारा पास की जा ज्वा थी और अब यह कानून बन गया था। इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणों पर बड़ी कौंसिल ने जो प्रस्ताब पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कार्यार्ट की गई थी, उसे हम नीचे देते हैं।

इस रिशेर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कीसिल में जी हंग अन्तियार किया वह प्रान्तीय-कीसिलों में अस्तियार किये गये हंग से भिन्न था । प्रान्तीय-कीसिलों में गरकारी सदस्यों ने मत देने में भाग नहीं लिया, जी ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कीसिलों का भारतीय लोकमत ही प्रकट हो सके। पर बड़ी कीसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, और रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताय के विरोध में पेश किये गये संशोधनों के विरुद्ध सारी प्राप्त रायें एकत्र करने का निश्चय किया। यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती तो कांग्रेम ने इस योजना के आधार पर किसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करने का जो असंदिग्ध प्रस्ताव पेश किया था, वह पास हो जाता। पर बड़ी कीसिल ने जिन्नाह साहब के संशोधन को पास कर दिया। मत लेने के लिए इस संशोधन को दो खण्डों में बांटा गया। इनमें से पहला खण्ड साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिन्नाह के संशोधन-स्वरूप कांग्रेस-पार्टी ने तटस्थ रहने का प्रस्ताव पेश किया, जो नामंजूर हुआ। इस संशोधन के पद्म में कांग्रेस-पार्टी की उर रायें आई। अपना संशोधन नामंजूर होने के बाद कांग्रेस-पार्टी तटस्थ रही और श्री जिन्नाह के संशोधन का पहला अंश मुनलमानों और सरकारी सदस्यों की सिम्मिलत रायों से पाम हो गया।

श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भागों को एकसाथ रक्खा गया और वड़ी कांसिल ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७४ वोटों से अपनाया। सरकार के पक्ष में ५८ बोट आये। कांग्रेस-पार्टी ने संशोधन के पक्ष में राय दी और नामजद-सदस्यों ने खिलाफ राय दी।

श्री जिन्नाह का संशोधन इस प्रकार था:--

"यह कौंसिल साम्प्रदायिक 'निर्णय' को, जैसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए स्वीकार करती है जबतक विभिन्न जातियों का आपस में समझौता तैयार न हो जाय।

"प्रान्तीय-सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कौंसिल की यह राय है कि वह अत्यन्त असन्तोपजनक और निराशा-पूर्ण है, क्योंकि उसमें अनेक आपित्तजनक बातें रक्खी गई हैं — जैसे खासकर दुहरी कौंसिलों का कायम करना, गवर्नर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना, पुलिस के नियमों, गुप्तचर-विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें हैं, जिनके द्वारा कार्यकारिणी और कौंसिलों का नियंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा। जवतक इन आपित्तजनक बातों को न हटाया जायगा, भारतीय लोकमत का कोई अंग सन्तुष्ट न होगा।

"अखिल-भारतीय संघ कहलानेवाली केन्द्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में कौंसिल की यह स्पष्ट राय है कि यह योजना जड़ से ही दोषपूर्ण है और ब्रिटिश-भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य है; इसलिए यह कौंसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्प्राट् की सरकार को सलाह दे कि इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनावे । यह कौंसिल इस बात पर जोर देती है कि यह स्थिर करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस प्रकार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेष्टा की जाय, और इस उद्देश की सामने रखकर विना विलम्ब भारतीय लोकमत से परामर्श करके स्थित में परिवर्त्तन करे।"

श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, लॉ-मेम्बर के द्वारा, इस संशोधन को भी ज्वाइन्ट-पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को वैसा ही रद करनेवाला समझा जैसा कांग्रेसपार्टी द्वारा पेश किया गया खुल्लम-खुल्ला रद करने का प्रस्ताव था। लॉ-मेम्बर ने श्री जिन्नाह के संशोधन का वर्णन करते हुए कहा:—

"महोदय, मैं यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीघे, सच्चे और खुले आक्रमण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदअली जिन्नाह साहव का अप्रत्यक्ष और कीशलपूर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी वही है।

"मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि वैसे देखने में तो यह आधे भाग पर आक्रमण है, पर असल्यित में मेरे माननीय मित्र श्री जिन्नाह के संशोधन में और कांग्रेस-नेता के संशोधन में मूलत: कोई अन्तर नहीं है।"

जब रेलवे-वजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक वार हार खानी पड़ी थी। अनेक सदस्यों ने विविध पहलुओं से रेलवे के प्रवन्ध में सरकारी नीति के खूब धुरें उड़ाये। बिरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे-ग्रान्ट को घटाकर १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में प्रसंगवश सरकार की वर्तमान नीति के धुरें उड़ाये और कहा कि यह नीति १९३० के खरीते के अनुसार वरती जा रही है। इस प्रकार नीति वरतने के कारण हैं (अ)

राजनैतिक हलचल के समय सैनिक अधिकारियों को तुरन्त और पर्याप्त सहायता देना; (आ) भारतीय रेलवे में लगी हुई विशाल पूंजी की रक्षा करना; (इ) भारतमंत्री-द्वारा नियुक्त किये गये उन्च-पदस्थ रेलवे-अधिकारियों के पदों की रक्षा की जिम्मेवारी लेना; (ई) सैनिक और अन्य कार्यों की विना पर भविष्य में यूरोपियनों की भर्ती की व्यवस्था; (उ) रेलवे की नौकरियों में अधगोरों के हित बनाये रखना। इस नीति को व्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय विल में रेलवे को गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की मूची में रक्षता गया है।

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने बहस के दौरान में स्पष्ट कर दिया था, 'विरोधमूचक' प्रस्ताव न था, बिल्क बासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव ७५ रायों से पाम
हुआ। विपक्ष में केवल ४७ रायें आई। किसी स्वतन्य देश में शासन-खर्च देने की इन्कारी-मूचक
प्रस्ताव पास होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता। रेलवे-बजट के सिलसिले में, अन्य
विरोधात्मक प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध
में था, जो ८१ रायों से पास हुआ; विपक्ष में ४४ रायें आई। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के
मुसाफिरों के सम्बन्ध में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव जाद्य-पदार्थों
पर रेलवे का महसूल घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में व्हिटले-कमीशन की मिकारिशों के
सम्बन्ध में था।

नई कार्य-सिमिति की पहली बैठक पटना में ५,६ और ७ दिसम्बर १९३४ को हुई। सिमिति ने श्री बी० एन० शशमल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। वह बड़ी कींसिल के लिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिद्यारे थे। कार्य-सिमिति ने ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

"चूंकि कांग्रेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया था कि व्हाइटपेपर में आयोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद कर दिया जाय और केवल विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्तोष-जनक हो सकती है;

"और चूंकि इस नामंजूरी और विधान-कारिणी सभा की मांग को देश ने बड़ी कीनिल के आम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया है;

"और चूंकि ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी-किमटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई बातों में व्हाइटपेपर की तजबीजों से भी गये-बीते हैं और भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामी और असन्तोपजनक कहकर उनकी निन्दा को है;

"और चूंकि ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी-किमटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों के प्रभुत्व और रक्त-शोषण को एक महेंगे चोगे में सुविधा-पूर्ण और स्थायी रूप देने के लिए तैयार की गई है, वर्तमान शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराबी और खतरा है;

"इसलिए इस समिति की राय है कि इस योजना को रद कर दिया जाय। यद्यपि वह भली-भांति जानती है कि उसे रद कर देने का अर्थ है जबतक कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार विधान-कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल जाय तबतक वर्तमान शासन-प्रणाली के, जो असह-नीय और अपमानकारी है, अन्दर लड़ाई जारी रखना। यह समिति बड़ी कौंसिल के सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे इस सरकारी योजना को, जिसे सुधारों के नाम पर भारत पर लादा जा रहा है, रद कर दें । यह समिति राष्ट्र से अपील करती है कि पूर्ण स्वराज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य-सिद्धि के लिए कांग्रेस जो जपाय स्थिर करे, वह उसका समर्थन करे ।

"यह कार्य-सिमिति जनता को, बड़ी कौंसिल के निर्वाचन के अवसर पर कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति उसके विश्वास और आस्था के प्रदर्शन पर, वधाई देती है और कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेस-वादियों से अनुरोध करती है कि वे अगले तीन महीनों में अपना ध्यान निम्न कार्यक्रम को पूरा करने की ओर दें:—

(१) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस-किमिटियों का संगठन करना; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना; और (३) जनता को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और करांची-कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना।"

श्री सुभापचन्द्र वसु की स्वतन्त्रता और गित-विधि पर, जब वह अपने पिता की मृत्पु पर थोड़े समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सन्ताप-जनक सरकारी विन्दिशें लगाई गई थीं, उनपर कार्य-सिमिति ने क्षोभ प्रकट किया। सिमिति ने यह सम्मिति प्रकट की कि कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सदस्यों को सदा खहर पहनना चाहिए और उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पालन कड़ाई के साथ करें। कार्य-सिमिति से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह था किया कि गत-निर्वाचन के अवसर पर दिये गये बंगाल के हिन्दुओं के कांग्रेस-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस के रख पर दुवारा विचार हो, उसके सम्बन्ध में सिमिति ने यह सम्मिति स्थिर की कि कांग्रेस की नीति वम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और सिमिति के अधि-कांश सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था,इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

### कांग्रेस का पचासवां वर्प

अव हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देना है जो १९३५ में घटित हुई। इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक यह अन्तिम अंश है।

कार्य-सिमिति की वैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस वैठक में नागपुर के श्री अभ्यंकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य गिडवानी के परलोक-वास पर शोक-प्रकाश किया गया। इन दोनों सज्जनों ने बड़े कष्ट उठाये थे और देश की सेवा बड़ी लगन के साथ की थी। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया गया। वह इस प्रकार है:—

"इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जवतक हम उसे प्राप्त न कर छेंगे चैन से न वैठेंगे।

"इस उद्देश की सिद्धि में हम मन, वचन, कर्म से यथाशक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिबद्ध रहेंगे।

"सत्य और अहिंसा के दो आवश्यक गुणों को व्यक्त करने के लिए हम

- (१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐक्य की वृद्धि करेंगे और विना जाति, वर्ण या सम्प्रदाय का भेद किये सबसे बरावरी का रिश्ता कायम करेंगे।
  - (२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से वचेंगे और दूसरों को भी वचायँगे।

- (२) हम हाथ से कातने की कला को और अन्य ग्राम्य-उद्योगों को प्रोत्माहन देंगे और अपने व्यक्हार में खद्दर और ग्राम-उद्योग की अन्य वस्तुयें लायेंगे और दूसरी सारी चीजों को छोड़ देंगे।
  - (४) अस्पृद्यता का निवारण करेंगे।
  - (५) जिस तरह होगा, लाखों भूखों मस्ते हुए भारतवासियों की सेवा करेंगे ।
  - (६) अन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यों में भाग छेंगे।"

कार्य-सिमिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय-दिवस में जहांतक सम्भव हो कोई खाम रचनात्मक कार्य किया जाय, और इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्म-समर्पण करने का निश्चय किया जाय। हड़तालें न की जायें। उसने यह भी हिदायत दी कि किसी आर्डिनेन्स या स्थानिक अधिकारी के हुक्म की अवहेलना न की जाय और न सभा में भाषण किये जायें। राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय और खड़े होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय।

सम्प्राट् जार्ज के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावनः ही कार्य-समिति का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्निलिखित प्रस्ताव पास हुआ :—

"सरकारी ऐलान प्रशाशित हुआ है कि भारत में सम्प्राट् की रजत-जयन्ती मनाई जायगी। इस अवसर पर जनता को कैसा रुख अख्तियार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में कार्य-समिति पथ-प्रदर्शन करना आवश्यक समझती है।

"कांग्रेस के मन में खुद सम्प्राट् के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त और युछ हो नहीं सकता, न है ही; पर साथ ही कांग्रेस इस बात को नहीं भूल सकती कि भारत का शासन, जिसके साथ सम्प्राट् का स्वभावतः ही अविच्छित्र सम्बन्ध है, राष्ट्र की राजनैतिक, नैतिक, और आर्थिक उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा रहा है। अब इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी शासन-व्यवस्था के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो देश का रक्त-शोषण करने में, देश में जो-कुछ धन बचा है उसे खींच ले जाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक राजनैतिक दासत्व की अवस्था में पटकने में सकल होगी।

"अतएव कार्य-सिमिति के लिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की सलाह देना असम्भव है। पर साथ ही यह कार्य-सिमित जनता-द्वारा किसी प्रकार के विरोधी-प्रदर्शन के द्वारा अंग्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग लेना चाहते हैं, चोट पहुँचाने का निर्देध करती है। इसलिए यह सिमिति जनता को, और कांग्रेसियों को, जिनमें वे कांग्रेसी भी शामिल हैं जो निर्वाचित संस्थाओं के सदस्य हों, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न लेकर ही सन्तुष्ट हो जार्ये।"

नूती-मिलों के प्रश्न पर स्थिति इन शब्दों में साफ की गई—"चूंकि अधिकांश नूती-मिलों के मालिकों ने कांग्रेस को दिये बचनों को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-सिमित की सम्मित है कि कांग्रेस या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलिसला कायम रखना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में पुराने प्रमाण-पत्र अब रद समझे जायें।

"कार्य-सिमिति की यह भी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रखने-वालों का यह कर्तव्य है कि वे केवल हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़े की ओर ही ध्यान दें और उसीकी जबति में सहायता करें।" कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की धारा १२ (ई—३) के अनुसार अनुशासन-भंग-सम्बन्धी नियम पास किये।

कांग्रेस के विधान में रक्खी गई 'निवास-सम्बन्वी योग्यताओं' के वास्तविक अर्थ के सम्बन्य में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव-द्वारा स्पष्ट कर दिया।

इसके बाद कार्य-सिमिति ने वर्मा की समस्या पर, ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी किमटी की सुधार-योजना की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, और निश्चय किया कि वर्मा-प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी पहले की भांति ही काम करती रहे।

ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की नई सुघार-योजना के अन्तर्गत वर्मा-प्रवासी भारतवासियों की स्थित के सम्बन्ध में समिति ने सम्मित दी कि चूंकि सारी योजना ही अस्वीकार्य है, इसलिए कांग्रेस उसमें कोई संशोधन नहीं पेश कर सकती। पर इस योजना के जो अंश वर्मा-प्रवासी मारतवासियों की स्थिति और दर्जे को खतरे में डालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई क्कावट नहीं है।

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आंध्र के रायालसीमी के प्रदेश की वाढ़-पीड़ित जनता के कष्ट-निवारण के लिए धन की अपील करें।

७ फरवरी १९३५ को ज्वाइन्ट पार्लमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया गया और इसके द्वारा एकवार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नगरों में ही सभायें की गई हों सो बात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोने में सभायें की गई। इन सारी सभाओं में वह प्रस्ताव पास किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था।

रंगून में वर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी-द्वारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग का निराला था, क्योंकि रिपोर्ट को रद करने की मांग पेश करने में वर्मा और भारतीय दोनों आपस में मिल गये थे।

अव हमें उस मेल-सम्बन्धी वातचीत की चर्चा करनी है जो १९३५ की जनवरी और फरवरी में हुई थी। एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की वातचीत, जो साम्प्रदायिक 'निर्णय' का स्थान ले सके और जिसके द्वारा जातिगत वैमनस्य और कटुता दूर हो और देश सम्मिलित रूप से मुकावला कर सके, कांग्रेस के अध्यक्ष वाबू राजेन्द्रप्रसाद और मुस्लिम-लीग के सभापित श्री मुहम्मदअली जिल्लाह में, एक महीने से भी अविक दिनों तक चलती रही। वातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और बीच में कुछ दिनों के लिए वन्द रहकर फिर १ मार्च १९३५ तक जारी रही। पर इस बातचीत का कोई परिणाम न हुआ और देश को बड़ी निराशा हुई।

१९३५ में भी सरकारी रुख या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस को शक्तिशाली शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह रक्खी जा रही है और जरा-जरा-सी वात पर कांग्रेस-कार्य-कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है। जिनपर आतंककारी कामों का सन्देह किया जाता है, उन्हें अब भी विना मुकदमा चलाये जेलों में या घरों में नजरवन्द रक्खा जा रहा है और अकेले वंगाल में ही उनकी संख्या २७०० है। अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानों की तलाशियां होती रहती हैं और महासमिति के तथा विहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस-कमिटियों के दफ्तरों पर भी निगाह पड़ चुकी है। खान अब्दुलगफ्फारखां को वम्बई में भाषण देने के अपराध

में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वाचन-सम्बन्धी भाषण देने के मिलसिले में एक साल का दण्ड दिया गया।

वंगाल के नजरबन्दों की संख्या हजारों में है । उनके परिवार असहाय अवस्था में है । सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समयं युवकों को छीन लिया है। ये युवक कई वर्षों से बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रक्षे गये हैं या निर्वासित हैं। २४ और २५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनसे सहानुभूति प्रकट की गई और नजरबन्दों के परिवारों और आश्रितों के कप्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निरुचय किया गया। १९ मई का दिन हजारों आदिमियों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखने के विकद्ध दिवस मनाने और चन्दा इकट्ठा करने के लिए निश्चत किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील प्रकाशित की। वंगाल की सरकार ने कांग्रेस की इस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए इंडियन प्रेस (इमर्जेन्सी पावसें) एवट की घारा २-ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञानुसार देश-भर में मनाये जानेवाल नजरबन्द-दिवस की देश के किसी स्थान की कोई सूचना पत्रों में प्रकाशित न की जाय। वंगाल के पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द रक्खा।

महासिमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जवलपुर की वैठक में कांग्रेस पालंमेण्टरी-वोडं और निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक समिति निर्वाचित की और हिसाब-किताब की जांच के लिए आडीटर नियुक्त किये। महासिमिति ने श्री तसद्दुकअहमदलां शैरवानी की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बड़ी कांसिल में कांग्रेस-पार्टी के काम पर संतोप प्रकट किया, देश का ध्यान सीमान्त-प्रदेश में कांग्रेस-संस्था के बदस्तूर गैर-कानूनी रहने, बंगाल के मिदनापुर जिले की कांग्रेस-किमिटियों के निषिद्ध रहने, और बंगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई-खिदमतगार और हिन्दुस्तानी सेवावल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर-कानूनी बने रहने, और बंगाल, बम्बई, पंजाब और अन्य स्थानों में मजदूर और युवक-संघ की संस्थाओं के, केवल इस आधार पर कि उनकी प्रवृत्ति हिसात्मक कार्यों की ओर है, कुचले जाने की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया, और जनता से अपील की कि कांग्रेस की शक्ति में इस तरह वृद्धि करे जिससे वह देश का उद्धार करने के योग्य वन जाय।

महासमिति ने "विदेशी-कानून" (Foreigners' Act) नामक पुराने कानून के दुरुपयोग का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कांग्रेस-वादियों को निर्वासित करके उन्हें ब्रिटिश-भारत में आकर निवास करने और कामकाज करने के कानूनी अधिकार का उपयोग करने से वंचित किया गया है।

महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवकों को नजरबन्द रखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बन-हीन हो गये हैं, और स्वयं उन परिवारों के निर्वाह का प्रवन्य न करने की निन्दा की। महासमिति ने सम्मति प्रकट की कि बंगाल की सरकार को या तो इन नजरबन्दों की छोड़ देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना चाहिए। बंगाल की जनता और उसके नजरबन्दों को आश्वासन दिया कि उनके कण्टों के साथ उसकी पूरी समवेदना है। समिति ने बंगाल-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजर- वन्दों की पूरी मूची तैयार करे और उनके नजरवन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की आधिक अवस्था से उसे सूचित करे। नजरवन्दों के परिवारों का कण्ट-निवारण करने के उद्देश से कार्य-समिति की अधीनता में भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चय किया। फीरोजाबाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्यों के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ॰ जीवाराम का पूरा परिवार, वच्चों और कई रोगियों सहित, जीवित जला दिया गया था, और नेताओं का ध्यान इस वात की ओर आकर्षित किया कि उन्माद-पूर्ण साम्प्रदायिकता के फल-स्वरूप कैसी शोकजनक घटनायें हो सकती हैं। नेताओं से अपील की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-दूसरे के प्रति मेल और आदर के भावों के साथ शान्ति और मैत्री-पूर्वक रहना कितना आवश्यक है, प्रवल विष्टा की जाय।

महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अखिलभारतीय कांग्रेस के लिए देशी रियासतों की प्रजा के हित भी उतने ही प्रिय हैं, जितने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के हित, और रियासतों की प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध में कांग्रेस उनकी पीठ पर है।

इसी अवसर पर जवलपुर में कार्य-समिति की भी वैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नये विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई और महासमिति के सदस्यों और आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न कांग्रेस-कमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गई। कार्य-समिति में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा किया गया और कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस-संस्थाओं के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था।

१५ जनवरी १९३४ को विहार के मूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी मुक्किल से १८ महीने वीते होंगे कि ३१ मई १९३५ को क्वेटा के भूकम्प ने देश-भर में शोक के वादल फैला दिये। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में लिया। यह स्वाभाविक ही था; पर कष्ट-निवारण और संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से सानेवालों के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमति न कांग्रेस के सभापित को मिली, न गांघीजी को। इस परिस्थित में केवल निपिद्ध-प्रदेश के आसपास के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। कांग्रेस के सभापित ने क्वेटा-कष्ट-निवारक-सिमिति का संगठन किया, जिसकी शाखायें सिंघ, पंजाव और सीमान्त-प्रदेश में स्थापित की गई। यह सिमिति क्वेटा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही है। ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प में मरे हुओं के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अविद्यास और सन्देह की नीति की चरमसीमा थी। इस नीति ने कार्य-सिमिति को क्वेटा-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ अगस्त को निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर वाध्य किया:—

"हाल ही में भूकम्प के कारण क्वेटा और वलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों आदिमयों को जन-धन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-सिमिति घोर शोक प्रकट करती है और कष्ट-पीड़ित और शोकाकुल व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है। "यह कार्य-सिमिति चर्दा एकत्र करने और कष्ट-नित्रारण की व्यवस्था करने के लिए सिमिति बनाने के कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्य की पुष्टि करती है। यह सिमिति क्वेटा के भूकम्प के घायल अथवा पीड़ित होनेवालों की बड़ी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्यक्तिओं को धन्यवाद देती है, और जनता ने चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया है उसकी पहुँच स्वीकार करती है।

"क्वेटा के अधिकारियों ने अपने सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थित का सामना करने की जो चेप्टा की उसकी पुष्टि करते हुए कार्य-सिमिति सरकारी और गैर-सरकारी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के वक्तव्यों के आधार पर यह सम्मित प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता को अस्वीकार न कर दिया जाता तो बहुत-से आदिमियों को गिरे हुए मकानों के नीचे से निकाला जा सकता था।

"कार्य-सिमिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि आंधिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जांच करने के लिए सरकार की ओर से सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों का एक कमीशन नियत किया जाय—

- (१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह वस्तु-स्थिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता दिखाई देता।
  - (२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई कारण न था।
- (३) सरकार को परिस्थित का अच्छी तरह सामना करने के लिए आस-पास के इलाकों से प्राप्त सहायता एकत्र करनी चाहिए थी।
- (४) जबिक भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरीपियन-निवासी पर पूरा ध्यान दिया गया, भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में समृचित प्रबन्ध नहीं किया गया और वचाव, कष्ट-निवारण और वची हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरीपियनों और भारतीयों में इसी प्रकार का भेद-भाव किया गया।"

१९३५ के मध्य में कांग्रेसवादियों को, विशेषकर उनको जो कांसिल-प्रवेश पर अड़े हुए थे, एक और प्रश्न ने उद्दिग्न कर रक्का था; और वह था नये शासन-विधान के अन्तर्गत पर ग्रहण करने के सम्बन्ध में। यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जबकि बिल अभी पालेंमण्ड के सामने पेश ही था, यह प्रसंग छेड़ा गया। यह बात भी भुलाने-योग्य नहीं है कि कांग्रेस-बादियों के इस बगें ने अपना जो एक दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पालेंमण्ड को यह आश्वासन दिलाने में कि ऐसे आदमी मीजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। वस्वई-कांग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में विलक्षल स्पष्ट था कि कांग्रेस का क्या एक है, और आगामी-अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसीको अधिकार न था। फलत: जुलाई के अन्त में वर्षा में कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर सकता है। उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ :—

"भावी गामन-विधान के अन्तर्गत पद ग्रहण करने या न करने के सम्बन्ध में अनेक कांग्रेम-कमिटियों के प्रस्ताव पढ़ने के बाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है कि इस प्रधन को आगामी कांग्रेस-अधिवेशन तक के छिए स्थगित कर देना चाहिए। यह कार्य-समिति घोषणा करती है कि इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समझा जाना चाहिए।"

अभी विल कामन-सभा के सामने ही या कि पार्लमेण्टरी-बोर्ड के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने वकील की हैसियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के अन्तर्गत संघ-शासन के प्रकृत पर सलाह दी और फिर मैसोर में इस विषय पर भाषण भी दिया। इन वातों को लेकर इस वर्ष के आरम्भ में देशी-राज्य-प्रजा-परिषद् में हलचल मच गई। जुलाई में देशी-रियासतों की प्रजा के प्रति कांग्रेस के रुख पर विचार करने के लिए महासमिति की बैठक की मांग हुई। देशी-रियासतों की प्रजा ने अपनी मांग गांधीजी के उस भाषण के आघार पर कायम कर रक्खी थी, जो उन्होंने दूसरी गोलमेज-परिषद् के अवसर पर दिया था—"कांग्रेस ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी-राज्यों की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हों और वे संघ व्यवस्था-मण्डल में प्रतिनिधि न भेज सकें।"

२९, ३० और ३१ जुलाई १९३५ को वर्धा में होनेवाली कार्य-सिमिति की, वैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्न-लिखित निश्चित सम्मित प्रकट की गई::—

"यद्यपि भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को प्रस्तावों-द्वारा प्रकट कर दिया गया है, फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वारा या उसकी ओर से कांग्रेस-नीति की अधिक स्पष्ट घोषणा की मांग आग्रह-पूर्वक पेश की जा रही है। इसिलिए कार्य-सिमिति देशी-नरेशों और देशी-राज्यों की प्रजा के प्रति कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित वक्तब्य प्रकाशित करती है—

कांग्रेस स्वीकार करती है कि भारतीय रियासतों की प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार कांग्रेस ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्व-पूर्ण उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है, और न केवल देशी-नरेशों से ही अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, भाषण देने के और लेखों-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता के अधिकार देने की अपील की है, विक्त देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गये संवर्ष में उसकी सहानुभूति है। कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ है। कांग्रेस समझती है कि यह स्वयं देशी-नरेशों के ही भले के लिए है, यदि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली कायम कर दें, जिससे उनकी प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

पर यह वात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखने का वोझ स्वयं देशी-राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण प्रभाव डाल सकती है और, जहां भी हो, डालने पर वाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामर्थ्य कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अंग्रेजों के अधीन हों चाहे देशी-राजाओं के और चाहे किसी और सत्ता के, एक हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मागर्मी में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य की वात भुला

दी जाती है। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अंगीकार करने से दोनों का उद्देश ही विकल हो जायगा।

आगामी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनों के विषय में सुझाया गया है कि कांग्रेस भारत-शासन-विधान के उस अंश में, जिसमें देशी रियासतों के और भारतीय-संघ के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की गई है, संशोधन कराने पर जोर दे। कांग्रेस ने एक से अधिक वार शासन-सुधार-सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आधार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप नहीं है, रद कर दिया है और प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी सभा के द्वारा हो। ऐसी दशा में कांग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष अंश के संशोधन के लिए नहीं कह सकती। यदि वह ऐसा करेगी तो यह कांग्रेस-नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा।

साथ ही रियासतों की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस देशी रियासतों की प्रजा के हितों का यिलदान करने का अपराध कभी न करेगी। अपने जन्म से ही कांग्रेस सदा जनता के और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की अवस्था में जनता के हितों के लिए असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है।"

अन्त में यह निश्चय किया गया कि चूंकि १८८५ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसिलए उसका पचासवां वर्ष उचित ढंग से मनाया जाय । इस उद्देश से कार्य-सिमिति ने इस अवगर के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-सिमिति नियुवत की । वर्घा की बैठक और वर्ष की समाप्ति के वीच में जो थोड़ा-सा समय रहा उसमें तीन घटनाओं को छोड़कर कोई विरोप बात न हुई । उनमें से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकस्मिक रिहाई थी । वह अपनी धर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोड़ा-जेल से छोड़ दिये गये। उनको फीरन यूरोप को रवाना होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले लीट आये तो, जैसा कि आज्ञा में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। दूसरी घटना गवर्नर-जनरल-हारा सितम्बर में किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि बड़ी र्कासिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद कर दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण या स्यान देने योग्य घटना १७ और १८ अन्तूबर १९३५ की महासमिति की बैठक थी, जो मदरास में हुई। आगंका थी कि 'पद-स्वीकार करने' और 'कांग्रेस और देशी-राज्यों के प्रश्न' पर दूने वेग से आक्रमण किया जायगा। यदि हम कांग्रेस-अधिवेदान के साथ हुई बैठक को छोड़ दें, तो मदरास में महासमिति को यह पहली वैठक थी । मदरास में देशी-राज्यों के प्रश्न पर कार्य-समिति के वक्तव्य के साथ सहमित प्रकट की गई और पद स्वीकार करने के प्रस्त पर महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय काँसिलों का निर्वाचन आरम्भ होने में बहुत देर है, और साथ ही इधर राजनैतिक वातावरण भी अनिध्चित है, इसिछए इम विषय पर कांग्रेस के छिए कोई निरचय करना समयानुकूल भी नहीं होगा और राजनैतिक दृष्टि से अविवेक-पूर्ण भी होगा।

मदरास की महासमिति की बैठक के सिलसिले में एक साधारण घटना का जित्र करना आयरपक हैं। महासमिति के बंगाल-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गई कि उन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमित न मिलेगी, क्योंकि बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने अपना ५००) का चन्दा पूरा अदा नहीं किया है। कार्य-सिमिति ने बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी की कार्य-कारिणी को एक यह भी नोटिस दिया कि कार्य-सिमिति ने कलकत्ता केन्द्रीय जिला-कांग्रेस-किमटी को मानने के सम्बन्ध में जो हिदायत दी थी उसका जान-बूझकर उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध जान्ते की कार्रवाई क्यों न की जाय, इसका वह कारण बताये।

अब अन्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पार्लमेण्ट ने भारत-शासन-विधान पास

कर दिया और २ जुलाई को उसे समाट् की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विषय की आलोचना करके हम पुस्तक को मोटा नहीं वनाना चाहते । हां, हम कामन-सभा के एक सदस्य के भाषण का, जिसके वाद बहस लगभग समाप्त ही हो गई, उद्धरण देने के प्रलोभन को नहीं रोक सकते। ५ जन १९३५ को मेजर मिलनर ने इण्डिया-विल पर बोलते हुए मि० चिंचल और सर सेम्युअल होर की तुलना नाटक के नायक और उपनायक से की। उन्होंने कहा-"नायक (सर सेम्युअल होर) ने शठ उप-नायक को हरा दिया है। आज (५-६-३५) वह विना रक्त-पात किये ही उसका काम तमाम कर देगा।" इसके वाद मेजर मिलनर ने कहा—"और तब दोनों प्रति-पक्षी बांह-में-बांह डाले रंगमंच का द्वार छोड़ते दिखाई देंगे।" वास्तव में यह नाटक १९३५ में ही नहीं, १९२० में भी रचा गया था। वैसे आम तौर से यह वात ठीक है कि व्रिटिश-पार्लमेण्ट में एक ऐसा दल है, जो अनुदार-दल के नाम से पुकारा जाता है। पर असली बात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक ही है; और वह यह कि एक ऐसा चित्र तैयार करें जो, 'मैन्चेस्टर-गार्जियन' के शब्दों में, भारत को स्वराज्य प्रतीत हो और इंग्लैंग्ड को ब्रिटिश-राज्य। इस उद्देश्य से विभिन्न दल पार्लमेग्ट की दोनों सभाओं में लड़ाई का स्वांग रचते हैं, उनमें से कुछ देने का ढोंग दिखाते हैं और वाकी प्रति-रोध करने का । इनमें से पहले प्रकार का दल भारत के नरम-दलवालों को यह कहकर राजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही है, जो मिले ले लो, क्योंकि दूसरा तो इतना भी नहीं देना चाहता। अधिकार-सम्पन्न दल नायक का पार्ट खेलता है, और विरोधी दल उप-नायक का। दोनों वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लड़ाई का स्वांग रचते हैं, और ज्योंही वे बाड़ा छोड़कर बाहर आते हैं, इस कृत्रिम-युद्ध को बढ़िया प्रकृत रूप देने की सफलता पर एक दूसरे को वधाई देते हैं। इन दोनों के बीच में भारत को बुद्ध वनाया जाता है।

## कांग्रेस-सभापति का वढ़ता हुआ उत्तरदायित्व

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन बढ़ते हुए भाव का जिक करना आवश्यक समझते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के अध्यक्ष हर साल देते आ रहे हैं। श्रीमती वेसेण्ट ने सालभर तक अपने सभानेत्री वने रहने की सूझ पर जोर दिया था। तबसे इस बात पर उनके उत्तराधिकारी अमल करते आ रहे हैं। दो-एक अध्यक्षों को छोड़कर, जो कांग्रेस की शानदार बैठक की समाप्ति के बाद ही सार्वजिनक क्षेत्र से गायब हो गये, बाकी सबने अपना कर्तव्य बड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे बोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के अनुरूप ही बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शिक्त और कप्ट-सिह्प्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढंग से काम करती है, देश का दौरा कर डाला और इस प्रकार उन्होंने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया। विहार-भूकम्प-कप्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत काम रहता है। इसके अलावा कांग्रेस के

सभापति की हैसियत से उन्हें कर्त्तव्य-पालन करना पड़ता है। और फिर नवेटा के भूकम्प के काम ने उनके कामों में और भी वृद्धि कर दी। इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, पंजाब, मध्यप्रान्त के एक भाग, तामिलनाड, आंध्र और केरल का दौरा कर डाला। अखिल-भारतीय चर्खा-संघ से भी उनका सम्बन्ध है, और अपरिवर्त्तनवादी होते हुए भी निर्वाचन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने अपनी दिलचरपी कम नहीं होने दी है । गांघीजी राजनैतिक क्षेत्र से गया गये, राजेन्द्र बाबू के कन्धों पर रवला बोझ और भी बढ गया--- नयोंकि, यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि जब तक गांधीजी मीजद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों के लिए हलका था। इसका यह मतलब नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने कर्तव्य की अवहेलना की हो; पर असली बात यह थी कि गांधीजी-जैसे व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के भारी कार्यी का बोझ अपने सहयोगियों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। इस प्रकार कांग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर घोर चिन्ताओं और उत्तरदायित्वों वा भार आ पड़ा है। हम एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस देश में सरकार के मुकावले ऐसी संस्था वन गई है जिसका अपना एक आदर्ग है, जिम सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, जिसकी ग्रामीन्नति की योजनाओं से सरकारी योजनाओं ने होड़ लगा रवली है, जिसके सत्य और अहिंसा के उसूलों की सरकार की ओर से, जो भीतिक वल पर निर्भर करती है, बुराई और बदनामी की जाती है। कांग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही हैं और इसकी सफलता की सराहना की गई है। कुछ लोग इसे असफल बताते हैं। सफल हो या असफल, सत्याग्रह एक नई शक्ति है जो कांग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है। अभी इमकी परीक्षा ही ली जा रही है। पर इसे इतने दिन काम करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी ओर काफी आकर्षित हो चुका है। इन आदर्शी में परिवर्त्तन और साधनों में संशोधन करने का श्रेय एक व्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था पर अपनी आयु के रचनात्मक-भाग में देश से बाहर दक्षिण-अफ़ीका में रहता या और एक अपरिचित देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था । लोग पूछते हैं--वया कांग्रेस असफल सिद्ध नहीं हुई, क्या सत्याग्रह को आंका गया और वह अधूरा नहीं उतरा, और क्या गांधीजी की शक्ति समाप्त नहीं हो गई ? इन सब प्रवनीं का एक-एक करके उत्तर देने के बाद ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे।

## उपसंहार

- १--राजनीति धर्म है--गांधीजी पर अध्यापक गिलबर्ट मरे--सफलता और असफलता-कांग्रेस का कार्यक्रम-रचनात्मक कार्य के तीन क्षेत्र--ग्राम-नेतृत्व।
- २—सत्याग्रह की नई विधि—उसका जीवन और राजनीति में भाग—सत्याग्रह का विकास— अहिसा का सिद्धान्त – तपस्या—वचे-खुचे संशय ।
- ३—देश के पुरुपत्व की परीक्षा—हमारी प्रगति का नक्षशा—स्वराज एक विधि-मात्र—निष्कर्ष।

क्रिंग्स ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विवेचन हम कर चुके। इस काल के दूसरे अर्थांश की चर्चा पहले अर्थाश की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार के साथ की गई है। इस दी मैं काल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादाभाई नौरोजी ने तीन वार कांग्रेस का सभापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोप में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया । प्रथम राष्ट्रपति उमेशचन्द्र वनर्जी एक वार फिर सभापति हुए। वंगाल के शेर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी को दो वार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल घवल-वस्त्र-धारी पं॰ मदनमोहन मालवीय और पं॰ मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम वेडरवर्न का हुआ। बदरहीन तैयवजी, रहीमतुल्ला सयानी, नवाव सय्यद मुहम्मद वहादुर, हसन इमाम, अवुलकलाम आजाद, हकीम अजमलखां, मौ॰ मुहम्मदअली और डॉ॰ अन्सारी—कुल ५१ में ये ८ मृसलमान सभापित हुए। दादाभाई नीरोजी और फीरोजशाह मेहता उस श्रेष्ठ जाति—पारिसयों—के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने भारत की वैदिक और इस्लामिक संस्कृति में अपनी-जरतुक्त-संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया है। उमेशचन्द्र वनर्जी, आनन्दमोहन वसु, रमेशचन्द्र दत्त, लालमोहन घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह, अम्बिकाचरण मुजुमदार और चित्तरज्जन दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बंगाल तो इस दिशा में सबसे आगे हैं। युक्तप्रान्त ने विश्वनगरायण दर, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहरलाल को दिया। अन्तिम अध्यक्ष राजेन्द्रवानू विहार के हैं, जहां के हसनइमाम पहले सभापितत्व कर चुके हैं। पंजाब की लाला लाजपतराय के सभापित वनने का गीरव प्राप्त है और मध्यप्रान्त को श्री मुघोलकर के सभापितत्व का । गुजरात के गांधीजी बीर वल्लभभाई पटेल सभापति हुए हैं। वस्वई तो मानों इसका भण्डार ही रहा है—तैयवजी और सयानी ही नहीं, फीरोजशाह मेहता भी यहीं के थे। वाचा, गोखले और चन्दावरकर (वम्बई के) पश्चिमी प्रान्त के थे। मद्रास ने आन्द्र के आनन्द चार्ल् को और केरल-पुत्र सर शंकरन नायर को दिया और अन्त में दक्षिण के पितामह विजयराघवाचार्य तथा श्रीनिवास आयंगर को प्रदान किया जो दोनों तामिलनाड के हैं। श्रीमती वेसेण्ट और सरोजिनी नायडू ये दो स्त्रियां भी सभापति-पद को मुज़ोभित कर चुकी हैं। और श्री यूल, वेब, वेडरवर्न व हेनरी काटन के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा बटाया है। इस विविध सूची से जाहिर है कि कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय बल्कि सचमुच एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है।

अब प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस असफल रही ? इस बात से शायद ही कोई इन्कार करें कि विछले दस वर्षों में पुरातन राजनैतिक और सांस्कृतिक विचारों के क्षेत्र में नित्य नये विचारों का जन्म होता रहा है। राजनीति सच पूछिए तो मानव-कल्याण का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में ही नहीं, विल्क सारे संसार में इतना व्यापक रूप घारण कर लिया है कि उसमें सामाजिक और आधिक जैसी वृहत्तेर समस्याओं के अध्ययन तथा हल का भी समावेश हो गया है। और यदि हम इनमें सांस्कृतिक और नैतिक विचारों को भी मिला दें तो फिर राजनीति उन्नीसवीं शताब्दी के गहित पद पर न रहकर उस शुद्ध और नैतिक पद पर जा पहुंचती है जिसे पहले १५ या १६ वर्षों में भारत ने प्राप्त किया है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करमचन्द गांवी जैसे विश्व-वन्द्य व्यक्ति को है जिसकी अभेदाता का वर्णन प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने निम्नलिखित उचित और नपे-तुले शब्दों में किया है:—

"ऐसे आदमी के साथ सायधानी से पेश आओ, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं की रत्ती-भर चिन्ता है, न आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की, विल्क जो उस काम को करने का निश्चय कर छेता है जिसे वह ठीक समझता है। ऐसा आदमी भयंकर और दु:खदायी शत्रु है, क्योंकि उसके शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे नुम्हारा जरा भी कब्जा नहीं हो सकता।"

ऐसे ही आचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने की चेप्टा की है, उच्च श्रेणियों में अधिक व्यापक संस्कृति और अधिक ऊँची देश-भिक्त की आवश्यकता पर जोर दिया है, और ग्राम-नेतृत्व स्थापित करने के छिए उद्योग किया है। वस्तुतः कांग्रेस ने एक नये धर्म को जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म। यदि हम अपने धर्म से च्युत न होना चाहें तो हम किसी भी मानवी प्रश्न को धर्म की पिर्धि के बाहर नहीं मान सकते। क्योंकि धर्म किसी खास सिद्धान्त या उपासना के ढंग का नाम नहीं है; विल्क उच्चतर जीवन, चिल्दान की भावना और आत्म-समर्पण की एक योजना है। और जब हम राजनीति-धर्म की बात कहते हैं तो हम बर्तमान गहित राजनीति को पित्रत्र बना देते हैं, संकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते हैं, और प्रतिदृष्टिना-पूर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं।

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य और औचित्य का पक्ष-समर्थन किया है। जीवन में असत्य सदा से शीष और सस्ती विजय प्राप्त करता आया है और पालण्ड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर अवसर विजय प्राप्त की है। यही क्यों, इतिहास में कानून और तर्क ने स्वयं जीवन तक पर विजयें प्राप्त की हैं। पर ये विजयें आंशिक और क्षणभंगुर हैं और इन्होंने विजेताओं को हमेशा करणाजनक अवस्था में ला पटका है। यहे पैमाने पर देखा जाय तो गत महायुद्ध के फल-स्वरूप विजेता विजितों के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमा सके। छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की 'विजय' ने इंग्लैण्ड को स्थायी मुख प्रदान नहीं किया। विभिन्न गोलमेज-परिपदों का आयोजन करने में राजनीति-विशारदों ने जिस नीति से काम लिया उसके फल-स्वरूप वे भारत को इंग्लैण्ड-रूपी प्रासाद का झोंपड़ा बनाने के उद्देश में सफल न हो सके। दमन की प्रत्येक लहर ने स्वयं दमन करनेवालों के हितों को खतरे में डाला और जनता में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी। यह प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी। यह प्रतिरोध की भावना करने हैं से लिया करने हमें समन करनेवालों के हाथों में लिया करने स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण करने स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण से स्वर्ण स्

रूप धारण कर लेती हैं। जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा को निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते हैं; क्योंकि दूर तक दृष्टि दौड़ाकर देखा जाय तो प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती हैं, वास्तव में तो वह सफलता की दिशा में एक आगे का कदम ही हैं। और वास्तव में सफलता अनेक असफलताओं का अन्तिम पटाक्षेप हैं।

हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसीटी पर कसते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम के दो पहलू हैं। उसके आक्रमणकारी पहलू को लीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ युद्ध करने में जो ढंग अपनाया उसे कोई सभ्य सरकार बुरा नहीं कह सकती। इस युद्ध का मूलमन्त्र मन, वचन, कमें से अहिंसा- व्रत का पालन रहा है और गांवीजी को भारत का 'चीफ-कान्सटेवल' माना गया है। सरकार ने गांधीजी के सत्याग्रह को बदनाम करने की चेप्टा भले ही की हो, पर जनता के सत्य और अहिंसा- प्रेम की निन्दा कौन कर सकता है? यह वह युग है जिसमें राजवंश नष्ट-भूष्ट हो चुके हैं, सिंहासन उलट दिये गये, और प्रतिनिधि शासन-व्यवस्थाओं को भंग होना पड़ा है। यह वह युग है जिसमें दो दलों और तीन दलों वाली पुरानी प्रणाली राजनैतिक क्षेत्र से विदा हो गई और विरोधी-दल को निर्वाचनों के द्वारा नहीं दवाया जाता बल्क सचमुच उसका विनाश किया जाता है। इस युग में अहिंसा की वात कहना दिल्लगी-सा प्रतीत होगा। हमारे ताजे अनुभवों ने हमें समय रहते ठीक-ठीक चेतावनी दे दी है कि रक्तपात-द्वारा प्राप्त की गई विजय केवल रक्तपात-द्वारा ही स्थायी रक्षी जा सकती है और उसीके द्वारा छिन भी जाती है; और जब दो देशों के बीच में हिंसा निर्णा- यक का स्थान ग्रहण कर लेती है, तो फिर वह दो जातियों या दो व्यक्तियों के वीच में भी अवसर मिलते ही घुस बैठती है।

अय कांग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहलू को लीजिए । वह सरल रहा है, इतना सरल कि विश्वास न हो। हम यह बात स्वीकार करते हैं कि यह कार्यक्रम देश की उन अ-सरल श्रेणियों को पसन्द न हुआ होगा जो कस्वों और शहरों में रहती हैं, विदेशी कपड़ा पहनती हैं, विदेशी भाषायें बोलती हैं और विदेशी मालिक की चाकरी करती हैं। हमारे नगरों की मर्द्रमश्मारी की जाय तो जो भेद खुलंगे, उन्हें देखकर आश्चर्य होगा। तब यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदमी अपनी आजीविका, अपनी समृद्धि और अपनी प्रसिद्धि के लिए विदेशी शासकों की सदिच्छा पर निर्भर करता है। ये वातें तत्काल ही दिखाई नहीं पड़तीं, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि वास्तव में हमारे मालिक कौन हैं। हम तो यही जानते हैं कि पुलिस के सिपाही से लगाकर आवकारी के दरोगा तक और बैंक के एजेण्ट से लगाकर अंग्रेज दर्जी तक, सभी हमारे मालिक हैं। पी० डब्लू० डी० का कर्मचारी, अमीन, मजिस्ट्रेट और विल बनानेवाला—ये सब ब्रिटिश-एम्पायर-लिमिटेट के अवैतिनिक कर्मचारी-मात्र है। इस कम्पनी का स्थानिक संचालक-मण्डल भारत-सरकार है, जिसके मातहत-दफ्तर अनेक प्रान्तों में हैं। अंग्रेज सरकार सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों, अदालतों, कींसिलों, कॉंटेजों, स्थानिक संस्थाओं और उपाधिघारियों के सात परिवेष्टनों से घिरी हुई है। देश की अस्सी प्रतिशत ग्रामीण आवादी अमीनों और पटवारियों के भय से सशंक रहती है, और वाकी शहरी आवादी म्यूनिसिपैलिटियों, स्थानिक वोडों, इन्कमटैक्स-अफसरों और आवकारी-विभाग के अधिकारियों से भयभीत रहती है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि भीतिक वल के बोध से उत्पन्न हुए भय को निकाल फैंका जाय और उसका स्थान उस आशा और साहस को दिया जाय जो वास्तविक

अहिंसा-प्रेम से उत्पन्न होता है। इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे-ऐसे कार्यों का रूप थारण कर लिया है जिन्हें ऐसी तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है जिनके द्वारा कांग्रेमवादी जन-साधारण के सम्पर्क में आते हैं। फलतः जब हम खद्दर का जिक्र करते हैं तो हम न केवल निर्धन बादिमयों के लिए सहायक-बंबा ही उत्पन्न कर देते हैं, या उनके जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते हैं, बल्कि उन्हें अपने शरीर पर से गुलामी का चिह्न उतार फैंककर अपने भीतर आत्म-सम्मान उत्पन्न करने का अवसर देते हैं । हम गृहस्थ की पवित्रना को अक्षुण्ण रखते हैं और कारीगर को उसकी कला से प्राप्त होनेवाले उस मुजनात्मक आनन्द की अनुभूति करने का अवसर देते हैं जो सभ्यता का वास्तविक परिचायक है। जब हम लोगों से खहर के लिए कुछ अधिक मूल्य देने को कहते हैं, तो हम उन्हें एक राप्ट्रीय धंघे की स्वतः ही वह सहायता करने की शिक्षा देते हैं जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थी पर जिसे वह नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने देशवासियों को सादगी सिखाते हैं। और रहन-सहन की सादगी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिव्यता और आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भयता, आत्म-त्रोघ के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आर्थिक क्षेत्र में खहर के द्वारा जो वस्तु प्राप्त करने की चेप्टा की है वही हम लोक-क्षेत्र में मद्यपान-निपेध के द्वारा और सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेप्टा कर रहे हैं। जो सरकार अपने नागरिकों में मद्यपान-निषेध-विषयक संगठन पर आपत्ति करे, उसे यदि और कुछ नहीं तो वहत क्षुद्र तो अवश्य कहना पड़ेगा । यह समस्या इतनी सरल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे राष्ट्र में मुख्यतः दो महान् जातियां रहती हैं — हिन्दू और मुसलमान । इन दोनों जातियों के घर्म का आघार मदिरा-पान-निषेघ पर अवस्थित है । देश में मादक-द्रव्य-निवारण-सम्बन्धी आन्दोलन इसी आघार पर चलता रहा है। पर जब कभी राष्ट्र गम्भीरता-पूर्वक इस नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक रंगमंच पर बैठा देता है और इस आन्दोलन के संगठन के लिए पिकेटिंग की ओर झुकता है, तो सरकार कांग्रेस पर इस प्रकार आ टूटती है जिस प्रकार भेड़ों पर भेड़िया का टुटता है।

और, जब हम अस्पृश्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विषय का समावेश करते हैं, तब भी हमारी यही दशा होती है। प्रधान-मंत्री के निश्चय ने हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था करके 'उन्हें अलग-अलग कर दिया, जिन्हें भगवान् ने एकत्र किया था।' जब भारत के महान् नेता ने आमरण अनशन किया तब कहीं जाकर उस गींहत व्यवस्था में संशोधन हो सका और हिन्दू-जाति में व्यापक एकता स्थापित हुई। पर इतने पर भी आन्तरिक पृथक्ता का भाव किर भी बना रहा। और जब हमने हरिजनों की मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी हकावट दूर करने की चेप्टा की और मताधिवय के द्वारा मन्दिरों के ट्रस्टियों का पक्ष प्रवल हो गया, तब भी सरकार ने हस्तक्षेप करके एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव का विरोध किया जो केवल अनुमित-दायक था, और इस प्रकार उसके मूल में ही कुठाराधात कर दिया।

देश को जिस समस्या का सामना करना है वह वड़ी ही जटिल है। सरकार ऐसी है जो फूट डालकर शासन करने पर तुली हुई है। नगर और देहात गांवों के विरुद्ध संगठित हैं, उच्च श्रेणियों के हित जनसाधारण के हितों से टक्कर खाते हैं, जन्म-सिद्ध सुघारों के विरुद्ध अपवित्र विरोध संगठित है, खहर पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, साम्प्रदायिक समता कायम करने के मार्ग में इकावटें मीजूद हैं, और नैतिक आचरण ऊँचा करने की चेप्टा का प्रतिरोध किया जा रहा है। इन सब बातों के द्वारा यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना है तो केवल अंग्रेजी शिक्षा के दीवानों, शिक्षितों के पेशे अपनानेवाले व्यक्तियों और व्यापार और उद्योग-धन्धों के नेताओं के द्वारा ही प्राप्त न होगा। हमें अपना अन्दाज और कीमत लगाने की दृष्टि में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए गांवों में रहनेवाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास करना पड़ेगा और उनका विश्वास प्राप्त करना होगा। और यह विश्वास पत्रों में लेख देने या एक-आध व्याख्यान झाड़ देने से प्राप्त न होगा चित्क उनकी नित्य सेवा करने से प्राप्त होगा। जहां यह विश्वास प्राप्त हुआ कि वस कांग्रेस-द्वारा आयोजित राष्ट्रोद्वार का कार्यकम चलने लग जायगा। उसके फलस्वरूप स्वराज्य पके हुए सेव की भांति तत्काल ही चाहे न टपक पड़े तो भी यह शीघू ही स्पष्ट हो जायगा कि जनता की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य मानों स्वराज्य की नींव में अच्छी तरह और सचमुन रक्खा गया एक पत्थर है, और समाज की सामाजिक-आर्थिक रचना में से निकली यह एक-एक कमी स्वराज्य के प्रासाद की एक-एक मंजिल ऊँची करने के सम-तुल्य होगी। यह तरीका निस्सन्देह धीमा है, पर परिणाम निश्चित और स्थायी होगा। इस प्रकार कांग्रेस ने गांवों में अपना सन्देश ले जाकर ग्राम-नेतृत्व कायम कर दिया है।

P

कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब हमें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इसलिए किसी आन्दोलन का उसकी अपूर्ण और अनिश्चित दशा में अव्ययन करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन है-अीर खासकर उस व्यक्ति के लिए तो यह और भी कठिन है जो स्वयं उसकी शक्ति में असीम विश्वास रखता है और इसलिए अपने विरोधियों के उपहास का पात्र और शत्रुओं की घृणा का भाजन वन गया है। सभी महान् आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा है। जान-बुझकर हो या अविवेक के कारण हो, पर सभी महान् आन्दोलनों को शुरुआत में कृत्रिम आन्दोलनों के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारवन समझा जाता है, जिसके साथ उसकी समता रहती है। सत्याग्रह को भी निष्किय-प्रतिरोध समझा जाता है; पर सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोध से उतना ही भिन्न है, जितनी हीरे की चमक रसायनशाला के उस काले पदार्थ से भिन्न है। नहीं, निष्किय-प्रतिरोध और सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हैं। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके जन्मदाता ने जान-बुझकर निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांधीजी के आन्दो-लन में कद पड़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता ने इस आन्दोलन को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र समझा। इसपर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। जब १९१७ में श्रीमती एनी वेसेण्ट नजरवन्द की गई थीं, तो कांग्रेस ने निष्क्रिय-प्रतिरोध की धमकी दी थी, पर जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो उसका जन्म ही न हुआ । और जब गांघीजी ने पदार्पण करके पहले कांग्रेस के वाहर रहकर रीलट-एक्ट के विरुद्ध और फिर कांग्रेस के भीतर जाकर पंजाव और खिलाफत-सम्बन्धी अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो अधिकांश कांग्रेसवादियों ने और अधिकांश जन-साधारण ने यही समझा कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस आन्दोलन की धमकी दी थी, यह आन्दोलन उसीकी पुनरावृत्ति-मात्र है।

हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया है जिसने समय-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप घारण किया है। निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में इस आन्दोलन में कटुता और अभिमान भरा हुआ था । इस कटुता और गर्व में शायद घृणा और हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कुढी हुई जनता का आन्दोलन या जो अपने शासक से कृद्ध थी, और यद्यपि घायल करने को इच्छुक थी, पर आक्रमण करने को तैयार न थी। जब इसनें सिवनय-अवज्ञा का रूप घारण किया तो इसे विशेषण पर विशेष्य के समान ही जोर देने में समय लगा। 'सविनय' वाली वात को शुरू में बहुत कम समझा गया, पर धीरे-धीरे लोग इसको समझने छगे और इस प्रकार इस 'सविनय'-सम्बन्धी विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा । कुछ ही दिनों वाद हमने देखा कि सत्याग्रह का आधार प्रेम और अहिंसा है। अहिंसा केवल अभावात्मक शक्ति न रही, विल्क एक प्रवल शक्ति हो गई और उसने उस प्रेम का रूप धारण कर लिया 'जो दूसरों को तो नहीं जलाता, पर स्वयं जलकर भस्म हो जाता है।' १९२२ की फरवरी में वारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हटाया, और यदि हम उपरोक्त परिभाषा और आदर्श की दृष्टि से वारडोली के निश्चय को देखें तो पता लगेगा कि एक चौरी-चौरा, युक्त-प्रान्त के एक गोरखपुर नामक जिले को ही नहीं। सारे देश को सजा देने के लिए पर्याप्त है। हम यह भी जान लेंगे कि सत्याग्रह भौतिक-शक्ति मात्र न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो अपनी मांगों को पूरी कराये विना नहीं मानती और जो वड़ी कियाशील, अग्रेसर और तेजस्विनी है। लोगों को स्थिति का यह सहीपन समझने में काफी अरसा लगा कि यदि सरकार-द्वारा किया गया जालियांवाला-वाग-हत्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देश-व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर सकता है, तो जनता-द्वारा किया गया चीरी-चीरा-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक भी सकता है। वास्तव में सत्याग्रह मनुष्य को अवतक ज्ञात सारे सद्गुणों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन सद्गुणों का मुख्य स्रोत है और अहिंसा या प्रेम उसका संरक्षक-आच्छादन है। इस प्रकार देश विलकुल ही नये दृष्टि-विन्दुओं के संसार में जा कूदा जिसमें घृणा और कूरसा, भय और कायरता, कोच और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेम, साहस, धैर्य, आत्म-पीड़न और आत्म-शृद्धि ने ले लिया था; जिसमें सम्पदा सेवा के आगे सिर झुकाती है; और जिसमें शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, वित्क उसके विचार और भाव को अपने अनुकूल बनाया जाता है।

हमें शिक्षा दी जाती है कि भय-केन्द्र स्वयं हमी हैं और भय हमारे आसपास धूमता रहता है। यदि हम एकवार भय और स्वार्थपरता को छोड़ दें तो हम स्वयं मृत्यु का आलिंगन करने को तैयार हो जायें। हरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाला है, इसिलए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, दिरद्रता का और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। अहसयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियंत्रण है, साधना है; इसिलए यह आत्म-त्याग की दीक्षा देने का साधन वन गया है। इस साधन का उपयोग उस विनम्नता की भावना के साथ, जिससे साहम प्राप्त होता है, करना होगा; न कि गर्व की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार आन्दोलन के कर्ता ने आजकल की गहित राजनीति को एक ही छलांग में दिव्य और आव्यात्मिक वना दिया।

हमें आन्दोलन के इन फलिताथों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा। इसके द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझने में बड़ी आसानी होगी। वह भित्ति, जिसे एक सरल सूत्र 'अहिंसा परमो धर्मः' में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु' में व्यक्त किया गया है, एक एंसी प्रवल शक्ति हैं जो न केवल अपने-आपको मिटा देने की क्षमता ही रखती है विल्क हरेक को वाइबल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती हैं जो घृणा करते हों। 'जो तुम्हारे साथ भलाई करे, तुम उसके साथ भलाई करो,' एक व्यवहारू सिद्धान्त है। जो व्यक्ति प्रेम करता हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का आचरण करना केवल पाश्चिक या नारकीय प्रवृत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह विश्व या जनक को पराजित करने के लिए नहीं बनाया गया है। जब लोग निराशा से विह्वल होकर पूछते हैं कि अंग्रेजों के पाश्चिक वल का मुकावला अहिंसा कैसे कर सकेगी, तो हम पूछते हैं कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पाश्चिक न होंगे तो क्या सत्याग्रह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा सावित न होगा? हमारे भीतर पहले से ही जो धारणायें घुस गई हैं उन्हींके कारण हमें इस प्रकार हताश और विफल होना पड़ता है। पिक्चम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-संघर्ष में जो अधिक बलशाली होता है वही जीवित रहता है और दुर्वल का विनाश अनिवार्थ है, हमपर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि इसके कारण हमारी कुत्सित वासनायें उत्तेजित हो उठी हैं और हममें गर्व और उसके संगी-साथी वे दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं जिनसे कायरता और हिसा की उत्पत्ति होती है।

भारतीय समाज सत्याग्रह की उस भित्ति पर खड़ा है, जो हमसे संसार त्यागने को तो नहीं कहती पर साथ ही हममें आत्म-त्याग की प्रवृत्ति जागृत करती है। जहां हमने एकवार सत्य का पीछा पकड़ा और वासनाओं को कुचला और आत्म-शुद्धि की, कि सेवा-भाव और विनम्ता की भावना अवश्यमेव उत्पन्न होगी। जहां हमने कोध पर विजय पाई और क्षमाशीलता से काम लिया, कि मानवी सम्बन्धों के निर्णायक का आसन अहिंसा स्वयं ही ग्रहण कर लेगी।

्र हम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? किस नियंत्रण के द्वारा हम उन गुणों को प्राप्त करें, जिन्हें सामूहिक रूप से 'सत्याग्रह' कहा जाता है ? इसके लिए एक-मात्र साधन 'तप' है जिसमें सत्य-शीच, दान-धर्म, दम, यम, क्षमा और दया शामिल हैं। काया के सुख की ओर प्रवृत्त होने का परिणाम यह होगा कि हम वासनाओं के अधीन हो जायेंगे। और वासनायें गर्व और कोध के आवेश में हमें हिंसा और प्रतिहिंसा की ओर प्रवृत्त करती है। शारीरिक वासनाओं की ओर प्रवृत्त होने का परिणाम यह भी होता है कि हम स्वार्थपर हो जाते हैं। स्वार्थपरता धन-सम्पदा के लोभ और आमोद-प्रमोद के प्रेम को जन्म देती है और घन-सम्पदा की प्राप्ति के लिए असत्य-पूर्ण उपायों को काम में लाने को प्रवृत्त करती है। आवश्यकता है परितोप की भावना की। इस परितोप का यह मतलव नहीं है कि हम समाज का परित्याग करके संन्यासी हो जाये, विलक यह मतलव है कि हम ऐसा कठोर जीवन व्यतीत करें जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, और वासनाओं को काबू में रक्खें। यह नई शिक्षा ऐसी नैतिक स्फूर्त्ति को जन्म देगी, जिसके द्वारा इस देश में, जो निरर्थक दार्शनिक शिक्षाओं से अकर्मण्य और पौरुष-हीन हो गया है, नये प्राण पैदा हो जायँगे। इस शिक्षा के अनुसार हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने शत्रुओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने की चेप्टा करें, पर उनके साथ सहयोग तभी करें जब उनके द्वारा हमारा स्वाभिमान अछूता वना रहे। यह शिक्षा हरेक को अपनें हिस्से का परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करती है और दिरद्र को भोजन-वस्त्र प्राप्त करने में सहायता देती है। इस उद्देश-सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि

मस्तिष्क शरीर पर अधिकार रक्खे और आत्मा शरीर और मस्तिष्क का इस प्रकार संचालन करे, कि काया ऐसे किसी सुख की इच्छा न करे जिसे वृद्धि धिक्कारती हो। इस उद्देश की सिद्धि के लिए आत्म-निग्रह से अधिक और कीन पथ-प्रदर्शक हो सकता है, जो भोजन और शारीरिक सुख के मामले में उपवास का रूप धारण कर लेता है, विचार और भाषण के मामले में मीनव्रत का रूप धारण कर लेता है, और वासनाओं और भावावेशों के मामले में ब्रह्मचर्य-व्रत का रूप धारण कर लेता है?

अतएव जब लोग उपवास-द्वारा हुई शारीरिक यंत्रणाओं की निन्दा करते हैं, जब वे मीन धारण करने की दिल्लगी उड़ाते हैं और उसे ढोंग-मात्र समझते हैं, और जब वे छिछोरेपन के साथ उस ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं जो उनके निकट बिलकुल असम्मव-सी बात है, तो वे उसी प्रकार की आलोचना से काम लेते हैं जो लगभग उपहास का रूप धारण कर लेती है और जिसका शिकार सारे उन्नतिशील आन्दोलनों को, अपने विश्वास की प्रारम्भिक अवस्था में, बनना पड़ा है। पर इन उन्नतिशील आन्दोलनों पर व्यंग्योक्तियों और दुर्वचनों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे अंत में आनेवाली पीढी के आदर्शों में आमूल परिवर्त्तन करने में सफल हुए। पिछले १५ वर्षों में भारत का सार्वजनिक जीवन इसी प्रकार तपकर शुद्ध बना है।

सव-कुछ कह चुकने के बाद भी अहिंसा के सम्बन्ध में यह संशय बाकी रह जाता है कि राजनैतिक झगड़ों का फैसला करने में इसकी कितनी उपयुक्तता या कितनी शक्ति है ? इस प्रकार का संदेह करनेवालों के विरुद्ध एक तक यह है कि जैसी हमारी परिस्थित है उसकी देखते हुए जहां अहिंसा जीवन के सिद्धान्त-रूप से अकाट्य है तहां नीति-रूप में भी अशंकेय और असंदिग्ध है । यदि अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने की शपथ न ली जाय और उसका यथावत् पालन न किया जाय तो भारतवासियों-जैसे विशाल विजित जन-समूह में जीवन उत्पन्न करना असम्भव हो जाय । ऐसे लोग मीजूद हैं जो यह कहेंगे कि अहिंसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलांग में सफलता प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जन-समूह ने विलम्ब दिखाया है, किसीने वीड़ा भी तो नहीं उठाया । अहिंसा ही एकमात्र ऐसी स्थायी शक्ति है जो दोनों प्रतिद्वंद्वियों को शान्ति और सन्तोप प्रदान करती है, क्योंकि जहां हमने हिंसा को एकवार निर्णायक के आसन पर बैठा दिया, कि फिर इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और विजेता दोनों के द्वारा किया जा सकता है । वस, इसके बाद हिंसा और प्रतिहिंसा का नाशक चक्र चलता ही रहता है ।

3

लाखों पुरुषों, स्त्रियों और वालकों पर गांधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या कारण है ? उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का ही नहीं, राजनैतिक अव्यवस्था और गोलमाल का दौरदौरा है। जैसा कि लांबेल ने कहा है—''ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुरुषत्व की भांति ही राष्ट्रों के पुरुषत्व की भां परीक्षा भारी संकटों या भारी अवसरों द्वारा होती रहे। यदि पुरुषत्व मीजूद हो तो वह भारी संकट को भारी अवसर वना लेता है; और यदि पुरुषत्व मीजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी संकट में परिवर्तित हो जाता है।" गांधीजी ने भी भारी संकट को भारी अवसर वना डाला और ऐसी नई

कांति का श्रीगणेश कर दिया जो रक्तरंजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के वजाय स्वयं पीड़ा का आवाहन करती है, जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मत-परिवर्त्तन करने की इच्छा रखती है। गांधीजी ने बुल्न्द आवाज में घोषित कर दिया है कि जनता को सिवनय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका कर्त्तंच्य भी है; पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार को भी इस विद्रोहाचरण के लिए लोगों को फांसी पर चढ़ाने का अधिकर है। उन्होंने केवल भारत के वासत्व को मिटा देने का वीड़ा उठाया हो,सो वात नहीं है; वास्तव में उन्होंने सारे संसार से उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा देने का वीड़ा उठाया है,जो वासत्व का प्रतिपादन किसी भी रूप में—चाहे वह भौतिक हो, चाहे राजनैतिक या आधिक—करनेवाली हों। उन्होंने यह दिखा दिया है कि दूसरों को अपनी प्रजा और वास बनाना नैतिक अन्याय है, राजनैतिक भूल है, और व्यावहारिक दुर्भाग्य है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर उन्होंने हमेशा जनता की शुद्ध वृद्धि को उद्वोधित किया, न कि उसके राग-द्वेपों को; उसके सद्-असद्-विवेक को उद्वोधित किया, न कि उसकी स्वार्थंपरता या अज्ञान को। उनकी दृष्टि में किसी भी नैतिक वुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा के विरोधी सिद्धान्त देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते।

अव हमें यह देखना है कि यहां पर जिन लम्बे-चौड़े सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है उनका प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति में कैसा रहा ?इन सिद्धान्तों का प्रयोग पहली वार १९१९ में अमृतसर-कांग्रेस में हुआ, जबिक गांघीजी ने आग्रह-पूर्वक प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अंग्रेजों की हत्या करके और नैशनल-वैंक की इमारत को और अन्य इमारतों को जलाकर जिस हिसात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया उसकी अवश्य निन्दा होनी चाहिए। कांग्रेस की विषय-समिति ने इस प्रस्ताव को रात के समय रद कर दिया और गांधीजी ने घोपणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए वाध्य होना पड़ेगा। सावारणतः घमकी जिस भाव में समझी जाती है उस भाव में यह घमकी न थी, विलक गांधीजी के उस रुख का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य था। दूसरे दिन विषय-समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर तो लिया, पर संकोच-पूर्वक । वस, उसी दिन से गांधीजी ने जनता के कानों में यह डालना शुरू किया कि वास्तव में अहिंसा क्या है। कांग्रेस के नजदीक स्वराज्य का अर्थ यह था कि अंग्रेजों को देश से निकाल वाहर कर दिया जाय; पर गांधीजी ने उसे वताया कि नागरिक की हैसियत से अंग्रेज भारत में शीक से आ सकते हैं और रह सकते हैं, और विदेशियों का बाल भी बांका न होना चाहिए। अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चौरी-चौरा में राष्ट्र पूरा न उतरा। पर तो भी कांग्रेस हताश न हुई। जब आन्दौलन बंद किया गया तो प्रभावशाली व्यक्तियों ने उच्च स्वर से विरोध किया। पर गांधीजी अचल थे। सत्याग्रही को न शत्रु का भय है, न मित्र का, न सहयोगी का ही भय है। उसे तो केवल सत्य का भय है। फलतः गांधीजी ने मानों आन्दोलन को लगभग छः वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। वाद को जो घटनायें हुई वे जानी-वृझी हैं और उनसे सत्याग्रह की शक्ति अच्छी तरह प्रकट होती है। वैसे वे घटनायें पुरानें कथानक की भांति या दिन के स्वप्न के जल्दी-जल्दी वदलते हुए दृश्यों की भांति प्रतीत होंगी, पर वास्तव में हैं वे सत्याग्रह की दिव्य शिक्षाओं का प्रकृत रूप मात्र ।

पिछले पचास वर्षों में हमारी जो प्रगति हुई है उसका नकशा अपने उतार-चढ़ाव को स्वयं प्रकट करता है। इस प्रगति को चक्करदार रास्ते की प्रगति कहना ठीक होगा। हम घूम-फिरकर वरावर उसी कार्यक्रम पर था जाते हैं—अर्थात् १९०६ का स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा थीर स्वराज्य का कार्यक्रम । इस कार्यक्रम को १९१७ में दुहराया गया, किन्तु ऊँचे अर्थात् निष्क्रिय-प्रतिरोध के दर्जे पर । १९१९—२१ में इसे फिर दुहराया गया। इस वार यह और भी ऊँचे दर्जे पर—का पहुँचा था। इसके वाद १९३०-३४ का आन्दोलन आया। इस वार यह और भी ऊँचे—सत्याग्रह के—दर्जे पर आ पहुँचा। हमारी चढ़ाई एक ऐसी पहाड़ी रेल की चढ़ाई की तरह है जो तोड़-मरोड़ को तय करती हुई, कभी नीचे जाती और कभी ऊंची उठती हुई, अन्त में पूरी ऊँचाई पर जा पहुँचती है। इस चढ़ाई में कभी प्रयत्न-पूर्वक ऊपर चढ़ना पड़ता है, और कभी आसानी के साथ नीचे को जाना पड़ता है। इसी प्रकार सत्याग्रह-आन्दोलन के दौरान में कभी जोर-शोर से युद्ध हुआ, और वीच-वीच में कीसिल का काम भी हाथ में लिया गया—कीसिल का काम भी एक युद्ध ही है, पर उतना कठोर नहीं। अभी हमें अपनी चढ़ाई के अन्तिम शिखर 'स्वराज्य' तक पहुँचना है।

पर यदि लॉर्ड अर्विन की भाषा को, जो उन्होंने १९३१ में संिव से पहले इस्तैमाल की थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहीं उपाय-मात्र है, फल नहीं प्रयत्न-मात्र है, गन्तव्य स्थान नहीं दिशा-मात्र है, तो उस कारीगर से, जो अभी नींच ही को ठोक-पीटकर ठीक कर रहा है, यह पूछने का किसीको अधिकार नहीं है कि प्रासाद बनकर अभीतक तैयार क्यों नहीं हुआ ? गामूली ईट-चूने की नींच को भी बनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है; फिर स्वराज्य की नींच को तो पुख्ता होने के लिए न जाने कितने दिनों तक छोड़ देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर बननेवाली इमारत के घोड़ा को सहन कर सके।

इन अनेक वर्षों में जिस प्रकार संघर्ष जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया है। पर हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है। हमें घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और ग्राम को भारत की राष्ट्रीयता का केन्द्र बना देना होगा; और इन दोनों को यथासंभव आत्म-सन्तृष्ट और आत्म-परिपूर्ण वनाना होगा । "हर्मं अपने राष्ट्र के निर्माण में समानता को नींव वनाना होगा, स्वतन्त्रता को शिखर बनाना होगा और भ्रातृभाव को पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना होगा। यह समानता न वह समानता होगी जिसमें भेद-भाव और फुट दिखाई पड़ती हो, थीर न वह समानता होगी जिसमें चारों ओर लम्बी-लम्बी घास-फूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे शाहबलूद के दरस्त दिखाई देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुर्वल करनेवाला द्वेष दिखाई देता होगा। पर वह समानता ऐसी होगी जिसमें नागरिकता की दृष्टि से सारी रुचियों को विकास का एकसमान अवसर दिया जायगा, जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सारी रायों का समान-मूल्य होगा, जिसमें घार्मिक दृष्टि से सारे धार्मिक विश्वासों को समान-अधिकार मिछेगा । इस प्रकार सार्वजिनक कार्यों के छिए बहुत बड़ा क्षेत्र मीजृद है और 'चाहिए' और 'हैं' में सामंजस्य स्थापित करने के छिए सामूहिक शक्ति लगी हुई है, जिससे प्रयत्न और आनन्द में और आवश्यकता और पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके। संक्षेप में, हमें इस पुरातन सामाजिक ढांचे में से, उन छोगों के लाभ के लिए जो कप्ट पा रहे हैं और उनके लिए जो अज्ञानी हैं, अपने घरों के लिए अधिक प्रकास और उन घरों में रहनेवालों के लिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा । कांग्रेस ने सारे मानवी कर्तव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनैतिक आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक आवश्यक माना है ।

इसिलए कांग्रेस ने सब उपयोग के हेतु इन दो सम्पित्तयों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने जीवन में प्राप्त होता है—अर्थात् वह परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है, और वह विचार जो उसे चरित्रवान् बनाता है।

इस प्रकार कांग्रेस-स्रोत, जिसका साधारण आरम्भ १८८५ में वम्बई में हुआ था, आधी शताब्दी से वहता आ रहा है। कभी यह संकीण स्रोत का रूप धारण कर लेता है, कभी विशाल नदी का। यह स्रोत कहीं जंगलों को पार करता है, कहीं पहाड़ियों और घाटियों में से होकर गुजरता है। कहीं यह एक स्थान पर एकत्र होकर शान्त और निश्चल रूप धारण कर लेता है, और कभी जोर-शोर से प्रवल वेग के साथ वह निकलता है। पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष नित्य नये विचारों और नये आदेशों के द्वारा इसके जल में वरावर वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार यह स्रोत पूर्ण आस्था के साथ अपने उस अन्तिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा है जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय संस्कृति अन्त में अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-बन्धुत्व की विस्तृत और विशाल संस्कृति में जा मिलेगी।

# परिशिष्ट

- १--- '१६' का आवेदन-पत्र
- २ कांग्रेस-लीग-योजना
- २---फ़रीदपुर के प्रस्ताव
- ३ त्र मुलर्शापटा-सत्याग्रह
- ३---च--गुजरात की वाढ़
- ४---क्रेंदियों के वर्गीकरण पर सरकारी त्राज्ञा-पत्र
- ५-हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक
- ६--- जुलाई-त्र्यगस्त १६३० के सन्वि-प्रस्ताव
- ७—साम्प्रदायिक 'निर्णय'
- ८---गांधीजी के श्रामरण श्रनशन-सम्बन्धी पत्र-ब्यवहार तया पूना-पेंक्ट
- ६--विहार का भूकम्प
- १०---१६३५ की भारत श्रौर ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि
- ११—कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मंत्रियों इत्यादि की सूची

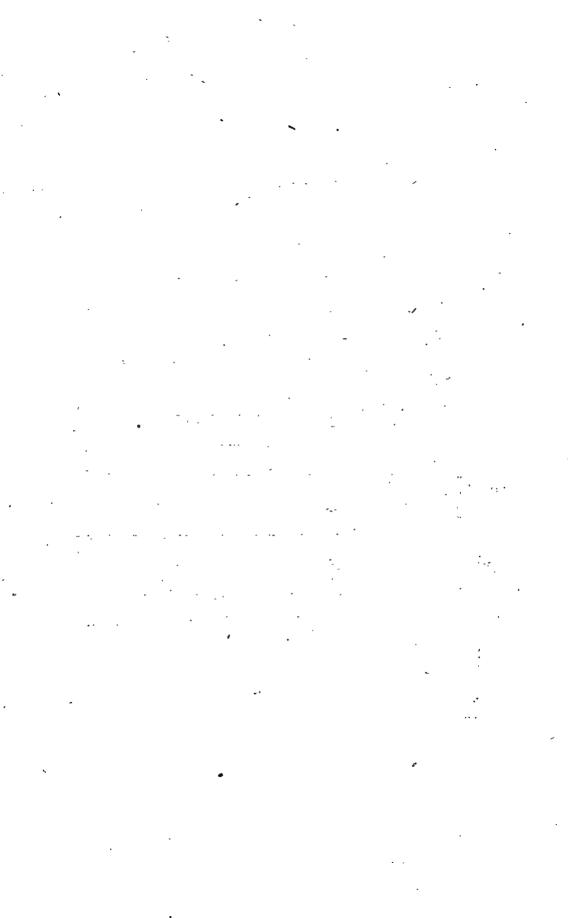

## '१९' का आवेदन-पत्र

[ महायुद्ध के बाद के मुधारों के सम्बन्ध में शाही कीन्सिल के १९ अतिरिक्त सदस्यों ने वाइसराय को जो आवेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हैं। उक्त कीन्सिल के २७ गैर-सरकारी सदस्यों में से २ अधगोरों की रायें नहीं ली गई थीं, जिसके कारण सवको मालूम हैं; ३ मीजूद नहीं थे; और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्तक्षर करने से इन्कार कर दिया था। उनके नाम नवाब सैयद नवावअली चौधरी, मि० अव्दुर्रहीम और सरदार व० सुन्दरसिंह मजीठिया हैं।]

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सभ्य संसार में, मुख्यतः ब्रिटिश-साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में न्याय और मनुष्यता की रक्षा के लिए कमजोर और छोटे राष्ट्रों के बचाव के इस संघर्ष में पड़ा है और अपना कीमती घन-जन लगा रहा है, शासन-सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे बढु जायँगे। भारतवर्ष ने भी इस संघर्ष में भाग लिया हैं; इस-लिए वह भी स्थितियों के सुधार के लिए जी परिवर्तन की नई भावना जाग्रत होगी उससे प्रभावित हए बिना न रहेगा। इस देश में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के बाद भारतीय शासन की समस्या को नये दृष्टिकोण से देखा जायगा। हिन्दुस्तान के छीग इंग्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैं कि हिन्द्स्तान ने अंग्रेजी शासन-काल में भौतिक साधनों में वैंड़ी उन्नति की है और अपने बौद्धिक और राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया है । उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत १८३३ के भारतीय-चार्टर-एक्ट से होती है, लगातार (हालांकि वह धीमा है) विकास किया है। १९०९ तक भारतवर्ष का शासन एक नौकरशाही-वर्ग-द्वारा चलाया जाता था जिसमें करीव-करीव सभी गैर-हिन्दूस्तानी थे और जन-साधारण के प्रति जवाबदेह न थे। १९०९ के सुधारों के प्रथम वार भारतवर्ष के राजकाजी मामलों में भारतवासियों को कुछ स्थान मिला; किन्तु उनकी संख्या वहत थोड़ी थी। तब भी भारतवासियों ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को भारतीय सामाज्य के अन्दह्नी सलाहकारों में प्रविष्ट करने की इच्छा का सूचक समझकर, स्वीकार कर लिया था। कीन्सिलों में यहस और सवाल-जवाय की अधिक सुविधायें देकर गैरसरकारी सदस्यों की संख्या-भर वहा दी गई थी । वड़ी कींसिल में पूर्णतः सरकारी वहुमत रहा और प्रान्तीय कीन्सिलीं में, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होने दिया गया था, बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भी शामिल थे। जिन कार्रवाइयों का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे कानुन बनाने के सम्बन्ध में होतीं चाहे कर छगाने के सम्बन्ध में, यूरोपियनों पर उनका मीबा कोई असर न होने से, उनमें यूरोपियन सदस्य स्वभावतः सरकार का ही समर्थन करते और नामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पक्ष छेने की ओर झुकते थे। पिछला

अनुभवं वतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वास्तव में यही घटित हुआ है। इसलिए प्रान्तीय-कौन्सिलों के गैर-सरकारी वहुमत बहुत ही घोखे-भरे सावित हुए हैं। उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई वास्तिवक शक्ति नहीं आई है। वर्तमान समय में वड़ी कौन्सिल और प्रान्तीय-कौन्सिलें केवल सलाह देनेवाले मण्डलों के सिवा और कुछ नहीं है। उन्हें ऐसा कोई हक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तिवक नियंत्रण हो। जनता और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित हैं जितने वे सुधारों से पहले थे। केवल कार्य-कारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रक्खे जाते हैं; किन्तु वे भी पूर्णतः सरकार-द्वारा ही नामजद किये जाते हैं। जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता।

१९०९ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था वह (१-४-१९०९ के) 'इण्डियन कौन्सिल्स विल्र' के दूसरे वाचन के समय कामन-सभा में प्रवानमंत्री-द्वारा दी हुई वक्तृता से व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना अत्यन्त वाञ्छनीय है कि ये कौन्सिलें महज ऐसे यंत्र नहीं हैं जिनके तार अप्रकट रूप से सरकारी शासकों-द्वारा खींचे जाते हों। परन्तु हम विनम्न भाव से कहते हैं कि यह उद्देश पूरा नहीं हुआ है। कींसिलों और कार्यकारिणी की रचना के इस प्रश्न के अलावा भी लोगों को खास-खास भारी कानूनी वाधायें भुगतनी पड़ रही हैं जो उनकी शक्तियों को सार्थक वनाने के वजाय व्यर्थ कर देती हैं और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को निश्चित रूप से आघात पहुँचाती हैं। शस्त्र-कानून जो यूरोपियनों और अधगोरों पर लांगू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। वे स्वयंसेवक-दलों का संगठन नहीं कर सकते, स्वयंसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते, और वे फौज के कमीशन-प्राप्त पदों पर भी नहीं जा सकते। ये कानूनी वाधायें हिन्दुस्तानियों के लिए हैं जो दु:खदाई और भेदभाव-पूर्ण है। यदि वे केवल रुकावट ही होतीं तो भी कम बुराई न थी। शस्त्र रखने और उन्हें प्रयोग में लाने की ईन रुकावटों और मनाइयों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को नामदे वना दिया है। उनपर कभी भी भारी खतरा आ सकता है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की स्थिति वास्तव में यह है कि देश के शासन में उनका कोई असली भाग नहीं है। उन्हें ऐसी भारी-भारी और दुखदायी कानूनी-वाधाओं के नीचे रक्खा गया है जिनसे सामाज्य के दूसरे सदस्य वरी हैं। उन्होंने हमें विलकुल वेवसी की हालत में ला खड़ा किया है। इसके सिवा शर्तवन्दी-कुली-प्रथा से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और वाहरी देशों का यह खयाल होता है कि सारे भारतवासी शर्तवन्द-कुलियों जैसे ही हैं। वे गुलामों की तरह हिकारत की नजर से देखे आते हैं। मीजूदा हालतें हिन्दुस्तानियों को अनुभव कराती हैं कि यद्यपि वे कहने भर को वादशाह की समान-प्रजा हैं, किन्तु वास्तव में साम्प्राज्य में उनका रुतवा वहुत छोटा है। दूसरी एशियाई जातियां भी अधिक बुरा नहीं तो ऐसा ही खयाल भारतवर्ष के और साम्प्राज्य में उसके दर्जे के सम्बन्ध में रखती हैं। भारतवासियों की यह हीन स्थिति यों भी उनको जलील करनेवाली है; परन्तु यह भारतीय युवकों को तो असह्य है जिनकी दृष्टि शिक्षा और विदेश-भ्रमण से जहां, वे स्वतंत्र जाति से मिले हैं, विशाल हो गई है। इन कप्टों और वाघाओं के होते हुए लोगों को जिस चीज ने अवतक सम्हाल रक्खा है वह है वह आशा और वह विश्वास, जिसका संचार हमारे सम्प्राटों और ऊंचे दर्जे के अंग्रेज राजनीतिज्ञों-हारा समय-समय पर दिये गये न्यायपूर्ण और समान-व्यवहार के वादों और आश्वासनों से हुआ है। इस नाजुक हालत में, जिसमें हम अब गुजर रहे हैं, हिन्दुस्तानी लोगों ने अपने और सरकार के वीच के घरेलू मतभेदों को भुला दिया है और वफादारी के साथ साम्प्राज्य का साथ दिया । हिन्दूस्तानी सिपाही यूरोप के रण-क्षेत्रों में जाने की उत्सुक थे-किराये की फीजों की तरह से नहीं वित्क अंग्रेजी साम्प्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, स्वतंत्र-नागरिकों की हैसियत से । भारतीयों का शिक्षित-समुदाय भी चाहता या कि इस जरूरत के वक्त में इंग्लैण्ड का साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फीजों के करीव-करीव खाली हो जाने की हालत में भी यान्ति बनी रही । इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री ने, हिन्दुस्तानियों ने महायुद्ध में जो भाग ितया उसके सम्यन्य में इंगलैण्ड-वासियों के विचार प्रकट करते हुए, कहा था कि 'हिन्दुस्तानी एक संयुक्त स्वार्थ और भविष्य के संयुक्त और समान रक्षक हैं।' हिन्दुस्तान अपनी वफादारी के लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगता, किन्तु यह आशा करने का हक रखता है कि सरकार में हमारे प्रति जो विश्वास की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज हो जाय और हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे बल्कि मित्र की-सी हो जाय । इससे हिन्दुस्तानी लोगों को विश्वास हो जायगा कि इंग्लैण्ड ब्रिटिश-छत्र-छाया में स्वराज्य प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के लिए तैयार और इच्छुक है। वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है, जिसका जिम्मा उसने अपने ऊपर के लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासकों और राजनीतिज्ञों-द्वारा इतनी बार कर चुका है। हम जो-कुछ चाहते हैं वह केवल अच्छा शासन, योग्यतापूर्ण प्रवन्य ही नहीं है; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें स्वीकार भी हो सके। इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेंगों का द्षिकोण बदला है।

यदि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति बास्तव में वही रहे जो पहले थी, उसमें ठोम 'परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उससे देश में निस्सन्देह वड़ी निराशा और वेहतमीनानी पैदा होगी; और दोनों के इस सिमिलित संकट में भाग लेने से जो लाभदायक असर हुआ है वह तुरन्त गायव हो जायगा। उसके पीछे निराशा में परिणत आशाओं की दु:खद स्मृति-भर रह जायगी। हमें विश्वास है कि सरकार भी इस स्थिति को अनुभव कर रही है और देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच रही है। हम अनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि ये नुशार किन दिशाओं में हों। हमारी राय में उन्हें इस विषय की तह तक जाना चाहिए और उनसे देश के शासन में लोगों को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए। शस्त्र रखने और फीज में कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो सन्तापदायी कानूनी बावायें हैं वे भी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास प्रकट होता है और वे उन्हें हीन और असहाय अवस्था में भी बना रखती हैं। इस खयाल से हम नीचे लिखी तजवीजों को गीर करने और मंजूर करने के लिए पेश करते हैं:—

१. प्रान्तीय और केन्द्रीय सभी कार्यकाणियों में आये सदस्य हिन्दुस्तानी हों; कार्यकारिणी में जो यूरोपियन हों वे जहांतक हो वहांतक इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों में से नामजद किये जायें, ताकि हिन्दुस्तान को वाहरी दुनिया के विशाल दृष्टिकोण और अनुभव का लाभ मिल सके। यह विलक्कुल आवश्यक नहीं है कि कार्य-कारिणी के सदस्य, चाहे वे हिन्दुस्तानी

हों या अंग्रेज, अमली शासन का अनुभव रक्खें; क्योंकि, जैसा कि इंग्लैण्ड के मंत्रियों के सम्बन्ध में होता है, उन्हें सभी विभागों के स्थायी अफसरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों के विषय में तो हम साहस-पूर्वक कह सकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी संख्या में और हर वक्त मिल सकते हैं जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के पद वड़ी अच्छी तरह ले सकते हैं। इस दिशा में हमने देखा है कि सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह, सर अलीइमाम,स्व० कुंवर कृष्णस्वामी ऐयर, सर शम्सुल्हुदा और सर शंकरन् नायर जैसे लोगों ने अपने कार्यों का सम्पादन करने में अपनी शासन-सम्वन्धी उच्च योग्यता का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि भिन्न-भिन्न देशी राज्यों के वर्तमान शासकों के अतिरिक्त भी, देशी-राज्यों ने, जिनमें हिन्दुस्तानियों को अवसर मिला है, सर सालार जंग, सर टी० माधवराव, सर शेपाद्वि ऐयर और दी० व० रघुनाथराव जैसे प्रख्यात शासक उत्पन्न किये हैं। उच्च कार्यकारिणी के ३ सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने जाने के वर्तमान नियम को, तथा प्रान्तीय कौंसिल-सम्बन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड़ देना चाहिए। कार्यकारिणी के हिन्दुस्तानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने चाहिए और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धान्त स्वीकार कर लेना चाहिए।

- २. सभी भारतीय कौंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत होना चाहिए। हमें विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि वे किसी भी यूगेपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक सम्पर्क में आते हैं। भिन्न-भिन्न कौंसिलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम-लीग की कार्रवाइयां इस वात का काफी सवूत देती हैं कि हिन्दुस्तान का शिक्षतवर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भलाई का इच्छुक है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित है। मत देने का अधिकार सीधा लोगों को मिल जाना चाहिए। मुसलमान या हिन्दू जहां अल्पसंख्यक हों वहां उन्हें उनकी संख्या-शक्ति और स्थित का खयाल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
- ३. वड़ी कींसिल के सदस्यों की पूर्ण संख्या १५० से कम, प्रान्तीय कींसिलों में वड़े प्रान्तों की कींसिलों के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की कीसिलों के सदस्यों की ६० से ७५ तक से कम न होनी चाहिए।
  - ४. भारतवर्षं को आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और वजट कानून के रूप में पास होना चाहिए।
  - ५. शाही कौंसिल को भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में कानून बनाने, विचार करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए। प्रान्तीय-शासन के लिए प्रान्तीय-कौंसिलों को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिएँ। केवल सेना-सम्बन्धी मामलों, वैदेशिक सम्बन्धों के, युद्ध की घोषणा करने के, समझौता करने के, और व्यापारिक सन्वियों के सिवा अन्य सन्धियां करने के अधिकार भारतीय सरकार को न दिये जायँ। संरक्षण के तौर पर कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल को और कौंसिल-सहित गवर्नरों को 'वीटो' करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों और हदों के भीतर ही किया जाय।
  - ६. भारत-मंत्री की कींसिल तोड़ दी जाय। भारत-मंत्री की स्थिति भारत-सरकार से सम्बन्य रखने में, जहांतक हो, वैसी ही हो जैसी उपनिवेशों के सम्बन्य में उपनिवेशों के मंत्री की

होती है। भारत-मंत्री के सहायक दो स्थायी उपमंत्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हो। मंत्री और दोनों उप-मंत्रियों के वेतन इंग्छैण्ड के खजाने से दिये जायें।

- ७. साम्प्राज्य-संघ की जो भी कोई योजना वनाई जाय, उसमें भारतवर्ष को वही स्थान प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त है; और वह उसके लिए अपने प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके ।
- ८. प्रान्तीय सरकारों को, जैसी २५ अगस्त १९११ के भारत-सरकार के खरीते में वर्णित है वैसी स्वतंत्रता प्रान्तीय प्रवन्य में दे दी जाय।
- ९. संयुक्त-प्रान्त तथा इतने बड़े-बड़े अन्य प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटेन से लाये जायें और उनकी, कार्य-कारिणी कींसिलें हों।
  - १०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए ।
- ११. शस्त्र रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्हीं शर्ती पर दे देना चाहिए जिन शर्ती पर यूरोपियनों को दिया हुआ है।
- १२. हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना (Territorial army) है उसमें स्वयं-सेवकों और सिपाहियों के रूप में भर्ती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट होनी चाहिए।
- १३. जिन शर्तों पर फौज में यूरोपियनों को कमीशन (ऊँची अफसरी) मिलती है उन्हीं-पर हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए।

मणीचन्द्र नन्दी, कासिमवाजार डी० ई० वाचा भूपेन्द्रनाथ वसु विष्णुदत्त शुक्ल मदनमोहन मालवीय के० वी० रंगस्वामी आयंगर मजहरुल हक वि। एस० श्रीनिवासन् तेजवहादुर सप्रू इत्राहीम रहीमतुल्ला बी॰ नर्रासहेश्वर शम्मा मीर असदअली कामिनीकुमारी चन्दा कृष्णसहाय आर॰ एन० भंजदेव, किनवका एम० बी॰ दादाभाई सीतानाथ राय मुहम्मदअली मुहम्मद

एम० ए० जिल्लाह

S

# कांग्रेस-लीग-योजना

#### प्रस्ताव

"(क) इस बात का घ्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बड़ी-बड़ी जातियां प्राचीन सभ्यता की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और अंग्रेजी शासन की एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा में उन्नति और सार्वजनिक कामों में रुचि प्रकट की है, और साथ ही इस बात का घ्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित

आकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं करती और वर्तमान अवस्था और आवर्रयकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कांग्रेस की राय है कि अब वह समय आ गया है जबिक श्रीमान् समृाट् इस प्रकार का घोपणा-पत्र निकालने की कृपा करें कि अंग्रेजी-शासन-नीति का यह उद्देश और लक्ष्य है कि वह शीघ ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रदान करे।

- (ख) यह कांग्रेस (सरकार से) मतालवा करती है कि महासिमिति ने भारतीय मुस्लिम-लीग-द्वारा नियुक्त सुधार-सिमिति की सहयोगिता से शासन-सुधार की जो योजना तैयार की है (जोकि नीचे दी जाती है) उसको मंजूर कर स्वराज्य की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाया जाय।
- (ग) साम्राज्य के पुनस्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर उठाया जाकर आत्म-शासित उपनिवेशों की भांति साम्राज्य के कामों में वरावर का हिस्सेदार वनाया जाय।"

## सुधार-योजना

## १---प्रान्तीय कौंसिलें

- १. प्रान्तीय कौंसिलों में चार-पंचमांश निर्वाचित और एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेंगे।
- उनके सदस्यों की संख्या वड़े प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ तक से कम न होगी।
- ३. कौंसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुने जावें और मताधिकार जहां-तक हो सके विस्तृत हो ।
- ४. महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, यथेष्ट प्रवन्ध होना चाहिए और प्रान्तीय कौंसिलों के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा नीचे लिखे अनपात में होना चाहिए:—

| पंजाव          | निर्वाचित | भारतीय सदस्यों के | ५० प्रतिशत  |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|
| संयुक्तप्रान्त | "         | "                 | ३० "        |
| वंगाल          | "         | "                 | 80 11       |
| विहार          | "         | "                 | २५ * "      |
| मध्यप्रदेश     | . 11      | "                 | १५' "       |
| मदरास          | "         | . "               | १५ "        |
| वम्बई          | "         | "                 | एक-तृतीयांश |

किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जो विशेष स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए वनाये गये हों, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के लिए, किसी अन्य निर्वाचन में शरीक न हो सकेगा।

यह भी शर्त है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे विल या उसकी किसी घारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्रवाई न की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्थांश सदस्य उस विल या उसकी घारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों। वह विल या उसकी घारा, या (वह) प्रस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता है या नहीं—इसका निर्णय उस कौंसिल के उसी जाति वाले सदस्य करेंगे।

- ५. प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कांसिल का सभापति न हुआ करे, किन्तु कांसिल को ही अपना सभापति चुनने का अधिकार होना चाहिए।
- ६. अतिरिक्त प्रश्नर् (किसी मूल प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले तात्कालिक प्रश्न ) पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्य को ही न होना चाहिए । किसी भी सदस्य को यह (अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार होना चाहिए ।
  - (क) तटकर, डाक, तार, टकसाल, नमक, अफीम, रेल, स्थल और जल-सेना तया
     देशी-रियासतों से सरकार की मिलनेवाले करके अतिरिक्त अन्य सब करों की
     आय प्रान्त की होनी चाहिए।
    - (ख) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदों का बटवारा न होना चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से भारत-सरकार को एक निश्चित रक्षम मिलनी चाहिए। हां, विश्लेप और अनपेक्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आवश्यकता हो तो, इस रकम में कमी-वेशी की जा सकेगी।
    - (ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध में—जिसमें ऋण लेना, कर लगाना या उसमें कमी-वेशी करना और आय-व्यय के चिट्ठे (बजट) पर मत देना शामिल है—कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय कींसिल को होना चाहिए। खर्च की सब मदों का व्योरा और कर उगाने के लिए सोचे गये उपाय बिलों में लिख दिये जाने चाहिएँ और इन बिलों को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय कींसिल में पेश करना चाहिए।
    - (घ) प्रान्तीय-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी वातों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आवें उनपर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय-कौंसिल ने ही जो नियम बनाये हों उनके अनुसार वहस होने की इजाजत होनी चाहिए।
    - (ङ) प्रान्तीय-काँसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि काँसिल-सहित गवर्नर-द्वारा रद कर दिया गया हो तो, सरकार पर वाध्य न होगा। लेकिन (काँसिल-सहित गवर्नर-द्वारा) रद किया गया प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर (प्रान्तीय) काँसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य-क्प में परिणत करना आवश्यक होगा।
    - (च) कौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निश्चित महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए कौंसिल की वैठक को स्थिगत करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।
  - ८. कौंसिल के कुल सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्रार्थना करने पर कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।
  - ९. धन-सम्यन्धी विल को छोड़कर अन्य विल कींसिल के द्वारा ही वनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।
  - १०. प्रान्तीय कौन्सिल-द्वारा स्वीकृत विलों के कानून होने के लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा।

- ११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा। २—प्रान्तीय सरकार
- १. प्रत्येक प्रान्त का मुख्यशासक एक गवर्नर होगा और वह साधारण तथा इंडियन सिविल सिविस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा।
- २. प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त का शासक-मण्डल होगी।
  - ३. साधारण तथा 'सिविल सर्विस' के लोग कार्य़कारिणी में नियुक्त न किये जायेंगे हे
- ४. कार्यकारिणी के कम-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे और उनका निर्वाचन प्रान्तीय-कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होगा ।
- ५. सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा। ३—भारतीय (बड़ी) कौंसिल
  - १. भारतीय कौसिल के सदस्यों की संख्या १५० होगी।
  - २. उसके चार-पंचमांश सदस्य निर्वाचित होंगे।
- ३. प्रान्तीय कौन्सिलों के लिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ जिस क्रम से बने हैं उसीके अनुसार भारतीय कौंसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहांतक हो विस्तृत कर दिया जाय, और भारतीय कौंसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी होना चाहिए।
- ४. निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक-तृतीयांश मुसलमान हों और उनका निर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो। उनकी संख्या का अनुपात (यथासंभव) वहीं हो जो प्रान्तीय कौन्सिलों में अलग मुस्लिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रक्खा गया है (भाग १ घारा ४ की व्यवस्था देखिए)।
  - ५. कौंसिल का सभापति कौंसिल-द्वारा ही चुना जायगा।
- ६. अतिरिक्त प्रश्न पूछ्ने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों को ही नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी सदस्य को उसे पूछने का अधिकार होगा।
- ७. सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विशेष अधिवेशन वुलाया जा सकेगा।
- ८. धन-सम्बन्धी विलों को छोड़कर अन्य विल कौंसिल-द्वारा ही वनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।
- ९. (भारतीय) कौन्सिल द्वारा स्वीकृत विलों के कानून वनने के लिए गवर्नर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- १०. आमदनी के जिरये और खर्च की मदों से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त आर्थिक प्रस्तावों का समावेश विलों के भीतर हो, जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक विल और सारा वजट भारतीय कौंसिल की मंजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए।
  - ११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा।

- १२. नीचे लिखे विषयों पर एकमात्र भारतीय काँसिल का अधिकार होगा :---
  - (क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही प्रकार का कानून बनाना आवश्यक हो ।
  - (ख) ऐसे प्रान्तीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक आर्थिक व्यवहार से हो।
  - (ग) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोड़कर वे सब विषय जो केवल (अखिल) भारतीय कर से सम्बन्ध रखते हैं।
  - (घ) वे प्रश्न जो केवल समस्त देश-सम्बन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु देश-के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव कौन्सिल-सहित गवर्नर-जनरल पर वाध्य न होंगे।
  - (ङ) 'टैरिफ' और तटकर में परिवर्तन करने, किसी भी प्रकार का 'सेंस' लगाने, उसमें परिवर्तन करने या उसे उठा देने, चलन और वैंकों की प्रचलित प्रणाली में परिवर्तन करने और देश के किसी या सब सहायता पाने योग्य और नये उद्योग-धन्धों को (राजकीय) सहायता अथवा 'वाउण्टी' देने का अधिकार।
  - (च) देश-भर के शासन से सम्बन्ध रखनेवाले सब विषयों पर प्रस्ताव।
- १३. (भारतीय) कांसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कांसिल-सिहत गवर्नर-जनरल-द्वारा रद न कर दिया गया हो तो, सरकार पर वाध्य होगा; लेकिन यदि वह (कीन्सिल-सिहत गवर्नर-जनरल-द्वारा रद किया हुआ) प्रस्ताव कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर कांसिल-द्वारा स्वीकृत हो जाय तो (सरकार के लिए) उसे कार्य-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा।
- १४. उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निश्चित महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए (भारतीय कौंसिल की) बैठक को स्थिगत करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।
- १५. यदि समाद, प्रान्तीय अयवा भारतीय कींसिल-द्वारा स्वीकृत विल को रद करने के सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहें तो (उन्हें) उस विल के पास होने की तारीख से वारह महीनों के भीतर ही उस (अधिकार) का प्रयोग करना चाहिए, और जिस दिन उस विल के इस प्रकार रद किये जाने की सूचना उससे सम्बन्ध रखनेंवाली कींसिल को दी जायगी उस दिन से यह विल रद हो जायगा।
- १६. भारतीय कौंसिल को भारत-सरकार के सेना-सम्बन्धी विषयों और भारतवर्ष के वैदेशिक और राजनैतिक विषयों के सम्बन्ध में—जिसमें युद्ध छेड़ना, संधि करना और (किसी देश के साथ) सुलह करना शामिल है—हस्तक्षेप करने का अधिकार न रहेगा ।

#### ४--भारत-सरकार

- १. भारतीय शासन का मुख्याधिष्ठाता भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल होगा।
- २. उसकी एक कार्य-कारिणी होगी, जिसके आधे सदस्य भारतीय होंगे।
- ३. (कार्यकारिणो के ) भारतीय सदस्य भारतीय कींसिल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनें जायेंगे।

- ४. 'इण्डियन सिविल सर्विस' के लोग आम तौर पर गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बनाये जायँगे।
- ५. 'इम्पीरियल सिविल सिवस' में कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार इस (नई) व्यवस्था के अनुसार बनी हुई भारत-सरकार को होगा। इसमें वर्तमान कर्मचारियों के हित का यथेष्ट ध्यान रक्खा जायगा और भारतीय कौंसिलों-द्वारा बनाये गये नियमों की पूरी पापवन्दी की जायगी।
- ६. भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप न करेगी, और जो अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये होंगे वे भारत-सरकार के समझे जायेंगे। प्रान्तीय-सरकारों पर भारत-सरकार का अधिकार साधारणतया निरीक्षण आदि के कार्यों तक सीमित-रहेगा।
- ७. कानून और शासन-सम्बन्धी विषयों में इस (नई) योजना के अनुसार वनी हुई भारत-सरकार, भारत-मंत्री से, यथा-सम्भव स्वतन्त्र रहेगी।
- ८. भारत-सरकार के हिसाव की स्वतंत्र जांच की प्रणाली चलाई जानी चाहिए। ४—कौंसिल-सहित भारत-मंत्री
  - १. भारत-मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जानी चाहिए।
  - २. भारत-मंत्री को वेतन ब्रिटिश कोप से दिया जाना चाहिए।
- ३. भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मंत्री की स्थिति यथासम्भव वही होनी चाहिए जो स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मंत्री की है।
- ४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो स्थायी 'अण्डर-सेकेटरी' होने चाहिएँ, जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए। ई—भारतवर्ष और साम्राज्य
- १. साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों का फैसला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के लिए जो कांसिल या दूसरी संस्था बनाई या संयोजित की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिएँ और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के अधिकार भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के बरावर ही होने चाहिएँ।
- २. नागरिकता के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त सामाज्य में भारतीयों का दर्जा समाद की अन्य प्रजा की वरावरीं का होना चाहिए।

#### ७—सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय

- ैश. स्थल और जल-सेना की 'कमीशण्ड' और 'नॉन-कमीशण्ड' दोनों ही प्रकार की नौक-रियां भारतवासियों के लिए खुली रहनी चाहिएँ और उनके लिए चुनाव करने व शिक्षा देने का यथेष्ट प्रवन्ध भारतवर्ष में कर दिया जाना चाहिए।
  - २. भारतवासियों को (सैनिक) स्वयंसेवक वनाने का अधिकार मिलना चाहिए।
- ३. भारतवर्ष में शासन-सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों को न्याय-सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये जायंगे; और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त के सबसे वड़े न्यायालय के अधीन रक्खे जायँगे।

## 3

# १--फ़रीद्पुर के प्रस्ताव

- १. भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार वालिंग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन होना चाहिए।
- २. (अ) बालिग-मताधिकार के साथ, संघीय (बड़ी) तथा प्रान्तीय कौंसिलों में उन्हीं अल्प-संख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिएँ जिनकी संख्या २५% से कम हो। ये स्थान जन-संख्या के आधार पर निश्चित होने चाहिएँ और (अल्पसंख्यक जाति-वालों को अपनी निश्चित जगहों के) अतिरिक्त जगहों के लिए खड़े होने का अधिकार भी रहे।
- (व) जिन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या २५% से कम हो वहां उनके लिए जन-संख्या के आधार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार होने का भी उन्हें हक रहेंगा; लेकिन अगर अन्य जातियों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायगा और, उस हालत में, जो रिआयत उन्हें इस समय मिली हुई है वह कायम रहेगी।
- (स) अगर वालिग-मताधिकार न हुआ, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया गया जिससे जन-संख्या के अनुपात का चुनाव पर असर पड़ सके, तो पंजाव व वंगाल में मुसलमानों के लिए स्थान रक्षित किये जायँगे। और यह कम उस वक्त तक जारी रहेगा जवतक कि वालिग-मता-धिकार न हो, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के अनुपात का असर पड़ने लगे, वशर्ते कि किसी भी दशा में वहुमत अल्पमत या समान-मत में परि-वर्तित न हो जाय।
- ३. संघीय धारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कांसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उन सभाओं के सदस्यों की कुल-संख्या का एक-तिहाई रहेगा।
- ४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, जो उप-युवतता की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा; लेकिन साथ ही इस बात का भी खयाल रक्खा जायगा कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटे-ओहदों पर किसीका एकाधिकार नहीं रहेगा।
- ५. संघीय तथा प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डलों में मुसलमानों के हितों को काफी प्रातिनिधित्व मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कींसिलों में सब दल-वालों के सहयोग से कोई ऐसा क्रम निध्चित किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप घारण कर ले।
  - ३. सिन्व को एक स्वतंत्र प्रान्त बनाया जायगा ।
- ७. सीमाप्रान्त और वलूचिस्तान में भी ठीक उसी तरह का शासन-प्रवन्ध रहेगा जैसा कि ब्रिटिश-भारत के अन्य प्रान्तों में हैं या होगा।
- ८. भारत का भावी शासन-विधान संघात्मक होगा, जिसमें अविशिष्ट अधिकार संघ में धामिल होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे।
  - ९. (अ) विद्यान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेगी, जिनके अनुसार समस्त

नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, घर्म-विश्वास, धर्माचार तथा आर्थिक हितों के संरक्षण का आश्वासन रहेगा।

- (व) विधान में एक स्पष्ट घारा का समावेश करके (नागरिकों के) मौलिक अधिकारों और वैयक्तिक कानूनों का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा।
- (स) जहांतक मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध है, जबतक संघीय धारा-सभा की हरेक कींसिल में तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायगा।

# वैकल्पिक-प्रस्ताव और हल (विलकुल गुप्त)

#### भोपाल का हल

## १. सर्व-दल-सम्मेलन का हल

- '(अ) दस वर्ष की समाप्ति पर बालिंग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन जारी हो, लेकिन इन दस वर्षों से पहले ही किसी समय यदि किसी संघीय या प्रान्तीय कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का बहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो जाय तो उस कौंसिल के लिए पृथक् निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी। या
  - (व) नये विधान का पहला चुनाव पृथक्, निर्वाचन के आधार पर हो और प्रथम धारा-सभाओं के पांचवें साल की शुरुआत में संयुक्त बनाम पृथक् निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-संग्रह (रेफरेण्डम) किया जाय।

#### २. राष्ट्रीय-दल की वैकल्पिक योजना

- (अ) प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्वाचन रहे और दस वर्षों की समाप्ति पर निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत-संग्रह किया जाय। या
- (व) कौंसिलों में पहली वार मुसलमान-सदस्यों में से आधे संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा चुने जायें और आधे पृथक् विर्वाचन-द्वारा । दूसरी वार दो-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन द्वारा चुने जायें, और एक-तिहाई पृथक्-निर्वाचन द्वारा । इसके वाद संयुक्त-निर्वाचन और वालिग-मताविकार हो ।

## ३. उपयुक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन

कींसिलों में पहली वार दो-तिहाई सदस्य (मुसलमान) पृथक् निर्वाचन-द्वारा चुने जायँ और एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा । दूसरी वार आधे-आधे । इसके वाद, संयुक्त-निर्वाचन हो और वालिग-मताधिकार । या

प्रथम पांच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, पश्चात् पांच वर्ष संयुक्त-निर्वाचन; इसके वाद, नवें वर्ष, दोनों तरह के निर्वाचनों के वारे में देश का निर्णय जानने के लिए जन-मत-संग्रह किया जाय। या

दो-तिहाई प्रतिनिधि पृथक्-निर्वाचन-द्वारा चुने जाय और एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा। इसके वाद, पांचवें वर्ष की शुरुआत में, जन-मत-संग्रह किया जाय।

## ४. मी॰ शीकतअली का प्रस्ताव

जव संयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप में, तो पहले वीस साल के लिए मौ० मुदम्मदअली का हल स्वीकार किया जाय। परिशिष्ट ३-अ: फरीद्पुर के प्रस्ताव

## ४. भोपाल की दूसरी बैंडक का प्रस्ताव

प्रथम पांच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, उसके बाद मौ॰ मुहम्मदअली के हल के साथ संयुक्त निर्वाचन हो। मगर किसी भी कींसिल के मुसलमान सदस्य चाहें तो अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे रद कर सकेंगे।

#### ई. शिमला का आंखिरी हल

प्रथम दस वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे और उसके वाद संयुक्त निर्वाचन, वशर्ते कि किसी कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुरुआत का विरोध न करे।

# 3-刻

## मुलशीपेठा-सत्याग्रह

मुलशीपेठा पूना से कोई ३० मील दूर है। सन् १९२० में ताता-पावर-कम्पनी ने जी० आई० पी० रेलवे, बी० बी० सी० आई० रेलवे और वम्बई-शहर को विजली पहुँचाने के लिए इस पहाड़ी इलाके के झरनों और जलप्रपातों को बांधने की योजना शुरू की। मुलशीपेठा अपनी धान की बिह्मा खेती के लिए मशहूर था और वहां के निवासी मावले लोग शिवाजी की सेना के वहादुर योद्धा थे। जब मजदूरों का झुण्ड वहां काम करने पहुँचा, तो वे बड़े हैरान हुए और अपने प्रदेश की रक्षा के लिए उन्होंने पूना के अपने मित्रों से सलाह की। उस समय असहयोग की धूम थी। इस योजना से कोई ५१ गांव और ११,००० स्त्री, पुरुष, बच्चे जमीन-जायदाद और घर-बार से हाथ धोनेवाले थे। अतः श्री नृसिंह चिन्तामण केलकर के सभापितत्व में एक सभा मुलशीपेठा में हुई और उसने मावलों को आदेश दिया कि या तो वे अपनी जमीन वापस प्राप्त करें, नहीं तो सत्यावह की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दें। इस दृढ़-निश्चय के अनुसार पूना के नेता लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए कटिबद्ध हो गये।

इसके फलस्वरूप एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया, और निश्चय हुआ कि यदि १,२०० व्यक्ति उसपर हस्ताक्षर करदें तो लड़ाई शुरू कर दी जाय। श्री बी० एम० भुसकुट ने सारे इलाके का नक्कर लगाकर कोई १,३०० हस्ताक्षर कराये और बारामती के बावजूद नेता लोग लड़ाई शुरू करने के लिए रवाना हो गये। सारे महाराष्ट्र में इस प्रश्न पर हलचल मच रही थी। धन और जन के रूप में चारों तरफ से सहायता आ रही थी। कोई १,००० रूपये का चावल तो खुद मावलों ने ही लड़ाई के लिए दिया। रामनौमी का दिन (१६ अप्रैल १९२१) सत्याप्रह शुरू करने के लिए चुना गया। यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र ने यह लड़ाई प्रन्यक्ष रूप से कांग्रेस के मातहत तो नहीं लड़ी, किन्तु लड़ी यह कांग्रेस-कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ही गई। सोचा यह गया था कि अगर इसमें सफलता मिल गई तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और गांधीजी के उपाय का औचित्य सिद्ध हो जायगा; और अगर सफलता न मिली तो उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी।

रामनीमी के दिन औरतों और वच्चों के साथ १,२०० मावले तथा पूना के सब प्रमुख नेता घटना-स्थल पर उपस्थित थे। वे सब जाकर बन्द पर बैठ गये और कम्पनी के ५,००० मजदूरों ने तुरन्त काम बन्द कर दिया। इसी तरह कोई एक महीने तक, बिलकुल गांघीजों के अहिंसा के

सिद्धान्तों पर, यह सत्याग्रह चलता रहा । इस रूप में यह सफल भी हुआ कि कम्पनी ने काम रोक दिया । लेकिन मौसम वदलते ही मामला वदल गया । दूसरे किसानों की तरह मावले भी भारी कर्जों के बोझ से दवे हुए थे और साहूकारों के ऊपर उनका दारोमदार था। साहूकारों में स्वभावतः इस हलचल से वेचैनी पैदा हुई। उन्हें अन्देशा हुआ कि अगर सत्याग्रह जारी रहा तो कम्पनी से जमीन के मुआवजे की जो रक्तम हमें मिलनेवाली है वह कम मिलेगी। कुछ नेताओं ने भी उन्हें यही समझाया । मुआवजे की काफी रकम प्राप्त करने के लिए कम्पनी के इंजिनियरों व मैनेजरों से उनकी वातचीत चलीं। इधर मावलों को इन वातों का कोई पता न था,उधर कम्पनी ने साहूकारों के आश्वासनों पर उन्हें उदारता के साथ मुआवजा देने का वायदा कर लिया और लैण्ड-एववीजीशन-एक्ट के मातहत सरकार से इकरारनामा करके जमीन अपनी करली। मावले तो जमीन के लिए ही लड़ रहे थे और उसके वदले में कितना ही मुआवजा क्यों न मिले उसकी उन्हें इच्छा न थी। यहां यह भी वता देना आवश्यक है कि अन्य स्थानों के समान महाराष्ट्र भी इससमय 'परिवर्त्तनवादियों' और 'अपरिवर्त्तन-वादियों' के रूप में बँटा हुआ था। अपरिवर्त्तनवादी तो अधिकांश गांधीजी के वफादार अनुयायी थे और उन्होंने मावलों की इस लड़ाई में उनका साथ देने का ही निश्चय किया। लेकिन अब उनके सामने दो विरोधी थे -- एक तो कम्पनी और दूसरे साहूंकार। ढाई सालतक यह आन्दोलन चलता रहा । दूसरी वार का आन्दोलन दिसम्बर १९२१ में शुरू हुआ था। आदिमयों को गिरफ्तार करने, सजायें देने, डराने-घमकाने और उनपर तरह-तरह के अत्याचारों का पूरा जोर था। श्री एस० एम० पराञ्ज़पे, डॉ० फाटक, जी० एन० कानिटकर, एस० के० दामले, एस० डी० देव, वासुंकाका जोज़ी, एच० जी० फाटक,पी० एम० वापट, वी० एंमं० भुसकुटे, दास्तानें, डा० पल्सुले, जे० एस० करन्दीकर प्रभृति अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दे दी गई। कुल १२५ मावलों, ५०० स्वयंसेवकों और नेताओं ने, जिनमें स्त्रियां भी थीं, कैंद की सजा पाई । ७,५००) आन्दोलन पर खर्च हुए। लेकिन जब स्थानीय और बाहरी सब नेता जेलों में पहुँच गये, साहूकारों ने अपनी पूरी श्कित के साथ मावलों को जमीन का मुआवजा ले लेने के लिए प्रेरित किया । फिर जिन नेताओं का आन्दोलन के प्रति वहुत उत्साह नहीं था उन्होंने भी इस प्रयत्न में साथ दिया । फलतः, अन्त में, सत्याग्रह छोड़ दिया गया । श्री पी० एम० वापट तथा उनके साथियों ने आखिरी दिनों में इसके लिए अपूर्व कष्ट-सहन किये हैं। लेकिन यह मानना होगा कि इस सत्याग्रह के कारण किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा काफी अच्छा मिल गया। यह जरूर है कि जो-कुछ मिला वह सब गया साहूकारों के ही पास। किसान तो वेचारे हजारों की संख्या में भूमि-हीन और गृह-विहीन ही हो गये !

# ३-ब

# गुजरात की बाढ़

जुलाई १९२७ के अखीर में गुजरात-प्रान्त में एक वड़ी भारी देवी विपत्ति आई। केवल चार-पांच दिन के अन्दर-अन्दर ही गुजरात के वड़े भारी भाग में ५० इंच से भी अधिक मूसलधार पानी पड़ गया, जिसके फल-स्वरूप गांव-के-गांव वह गये। मवेशी, झोंपड़िया, कपड़े-लते, गरज यह कि एक भी चीज वाकी न वची, हजारों आदमी वे-घर हो गये, उपजाऊ जमीनों पर- और तैयार फसलों पर रेत की कई फीट ऊँची तहें जम गई, वड़े-बड़े कस्वे पानी के वीच घिर गये, रेल व तार के मार्ग वन्द हो गये और खास अहमदावाद शहर पर भी विपत्ति आती दिखाई दी। इस भयंकर विपत्ति की सबसे दर्दभरी कहानी यह थी, कि मय बड़ीदा स्टेट के, गुजरात के जिलों के आधे से ज्यादा मकान गिर गये। कम-से-कम अन्दाज लगाने पर भी यह कहा जा सकता है कि लगभग ४,००० गांव बाढ़ की झपेट में बा गये। गिरे हुए मकानों की संख्या प्रतिशत ५० व ६० के बीच में थी, और कहीं-कहीं तो ९० तक भी पहुँच गई।

इस भयानक विपत्ति ने लोगों के सामाजिक भेद-भावों व घरेलू क्षुद्रताओं को भूला दिया और वे लोग सरदार वल्लभभाई पटेल के योग्य नेतृत्व में, जो उस समय अहमदाबाद के लॉर्ड मेयर अर्थात् म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष और गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी के प्रधान थे, एक-दूसरे की मदद करने के लिए कमर कसकर खड़े हो गये। रातों-रात लगभग २,००० कार्यकर्ताओं का एक तात्कालिक सहायक-दल तैयार हो गया; और इसके पहले कि सरकारी दुनिया में रहनेवाले अफसर विपत्ति का अन्दाज व उसकी भयाबहता का पता लगाने में समर्थ हो सकें और अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों से विपत्ति का सामना करने के लिए अपने फर्ज के बारे में सलाह ले सकें, कांग्रेस का कारखाना जोरों से काम करने लगा।

यद्यपि इस समय गांधीजी देश का एक तूफानी दौरा करने के बाद अपना स्वास्थ्य सम्हालने के लिए दूर मैसूर-राज्य में पड़े हुए थे, फिर भी वह गुजरात आने के लिए तैयार हो गये; लेकिन उनके इस प्रस्ताव का सरदार पटेल ने घोर विरोध किया। कारण यह कि सरदार पटेल अपने प्रान्त से इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराना चाहते थे कि गांधीजी की शिक्षाओं ने वहां किस प्रकार सामाजिक स्थित में परिवर्तन कर दिया है और लोगों में सेवा की भावना कृट-कृट कर भर दी है।

पानी के एक अपार सागर को चीरते हुए कांग्रेस-कार्यकत्ताओं व स्वयंसेवकों ने केवल पानी के बीच घिरे हुए गांवों को ही नहीं विलक्ष सरकारी अफसरों को मी, जिनका यही हाल हो रहा था, खाद्य व अन्य प्रकार की सामग्री पहुँचाई। दुखियों की सेवा करते हुए न तो उन्होंने राजनीति को सामने रक्ता और न किसीके साथ रिआयती वर्ताव किया। खेड़ा का जिला-मजिस्ट्रेंट कई दिनों तक पानी के बीच घिरा पड़ा रहा और जब सरदार पटेल ने स्वयंसेवकों-हारा विशेष तीर पर उसके पास सामग्री भिजवाई तो उसने बड़ी कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लिया। लगभग एक सप्ताह तक सरकार की बासन-मशीन वेकार टूटी पड़ी रही और जहां उच्च अधिकारी जिलों के निम्न अधिकारियों से बाढ़ की खबरों के मिलने के इन्तजार में बैठे रहे और यह समझते रहे कि युद्ध क्षेत्रों तक तो किसीका पहुँचना ही असम्भव है, कांग्रेस का संगठन जोरों से सहायता-कार्य में जुटा हुआ था और दूर-से-दूर के गांव को मदद व सामग्री पहुँचा रहा था। सेवा के भावों से ओत-प्रोत वुद्धिचतुर व साधन-कुगल जनता के स्वावलम्बन व पारस्परिक सहायता के प्रयत्नों का यह एक बनोखा प्रदर्शन था।

लेकिन जिस विस्तार के साथ यह विपत्ति गुजरात पर आकर पड़ी थी उसका मुकाबला कोई भी लोकप्रिय गैर-सरकारी संस्था नहीं कर सकती। जैसे ही भोज्य आदि सामग्री के बट्यारे का तात्कालिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फसलों को फिर से बीने की, उपजाऊ तथा बाम की जमीनों को साफ करने की, तथा बेघरबार लोगों के घरों को बसाने की समस्या जनता

तथा सरकार दोनों के सामने था उपस्थित हुई। काम के दिन यों ही निकलते जाते थे, फसल को फिर से वोने का मौसम भी वीत जाने का डर वना हुआ था। सरकार के दिल में झिझक थी, वह डावांडोल हो रही थी और नाम-मात्र की कानूनी आपत्तियां पेश करती थी। यदि गुजरात का शिक्षित लोकमत सरदार पटेल के अमूल्य नेतृत्व में फिर एकवार अपने-आपको संगठित न करता तो सर लेस्ली विल्सन की अनिच्छुक सरकार अपनी नीति को ठीक समय में घोषित करने के लिए तैयार न होती और दुर्भिक्ष-रक्षक-कोप में से, जो सरकार की साधारण आय द्वारा इकट्ठा किया जाता है, १,५४,००,०००) सहायता के लिए अलग नियत न करती। यह रकम काश्तकारों को व अन्य पीड़ितों को कर्जे की शकल में वांटनें के लिए नियत की गई जिससे कि वे मकान बनाने का सामान तथा औजार, वैल इत्यादि खरीद सकें। प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने वस्वई-केन्द्रीय रिलीफ-कमिटी से सहयोग करते हुए अगले महीनों में गुजरात-भर में सहायता-कार्य का सम्पादन किया । कांग्रेस का संगठन इतना उत्तम प्रमाणित हुआ कि सरकार तथा सहायता-कार्य करनेवाली अन्य संस्थाओं को भी उसे अपने सहायता-कार्यं का जरिया वनाना पड़ा। सरकार ने कांग्रेस-संगठन का खूव फायदा भी उठाया । आणन्द तथा नृड़ियाद में हुए सहायता-सम्मेलनों में वम्वई-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य ने कांग्रेस के कार्य की बड़ी कद्र की और सम्मेलन में सरदार पटेल व अन्य कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को आमन्त्रित ही नहीं किया विलक्ष अपने सहायता-कार्य के लिए कांग्रेस को जरिया वनाने को तैयार हो गये। सरकारी घन के अलावा कांग्रेस तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के संयुक्त उद्योग से सहायता-कार्य के लिए लगभग ३,००,००० और एकत्र हुए। इस प्रकार सरकार, कांग्रेस, वड़ौदा-राज्य तथा अन्य कई सहायता-संस्थायें जो उस समय वनीं वे सव एक वड़े संगठन में आकर मिल गईं और लगभग एक साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का वृहत् प्रयत्न करती रहीं। गुजरात के युवकों की ट्रेनिंग का एक बड़ा अच्छा मौका मिला और गुजरात की जनता में आत्म-विश्वास की एक नई लहर पैदा हो गई और उन्हें आशा की एक नई ज्योति दिखाई देनें लगी।

वास्तव में इस नये अनुभव से हरेक व्यक्ति इतना प्रफुल्ल था कि वम्बई-कांसिल के आगामी अधिवेशन में वजट पेश करते हुए अर्थ-सदस्य सर चुन्नीलाल मेहता ने खुद-बखुद कांग्रेस व उसके महान नेता महात्मा गांधी की निम्न शब्दों में प्रशंसा की:—

"उस समय की तात्कालिक सहायता के कार्य के लिए हिम्मत, फुरती व साधनों की जरूरत थी। उत्साही स्वयंसेवकों के दलों ने पीड़ितों तथा विछड़े हुओं को सहायता पहुँचाई और कहीं-कहीं तो लोगों व जानवरों को मरने तक से भी वचाया और इस खुशदिली व मुस्तैदी से भोजन व कपड़ा पहुँचाया कि उनकी प्रशंसा किये विना नहीं रहा जा सकता।

"कुछ वर्ष पूर्व व्यापार-मस्त गुजरात शायद ही इस प्रकार के आत्म-त्याग-पूर्ण सामाजिक व सार्वजिनक कार्य का गर्व कर सकता। महात्मा गांधी को इस वात से बहुत सन्तोप हुआ होगा कि इस प्रकार की मिशनरी सामाजिक प्रवृत्तियों में, विशेषकर ग्राम्य-क्षेत्रों में, भाग छेनेवाले निःस्वार्य कार्यकर्त्ताओं का दल तैयार करने का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्याप्त-रूप से सफल हुआ और स्वयंसेवकों ने, जो खासकर विद्यापीठ के ही थे, अपने पूज्य नेता की अनुपस्थित में भी इस प्रकार की अकल्पित विपत्ति में इतनी खूबी से काम किया। सरदार पटेल ने फौरन ही इस काम को अपने हाथों में किस तरह ले लिया और किस उत्साह व वल के साथ उन्होंने उसे पूरा किया, यह वात हरेक वच्चा जानता है। ये कार्यकर्त्ता अपरिवर्तनवादियों में से हैं, लेकिन यह सन्तोप की वात है कि वे इस मौके पर सरकार का विरोध करने या उससे अलग रहने की कोई भी वात मन में न लाये।

"यह मेरी हार्दिक बाशा है कि महात्मा गांधी ने मानव-सेवा का जो यह वातावरण पैदा कर दिया है वह स्थायी रहेगा।"

## 8

# क़ैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र

जेल-नियमों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं, जो निम्निलिखित वयतथ्य के रूप में प्रकट किये गये हैं:---

"कुछ समय से कुछ वातों में जेल-नियमों में सुधार करने का मामला भारत-सरकार के विचाराधीन रहा है। इस मामले पर प्रान्तीय सरकारों से भी राय ली गई थी। उन्होंने बहुतसे गैरसरकारी लोगों से परामर्श करके अपने विचार बनाये हैं। इसपर प्रान्तीय सरकारों के प्रतिनिधियों की परिपद् की गई और भारत-सरकार ने असेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी चर्चा की थी। समस्यायें विकट और पेचीदा प्रतीत हुई और उनके बारे में रायें भी बहुत भिन्न-भिन्न जाहिर हुई। अतः जहां सरकार आवेदन-पत्रों को पूर्णतः स्वीकार न कर सकी वहां भी उन्हें समुचित महत्व देने का प्रयत्न जरूर किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनसे सिद्धान्ततः भारतवर्ष-भर में लगभग एक-सी स्थित हो जायगी। वे निर्णय ये हैं:—

सजा पाये हुए कैदियों के तीन वर्ग होंगे—ए, वी, सी। 'ए' वर्ग में वे कैदी लिये जायेंगे जो (१) पहली वार ही जेल में आये हों और जिनका चाल-चलन अच्छा हो, (२) जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा और जीवन-कम के कारण ऊंचे दरजे के रहन-सहन के अभ्यस्त हों और (३) जिनको (क) निदंयता, अनैतिकता या व्यक्तिगत लोभ के किसी अपराध पर, (ख) राजद्रोहात्मक अथवा पूर्व-निश्चित हिंसा में, (ग) सम्पत्ति-सम्बन्धी राजद्रोहात्मक अपराधों पर, (घ) किसी अपराध करने या उसमें सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भवंकर अस्त्र रखने के अपराध में अथवा (ङ) इन उपधाराओं में समावेश होनेवाले अपराधों को उत्तेजन या सहायता देने में सजा न मिली हो।

'वी' वर्ग उन कैंदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, विक्षा या जीवन-ऋम के कारण उच्च रहन-सहन के अभ्यस्त हों। बार-बार जेल में आनेवाले लोग इससे अपने-आप वंचित नहीं रचले जायेंगे। वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे लोगों को भी इस वर्ग में रखने का अधिकार होगा। वे उनके निरंघ ओर पूर्व-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेंगे। यह निर्णय प्रान्तीय-सरकार से मान्य कराना होगा, जो उसे बदल भी सकती है।

जो लोग 'ए' और 'बी' वर्गों में नहीं रक्खे जायेंगे उन्हें 'सी' वर्ग मिलेगा।

हाईकोर्ट, दीरा जज, जिला-मजिस्ट्रेट, वेतन-भोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सब-डिबीजनल मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन मुकदभों का फैसला करेंगे उनमें उन्हें वर्गीकरण करने कांप्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

का अधिकार होगा। सव-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों का किया हुआ वर्गीकरण जिला-मजिस्ट्रेट के मार्फत होगा। 'ए' और 'वी' वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से प्रारम्भिक सिफारिश करेगा और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेगी।

भारत-सरकार ने किस प्रकार ये तीन वर्ग मुकर्रर किये हैं और इनका कैदियों के वर्तमान वर्गो पर क्या असर होगा, इसके विषय में कई अन्दाज लगाये हैं और तरह-तरह की आशंकायें प्रकट की गई हैं। यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि 'ए' वर्ग के तमाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिआयतें मिलेंगी। जाति के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों को कोई अधिक रिआयत नहीं दी जायगी। विशेष वर्ग के कैदियों को जो रिआयतें इस समय दी जा रही हैं वे सव 'ए' वर्ग के कैदियों को दी जाती रहेंगी। अर्थात् उनके लिए अलग स्थान, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने और व्यायाम की आवश्यक सुविधायों और सफाई, स्नान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी।

दूसरी वातों पर नीचे लिखे निश्चय किये गये हैं:-

'ए' और 'वी' वर्ग के लिए 'सी' वर्ग के कैदियों को मिलनेवाली साधारण खूराक से विद्या खूराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य मुकर्रर कर दिया जायगा और उस मूल्य की सीमा के भीतर खूराक वदलती रह सकेगी। 'ए' और 'वी' वर्ग की इस विद्या खूराक का मूल्य सरकार देगी। वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की खूराक के अलावा भी और मँगा लेने की इजाजत दी जाती है। यह रिआयत 'ए' वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी।

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पहनने की जो रिआयतें मौजूदा नियमों में हैं वे जारी रहेंगी। यदि 'ए' वर्ग के कैदी सरकार के खर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो उन्हें 'वी' वर्ग के कैदियों के लिए नियत कपड़े दिये जायँगे। 'वी' वर्ग के कैदी जेल के कपड़े पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ वातों में 'सी' वर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा होगा।

'ए' और 'वी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अलग जेल का होना वाञ्छनीय है। उसका वनना तो प्रान्तीय-सरकारों के प्रस्तुत सावनों पर ही निर्भर रहेगा, परन्तु यह बात उनके लक्ष्य में अवश्य रहनी चाहिए। इस वीच में भारत-सरकार को आशा है कि प्रान्तीय-सरकारें जेल के सावनों की ध्यान से जांच करेंगी और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगी।

रहने के अलग स्थान के अलावा भारत-सरकार 'ए' और 'वी' वर्ग के कैदियों के लिए विशेष कर्मचारियों की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहती है। उसकी राय में इस मामले पर यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी ध्यान देना चाहिए।

यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया जा रहा है और उसका महत्व अब फिर बोहरा दिया जाता है कि 'ए' और 'दी' वर्ग के कैदियों का काम मुकर्रर करने से पहले उनके स्वास्थ्य, शक्ति, चरित्र, पूर्व-जीवन और इतिहास पर सावधानी से विचार कर लिया जाय।

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साक्षर कैदियों की वौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ उचित सुविधायें दी जानी चाहिएँ। प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की हालत की जांच करें और जहां पुस्तकालय नहीं हैं अथवा अच्छे नहीं हैं वहां शीधू स्थापित करें या उन्नत करें। जेल-सुपिएटेण्डेण्ट की मंजूरी से पढ़े-लिखे कैदी पुस्तकें और मासिक-पत्र वाहर से मंगाकर पढ़ सकेंगे।

अखवार 'ए' वर्ग के कैदियों को उन्हीं झर्तों पर दिये जायंगे जिनपर वर्तमान विपयों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं। अर्थात् विशेष परिस्थिति में और प्रान्तीय-सरकार की मंजूरी से दिये जायंगे। साधारणतः सभी साक्षर कैदियों को प्रान्तीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल-अखवार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहां प्रान्तीय-सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी वहांके लिए भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि 'ए' और 'वी' श्रेणी के फ़ैदियों को प्रान्तीय-सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियां सरकार के खर्च से दी जायें।

'ए' श्रेणी के कैदियों को अवकी भांति एक महीने के वजाय पन्द्रह दिन में एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी। 'वी' वर्ग के कैदियों के लिए भिन्न-भिन्न जेलों के नियमानुसार अभी तो वड़ी लम्बी-लम्बी अविधयां मुकर्रर है, परन्तु अब उन्हें प्रति मान एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुलाकातों और चिट्ठियों के हालात अखवारों में छपेंगे तो यह रिआयत छीनी भी जा सकेगी या कम की जा सकेगी।

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि जो अभियुक्त कैदी हैसियत, शिक्षा या जीवन-क्रम के कारण उच्च प्रकार के रहन-सहन के अभ्यस्त रहे हैं उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। बतः केवल रहन-सहन के आधार पर ही अभियुक्त कैदियों के दो वर्ग रहेंगे। इस वर्गीकरण का अधिकार जिला-मजिस्ट्रेट की मंजूरी से निर्णायक अदालतों को होगा। प्रथम श्रेणी के अभियुक्तों को 'ए' और 'वी' वर्ग के सजा पाये हुए कैदियों की-सी खूराक मिलेगी और दूसरी श्रेणी के अभियुक्तों को 'सी' वर्ग के कैदियों की सी। दोनों श्रेणियों के अभियुक्त कैदियों को जेल के अधिकारियों की मार्फत अपने खर्च से बाहर की खूराक मंगाने की छुट्टी होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें अपने कपड़े पहनने की छूट है। यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन अभियुक्त कैदियों के पास थोड़े कपड़े हों अथवा जो वाहर से कपड़े न मंगा सकते हों उन्हें जेल के अधिकारी जेल के कपड़ों से भिन्न दूसरे उचित कपड़े दें। भारत-सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रान्तीय-सरकारों से सिफारिश करती है।

भारत-सरकार की राय में यदि वर्तमान नियमों का अर्थ उदार-भाय से किया जाय, प्रस्तावित सुधार कर दिये जायें और रहने के स्थान का पहले से अच्छा प्रवन्ध हो जाय, तो जांच- हारा जो सुधार वाञ्छनीय वताये गये हैं उनपर अमल हो जायगा। अतः उसे आशा है कि प्रान्तीय- सरकारें वर्तमान स्थान सुधारने और अपने मौजूदा साधनों का अधिक-से-अधिक सदुवयोग करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगी। भारत-सरकार के पास जो बहुत-सी रायें पहुँची हैं उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो अभियुक्त वार-बार जेल में आते या संगीन अभियोगों में पकड़े गये हैं उन्हें नये अभियुक्तों से अलग रक्खा जाय। इस विषय में भारत-सरकार के विचार से नई आज्ञा की आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस समय भी ऐसा ही व्यवहार है।

अय प्रांतीय-सरकारों से इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जेल-नियमों में संशोधन करने का और जेल्याने के कानून की ६० वीं धारा के अनुकूल आवश्यक नियम बना लेने का अनुरोध किया जाता है। जबतक यह न हो तबतक उनसे अनुरोध किया गया है कि इन परिवर्तनों पर यथासंभव तुरन्त अमल शुरू कर दें।"

## Y

# हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक

हम घोपणा करते हैं कि :---

- १. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।
- २. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (इसकी वावत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुई विशेष किमटी घोपणा-पत्रक के इस अंश के विषय में विशेप-रूप से छूट दे सकती है।)
- ३. पुराने पदेन (ex-officio) डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे। (पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी होनें की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरों का वहुमत होना चाहिए।)
  - ४. प्रवन्धक एजेण्टों (मैनेजिंग-एजेण्ट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ नहीं है।
- ५. एजेण्टों की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी वीमा-कम्पनी की मदद नहीं करते और न विदेशी सूत या थान मँगाते हैं।
- ६. हम खादी से मिल के कपड़े की होड़ न करके और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति से, कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया बनाकर, अपने स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ न उठाकर स्वदेशी की उन्नति में सहायक होंगे।
- ७. मिलों के मालिक और प्रवन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रवन्ध-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है। वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं।

उक्त घोपणा-पत्रक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं :---

- १. मिलों के प्रवन्ध से सम्वन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश-सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा।
- २. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से की जायगी।
- हम अपनी कम्पनी का बीमे का काम जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी बीमा-कम्पनियों को देंगे ।
- ४. हम अपना वैंकों का काम तथा जहाजों से माल लाने या ले जाने का काम भी जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियों को देंगे।
- ५. अबसे हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक आडिटर, वकील, जहाजों पर माल चढ़वाने तथा जहाजों से माल उतरवाने वाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले दलाल, ठेकेदार और अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी ही रक्खेंगे।
- ६. हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक स्टोर की चीजें देशी खरीदेंगे। केवल वहीं चीजें विदेशी खरीदेंगे जिनके विना काम नहीं चल सकता और जिनके वजाय देशी नहीं काम आ सकतीं या मिल सकतीं। (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो अनिवार्य हैं, साथ है।)

- ७. हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा मूत जो वहिष्कृत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं लायेंगे।
- ८. हम उस सूत या कपड़े को न घोयोंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा, या वहिष्कृत मिलों में तैयार किया गया होगा।
- ९. हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों सिरों पर अपनी छाप साफ-साफ लगायेंगे और बिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न भेजेंगे।
- १०. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न उस खादी-जैसा बनायेंगे।
  - ११. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायेंगे :-

कोई कपड़ा जो विना घुला हो या घुला हो, ताने और वाने में एक इंच में जिसमें एक कपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा वृनावट के १८ से अधिक तार हों। वाने में चैकों की सादा बुनावट भी है। जो वृन्ददार या गोल वक्स पर वने हों और दिरयां। (१८ तारों में इकहरे या दुहरे मूत शामिल हैं। उनका नम्बर १८ या कम होता है।)

किन्तु मिलें ड्रिल, साटनें, टसरें, जैनवार्ड मशीन पर वनी टूलें, डीवी नमूने, रंगीन गई से बना कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनानें के लिए स्वतंत्र हैं।

- १२. हम अवसे यथाशित अपना खरीद-फरोख्त का काम हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ करेंगे और उन्हीं के द्वारा करायेंगे।
  - १३. हमारी मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे।

| कम्पनी   | का | नाम       | • • • | ••  |     |     |    | * * |   | • | ٠ |   | • • | ø | 0 | • | • | • | 4 | 4 | • | • |   | 4 | 4 | • |   |
|----------|----|-----------|-------|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पताः''   |    | * * * * * | • •   | 4 # | • • |     | \$ | * 4 | 9 | • | • |   |     | ٣ | 4 | ٠ |   | * | 4 | 4 | ٩ | 4 | ٠ | • | 4 | 4 | • |
| एजेण्टों | या | मारि      | ठव    | ì   | वे  | 5 6 | 71 | H   | * | 4 | • | • |     |   | • |   | 6 | • | • |   |   |   | • | ٠ |   | ٠ |   |

## ग्रेर-हिन्दुस्तानी मिलों का घोषणा-पत्रक

- हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।
- २. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं । ( इसकी बाबत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुई विशेष कमिटी घोषणा के इस अंश के विषय में विशेष रूप से छूट दे सकती हैं।)
- ३. पुराने पदेन-डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ प्रतियत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे (पुराने पदेन-डाइरेक्टर गैर-हिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए।
- ४. एजेण्टों की फर्म के हिस्सेदार विदेशी मूत और कपड़े के आमात-त्यापार में किसी भी प्रकार की दिलचसी नहीं रखते ।
  - ५. हम खादी से मिल के कपड़े की होड़ न करके और आन्दीलन से उत्पन्न स्थिति से,

कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया वनाकर, अपने स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ न उठाकर स्वदेशी की उन्नति में सहायक होंगे।

६. प्रवन्य-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है और वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए वंचे हुए हैं।

उक्त घोषणा के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं :---

- १. मिलों के प्रवन्य से सम्वन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश-सरकार की ओर से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा।
- २. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही की जायगी।
- ३. हम अपनी कम्पनी का वीमे का काम, वैंक-सम्बन्धी काम तथा जहाजों में माल लाने ले जाने का काम हिन्दुस्तानी वीमा-कम्पनियों, हिन्दुस्तानी वैंकों और हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियों को देंगे।
- ४. अवसे हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक हिसाव-निरीक्षक, वकील, जहांजों पर माल चढ़वाने तथा जहांजों से माल उत्तरवानेवाले कारिन्दे, खरीदने और वेचनेवाले दलाल, ठेकेदार और अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामान देनेवाले हिन्दुस्तानी ही रवखेंगे।
- ५. हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक स्टोर की चीजें हिन्दुस्तान की वनी ही खरीदेंगे। केवल वही चीजें विदेशी खरीदेंगे जो अत्यन्त आवश्यक हैं और हिन्दुस्तानी स्वदेशी चीजें जिनके वजाय काम नहीं दे सकतीं या नहीं मिलतीं। (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो अनिवार्य हैं, साथ है।)
- ६. हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा सूत जो वहिष्कृत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं लायेंगे।
- ७. हम उस सूत या कपड़े को न घोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा या वहिष्कृत मिलों में तैयार किया गया होगा।
- ८. हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों सिरों पर अपनी छाप साफ-साफ लगायेंगे और दिना वाजिव छाप के कोई कपड़ा वाहर न भेजेंगे।
- ९. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न उसे खादी-जैसा बनायँगे।
  - १०. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न वनायँगे :--

कोई कपड़ा जो विना घुला या घुला हो, जिसमें ताने और वाने में एक इंच में एक ऊपर और एक नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार हों। वाने में चैकों की सादा बुनावट हो, जो बूंददार या गोल वक्स पर वने हों और दिखां। (१८ तारों में इकहरे या दुहरे सूत शामिल हैं, उनका नम्बर १८ या १८ से कम होता है।)

किन्तु मिलें ड्रिल, साटनें, टसरें, जैक्वार्ड मशीन पर वनी टूलें, डोवी नमूने, रंगीन रुई से वना कपड़ा, कम्वल और मलीदा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ११. हम अबसे अपना खरीद-फरोस्त का काम यथाशक्ति हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ करेंगे और उन्हींके द्वारा करायेंगे।

१२. हमारी मिलों के प्रवन्य से सम्वन्यित व्यक्ति स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे ।

पता ......

प्रवन्धक-एजेण्ट या मालिक .....

#### वस्वई-कांग्रेस-कमिटी-हारा प्रचलित घोपणा-पत्रक

"हम घोषित करते हैं कि हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते है और राष्ट्रीय-आन्दोलन से स्वदेशी के प्रचार को जो उत्तेजन मिला है उसकी कद्र करते हैं।

खादी की रक्षा के लिए हम सहमत हैं कि हम अपनी मिलों में बने कपड़े पर खादी नहीं छापेंगे और न उसे खादी कहकर वेचेंगे। हम उन किस्मों के अलावा जिनपर हमारी मिलें और आपकी किमटी (बम्बई प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी) सहमत हों, औसतन १० नम्बर से नीचा कपड़ा न बनायेंगे।

अपने मिल-उद्योग के स्वदेशी कृप की रक्षा और उन्नति के लिए नीचे लिखी योजना स्वीकृत हुई। हम इससे सहमत हैं:—

- मिलों के मालिकों और प्रवन्यकों की दृष्टि और 'स्पिरिट' भारतीय और स्वदेशी हैं और रहेगी। वे भारतीय हितों की रक्षा के लिए वंधी हुई हैं।
- २. मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-हित-विरोधी आन्दोलनों में भाग न लेगा।
- कम्पनी की कम-से-कम ७५ प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तानियों की है और रहेगी। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष विशेष मामलों में और विशेष हद तक अपवाद कर सकेंगे।
- ४. ऐसी किसी भी कम्पनी के, परेन डाइरेक्टरों के अलावा, कम-से-कम ६६ प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे।
- ५. कम्पनी का प्रवन्य और स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा उन मिलों के जिनका प्रवन्य इस समय गैर-हिन्दुस्तानी मिल-एजेण्टों के हाथ में है और उन्होंने इसके सिवा अन्य सारी शर्ते मान ली हैं।
  - विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही होगी।
- जहांतक सम्भव होगा मिलें हिन्दुस्तान की वनी चीजें ही खरीदेंगी और जहांतक सम्भव होगा वहांतक अपना व्यवहार हिन्दुस्तानी वैंकों, वीमा-कम्पनियों और जहाजी-कम्पनियों से ही रवखेंगी।
- ८. वम्बई-कांग्रेस-कमिटी ने जिस सून या कपड़े को अस्वदेशी घोषित कर दिया है, मिलें उसे न तो रंगेंगी और न घोषेंगी।
- ९. मिलें ३१ दिसम्बर १९३० के बाद विदेशी सूत, नकली रेशम और रेशम-नुमा सून को काम में नहीं लायेंगी।
  - १०. मिलें अपने हरेक थान पर अपने नाम की छाप लगायेंगी।

### कांश्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

- ११. कोई भी मिल-मालिक, मिल-एजेण्ट और मिलों के प्रवन्व से सम्वन्य रखनेवाला दूसरा आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सूत या कपड़ा न मँगायगा ।
- १२. मिलें राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुई स्वदेशी की भावना से अपना अनुचित स्वार्थ-साधन न करेंगी और अधिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी इसकी रक्षा करेंगी। वे स्वदेशी माल खरीदनेवाली जनता को उचित दामों में वेचेंगी।

वे ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इस समय वन रही हैं उन्हें वर्तमान दामों पर या १२ मार्च १९३० को जो दाम थे उनपर—इनमें से जो भी कम हो उन-पर—वेचेंगी।

वे खरीदारों को सूचना देनें के लिए प्रचलित किस्मों की विकी के दाम, जो समय-समय पर होंगे, छपवाकर वेंटवाती रहेंगी।

वे समय-समय पर वम्बई प्रान्तीय-कांग्रेस-किमटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और ऐसे तरीके इस्तैमाल करेंगी जिनपर अधिक मुनाफा खानेवालों को रोकनें के लिए और खरीदारों को वाजिव दामों पर लगातार स्वदेशी कपड़ा दिलाने के लिए दोनों पक्ष राजी होंगे।"

# દ્દ

# जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव

५ सितम्बर १९३० को सर तेजबहादुर सप्नू और श्री मुकुन्दराव जयकर ने पूना से नीचे लिखा वक्तन्य प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंनें वह पत्र-न्यवहार भी सम्मिलित कर दिया था जो पिछले दो महीनों में उनमें और जेल में पड़े हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था:—

"इघर दो महीने से कुछ अधिक समय से हम लोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न करते रहे हैं, उसके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य घटनायें और बातें इस प्रकार हैं—

- (१) गत २० जून १९३० को लन्दन के 'डेली हेरल्ड' नामक पत्र के विशेष संवाददाता मिं० स्लोकोम्ब ने पं० मोतीलाल नेहरू से भेंट करके उनसे यह जानना चाहा था कि गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं। उस समय नेहरूजी ने जो विचार प्रकट किये थे, वे भारतवर्ष में प्रकाशित हो चुके हैं।
- (२) इसके थोड़े ही दिनों बाद मि॰ स्लोकोम्ब ने बम्बई में पं॰ मोतीलाल नेहरू से मिलकर फिर वातें की थीं, जिनके परिणाम-स्वरूप मि॰ स्लोकोम्ब ने कुछ शर्तों का एक मसविदा तैयार किया था; और वह मसविदा पं॰ मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया था। पं॰ मोतीलाल नेहरू ने वह मसविदा श्री जयकर और मि॰ स्लोकोम्ब के सामने मंजूर भी कर लिया था। उन शर्तों की एक प्रतिलिपि मि॰ स्लोकोम्ब ने श्री जयकर के पास भेज दी थी; क्योंकि पं॰ मोतीलाल नेहरू ने यह बात मंजूर कर ली थी कि इन्हीं शर्तों के आधार पर श्री जयकर या और कोई तटस्थ व्यक्ति चाहें तो वाइसराय से मिलकर समझौते की बातचीत कर सकते हैं।
  - (३) मि० स्लोकोम्ब ने शिमला में डॉ० सप्रू के पास भी एक पत्र भेजा था, जिसके साथ

उन शत्तों की एक नकल भी थी। उस पत्र में मि॰ स्लोकोम्ब ने लिखा था कि पं॰ मोतीलाल नेहरू ने यह बात मंजूर कर ली है कि यदि हम लोग (डॉ॰ सब्रू और श्री जयकर) चाहें तो इन्हीं शत्तों के आधार पर बाइसराय से मिलकर समझीते की बातचीत कर सकते हैं। उस मसविदे का पूरा अनुवाद यहां दिया जाता है।

#### सममौतं की वातचीत का आधार

२५ जून १९३० को बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू के सामने जो वक्तव्य पेश किया गया था और जिसके सम्बन्ध में उन्होंने यह मंजूर कर लिया था कि यदि कोई तटस्थ व्यक्ति या दल चाहें तो इसके आधार पर वाइसराय से मिलकर आपसी बातचीत कर सकते हैं, यह यह हैं —

'त्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार यद्यपि पहले से यह जानने में असमर्थ हैं कि पूर्ण-रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने के उपरान्त गोलमेज-परिषद् किन-किन वातों की सिफारिश करेगी और न वे अभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारियों के सम्बन्ध में ब्रिटिश-पार्लमेण्ट का नया रुख होगा । तथापि यदि कुछ विशेष परिस्थियों में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार निजी-रूप से इस बात का बचन देने के लिए तैयार हो जायेँ कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ उसके पूराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हए आपस में जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा, और अधिकार हस्तान्तरित होने के सम्बन्य में जो शर्ते तय हो जायेंगी, और इस प्रकार की जिन वातों का निर्णय गोलमेज-परिषद में हो जायगा, उन वातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायित्त्वयुक्त शासन-प्रणाली की मांग का उक्त दोनों सरकारें (ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार) समर्थंन करेंगी, तो पं॰ मोतीलाल नेहरू स्वयं वचन लेकर महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू के पास जायेंगे; और यदि कोई ऐसा यचन नहीं मिलेगा और किसी उत्तरदायित्वपूर्ण तटस्य दल की ओर से इस बात का संकेत-मात्र मिलेगा कि सरकार इस प्रकार का वचन दे देगी, तो भी वह महात्मा गांधी और पंज जवाहरलाल के पास जाकर समझौते की वातचीत करेंगे। यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा और स्वीकृत कर लिया जायगा, तो इससे देश में शान्ति स्थापित होना सम्भव हो जायगा, जिससे सत्याप्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा; और उसके साथ ही साथ सरकार अपनी वर्तमान दमन-नीति भी वन्द कर देगी और राजनैतिक कैदियों को छोड़ देगी; और तब आपस में जो शतें तय हो जायेंगी उनके अनुसार कांग्रेस भी गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हो जायगी।'

#### वाइसराय के नाम पत्र

इस पत्र के आधार पर गत जुलाई मास के आरम्भ में हम लीगों ने कई बार निमला में वाइसराय से भेंट की और उन्हें देश की अवस्था समझाई और अन्त में उन्हें नीचे लिखा पत्र भेजा---शिमला, १३ जुलाई।

प्रिय लाई अविन,

हम लोग विनयपूर्वक आपका ध्यान देश की राजनैतिक अवस्या की ओर आइण्ड करते है, जो हम लोगों की सम्मित में इस समय ऐसी हो रही हैं कि विना कुछ भी विलम्ब किये तत्काल पुधारी जानी चाहिए और जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना आवश्यक जान पड़ना है जिनसे हि फिर अपनी स्वामाविक और साधारण अवस्था में आ जाय। सत्याग्रह-आन्दोलन से जिन-जिन अनर्थों की आशंका हो सकती है, उनसे हम लोग भलीभांति परिचित हैं; और न तो उस आन्दोलन के साथ हममें से किसीने कभी अपनी सहानुभूति प्रकट की है और न कभी उसका साथ दिया है। तो भी हम लोग यह समझते हैं कि इस समय जनता और सरकार में जो झगड़ा चल रहा है और जिसके कारण दमन-नीति का अवलम्बन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सर्व-साधारण के भावों में बहुत ही कटुता आ गई है, उस झगड़े के कारण देश के सच्चे और स्थायी हितों में अवश्य ही बहुत बाघा होगी। हम लोग समझते हैं कि अपने देश और सरकार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग यह आशा और विश्वास रखते हुए कि इस आन्दोलन के कुछ नेताओं के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करके उन्हें देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के काम में सहायक बना सकेंगे, हम लोग एकवार ऐसा प्रयत्न करें जिससे वर्तमान अवस्था सुधर जाय।

यदि हम लोगों ने श्रीमान् के भाषण का ठीक-ठीक अर्थ समझा हो, तो हम लोगों की ऐसी धारणा है कि यद्यपि श्रीमान् और श्रीमान् की सरकार सत्याग्रह-आन्दोलन का प्रतिकार करने के लिए अपने-आपको विवश समझी हैं, तथापि विधान से सम्बन्ध रखनेवाली समस्या का सर्व-सम्मत निराकरण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए श्रीमान् कम उत्सुक नहीं हैं। कदाचित् हम लोगों को यहां यह कहने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम लोगों को यह विश्वास है कि ज्यों ही यह आन्दोलन बन्द हो जायगा, त्यों ही सरकार को अपनी वर्त्तमान नीति का पालन करने की कोई आवश्यकता न रह जायगी; और न उन नये आर्डिनेन्सों या आज्ञाओं आदि के रहने की ही कोई आवश्यकता रह जायगी जिन्हें सरकार को उस नीति का पालन करने के लिए प्रचलित करना पड़ा है।

इसलिए हम लोग श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमान् कृपाकर हम लोगों को इस वात की आज्ञा दें कि हम लोग गांधीजी, पं॰ मोतीलाल नेहरू और पं॰ जवाहरलाल नेहरू से भेंट करके वातचीत करें, जिसमें हम लोग अपने विचार उनके सामने उपस्थित कर सकें और देश के हित के विचार से उन लोगों पर इस वात के लिए दवाव डाल सकें कि वे हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति के विशाल प्रश्न का शान्त वातावरण में निराकरण हो सके। हम यह वात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो उनके पास जायँगे, वे स्वयं अपनी ओर से जायँगे; और यह कार्य न तो हम सरकार की ओर से और न किसी दल की ओर से कर रहे हैं। यदि हम प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्तर्रदायित्व स्वयं हमीपर होगा।

यदि श्रीमान् हम लोगों को इस बात की आज्ञा दे दें कि हम जेल में जाकर इन महानुभावों से मेंट करें,तो हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों के पास इस आशय की आवश्यक आज्ञायें भेज दें कि वे हमारे लिए आवश्यक सुभीते कर दें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यदि हमें यह आवश्यक आज्ञा मिल जाय तो हम सव लोगों को विलकुल एकान्त में वातचीत करने का अधिकार दिया जाय; और जिस समय हम उनके साथ मिलकर वातें करें उस समय वहां कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित न हो। इसके अतिरिक्त हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं और हमारी सममित में यह वाञ्छनीय है कि जहांतक हो सके, हम लोग उनके साथ शीघू ही भेंट करें।

इस पत्र का उत्तर श्री जयकर के पास होटल सेसिल के पते से भेजा जा सकता है। भवदीय—तेजनहादुर सप्रू, एम० आर० जयकर

## .परिशिष्ट ६ : जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

#### बाइसराय का उत्तर

वाइसराय ने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा था---

शिमला, १६ जुलाई।

प्रिय श्री जयकर,

आपका १३ जुलाई का पत्र मिला। आप और सर तेजवहादुर सप्रू यह इच्छा प्रकट करते हैं कि देश में फिर से बान्ति स्थापित करने के लिए आप लोग यथासाध्य पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहते हैं और इस उद्देश से गांधीजी, पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने की आजा मांगते हैं।

गत ९ जुलाई को असेम्बली में मैने जो भाषण किया था, उसमें मैने यह बतला दिया था कि सत्याग्रह-आन्दोलन और विधान के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे तथा मेरी सरकार के यथा भाव तथा विचार हैं। हम लोग समझते हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से भारत की केवल हानि ही हानि हो रही है; और बहुत-से महत्वपूर्ण सम्प्रदाय, वर्ग और दल भी ऐसा ही समझते हैं। इसलिए उन सबकी सहायता से सरकार को यथाशक्ति सब प्रकार से उस आन्दोलन का वरावर विरोध करना पड़ेगा। परन्तु आप लोगों ने यह बहुत ही ठीक समझा है कि विधान की समस्या के साथ जितने प्रकार के लोगों का सम्बन्ध है, उन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए हम लोग कम उत्सुक नहीं हैं।

स्पष्टतः हम छोगों के छिएँ यह बात सम्भव नहीं है कि पहले से ही यह कह सकें कि साइमन-कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त भारत-सरकार क्या सिफारिशों करेगी, या गोलमेज-परिपद् क्या सिफारिशों करेगी; और यह कह सकना तो और भी कठिन है कि इस सम्बन्ध में पार्लमेण्ट का क्या निर्णय होगा। परन्तु अपने भाषण में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरी सरकार की यह प्रवल कामना है, और मुझे इस वात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान् समृाद् की सरकार की भी यही कामना है, कि जहांतक हो सके हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस वात का पूरा प्रयत्न करें कि, जिन वातों में भारतवासी इस समय अपने छपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं उन वातों को छोड़कर वाकी और सब वातों में, अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रवन्ध वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारतवासी किन-किन विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्ते और ब्यवस्थायों की जानी चाहिएँ, इसपर परिषद् में विचार होगा। परन्तु मेरा कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रक्खा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा।

इसिलए यदि आप लोगों का यह विश्वास हो कि जो कार्य आप लोग करना चाहते हैं उससे आप किर से देश में झान्ति स्थापित करने में सहायता पहुँचा सकते हैं, तो मेरे लिए अथवा मेरी सरकार के लिए आपके प्रयत्नों में किसी प्रकार की वाबा उपस्थिति करना ठीक नहीं होगा; और न मैं यही समजता हूँ कि नत्याग्रह-आन्दोलन का दृढ्तापूर्वक विरोध करने में जिन लोगों ने बरावर मेरी सरकार का साथ दिया है और जिनके सहयोग का मैं बहुत-कुछ मूल्य समजता हूँ, वही यह चाहते होंगे कि हमारी और से उसमें किसी प्रकार की बाया पहुँचे। आप लोगों का उत्तर

आने पर में सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों से कहूँगा कि वे ऐसी आवश्यक आज्ञायें जारी कर दें, जिनसे सार्वजिनक सेवा के भाववाले आप लोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने में समर्थ हो सकें।

भवदीय—अर्विन

## नेहरुओं को गांधीजी का सूचना-पत्र

इन दोनों पत्रों को लेकर हम लोगों ने २३ और २४ जुलाई १९३० को पूना के यरवडा-जेल में गांघीजी से भेंट की। उस अवसर पर हम लोगों ने गांघीजी को सारी परिस्थित समझाई और वाइसराय के साथ हम लोगों की जो वात-चीत हुई थी उसका मुख्य अभिप्राय भी उन्हें वतला दिया। गांघीजी ने हम लोगों को निम्नलिखित सूचना और पत्र लिखकर इलाहावाद के नैनी-जेल में पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए दिया —

- "(१) जहांतक इस प्रश्न का सम्वन्य है, मेरा निजी विचार यह है कि यदि गोलमेज-परिपद् में केवल इस वात का विचार किया जाय कि भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करने में और उसके सम्वन्य के अधिकार हस्तान्तरित करने में जितना समय लगेगा उतने समय तक के लिए किन-किन वातों का, केवल रक्षा के विचार से, अंग्रेज-सरकार के हाथ में रहना आवश्यक होगा, तो स्वयं मुझें कोई आपित न होगी। पर साथ ही यह वात समझी-बूझी और जानी हुई रहेगी कि यदि उस परिपद में कोई व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का प्रश्न उठायगा तो उसके सम्बन्ध में सभापित अथवा अधिकारियों को यह कहने का अधिकार न होगा कि इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता। में उसी दशा में परिपद में सम्मिलित होने के विचार का समर्थन करूँगा जविक पहले मुझे यह वतला दिया जायगा कि परिपद में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायंगे और इस सम्बन्ध में मेरा सन्तोप कर दिया जायगा।
- (२) यदि गोलमेज-परिपद् के सम्बन्ध में कांग्रेस का सन्तोप हो जायगा तो सत्याग्रहआन्दोलन स्वभावतः बन्द कर दिया जायगा। इसका अभिप्राय यह है कि केवल कानून-भंग करने
  के विचार से ही इस समय जो कानून-भंग किया जाता है, वह न किया जायगा; परन्तु विदेशी
  कपड़े और शराव, ताड़ी आदि की दुकानों पर तवतक बरावर शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी,
  जवतक कि सरकार स्वयं कानून बनाकर देश में विदेशी कपड़ों का आना और शराव, ताड़ी आदि
  का विकना न बन्द कर दे। परन्तु जनता द्वारा नमक बनाने का- काम बरावर जारी रहेगा और
  नमक-कानून में दण्ड देने के सम्बन्ध में जो धारायें हैं उनका प्रयोग न किया जायगा। नमक के
  सरकारी गोदामों या लोगों के निजी गोदामों पर धावा न किया जायगा। यदि इन शर्तों में यह
  धारा न रक्खी जाय तो भी मैं मान जाऊंगा; परन्तु यह वात लिखित समझौते के रूप में मान ली
  जानी चाहिए।
- (३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द किया जायगा, त्योंही वे सब सत्याग्रही तथा दूसरे राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायँगे जिन्हें सजा मिल चुकी हो या जिनपर मुकदमा चल रहा हो, परन्तु जिन्होंने हिंसा या शारीरिक वल-प्रयोग न किया हो अथवा उसके लिए दूसरे को उत्तेजित न किया हो।
- (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून और लगान-कानून या इसी प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो सम्पत्तियां जर्द्य की गई हों, वे सब वापस कर दी जायें।

६७५

परिशिष्ट 🗧 : जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव ों गार्व कर हैं, र अन्त इस्तं (ग) जिन दृष्टित सत्याग्रहियों पर जुर्माने हुए हों या जिनसे जमाननें छी गई हों अयेवा र-अदिन

4(47)-

...

प्रेस-कानून के अनुसार जिन लोगों से जमानतें ली गई हों, वे सब वापस कर दी जायें। ् (घ) गांवों के जिन सरकारी कर्मचारियों या दूसरे कर्मचारियों ने सत्याग्रह-आन्दोलन के दिनों में इस्तीफा दे दिया हो, अथवा जो नौकरी से छुड़ा दिये गये हों और जो फिर से सरकारी नौकरी करना चाहते हों, वे अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायें। सूचना—इन सब बातों का प्रयोग असहयोग-आन्दोलन के समय के (दिण्डितों आदि के) छिए भी होगा।

ii. (ङ) वाइसराय ने अपने अधिकार से जो आर्डिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद हो जायें। मेरी यह सम्मति विलकुल निश्चित और बन्तिम नहीं है, वयोंकि मैं यह समझता हूं कि उमेर-एक कैदी को उन राजनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में अपनी सम्मित देने का कोई अधिकार नहीं है 317 जिनका उसे व्यक्तिगत सम्बन्ध न रहने के कारण पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी इस समय की सम्मित का उतना सूल्य नहीं हो सकता, जितना उस समय की सम्मति का मूल्य होता, जबकि आन्दोलन के साथ मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता। श्री जयकर और डा॰ सम्रू यह पत्र पं॰ मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार चल्लमभाई पटेल तथा जन लोगों को दिखला सकते हैं जिनके हाथ में इस समय आन्दोलन है। इसकी कोई वात समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं होगी। यह इस अवस्था में वाइसराय को नहीं दिखलाया जायगा। यदि ऊपर लिखी हुई शर्ते मान भी ली जायें, तो भी में तबतक परिपर् में सम्मिलित न होना चाहूंगा, जबतक जेल से बाहर निकलने पर मुझमें वह आत्म-विश्वास न आ जाय जिसका इस समय मुझमें अभाव है और जबतक उन भारतवासियों में, जो परिषद् में निमंत्रित किये जायेंगे,

क्षापस में वातचीत करके इस सम्बन्ध में एक समझीता न हो जायगा कि चाहे कुछ भी वयों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में, वे लोग कम-से-कम इतनी वातों की मांग परिपट् के सामने अवश्य उपस्थित करेंगे। मुझे इस बात की भी स्वतंत्रता रहेगी कि जिस समय अवसर आवे, उस समय में स्वराज्य की प्रत्येक योजना की अच्छी तरह परीक्षा कर सक् और उसे जांच कर यह समझ सक् कि उस योजना से वे ११ शर्ते पूरी होती हैं या नहीं, जो मैने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं। यरवडा सेन्ट्रल जेल मो॰ क॰ गांधी पण्डित मोतीलाल नेहरू के नाम महात्माजी का पत्र ज्यत सूचना के साय गांधीजी ने पं० मोतीलाल नेहरू के नाम ज़ी पत्र भेजा, वह निम्न प्रकार है :--

भिरी अवस्था इस समय बहुत ही वेडब हैं । मेरी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि जेल की दीवारों के बाहर जो वातें हो रही हैं, जनके सम्बन्ध में अपनी कोई निश्चित सम्मित नहीं दे सकता। इसलिए मैंने जो-कुछ लिखकर अपने मित्रों को दिया है, वह केवल उन वातों का बहुत ही मोटा मसविदा है जिनसे भेरा व्यक्तियः सन्तुष्ट होना सम्भव है। कदाचित् आप यह जानते होंगे कि मैं मि० स्लोकोम्ब को कोई बात बतलाने के लिए राजी नहीं या और मैंने उनसे कहा था कि वह आपके नाम मिलकर सब बातों पर विचार करें। परन्तु उनके बहुत प्रार्थना करने पर मैं

अपने उस विचार पर दृढ़ न रह सका, और मैंने उनसे कह दिया कि आपके साथ वातचीत करने से पहले ही वह मेरी कही हुई वातों को प्रकाशित कर सकते हैं। साथ ही एक वात यह है कि यदि सम्मानपूर्ण समझीते के लिए उपयुक्त समय आ गया हो, तो मैं उसके मार्ग में वावक नहीं होना चाहता। मुझे इस सम्वन्ध में बहुत अधिक सन्देह है, परन्तु फिर भी इस सम्वन्ध में जो-कुछ जवाहरलाल कहें वही निश्चित और अन्तिम कथन होगा। आप और हम तो उन्हें केवल परामर्श दे सकते हैं। सर तेजवहादुर सप्रू और श्री जयकर को मैंने जो सूचना-पत्र दिया है, उसमें मैंने जो वातें कही हैं, वही मेरे लिए चरम-सीमा है जहांतक मैं जा सकता हूँ। परन्तु जवाहरलाल, और इस विषय में आप भी, यह समझ सकते हैं कि मैंने जो वातें कही हैं, वे कांग्रेस की वास्तविक और भीतरी नीति तथा जनता की वर्तमान प्रकृति के अनुकूल नहीं, विल्क प्रतिकूल हैं। यदि लाहीर-कांग्रेस में निश्चित प्रस्ताव के अनुसार ही और कोई अधिक मांग पेश की जाय, तो भी उसका समर्थन करने में मुझे कोई आगा-पीछा नहीं होना चाहिए। इसिलए मैंने अपने सूचना-पत्र में जो वातें कही हैं, यदि वे आप दोनों के मन में विलकुल ठीक न जँचती हों, तो आप लोगों को उचित है कि मेरी उन वातों को कोई महत्व न दें।

मैं यह जानता हूँ कि वाइसराय को मैंने जो अपना पहला पत्र भेजा था, उसमें मैंने जो शतों लिखी थीं, उन शतों को न तो आप और न जवाहर ही बहुत पसन्द करते थे। मैं नहीं कह सकता कि इस समय भी आप लोगों की वहीं सम्मित है या कुछ दूसरी। हां, उनके सम्बन्ध में स्वयं मेरा मन बहुत शुद्ध और स्पष्ट है—मैं उन्हें बहुत ठीक समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनमें स्वतंत्रता का मुख्य तत्व आ जाता है। जिन अधिकारों से राष्ट्र को सब वातों को तुरन्त ही काम में लाने की शक्ति न प्राप्त होती हो, उन अधिकारों से मैं कुछ भी सरोकार नहीं रख सकता। मैंने अपने सूचना-पत्र में उनमें से केवल तीन ही बातों का उल्लेख किया है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने वाकी आठ वातों को छोड़ दिया है। विल्क इस समय ये तीन वातें केवल सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए पेश की गई हैं। यदि युद्ध स्थित करने के सम्बन्ध मैं कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी वह स्थिति भी खो वैठें जिस स्थिति पर हम लोग आज तक पहुँच चुके हैं, तो मैं उस योजना में किसी प्रकार सिम्मिलत न होऊँगा।

यरवडा-मन्दिर २३—७—-३० भवदीय मो० क० गांघी

## गांधीजी के नाम नेहरूओं का पत्र

इसके अनुसार २७ और २८ जुलाई को हम लोगों ने प्रयाग के नैनी-जेल में पं॰ मोतीलाल और पं॰ जवाहरलाल नेहंरू से भेंट की और वाइसराय के पत्र, गांधीजी के सूचनापत्र और ऊपर वतलाये हुए पत्र की सब बातों को ध्यान रखते हुए उनके साथ सब बातों पर पूरी तरह से विचार किया। उस समय पं॰ मोतीलाल नेहरू और पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने हम लोगों को नीचे लिखे हुए दो पत्र गांधीजी को पूना के यरवडा-जेल में देने के लिए दिये—

२८ जुलाई १६३० का लिखा हुआ पं॰ मोतीलाल नेहरू और पं॰ जवाहरलाल नेहरू का सूचना-पत्र। सेन्ट्रल जेल, नैनी, प्रयाग।

'हम लोगों ने सर तेजवहादुर सप्रू और श्री जयकर के साथ वहुत देरतक वातचीत की और

उन्होंने हम लोगों से उन कई घटनाओं का जिक किया जिनसे ब्रेरित होकर वे जेल में गांघोजों से मिल थे और जिनके कारण वे हम लोगों से भी वातें करने के लिए यहां आये हैं, और जिनका ध्यान रखते हुए वे यह चाहते हैं कि यदि सम्भव हो तो वह लड़ाई बन्द कर दी जाय अथवा कुछ समय के लिए रोक दी जाय जो इस समय भारतवासियों और ब्रिटिश-सरकार में चल रही हैं। शान्ति के लिए उनकी जो यह हादिक कामना है, उसको हम लोग वहुत प्रशंसा करते हैं, उसका बहुत मूल्य समझते हैं, और उनकी इस कामना की सिद्धि के लिए जितने उपाय हो सकते हैं, उनपर बहुत प्रसन्नता के साथ विचार करने के लिए तैयार हैं; पर शर्त केवल यही है कि शान्ति उन भारतवासियों के लिए सम्मानजनक होनी चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संघर्ष में बहुत-कुछ आतमन्याग और बलिदान किया है और जो हमारे देश को स्वतन्त्र करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से हम लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि उसके स्वीकृत किये हुए प्रस्तावों में कोई विशेष और वड़ा हैर-फेर कर सकें; परन्तु फिर भी यदि कांग्रेस की ग्रहण की हुई मुख्य स्थिति स्वीकार कर ली जाय तो,कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में,हम लोग इस बात के लिए तैयार है कि उससे यह सिफारिश करें कि वह क्योरे की और छोटी-छोटी वातों में कुछ परिवर्तन करदे।

हम लोगों के सामने सबसे पहली किठनाई यह है कि हम दोनों ही इस समय जेल में बन्द हैं और इधर कुछ दिनों से बाहरी संसार और राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ हमारा कोई सम्पर्क नहीं रह गया है। हममें से एक को तो प्राय: तीन महीने से कोई दैनिक समाचारपत्र भी नहीं मिला है। गांधीजी भी कई महीने से जेल में ही हैं। वास्तविक अवस्था यह है कि कांग्रेस की मूल कार्य-समिति के सब सदस्य जो हमारे साथ काम करनेवाले थे, वे सब जेल में हैं; और स्वयं यह समिति भी गैर-कान्नी ठहरा दी गई है। महासमिति जो केवल कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन को छोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान में अन्तिम अधिकारपूर्ण संस्था है, उसके ३६० सदस्यों में से कदाचित ७५ प्रतिसैकड़ा सदस्य इस समय जेलों में बन्द हैं। हम लोग राष्ट्रीय आन्दोलन से विलकुल अलग कर दिये गये हैं। इसलिए हम लोग बिना अपने साथियों से, और विशेषत: गांधीजी से, पूर्ण परामर्श किये निश्चित रूप से कोई काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते।

गोलंग-परिपद् के सम्बन्ध में हम लोगों का यह मत है कि जबतक सब महत्वपूर्ण वातों का आपरा में पूरी तरह से समझीता न हो जाय, तबतक उससे किसी फल की प्राप्त की कोई सम्भावना नहीं है। हम इस प्रकार के समझीते को बहुत महत्व का समझते हैं, जो बिलकुल निश्चित होना चाहिए और न जिसकों न तो किसी प्रकार का भूम उत्पन्न होने का स्थान रहना चाहिए और न जिसका कोई मिथ्या और भूमपूर्ण अर्थ निकल सकना चाहिए। सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर ने इस बात को बहुत ही रपष्ट कर दिया है; और उनके नाम लॉर्ड अविन ने जो पत्र मेजा है और जो पहले ही प्रकाशित हो चुका है, उसमें भी उन्होंने यह कह दिया है कि ये लोग (सर सप्रू और श्री जयकर) रवयं अपनी और से यह प्रयत्न कर रहे हैं और उनके कार्यों या बातों से लॉर्ड अविन या उनकी सरकार किसी प्रकार बैंच नहीं सकते। परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि ये लोग कांग्रेस और-ग्रिटिश सरकार के बीच समझीते का मार्ग प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सकें।

हम लोग विना गांघीजी और दूसरे सहयोगियों से परामर्ग किये हुए लड़ाई रोकने की निरिचत सत्तें बतलाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम लोग उन नूचनाओं पर कोई विचार नहीं करते कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

जो सर तेजवहादुर सप्रू और श्री जयकर ने उपस्थित की हैं अथवा जिनका उल्लेख गांधीजी के २३ जुलाईवाले उस सूचना-पत्र में हैं, जो हम लोगों को दिखलाया गया है। गांधीजी ने जो दूसरी और तीसरी विचारणीय वातें वतलाई हैं, उनसे हम लोग सावारणतः सहमत हैं; परन्तु इन वातों के सम्बन्ध में और विशेपतः उनकी वतलाई हुई पहली विचारणीय वात के सम्बन्ध में हम लोग पहले उनसे तथा और लोगों से वातचीत कर लेना चाहते हैं और तब, उसके उपरान्त, अपनी सूचनायें उपस्थित करना चाहते हैं। हम यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि हम लोगों का यह सूचानापत्र गुप्त माना और रक्खा जाय और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखलाया जाय, जिन्हें गांधीजी का २३-७-३० वाला सूचनापत्र दिखलाया जाय।

गांधीजी के नाम पं० जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ २८-७-३० का पत्र

👉 सेन्ट्रल जेल, नैनी, प्रयाग ।

प्रिय वापूजी,

वहुत दिनों के बाद आपको फिर पत्र लिखने में मुझे प्रसन्नता हो रही है, फिर चाहे यह पत्र एक जेल से दूसरे जेल को ही क्यों न लिखा जाता हो। मैं तो एक विस्तृत पत्र लिखना चाहता या, परन्तु मुझे भय है कि इस समय मैं ऐसा न कर सकूंगा। इसलिए इस पत्र में मैं केवल विचारणीय विपय पर ही अपनी सम्मति प्रकट करूँगा। डॉ॰ सप्रू और श्री जयकर कल यहां आये थे और पिताजी से तथा मुझसे बहुत देर तक उनकी बातें होती रहीं। आज वे लोग फिर यहां आ रहे हैं। उन लोगों ने हमारे सामनें सब मुख्य-मुख्य बातें रख दी हैं और आपका सूचनापत्र तथा चिट्ठी भी हम लोगों को दिखलाई है; इसलिए हमने समझा कि हम दोनों आपस में इस विषय पर विचार कर सकते हैं और विना दुवारा होनेवाली बातचीत की प्रतीक्षा किये ही इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय कर सकते हैं। हां, यदि दूसरी बार होनेवाली भेंट और वातचीत में कोई बात निकली तो हम अपनी पहले की निश्चित की हुई सम्मित में परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं।

इस समय हम जिस परिणाम पर पहुँचे हैं उसका उल्लेख हमने उस सूचनापत्र में कर दिया है, जो हम डॉ॰ सप्रू और श्री जयकर को दे रहे हैं। वह कुछ संक्षिप्त तो है, परन्तु हम आशा करते हैं कि उससे आपको इस बात का कुछ-कुछ पता लग जायगा कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यहां मैं यह भी वतला देना चाहता हूँ कि पिताजी और में दोनों इस विषय में पूर्ण रूप से सहमत हैं कि इस विषय में हम लोगों का क्या रुख होना चाहिए। में यह बात मानता हूँ कि विधान-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात आपने अपने सूचनापत्र में रक्खी है वह मुझे अपने पक्ष में नहीं कर सकी है, और न वह पिताजी के मन में ही बैठी है। मेरी समझ यह में बात नहीं आती कि हम लोगों की जो स्थिति है, अथवा हम लोग जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अथवा आजकल की जो वास्तविक दशा है, उसके अनुकूल वह पहली विचारणीय बात कैसे घटती या बैठती है। इस विषय में पिताजी और मैं दोनों ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि यदि युद्ध स्थिति करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी वह स्थिति खो बैठें, जिस स्थिति पर हम आज तक पहुँच चुके हैं, तो हम उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न होंगे। इसलिए यह बात बहुत अधिक आवश्यक है कि अन्तिम निश्चय करने से पहले सब बातों पर पूरा-पूरा विचार हो जाना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि मुझे अभीतक यह नहीं दिखाई

## परिशिष्ट ६ : जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

पट़ रहा है कि दूसरा पक्ष (सरकार) कुछ विद्योप अग्रसर हुआ; और इसीलिए मुझे इस व बहुत अधिक भय है कि हम कोई ऐसा कार्य न कर वैठें जिससे अन्त में हमें घोखा खाना पड़े।

मैं अपने भाव नरम रूप में प्रकट कर रहा हूँ । मैं अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मुझ तो लड़ाई-झगड़े ही में आनन्द आता है। उससे मैं यह अनुभव करता हूँ कि मुझमें प्राण हैं। इधर चार महीनों में भारत में जो घटनायें हुई हैं, उनसे मैं वहुत प्रसन्न हूँ और उनके कारण भारतीय पुरुषों और स्त्रियों और यहांतक कि बच्चों के लिए भी मुझे अभुतपूर्व अभिमान हो गया है। परन्तु में यह भी समझता हूँ कि अविकांश लोग लड़ना-भिड़ना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते हैं। इसलिए मैं अपने आपको दवाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता हूँ और सब बातों को शान्तिपूर्ण दृष्टि से देखना चाहता हूँ। आपने अपने जादू-भरे स्पर्ध से जो एक नवीन भारत की सृष्टि कर दी हैं, वया उसके लिए मैं आपको बचाई दे सकता हूँ ? मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में वया होगा। परन्तु भूत-काल को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जीवन सार्थक हो गया है और हमारा नीरस अस्तित्व विकसित होकर सरस वन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहां नैनी-जेल में बैठकर मैंने अहिंसा-रूपी अस्त्र की आश्चर्यजनक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है; और मैं उसका इतना अधिक अनुपायी तथा भक्त हो गया हुँ जितना पहले कभी नहीं या । अहिंसा के सिद्धान्त को देश ने जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समझता हूँ कि आप उससे असन्तुष्ट नहीं होंगे । यद्यपि वीच-वीच में लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने आरचर्यजनक रूप में अहिंसा-त्रत का पालन किया है और अवस्य ही मेरी आसा से कहीं अधिक दृढ्तापूर्वक वे उस प्रत के वती रहे हैं।

में देखता हूँ कि आपकी पहले की बतलाई हुई ११ शर्तों का मैं अभीतक विरोधी ही चला आ रहा हूँ। यह बात नहीं है कि उनमें से किसी शर्त की मैं ठीक नहीं समझता; बास्तव में वे सब बहुन महत्त्व की हैं। परन्तु किर भी मैं यह नहीं समझता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान ले सकती हैं। हां, इस बात में मैं अवश्य ही आपसे सहमत हूँ कि जिस अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त ही उन सबके अनुसार काम करने की शिवत न प्राप्त हो, उस अधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। पिताजी को इन्जेक्शन लगाया गया है। वह बहुत दुर्बल हो गये हैं। कल झाम को (मर सप्रू और श्री जयकर से) बहुत अधिक देर तक बातें करते रहने के कारण वह बहुत शिधल हो गये हैं।

जवाहरलाल

आप कृपा कर मेरे लिए चिन्तित न हों । यह तकत्मीफ तो जल्दी ही बीत जानेवाली है में आया करता हूँ कि मैं दो-तीन दिन में इससे मुक्त हो जाऊँगा।

मोतीलाल नेहरू

पुनश्च :---

हमने सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर के साथ फिर बातचीत की । उनकी इच्छा के अनुसार हमने आने मूचना-पत्र से कुछ बातें निकाल दी हैं; परन्तु उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पहता हैं। हमारी स्थित तो बिलकुल साफ है और उनके सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। मुझे आशा है कि आप इसे पसन्द करेंगे।

इसके अनुसार अकेले श्री जयकर ने ३१ जुलाई और १ तथा २ अगस्त को गांघीजी से मलकर वातें कीं। उस समय गांघीजी ने उन्हें यह सूचना-पत्र लिखाया—

- (१) गांघीजी को विधान-सम्बन्धी ऐसी कोई योजना मान्य न होगी जिसमें इस आशय की कोई धारा न हो, कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहेगा तब ब्रिटिश-सामाज्य से अलग हो जायगा; और जिसमें एक ऐसी दूसरी धारा न होगी, जिसमें भारत को इस बात का अधिकार और शक्ति न प्राप्त होगी कि वह ग्यारह शर्तों को सन्तोष जनक रूप से पूरा कर सके।
- (२) वाइसराय को गांधीजी के इस निश्चय की इसिलए सूचना मिल जानी चाहिए कि आगे चलकर जब गांधीजी गोलमेज-परिषद् में यह वात कहें, तब वाइसराय को यह कहने का अवसर न मिले कि हमें पहले से इस वात की कोई सूचना ही नहीं मिली थी। वाइसराय को इस वात की भी सूचना दे दी जानी चाहिए कि गांधीजी गोलमेज-परिषद् में इस वात के लिए भी आग्रह करेंगे कि एक ऐसी बारा भी रक्खी जाय जिससे भारत को इस वात का अधिकार प्राप्त हो कि अवतक अंग्रेजों की जो विशिष्ट प्राप्य रकमें हैं, अथवा उन्हें जो विशिष्ट अविकार प्राप्त हैं, उनकी एक स्वतंत्र पंचायत के द्वारा जांच कराई जा सके।

इसके बाद १४ और १५ अगस्त को पूना के यरवडा-जेल में फिर एक बार सब लोगों ने मिलकर वातचीत की, जिसमें एक ओर तो हम लोग थे और दूसरी ओर गांधीजी, पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभमाई पटेल, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू थे। उस अवसर पर हम लोगों में जो वातचीत हुई, उसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेस के नेताओं ने हम लोगों को एक पत्र लिखकर दिया और इस बात की भी इजाजत दे दी कि वह पत्र वाइसराय को दिखला दिया जाय। वह पत्र इस प्रकार है:—

यरवडा सेण्ट्रल जेल १५—८—३०

श्रिय मित्रगणः

आप लोगों ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता कराने का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके वहुत अधिक कृतज्ञ हैं। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो वहुत अधिक वातें हुई हैं, तथा हम लोगों में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सवका ध्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पांच महीनों में देश में जो अद्भुत जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगों में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो वहुत अधिक कष्ट-सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हैं कि न तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त ही हुआ है और न वह इतना वड़ा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाय।

कदाचित् यहां यह वतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके अथवा वाइसराय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है, अथवा वह आन्दोलन कुसमय में खड़ा किया गया है, अथवा अवैध है। अंग्रेजों का इतिहास ऐसी-ऐसी रक्तपूर्ण क्रान्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज लोग कभी नहीं थकते; और उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए जो कान्ति विचार की दृष्टि से विलकुल शान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत अधिक मान में और अद्भुत रूप से शान्तिपूर्ण ही है, उनकी निन्दा करना वाइसराय लयवा किसी और समझदार अंग्रेज को शोभा नहीं देता।

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं, उनके साथ झगड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम लोगों का तो यही मत है कि सर्व-साधारण जिम आइचर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में सिम्मिलित हुए हैं, यही इस बात का यथेष्ट , प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहां कहने की बात यही है कि हम लोग भी प्रसन्नता-पूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो यह सत्वाग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जाय अथवा स्थिगत कर दिया जाय। अपने देश के पुरुपों, स्त्रियों और वच्चों तक की अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थित में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़ें और इनसे भी बढ़-बढ़कर दुर्दशायें भोगनी पड़ें, हम लोगों के लिए कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम आपको और आपके द्वारा बाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको ढूंढकर उनका अवलम्बन करने के लिए हम लपनी ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे।

परन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी शान्ति का कोई चिहन नहीं दिखाई देता। हमें अभीतक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता कि अंग्रेज सरकारी जगत् का अब यह विचार हो गया है कि स्वयं भारतवर्ष के स्वी-पुरुप ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम या मार्ग कीन-सा है? सरकारी कर्मचारियों ने अपने सुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत-सी घोषणायें प्रायः अच्छे उद्देश से की गई हैं, उनपर हम विद्वास नहीं करते। इधर मुद्दतों से अंग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियों की धन-सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अंग्रेजों में अब इतनी घानत और योग्यता हो नहीं रह गई हैं कि वे यह बात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आधिक और राजनैतिक हास हुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के लिए उद्यत ही नहीं कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे बड़ा एक काम यही है कि वे जो हमारी पीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसपर से वे उत्तर जायें; और प्रायः सौ वर्षों तक भारत पर राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगों का नाया और हास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे बाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; और अवतक उन्हींने हमारे साग जो अन्याय किये हैं, उनका इस हम में प्रायश्चित कर डालें।

परन्तु हम यह बात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और विज्ञ लोगों के विचार हमारे इन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि शासकों के भावों में परिवर्तन हो गया है; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतमा परिवर्तन व्यवस्य हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिपद् में जाकर सम्मिटित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष प्रकार के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहांतक हमारे अन्दर शक्ति है वहांतक हम इस काम में प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थित में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके

कांग्रंस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

मित्रतापूर्ण प्रयत्न में हम अविक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार है—

हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परिपद् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया ह, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि गत वर्प लाहीर में जो राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की गई थी, उसका व्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्घारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कि कांग्रेस की कार्य-सिमिति, और आवश्यकता हो नो महासिमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में विना विचार किये हम लोग अधिकारपूर्ण-रूप से कोई वात कह सकें। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिशः हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तवतक संतोप-जनक न होगा जवतक (१) (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह वात न मान ली जाय कि भारत को इस वात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिटिश-सामाज्य से अलग हो जाय। (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तर-दायी हो। उसे देश की रक्षक शक्तियों ( सेना आदि ) पर तथा समस्त आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ वातों का भी समावेश हो जाय जो गांधीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारतवर्ष को इस वात का अधिकार प्राप्त हो जाय कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचायत वैठाकर इस वात का निर्णय करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रिआयतें आदि प्राप्त हैं, जिसमें भारत का सार्वजिनक ऋण भी सिम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नहीं हैं अथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैं, वे सब अधिकार, रिआयतें और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं।

सूचना—अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के जिस छेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

- (२) यदि ऊपर वतलाई हुई वातें विटिश-सरकार को ठीक जैंचें और वह इस सम्बन्ध में सन्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सिवनय-अवज्ञा का आन्दोलन वन्द कर दिया जाय; अर्थात् केवल आज्ञा-भंग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय। परन्तु विलायती कपड़ें और शराव, ताड़ी आदि की दुकानों पर तवतक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जवतक सरकार स्वयं कानून वनाकर शराव, ताड़ी आदि और विलायती कपड़ें की विकी वन्द न कर देगी। सव लोग अपने घरों में वरावर नमक वनाते रहेंगें और नमक-कानून की दंड-सम्बन्धी धारायें काम में नहीं लाई जायेंगी। नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर घावा नहीं किया जायगा।
- (३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, त्योंही उसके साय वे सव सत्याग्रही कैंदी और राजनैतिक कैंदी, जो सजा पा चुके हैं परन्तु जो हिंसा के अपराधी नहीं हैं या जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वारा छोड़ दिये जायेंगे। (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, लगान-कानून तथा इसी प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो सम्पत्तियां जब्त की गई हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायेंगी। (ग) दंडित सत्याग्रहियों से

जो जुर्माने वसूल किये गये हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबकी रकमें लीटा दी जायेंगी । (घ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गांवों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे।

मूचना — ऊपर जो उप-घारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के दंदित लोगों के लिए भी होगा।

- (ङ) वाइसराय ने अवतक जितने आर्डिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद कर दिये जायेंगे ।
- (च) प्रस्तावित परिषद् में कीन-कीन लोग सम्मिलित किये जायँगे और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर चतलाई हुई आरम्भिक वातों का सन्तोषजनक निपटारा हो जायगा।

भवदीय--

मो॰ क॰ गांघी मोतीलाल नेहरू बाह्यभभाई पटेल जयरामदास दीलतराम सैयद महमूद जवाहरलाल नेहरू

कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थों का पत्र

हम लोगों ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलाबार-हिल, बम्बई) से इस आशय का पत्र कांग्रेस-नेताओं को भेजा— प्रिय मित्रगण.

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर वातें की हैं, उन अवसरों पर आप लोगों ने हमारी वातों को जिस सुजनता और धैर्य के साथ सुना है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस बात का दुःख है कि हमने बहुत अधिक समय तक बातें करके आपको कष्ट दिया है; और विशेषतः इस बात का हमें और भी अधिक दुःख है कि पं॰ मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक आने का कष्ट उठाना पड़ा है जबिक उनका स्वास्थ्य इतना खराब है। हम नियमित-रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं जो आप लोगों ने हमें दिया था और जिसमें आप लोगों ने वे शर्ते लिखी हैं, जिनके अनुसार आप कांग्रेस से इस बात की सिकारिश करने के लिए तैयार हैं कि वह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दे और गोलमेज-परिषद् में सम्मिलत हो।

जैसा कि आप छागों को हम सूचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्यता का काम इन आधारों पर अपने कार छिया था—(१) २० जून १९३० को बम्बई में कांग्रेस के तत्काछीन कार्यवाहक-सभापित पं० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब के साथ बातचीत करके उन्हें जो धार्त बतलाई घीं, एक तो उनके आधार पर; और विशेषत: (२) २५ जून १९३० को बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब को अपने वृक्तव्य में लिखकर जो धार्त दी थीं बीर जिनके सम्बन्ध में उन्होंने (पं० मोतीलाल ने) यह मंजूर किया था कि इनके आधार पर हम लोग निजी बीर गैर-सरकारी तौर पर वाइसराय से मिलकर समझौते की बातचीत कर सकते हैं। मि० स्लोकोम्ब ने वे दोनों लेख हम लोगों के पास मेज दिये थे और तब हम लोगों ने बाइसराय से मिलकर यह प्रार्थना

. कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

की थी कि हम लोगों को यह इजाजत दी जाय कि हम गांधीजी और पंडित मोतीलाल तथा पंडित जवाहरलाल से वातचीत करें और यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले ली हैं। अब हम यह देखते हैं कि १४ ता० को आप लोगों ने जो पत्र हमें दिया है, उसमें ऐसी शतें दी हैं जो हम लोगों की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनुसार वाइसराय के पास विचारार्थ भेजी जानी चाहिएँ; और तब हम लोगों को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की वातचीत के सम्बन्ध के जितने मुख्य-पत्र और लेख आदि हैं, और जिनमें आप लोगों का वह पत्र भी सम्मिलित है जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जायें। आपकी यह इच्छा हमारे ध्यान में है और ज्योंही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकेंगे त्योंही हम सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर देंगे।

यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की आज्ञा मांगते हैं कि, जैसा कि हमने आप से कहा या, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण या कि ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जायगा त्योंही परिस्थित वहुत-कुछ सुधर जायगी अहिंसात्मक राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायगें, उन आर्डिनेन्सों को छोड़कर जिनका सम्बन्ध चटगांव और लाहौर-पड्यन्त्र के मुकदमों से है, वाकी सब अर्डिनेन्स रद कर दिये जायगें; और गोलमेज-परिषद् में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रतिनिधि-होंगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी। यहां कदाचित् हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी सम्मित में पं० मोतीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्कोलोम्ब वाली मेंट में जो दृष्टिकोण प्रकट किया था और पं० मोतीलालजी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्ब ने जो वक्तव्य हम लोगों के पास भेजा था, उसमें और उस पत्र में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है जो वाइसराय महोदय ने हम लोगों के नाम भेजा है।

भवदीय— मुकुन्द्राव जयकर तेजवहादुर सपू

#### . वाइसराय का पत्र

इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र लेकर २१ अगस्त को श्री जयकर अकेले शिमला गये और वहां उन्होंने वाइसराय से वातें कीं। २५ ता० को सर तेजवहादुर सप्रू भी जाकर उनके साथ सिम्मिलित हो गये। उस समय २५ और २७ अगस्त के वीच में हम लोगों ने कई बार वाइसराय और उनकी कौंसिल के कुछ सदस्यों के साथ मिलाकर वातें कीं। उसके परिणाम-स्वरूप वाइसराय ने हम लोगों को यह पत्र लिखकर कांग्रेस के नेताओं को प्रयाग और पूना में दिखलाने के लिए दिया:—

वाइसराय-भवन, शिमला।

२८ अगस्त, १९३०

प्रिय सर तेजवहादुर,

कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हैं, उनके साथ श्री जयकर और आपने मिलकर जो वातें कीं, उनके परिणाम की जो सूचना आपनें मुझे दी हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन लोगों ने मिलकर १५ तारीख को आप लोगों को जो पत्र भेजा था और आप लोगों ने उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रतिलिपियां आपने मुझे भेजी हैं, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको और श्री जयकरको वतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सार्वजितक हित और भारत में फिर से आन्ति स्थापित करने की दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। यहां मैं आपको उन परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना चाहता हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था।

अपने १६ जुलाईवाले पत्र में मैने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी तथा मेरी सरकार भी यह हादिक इच्छा है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान् समाट् की सरकार की भी यही इच्छा है, कि जहां तक हो सके, हम लोग इस बात का प्रयत्न करें कि भारतवासी जितनी अधिक मात्रा में अपने देश का प्रवन्य अपने हाथ में ले सकें उतनी अधिक मात्रा में ले लें। हां, वे विषय अभी उनके हाथ में नहीं दिये जायँगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊगर उत्तरदा- यित्व नहीं ले सकते। जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद् इस बात का विचार करेगी कि वे सब विषय कीन-कीन-से हैं और उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कीनसी की जा सकती है।

असेम्बली में ९ जुलाईबाले अपने भाषण में मैंने दो बातें भी स्पष्ट कर दी थीं। एक तो यह कि जो लोग परिषद् में जायेंगे, वे विलकुल स्वतंत्र रूप से विधान-सम्बन्धी सब विषयों पर, उनका ऊँच-नीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे; और दूसरी यह कि परिषद् जो-कुछ निर्णय कर सकेंगी उसीके आधार पर श्रीमान् समृाट् की सरकार अपने प्रस्ताव तैयार करके पार्लमेंट के सामने उपस्थित करेगी।

में समझता हूँ और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि आप भी यह मानते होंगे कि आप लोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम िखा है, उसमें उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली है जो आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र जिस ढंग से लिखा गया है और उसमें जो-जो बातें हैं, उन दोनों को देखते हुए, और साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ इन्कार किया गया है कि कांग्रेस की नीति से आधिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में भी देश को भारी हानिं पहुँची है, उसका ध्यान रखते हुए, मैं नहीं समझता कि उसमें जो सूचनायें उपस्थित की गई हैं उनपर ब्योरेवार विचार करने से कोई लाभ हो सकता है; और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हैं कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई बात-चीत करना असम्भव है। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह बात स्पष्ट-रूप से उन्हें बतला देंगे।

१६ अगस्त को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अंतिम अंदा के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। जब मैंने और आप लोगों ने इस विषय पर विचार कियाधा, तब मैंने कहा था कि जब सत्याप्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तब वर्तमान परिस्थिति के कारण जो आर्डिनेन्स बनाये गये हैं (उन आर्डिनेन्सों को छोड़कर जो लाहौर और चटगांव के पड़मंत्र वाले मुकदमों के लिए बनाये गये हैं), उनकी कोई आबद्यकता न रह जायगी और मैं उन्हें रद कर दूंगा। पर मैंने यह बांत भी स्पष्ट कर दी थी कि मैं इस बात का कोई वचन नहीं दे सकता कि जब सत्याप्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा तब प्रान्तीय सरकारों के लिए यह संभव होगा कि

कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

वे उन सव लोगों को छोड़ दें जो इस आन्दोलन के सम्वन्य में हिंसा को छोड़कर और अपराधों में जेल भेजे गये हैं या जिनपर मुकदमे चल रहे हैं। पर हां, मैं इस बात का प्रयत्न कहाँगा कि इस सम्बन्य में उदार नीति का अमल किया जाय; और अधिक-से-अधिक मैं यही वचन दे सकता हैं कि मैं प्रान्तीय-सरकारों से कहूँगा कि वे प्रत्येक अभियुक्त के सम्बन्य में उसके अपराध और परि-स्थिति आदि का विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

एक वात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द हो जायगा और कांग्रेस के नेंता परिषद् में सम्मिलित होना चाहेंगे, तव उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिये जायेंगे। मझे स्मरण है कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता या वहुमत रहे; और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान् समृाट् की सरकार से यह सिफारिश करने में कोई कठिनाई न होगी कि परिपद् में कांग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहें। मैं यह भी वतला देना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, तो वह अपते नेताओं की एक ऐसी सूची मेरे पास भेज सकती है जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो; और उस सूची में से मैं उसके प्रतिनिधि चुन छुंगा।

यह उचित जान पड़ता है कि यह सारा पत्र-व्यवहार शीघ्र ही सर्व-साधारण में प्रकाशित कर दिया जाय, जिसमें सब लोगों को यह मालूम हो जाय कि किन परिस्थितियों में आप लोगों को अपने प्रयत्न में विफलता हुई है; और जिन परिणामों की आप लोग आशा करते थे, वे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसलिए मैं आपको तथा श्री जयकर को स्पष्ट वतला देना चाहता है कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा मेरी सरकार की क्या स्थिति है (अर्थात् हम लोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं)।

भवदीय--

अर्विन

## वाइसराय की वातचीत मध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया

कांग्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विषयों का उल्लेख था, उनके सम्बंध में वाइसराय के साथ हम लोगों की जो वातें हुई थीं, उनके वारे में वाइसराय ने हमें यह इजाजत दे दी थी कि हम वे वातें भी कांग्रेस के नेताओं को वतला दें। हम शिमला से २८ अगस्त को चले और ३० तथा ३१ अगस्त को प्रयाग के नैनी-जेल में पं॰ मोतीलाल नेहरू, पं॰ जवाहरलाल नेहरू और डा॰ महमूद से मिले। हमने उन्हें वाइसराय का उक्त पत्र दिखलाया और हम लोगों में जो वातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया । उन लोगों के १५ अगस्तवाले पत्र में जिन कई विचारणीय वातों का उल्लेख था और जिनका उल्लेख वाइसराय के २८ अगस्त वाले पत्र में नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने उनसे यह कहा कि वाइसराय के साथ हमारी जो वातें हुईँ हैं उन्हें देखते हुए हमारा यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है—

- (क) शासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस पत्र में है जो वाइसराय ने २८ अगस्त को हम लोगों को भेजा था। इस सम्वन्य की वातों का उल्लेख उसके दूसरे पैराग्राफ में है, जहां इस विषय की चार मुख्य वातें कही गई हैं।
  - (ख) एक प्रश्न यह भी है कि गोलमेज-परिपद् में गांवीजी यह प्रश्न उठा सकेंगे या नहीं

कि भारत जब चाहे तब सामाज्य से अलग हो जाय। इस सम्बन्य में वाइसराय का यह कहना है कि परिपद् सब बातों में विलकुल स्वतन्त्र होगी; और यही बात उन्होंने उस पत्र में लिखी थी जो हम लोगों को भेजा था। इसिलए वहां प्रत्येक व्यक्ति जो विषय चाहे विचारायें उपस्थित कर सकता है। परन्तु वाइसराय का यह विचार है कि इस अवसर पर गांबीजी का यह प्रश्न उठाना बहुत ही नासमझी का काम होगा। परन्तु यदि गांबीजी यह विषय भारत-सरकार के सामनें उपस्थित करेंगे, तो वाइसराय का यह कहना है कि सरकार इस प्रश्न को विचारणीय मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि इतने पर भी गांबीजी यह प्रश्न उठाना चाहेंगे, तो सरकार भारत-मंत्री को यह सूचित कर देगी कि गोलमेज-परिषद में गांधीजी का यह प्रश्न उठाने का विचार है।

- (ग) एक प्रश्न यह है कि गोलमेज-परिपद् में यह विषय विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता है या नहीं कि भारत पर जो कई आर्थिक भार हैं, उनकी जांच एक स्वतन्त्र पंचायत से कराई जाय। इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कहना है कि वह किसी ऐसे प्रस्ताय पर विचार करने के लिए विलकुल तैयार नहीं जिससे कि भारत पर जितने ऋण हैं वे सब रद समझे जायें और उनके चुकाने से इन्कार किया जाय। पर हां, जो चाहे वह परिपद् में यह कह सकता है कि भारत का अमुक आर्थिक ऋण या देना ठीक नहीं है और इसकी जांच की जाय।
- (घ) नमक-कानून की दंड-सम्बन्धी धाराओं को काम में न लाने के सम्बन्ध में वाइसराय का कहना है कि (१) यदि नमक-कानून के सम्बन्ध में साइमन-कमीशन की सिफारिश मान ली गई, तो यह विषय प्रान्तीय सरकारों के हाय में चला जायगा; और (२) सरकार की आय में बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसकी आय का यह मार्ग बन्द हो जाय। परन्तु यदि कींसिलों से नमक-कानून रद करा लिया जायगा और सरकारी आय का घाटा पूरा करने के लिए कोई और नया मार्ग बतलाया जायगा, तो वाइसराय और उनकी सरकार इस प्रश्न के ऊँच-नीच पर विचार करेगी। परन्तु जबतक नमक-कानून एक कानून के रूप में बना रहेगा, तबतक यदि लोग उसे खुले-आम तोहेंगे तो सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी। जब सद्भाव और शान्ति स्थापित हो जायगी, तब यदि भारतीय नेता वाइसराय और उनकी सरकार से बातचीत करेंगे कि इस सम्बन्ध में गरीबों का आर्थिक कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय नेताओं की एक छोटी परिषद कर सकेंगे।
- (ङ) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यदि पिकेटिंग से किसी वर्ग को कष्ट होगा या उसमें लोगों को तंग किया जायगा, धमकाया जायगा या वल-प्रयोग किया जायगा, तो सरकार को इस यात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके सिवा जब शान्ति स्वापित हो जायगी, तब पिकेटिंग-सम्बन्धी आहिनेन्स उठा लिया जायगा।
- (च) जिन कर्मचारियों ने सत्याग्रह-आन्दोलन के समय इस्तीफा दिया है या जो अपने पद से हटा दिये गये हैं, उन्हें फिर से नियुक्त करने के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यह दियय गुरुयतः प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता है। तो भी यदि उनके स्थान खाली होंगे और उनकी जगह ऐसे नये आदमी न नियुक्त कर लिये गये होंगे जो राजनिष्ठ प्रमाणित हो चुके हों, तो प्रान्तीय सरकारों से यह आशा की जा सकती है कि वे उन लोगों को फिर से उनके स्थान

पर नियुक्त कर देंगी जिन्होंने आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा लोगों ने विवश करके जिनसे इस्तीफे दिलवाये होंगे।

- (छ) प्रेस-आर्डिनेन्स के अनुसार जो छापेखाने जब्त कर लिये गये होंगे, उन्हें लीटा देने में कोई कठिनाई न होगी।
- (ज) लगान-कानून के सम्बन्ध में जो जुर्माने हुए हैं या जो सम्पत्तियां जब्त हुई हैं, उन्हें लौटाने के सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कानून के अनुसार जो सम्पत्तियां जब्त हुई हैं, और बेची गई हैं, वे तीसरे आदमी के हाथ में चली गई हैं। जुर्माने लौटाने के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां होंगी। इस सम्बन्ध में वाइसराय केवल यही कह सकते हैं कि प्रान्तीय-सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रक्खेंगी; और जहांतक हो सकेगा, जुर्माने लौटाने का प्रयत्न करेंगी।
- (झ) कैंदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकट कर ही चुके हैं जो उन्होंने २८ जुलाई को हमें मेजा था।

#### गांधीजी के नाम नेहरुओं का आख़िरी सूचना-पत्र

पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और डॉ॰ महमूद को पहली दोनों मुलाकातों में हमने यह स्पष्ट वतला दिया था कि यद्यपि समय बहुत कम है, तो भी ऊपर वतलाये हुए ढंग से आगे समझौते की और वात-चीत हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आधार परसमझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक सूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस प्रकार है—
नैनी सेग्ट्रल जैल

38-6-30

"कल और आज फिर श्रीयुत जयकर तथा डाँ० सप्रू के साथ हम लोगों की भेंट हुई और बहुत देर तक वातें होती रहीं। उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है जो लॉर्ड ऑवन ने उन्हें २३ अगस्त को दिया था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि लॉर्ड ऑवन उन शर्तों पर समझौते की वात करना असम्भव समझते हैं जो शर्तें हम सब लोगों ने अपने १५ अगस्तवाले उस पत्र में लिखी थीं जो सर तेजवहादुर सप्रू और श्रीयृत जयकर के नाम लिखा था; और ऐसी स्थिति में लॉर्ड अविन का यह कहना ठीक है कि सर सप्रू और श्रीयुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब छोगों ने यह पत्र सब वातों का बहुत अच्छी तरह विचार करके लिखा था, और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहां तक दव सकते थे, वहां तक दवे थे। उस पत्र में हमने यह वतला दिया था कि जवतक कई परम आवश्यक शर्ते पूरी नहीं की जार्येगी और उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार सन्तोपजनक घोषणा न कर देगी, तब-तक कोई निराकरण मान्य नहीं होगा। यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य सिमिति से इस वात की सिफारिश कर सकते थे कि उस दशा में सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया जाय, जविक सरकार उसके साथ ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक वातों का सन्तोपजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लन्दनवाली प्रस्तावित परिषद् में कौन-कौन से लोग सम्मिलित होंगे और उसमें कांग्रेस के कितने और कैंसे प्रतिनिधि होंगे। अपने पत्र में लॉर्ड अर्विन यहां तक कहते हैं कि इन प्रस्तावों के आधार पर

हर ही

17,7

1

ij

विकाली है कि परिशिष्ट ६ : जुळाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्तांव समझीते की वातचीत करना ही असम्भव हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम छोगों में न तो समझीता खिलें होने की कोई गुंजाइस है और न हो सकती है। गाँह म्

वाइसराय ने अपने पत्र में जो वातें लिखी हैं और जिस हंग से लिखी हैं, उसे छोड़कर यदि देखा जाय तो भी इघर हाल में भारत में त्रिटिश-सरकार ने जो-मुछ कार्य किये हैं, उनसे यह सूचित होता है कि सरकार झान्ति स्थापित करना नहीं चाहती। ज्योंही इस वात की सूचना प्रकाशित की गई कि दिल्ली में कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक होगी, त्योंही तुरन्त सरकार ने

. इ.स.च 17:44 协会 शी संत

उसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया और उसके उपरान्त उसके अधिकांश सदस्यों को गिरपतार कर

लिया। इस घटना का केवल यही अर्थ हो सकता है कि यह शान्ति नहीं चाहती। इन या और दूसरी गिरपतारियों के लिए, अथवा सरकार की इसी प्रकार की और दूसरी कार्रवाइयों के लिए—

जिन्हें हम लोग वसभ्यता और वर्बरता-पूर्ण समझते हैं—हम लोग सरकार की कोई शिकायत नहीं

करते । हम उन सबका स्वागत करते हैं । परन्तु हम लोग यह बतला देना उचित और न्यायपूर्ण समझते हैं कि एक ओर तो शान्ति स्थापित करने की इच्छा रखना ओर दूसरी ओर स्वयं उस

संस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति प्रदान कर सकती हैं और जिसके साथ सरकार वातचीत करना चाहती है, इन दोनों बातों का ठीक मेल नहीं बैठता । प्रायः सारे भारत में कार्य-समिति गैर-कानूनी ठहरा दी गई है और उसके अधिवेशनों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक रूप से यही अर्थ होता है कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध वरावर जानी

रहना चाहिए और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह जायगी; क्योंकि जो लोग भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे सारे भारत में अंग्रेजी जेळखानों में भर और फैळ जायेंगे । लार्ड अविन ने जो पत्र भेजा है और ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, उससे यह

वात स्पष्ट हो जाती है कि डा० सप्रू और श्रीयृत जयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ है। वास्तव में जो पत्र हमें दिया गया है और जो कैफियतें हमें दी गई हैं, उनसे तो कुछ वातों में हम लोग उस स्थिति से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले ग्रहण की गई थी। हमारी स्थिति या बातों और लॉर्ड अविन की स्थिति या वातों में जो बहुत बड़ा अन्तर है, उसे देखते हुए कदाचित् व्योरे की वातों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती; तो भी हम लोग आपको इस पत्र की कुछ

विशेष वातें वतला देना चाहते हैं। पत्र के आरम्भ में प्रायः वही वातें कही गई हैं जो असेम्ब्रली-याले भाषण में कहीं गई थीं, अथवा जो १६ जुलाईवाले उस पत्र में कही गई थी जो वाइसराय ने श्रीयुत जयकर और डा॰ सम्रू के नाम भेजा था। जैसा कि हम सब लोगों ने अपने सम्मिन्दित पत्र में बतलाया था, यह वाक्यावली इतनी अधिक अनिश्चित है कि हम लोग उसका ठीक-ठीक मूल्य निरिचत ही नहीं कर सकते । जसका सब कुछ मतलब निकाला जा सकता है और कुछ भी मतलब नहीं निकाला जा सकता। अपने सम्मिलित पत्र में हम लोगों ने स्पष्ट कहा या कि इस समय यह वात मानी जानी चाहिए कि भारत तुरन्त ही कम-ने-कम यह अवस्य चाहता है कि यहां एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र-प्रणाली स्वापित हों.जो यहां के निवासियों के सामने उत्तरदायी हो और उस सरकार को देग की सेना और आधिक निषयों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। उस दया में इसके छिए

किसी तरह की देर करने का अववा कुछ विद्योप अधिकारों को सरकार द्वारा अपने हाच में रसने का कोई प्रस्न ही नहीं रह जाता । हां, अंग्रेज-सरकार के हाथ से भारतवासियों के बाव में व्यक्तिकार

आने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकर्ता होगी; और उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने वतला दिया था कि उनका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों-द्वारा होगा।

इसके सिवा एक वात यह भी थी कि भारत को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे तव विटिश-सामृाज्य से अलग हो जायगा; और दूसरी वात यह थी कि उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि आर्थिक विषयों में अंग्रेज अपना जो हक या पावना वतलाते हैं और उन्हें जो-कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, उनकी जांच एक स्वतन्त्र पंचायत के द्वारा होगी। इन दोनों वातों के सम्बन्ध में हमसे केवल यही कहा जाता है कि परिषद् विलकुल स्वतन्त्र होगी और वहां सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न उठा सकते हैं। यह तो विलकुल वही वात है, जो पहले के वक्तव्य में कही जा चुकी थी। इसमें वाइसराय ने कोई नई वात नहीं कही है। इसके सिवा हम लोगों से यह भी कहा गया है कि यदि इस वात की सम्भावना होगी कि पहला प्रश्न (भारत का ब्रिटिश-. सामृाज्य से अलग होने के सम्वन्घ में) उठाया-जायगा, तो लार्ड अविन यह कहेंगे कि वे इस प्रश्न को खुले प्रश्न के रूप में मानने और उसपर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में वे जो कुछ कर सकते हैं, वह यही है कि वे भारत-मन्त्री को यह सूचित कर देंगे कि हम लोगों का परिपद् में यह प्रश्न उपस्थित करनें का विचार है। ऊपर वतलाये हुए दूसरे प्रस्ताव के सम्वन्य में हम लोगों से यह कहा गया है कि लार्ड अविन केवल यही मान सकते हैं कि कुछ विशिष्ट आर्थिक लेन-देनों की ही जांच कराई जा सकती है, यदि हरेक लेन-देन के सम्वन्व में अलग-अलग जांच की जाय, तो उनके क्षेत्र का विस्तार, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंग्रेजों के सभी हकों और प्राप्तव्य रकमों के सम्बन्ध में होगा, जिसमें वह ऋण भी होगा जो भारत का "सार्वजनिक ऋण" कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को हम वहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी समझ में इन वातों के सम्बन्ध में पहले ही समझौता हो जाना वहत आवश्यक है।

लार्ड अर्विन ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह वहुत ही पिरिमित और असन्तोपजनक है। वह तो यह भी वचन नहीं दे सकते कि अहिंसात्मक सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध के जितने कैदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जांयेंगे। वह जो कुछ करना चाहते हैं, वह यही है कि वह ये सब वातें प्रान्तीय सरकारों के हाथों में छोड़ देंगे। इस विषय में हम प्रान्तीय सरकारों या स्थानिक कर्मचारियों की उदारता और सहानुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन लॉर्ड अविन के पत्र में अहिंसात्मक कैदियों के सम्बन्ध में इसके सिवा और कोई उत्लेख ही नहीं हैं। देश के बहुत-से काम करनेवाले तथा और दूसरे ऐसे आदमी हैं जो सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ होने से पहले ही राजनैतिक अपराघों के लिए जेल भेजे गये थे। हम लोग इस सम्बन्ध में मेरठ के मुकदमेवाले कैदियों का भी जिक कर देना चाहते हैं, जो डेढ़ वर्ष से अभीतक हवालात में पड़े सड़ रहे हैं और जिनके मुकदमे का अभीतक फैसला ही नहीं हुआ है। पहले हम सब लोगों ने मिलकर जो पत्र लिखा था, उसमें यह वात स्पष्ट कर दी थी कि ये सब लोग भी छोड़ दिये जाने चाहिएँ।

वंगाल और लाहीर के मुकदमों के सम्वन्य में जो आर्डिनेन्स हैं, उन्हें लाई अर्विन अलग और अपवाद-स्वरूप रखना चाहते हैं। परन्तु हम लोग इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। ज़ो हिंस के अपराध में जेल भेजे गये हैं, उन्हें जो हम लोग नहीं छुड़ाना चाहते, उसका कारण यह नहीं है कि हम उनका जेल से छूटना पसन्द नहीं करते; विल्क इसका कारण यह है कि हमारा आन्दोलन पूर्णस्प से अहिसात्मक है और हम उनका प्रक्न उठाकर गड़वड़ी नहीं पैदा करना चाहते। परन्तु उनके सम्बन्ध में हम लोग कम-से-कम यही कर सकते हैं कि इस बात के लिए जोर लगावें कि हमारे इन देश-भाइयों के मुकदमों की सुनवाई साधारण रूप से हो, किसी आर्डिनेन्स के हारा बनाये हुए ऐसे असाधारण न्यायालय न हों जिनमें अपराधी को अपील करने का भी अधिकार न रह जाय और साधारण कैदियों को जो सुभीते होते हैं, वे सुभीते भी उसे न हों। जिन्हें सरकार मुकदमें की मुनाई कहती है, उनमें भी अनेक परम आरचर्यजनक घटनायें हुई हैं। यहांतक कि खुली अदालत में अभियुक्तों पर पाश्विक आक्रमण हुए हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे मुकदमें साधारण रूप से सुने जायें। जहींतक हम जानते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के बिरोध में कुछ अभियुक्तों ने दीर्घ काल तक अनशन किया है और इस समय वे मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। इस समझते हैं कि बंगाल-आर्डिनेन्स के स्थान पर अब बंगाल-कीसिल का एक कानून बन गया है। इस आडिनेन्स को तथा इसके आधार पर बननेवाले किसी कानून को हम लोग बहुन आपत्तिजनक समझते हैं; और इस बात से उसमें कोई उत्तमता नहीं आ जाती कि बंगाल की वर्तमान कीसिल सरीखी एक अप्रातिनिधिक संस्था ने उसे बनाया है।

विलायती कपड़े और शराब आदि की दूकानों की पिकेटिंग के सम्बन्ध में हम लोगों से यह कहा गया है कि पिकेटिंग-सम्बन्धी आर्डिनेन्स को तो लॉर्ड अविन वापस लेने के लिए सैगार हैं, पर वह यह कहते हैं कि यदि वह आवश्यक समझेंगे तो पिकेटिंक को रोकने के लिए और कुछ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार मानों वह हमें यह मूचित करते हैं कि वह जब आवश्यक समझेंगे, तब फिर आर्डिनेन्स जारी कर सकेंगे अथवा इसी प्रकार की और कोई कार्रवाई कर सकेंगे।

नमय-कानून तथा कुछ और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने सिम्मिलित पत्र में किया था, जो उत्तर मिला है, वह भी बिलकुल असन्तोषजनक है। सब लोग जानते हैं कि नमक के सम्बन्ध में आप बहुत बड़े बिरोपज्ञ हैं; इसिलए इस सम्बन्ध में हम लोग कुछ अपिक कहने की आवश्यकता नहीं समझते। यहां हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इन सब बातों के बारे में हम लोगों का पहले जो कुछ कथन था, उसमें कुछ परिवर्तन करने की हम लोग कोई आवश्यकता नहीं समझते।

इस प्रकार हम लोगों ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनसे लॉर्ड अविन सहमत नहीं ही रहें हैं; और न उन छोटे प्रस्तावों को ही वह मानते हैं, जिनका हम लोगों ने अपने सम्मिलित पत्र में उल्लेख किया था। उनके और हम लोगों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है और वास्तव में तस्व या सिद्धान्त का अन्तर है। हम लोग आशा करते हैं कि आप यह मूचना-पत्र श्रीमती सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभभाई पटेल और श्रीयृत जयरामदास दौलतराम को दिखला देंगे और उन लोगों से परामर्श करके श्रीयृत जयकर और सर तेजबहादुर स्त्रू को अपना उत्तर दे देंगे।

हम लोग यह भी समझते हैं कि इस पत्र-व्यवहार का प्रकाशन अब अधिक समय तक नहीं रोकना चाहिए और अब जनता को अन्धकार में रखना ठीक नहीं है। इसके प्रकाशन के प्रध्न के सिवा हम लोग सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीयृत जयकर से यह भी अनुरोध करते हैं कि इस सम्बन्ध में कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

जितना पत्र-व्यवहार हुआ है और दूसरे जो काग्रज-पत्रादि हैं, वे सव कांग्रेस के स्थानापन्न-सभापित चौबरी खलीकउज्जमां साहव के पास भेज दें। हम लोग यह समझते हैं कि इस समय जो कार्य-समिति काम कर रही है, उसे तुरन्त सूचना दिये विना हम लोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए।

> मोतीलाल सैयद महमृद् जवाहरलाल

#### नेताओं का सिमालित उत्तर

इसके अनुसार २, ४ और ५ सितम्बर को हम लोगों ने पूना के यरवडा-जेल में महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भेंट की, उन्हें उक्त पत्र दिया और सहमत प्रश्नों पर उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद किया। इस वातचीत के अन्त में उन लोगों ने हमें जो वक्तव्य दिया, वह यहां दिया जाता है—

यरवडा सेन्ट्रल जेल, ५-९-३०

प्रिय मित्रगण,

श्रीमान् वाइसराय ने २८-८-३० को आप लोगों को जो पत्र लिखा था, उसे हम लोगों ने ध्यान-पूर्वक पढ़ा है। उस पत्र की वातों के सम्वन्ध में वाइसराय से आप लोगों की जो वातें हुई हैं, उन्हें भी आपने कृपाकर उस पत्र में पिरिशिष्ट-रूप में सिम्मिलित कर दिया है। हम लोगों ने उतने ही ध्यान से वे सूचानायें भी पढ़ी हैं, जिनपर पिण्डत मोतीलाल नेहरू, डॉ॰ सैयद महमूद और पं॰ जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं और जो उन लोगों ने आपके द्वारा भेजी हैं। उक्त पत्र तथा वातचीत पर उस सूचना-पत्र में उनकी विचारपूर्ण सम्मित भी सिम्मिलित है। इन पत्रों पर हम लोगों ने वरावर दो रातों तक विचार किया है और इन कागजों के सम्वन्ध में जितनी विचारणीय वातें हैं उन सवपर आपके साथ पूरा और स्वतन्त्र विचार भी हो चुका है। और जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था, हम निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के वीच हमें मेल की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। हमारा इस समय वाहरी संसार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिए कांग्रेस की ओर से हम लोग अधिक-से-अधिक जो-कुछ कह सकते हैं, वह यही है।

नैनी सेन्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने सूचना-पत्र में जो सम्मित भेजी है, उससे हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं, परन्तु हमारे उन मित्रों की इच्छा है कि इघर दो महीनों से आप लोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का वहुत-कुछ व्यय करके और वहुत-सी किठनाइयां उठाकर शान्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह बतला दें कि हम लोगों की स्थित और वक्तव्य क्या है। इसलिए जहांतक संक्षेप में हो सकता है, हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि शान्ति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइयां है।

वाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि उसमें उन शक्तों को पूरा करने का विचार किया गया है जो पं० मोतीलाल ने गत २० जून को मि० स्लोकोम्ब को वतलाई थीं और २५ जून को अपनी स्वीकृति से उन्होंने मि० स्लोकोम्ब को अपना

जो वनतच्य दिया था, उसमें जो शर्ते कही गई थीं। परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई वाले पत्र की भाषा में हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलाई पड़ती जिससे यह समझा जाय कि पं० मोतीलालजी के उक्त वार्तालाप या वक्तव्य में वतलाई हुई शर्ते पूरी होती है। उक्त वार्तालाप और वक्तव्य में जो मूल्य और काम के अंश हैं, वे इस प्रकार हैं:—

वार्तालाप में—'धिद यह निश्चय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-परिपद् में किन-किन वातों पर विचार किया जायगा और हम लोगों से यह आधा की जायगी कि हम लोग लन्दन में जाकर बहस करके लोगों को इस विपय का सन्तोप करायँगे कि हमें औपनिवेधिक स्वराज्य चाहिए, तो में इसे मंजूर नहीं कर सकता। परन्तु यदि यह बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा अँग्रेजों के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारस्परिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन वातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हें छोड़कर बाकी और वातों में परिषद् के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि स्वतंत्र भारत का विधान किस प्रकार बनाया जाय, तो कम-से-कम में कांग्रेस से इस बात की सिफारिश करूँगा कि वह परिषद् में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत करले। हम लोग अपने घर के आप मालिक बनना चाहते हैं; परन्तु हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जितने समय में अंग्रेजों के हाथ से निकालकर एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ में भारत का शासनाधिकार आयगा, उतने समय तक के लिए कुछ खास शत्तें हो जायँ। इन शर्तों पर अंग्रेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उसी प्रकार मिल सकते हैं, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बातचीत करता है।"

वक्तव्य में—"सरकार निजी रूप से इस बात का वचन देने के लिए तैयार हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेट ग्रिटेन के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में जसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और अधिकार हस्तान्तरित होने तक के समय के लिए जो शत्तें तय हो जायँगी, और जिनका निर्णय गोलमेज-परिषद् में हो जायगा, उन बातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली की मांग का वह समर्थन करेगी।"

इस सम्बन्ध में बाइसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार है—

"मेरी और मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, और मुझे इस बात में कोई गन्देह नहीं है कि श्रीमान् सम्प्राट् की सरकार की भी यही कामना है कि जहां तक हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रवन्य वे स्वयं कर सकते हीं उतना अधिक प्रवन्य करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारतवासी किन-किन विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं छे सकते हीं और उनके सम्बन्ध में नया-पदा शत्तें और व्यवस्थायों की जानों चाहिएँ, इसपर परिषद् में विचार होगा। परन्तु मेरा कभी यह विस्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विस्वास रक्खा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा।"

हम डोग समझते हैं कि इन दोनों वातों में बहुत बड़ा अन्तर है। पं॰ मोतीलाडजी तो

भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते हैं जिसमें प्रस्तावित गोलमेज-परिपद् के विचारों के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वर्त्तमान स्थिति से विलकुल वदल जाय (वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाय); पर वाइसराय अपने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश सरकार की यह हार्दिक कामना है कि जिन वातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन्हें छोड़कर वाकी और वातों में वे अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रवन्ध स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। दूसरे शब्दों में वाइसराय के पत्र में केवल यही आशा दिलाई जाती है कि हमें उसी ढंग के कुछ और मुधार मिल जायँगे जिस ढंग के सुवारों का आरम्भ लैन्सडाउन-सुवारों से हुआ था। हम लोग यह समझते थे कि इसका हमने जो यह अर्थ लगाया है, वही ठीक है; इसलिए अपने १५-८-३० वाले पत्र में, जिसपर पं० मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयद महमूद और पं० जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे, हम लोगों ने अपना कथन नकारात्मक रक्खा था और कहा था कि हमारी सम्मित में कांग्रेस इससे सन्तुष्ट नहीं होगी। अब आप लोग वाइसराय का जो पंत्र लाये हैं, उसमें भी वही पहले पत्रवाली वात दुहराई गई है; और हमें दु:खपूर्वक कहना पड़ता है कि हमारे पत्र का अनादर करके उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं है; और हम लोगों ने उसमें जो प्रस्ताव किये थे, उनके आधार पर वातचीत चलना असम्भव है। आप लोगों ने यह कहकर इस विषय पर और भी प्रकाश डाल दिया है कि यदि गांधीजी भारत-सरकार के सामने निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई प्रश्न उपस्थित करेंगे ( अर्थात् भारत जब चाहे तब सामाज्य से पृथक् हो सकता है ), तो वाइसराय यही कहेंगे कि यह प्रश्न विचरार्थ उठ ही नहीं सकता। इसके विपरीत हम लोग यह समझते हैं कि भारत में चाहे जिस प्रकार की स्वतन्त्र शासन-प्रणाली -स्थापित हो, परन्तु यह सब दशा में सर्व-प्रधान प्रश्न है और इसके सम्बन्ध में किसी बहस-मुबाहसे की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली या पूर्ण-स्वराज्य अथवा इसी प्रकार की और कोई शासन-प्रणाली प्राप्त होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध स्वेच्छा पर होना चाहिए और प्रत्येक दल को इस वात का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे तव आपस की हिस्सेदारी का साथ छोड़ सकता है। यदि भारत को साम्राज्य का अंग वनाकर न रखना हो, विल्क उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक वरावरी का और स्वतन्त्र हिस्सेदार वनना हो, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संगति तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समझे; और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि वह उसमें मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे। इसके सिवा और किसी दशा में यह वात नहीं हो सकती। आप लोग देखेंगे कि जिस वार्त्तालाप का हम लोगों ने अभी उल्लेख किया है, उसमें यह वात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जवतक ब्रिटिश-सरकार या ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना असम्भव है या ऐसी स्थिति नहीं चल सकती, तवतक हम लोगों की सम्मित में कांग्रेस को स्वतन्त्रता का युद्ध वरावर जारी रखना चाहिए।

नमक-कर के सम्बन्ध में हम लोगों का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव था, उसके विषय में वाइसराय का जो रुख है, उससे सरकार के मनोभावों का एक बहुत ही दु:खद स्वरूप प्रकट होता है। हम लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती है कि शिमला

की ऊँचाई पर से भारत के शासक यह समझने में असमर्थ हैं कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिन लाखों-करोड़ों आदमियों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्भव होता है, उनकी आर्थिक कठिनाइयां क्या हैं। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीव आदिमियों के लिए वायु और जल को छोड़कर बाकी और चीजों से बढ़कर महत्व की है। उस नमक पर सरकार ने अपना जो एकाधिकार कर रक्खा है, उसके विरुद्ध गत पांच महीनों में निर्दोप आदिमयों ने अपना जो खून बहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह बात नहीं आई कि इसमें उसकी क्तिनी अनीति है, तो फिर वाइसराय की बतलाई हुई भारतीय नेताओं की कोई परिपद् कुंछ भी नहीं कर सकती। बाइसराय ने यह भी कहा है कि जो छोग यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा साधन भी वतलाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आग वह जाय जितनी उसे नमक से होती है । यह कहकर उन्होंने मानों हानि पहुँचाने के उपरान्त उत्तर से देश का अपमान भी किया है। उनके इस रुख से यही मूचित होता है कि यदि सरकार का वश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त काल तक अपनी वह परम व्यय-साध्य द्यासन-प्रणाली प्रचलित रक्खेगी जिससे भारत अवतक वरावर कुचला जाता रहा है । हम लोग यह भी वतला देना चाहते हैं कि केवल यहीं की सरकार नहीं, बल्कि समस्त संसार की सरकारें जनता-द्वारा उन कानुनों के भंग किये जाने को खुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं, जिन कानूनों को जनता अच्छा नहीं समझती परन्तु जो कानूनी हेर-फेर के कारण अयवा और कारणों से तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते।

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की वातें हैं जिनके सम्बन्ध में हमने जनता के विचार और मांगें उपस्थित की थीं, पर उनके सम्बन्ध में भी वाइसराय कुछ भी अग्रसर नहीं हए हैं। परन्तु यहां हम उन वातों पर विचार नहीं करना चाहते । हम लोग आज्ञा करते हैं कि हमने ऐसी महत्वपूर्ण यथेष्ट वातें वतला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा अन्तर है, जो जरूदी दूर नहीं किया जा सकता। तो भी शान्ति के उद्योग में इस समय जो विकलता होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए निरास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के लिए विकट युद्ध में लगी हुई है। इसमें राष्ट्र ने जो अस्य ग्रहण किया है, हमारे शासक उसके अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें उस अस्य का भाव और महत्व समझने में विलम्ब होगा। इधर कई महीनों में भारतवासियों ने जो विपत्तियां सही हैं, उनसे यदि सासकों के मन का भाव नहीं बदला है, तो इससे हम लोगों को कोई आस्वर्य नहीं हुआ हैं। किसीने उचित रूप से जो स्वार्थ इस देश में स्थापित किये हों अथवा जो अधिकार प्राप्त किये हों, उनमें से एक को भी कांग्रेस हानि नहीं पहुँचाना चाहती । अंग्रेजों के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है । परन्तु देश पर ब्रिटिश-जाति का जो असह्य प्रभूत्व है,उसका वह अपने पूर्ण नैतिक वल से विरोध करती है और उसपर अपना असन्तीप प्रकट करती है और बरावर ऐसा करती रहेगी। हम लोगों का अन्त तक अहिसात्मक रहना निश्चित है, इसलिए यह भी निश्चित ही है कि राष्ट्र की काम-नायें भी मीष् ही पूरी होंगी। यद्यपि अधिकारी लोग सस्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुन ही गदु और प्रायः अपमानकारी भाषा का व्यवहार करते हैं, तो भी हमारा यही कथन है।

अन्त में हम लोग फिर एकबार आप लोगों को उस कष्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने शान्ति स्थापित करने के लिए उठाया है; परन्तु हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि अभी ऐगा उपयुक्त समय नहीं आया है जबिक समझौते की वात-चीत और आगे चल सके। कांग्रेस-संगठन के प्रधान अधिकारी और कार्यकर्ता इस समय जेलों में वन्द हैं; इसलिए स्पष्टतः हम लोग वहुत विवश हैं। हम लोग दूसरों से सुनी हुई वातों के आधार पर ही सब मांगें उपस्थित करते रहें हैं और अपने विचार वतलाते रहे हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोप या त्रृटियां हों। इसलिए इस समय जिन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावतः हम लोगों में से किसीके साथ भेंट करना चाहेंगे। उस दशा में, और जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए उतनी ही उत्सुक होगी, उन्हें हम लोगों के पास तक पहुँचने में कोई कठिनाई न होगी।

मो॰ क॰ गांधी, सरोजिनी नायह, बहुसभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम।"

समझौते के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य वातें और पत्र आदि हैं, वे सब सर्व-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित करके ही हम लोग इसका अन्त करते हैं; और मध्यस्थों के जो कर्तव्य होते हैं, उनका पूर्ण-रूप से पालन करते हुए हम लोग इस वक्तव्य के सम्बन्ध में स्वयं अपना कोई मत नहीं प्रकट करते, और न ऊपर दी हुई वातों अथवा पत्रों आदि पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी ही करते हैं। हां, इतना हम अवश्य वतला देना चाहते हैं कि ऊपर दिये हुए पत्रों आदि को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में हम लोगों ने वाइसराय और कांग्रेस के नेताओं की स्वीकृति ले ली हैं।

#### 0

# साम्प्रदायिक 'निर्णय'

सम्प्रदायिक निर्णय का समाट् की सरकार ने जो ऐलान किया था वह, अविकल रूप में, नीचे लिखें अनुसार है:—

- १. सम्राट-सरकार की ओर से, गोलमेज-परिपद् के दूसरे अधिवेशन के अन्त में, १ दिसम्बर्र को, प्रधान-मन्त्री ने जो घोपणा की थी, और जिसकी ताईद उसके बाद ही पालंमेण्ट के दोनों हाउसों ने भी कर दी थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारतवर्ष में रहनेंवाली विविध जातियां साम्प्रदायिक प्रश्नों पर किसी ऐसे समझौते पर न पहुँच सकीं जो सब दलों को मान्य हो, जिसे कि हल करने में परिपद् असफल रही है, तो सम्राट्-सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि इस वजह से भारत की वैद्यानिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिए और इस वाद्या को दूर करने के लिए वह स्वयं एक आरजी योजना तैयार करके उसे लागू करेगी।
- २. गत १९ मार्च को, यह सूचना मिलने पर कि किसी समझौते पर पहुँचने में विविध जातियां लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विधान वनने की योजना आगे नहीं वढ़ सकती, सम्प्राट्-सरकार ने कहा था कि इस सम्बन्ध में उठनेवाली कठिनाइयों और विवादास्पद वातों पर वह फिर से सावधानी के साथ विचार करेगी। अब उसे इस वात का यकीन हो गया है कि जबतक नये शासन-विधान के अन्तर्गत अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति-सम्बन्धी समस्याओं के कम-से-कम कुछ पहलुओं का निर्णय न हो जायगा तबतक विधान बनाने की दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती।

- ३. इसिलए समृद्ध्यरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन-विधान-सम्बन्धी प्रस्तावों में, जोिक यथासमय पार्लमेण्ट के सामने पेश किये जायेंगे, वह ऐसी घारायें रक्तेगी, जिससे नीचे लिखी योजना पर अमल हो सके। इस योजना का कार्य-क्षेत्र जान-त्रूसकर प्रान्तीय-कांसिलों में त्रिटिश-भारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रक्ता गया है, केन्द्रीय घारा-सभा में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २०वें पैराग्राफ में छिल्लितित कारणों से नहीं किया गया है। लेकिन योजना के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आश्रय इस बात को महमूस न कर सकना नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य समस्याओं का भी निर्णय करना होगा जिनका अल्प-संख्यक जातियों के हक में बड़ा महत्व है; बिल्क इस आशा से यह निश्चय किया गया है कि प्रतिनिधत्व के तरीके और अनुपात के मूल प्रश्न पर जब एकबार घोषणा कर दी गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक प्रश्नों पर, कि जिनके बारे में अभी आवश्यक विचार नहीं किया जा सका है, सम्भवतः जातियां स्वयं ही बोई मार्ग ढूंड निकालेंगी।
- ४. समृाट्-सरकार चाहती है कि इस वात को विलकुल स्पष्ट-रूप से समझ लिया जाय कि इस निर्णय में रहोबदल करने के लिए जो भी कोई वात-चीत होगी उसमें वह भाग नहीं लेगी और न इसमें संशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे सम्बन्धित सभी दलों-द्वारा सम्बित न हो। लेकिन सद्भाग्य से अगर कोई सर्व-सम्मत समझौता हो जाय, तो वह उसके लिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहती। इसलिए, नया भारत-शासन-विधान कानून वनने से पहले, अगर उसे इस बात का सन्तोप हो जाय कि इससे सम्बन्धित जातियां किसी दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या अधिक प्रान्तों या समस्त ब्रिटिश-भारत के लिए, परस्पर एक-मत हैं, तो वह पार्लमेण्ट से इस बात की सिफारिश करने को तैयार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की जगह उस योजना को रख दिया जाय।
- ५. गयर्नर-वाले प्रान्तों की गींसिलों या लोजर हाउस में, बशर्ते कि वहां अपर चेम्यर हो, सदस्यों के स्थान नीचे २४वें पैराग्राफ में बतलाये हुए हिसाब के अनुसार रहेंगे।
- ६. मुसलमान, यूरोपियन जीर सिक्ख सदस्यों का चुनाव पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचनों के हारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-खास सूरतों में 'पिछड़ा हुआ' होने के कारण निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर रक्खा जाय) तमाम प्रान्त में अलग रखने की ब्यवस्था की जायगी।

#### पृथक निर्वाचन

इन बात की स्वयं विधान में गुंजाइरा रक्की जायनी कि जिससे दस वर्ष के बाद निर्वाचन-ध्यवस्था का (धीर ऐसी ही दूसरी व्यवस्थाओं का, जो नीचे दी हुई हैं) इससे सम्बन्धित जातियों की स्वीकृति से, जिसे जानने के छिए उपयुक्त तरीके सोचे जायेंगे, पुनरावलोकन कर छिया जायना।

- ७. वे सब जायज मतदाता, जो किसी मुसलमान, सिक्स, ईसाई (पैराग्राफ १० देखिए), गंग्लो-इंडियन (पैराग्राफ ११ देखिए) या यूरोपियन निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाता नहीं है, आम निर्वाचन-क्षेत्र में मन दे सकेंगे।
- ८. वम्बई में कुछ चुने हुए बहुसंन्यक सदस्यों के आम निर्वाचन-क्षेत्रों में ७ स्थान मराटों के लिए मुरक्षित रहेंगे।

#### दुलित-जातियाँ

९. 'दिलित-जातियों' में जिन्हें मत देने का अधिकार होगा, वे आम निर्वाचन-क्षेत्र में मत देंगे। इस वात को मह्नेजर रखते हुए िक अकेले इस उपाय से इन जातियों के लिए िकसी कोंसिल में अपना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना फिलहाल बहुत समय तक सम्भव नहीं है, उनके लिए कुछ विशेष स्थान रक्खे जायँगे, जैसा कि २४वें पैराग्राफ में वताया है। इन जगहों का चुनाव विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा, जिनमें दिलत-वर्गवाले वही लोग मत देंगे जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे खास निर्वाचन-क्षेत्र में मत देनेवाला कोई भी व्यक्ति, जैसा िक ऊपर कहा गया है, किसी आम निर्वाचन-क्षेत्र में भी मत दे सकेगा। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन खास-खास इलाकों में वनाने की मंशा है जहां दिलत-वर्गवालों की काफी आवादी है; और मदरास अहाते के अलावा और कहीं ऐसा न होना चाहिए िक प्रान्त का सारा इलाका उन्हींसे घिर जाय।

वंगाल में, ऐसा मालूम पड़ता है कि, कुछ आम निर्वाचन-क्षेत्रों में अधिकांश मतदाता दलित-वर्गों के व्यक्ति होंगे। इसलिए, जवतक इस बारे में और अधिक पूछ-ताछ न हो जाय तवतक, उस प्रान्त में दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है। सरकार चाहती यह है, कि वंगाल-कौंसिल में दिलत-जातियों के कम-से-कम १० सदस्य तो पहुँच ही जायँ।

जो लोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार है) दिलत-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से मत दे सकेंगे उनकी हरेक प्रान्त में क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है। सामान्यतः इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त होंगे, जिनका कि मताधिकार-समिति की रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया है। मगर उत्तर-भारत के कुछ प्रान्तों में, जहां अस्पृश्यता की आम कसीटी को लागू करना सम्भवतः कुछ वातों में वहां की विशेष परिस्थित के अनुपयुक्त होगा, इस सम्बन्य में थोड़ा रहोबदल करना आवश्यक होगा।

समृद्-सरकार का खयाल है कि दिलत-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों की आवश्यकता एक सीमित समय के लिए ही होगी। इसलिए विधान में वह ऐसी वात रखना चाहती है कि वीस साल के आखिर में, अगर उससे पहले ही छठे पैराग्राफ में उल्लिखित निर्वाचन का संशोधन करने के आम अधिकार के द्वारा यह रद न हो गया होगा तो, ये नहीं रहेंगे।

# भारतीय ईसाई

(१०) भारतीय ईसाइयों के लिए रक्खी जानेवाली जगहों का चुनाव पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। यह करीव-करीव निश्चित-सा मालूम पड़ता है कि किसी प्रान्त के पूरे इलाके में भारतीय ईसाइयों के निर्वाचन-क्षेत्र वनाना अव्यावहारिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी एक या दो चुने हुए इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रक्खे जायँगे। इन निर्वाचन-क्षेत्रों के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में मत नहीं देंगे; लेकिन इन इलाकों से वाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे। विहार और उड़ीसा में विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां भारतीय ईसाइयों का काफी वड़ा भाग आदिम जातियों के अन्दर शुमार होता है।

#### परिशिष्ट ७ : साम्प्रदायिक 'निर्णय'

#### - एंग्हो-इंडियन

- (११) एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। फिल्हाल, अगर कोई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हों तो उनकी तहकीकात करने की गुंजाइथ रखते हुए, यह सोचा गया है कि एंग्लो-इंडियन-निर्वाचन-क्षेत्र हरेक प्रान्त के सारे इलाके के लिए होंगे, जिनमें मत-गणना डाक से भेजी जानेवाली पिचयों के द्वारा होगी; लेकिन इस वारे में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।
- (१२) पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रक्ते गये हैं उनकी पूर्ति का जपाय अभी विचाराधीन है, और ऐसे सदस्यों की जो संख्या रक्ती गई है उसे अभी, जबतक कि ऐसे इलाकों के बारे में की जानेवाली वैवानिक व्यवस्था का कोई अन्तिम निश्चय न हो जाय, आरजी समझना चाहिए।

#### स्त्रियाँ

(१३) सम्राद् की सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि नई कींसिलों में स्त्रीसदस्यायें भी रहें, चाहे उनकी संख्या थोड़ी ही हो। उसका खयाल है कि प्रारम्भ में, मह ध्येम
तवतक सफल नहीं हो सकता जवतक कि कुछ स्थान खास तौर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित न कर
दिये जायें। साथ ही उसका यह भी खयाल है कि स्त्री-सदस्यायें किसी एक ही जाति की नहीं होनी
चाहिएँ और सो भी बिना किसी अनुपात के। इसलिए खास तौर पर स्त्रियों के लिए रक्खी जानेवाली
हरेक 'सीट' का चुनाव एक ही जाति के मत-दाताओं तक मर्यादित करने के सिवा, जिसमें कि नीचे
२४वें पराप्राफ में स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पढ़ित ढूंढ निकालने में वह
असमर्थ रही है, जिससे कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उस ग्रेप योजना के
अनुस्प हो कि जिसे यहण करना आवश्यक समझा गया है। अतग्व, इसके अनुसार, जैसा कि नीचे
२४वें पराप्राफ में स्पष्ट किया गया है, विभिन्न जातियों में स्त्रियों की विशेष जगहों को खास तौर
पर विभाजत कर दिया गया है। इन विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों में किस खास ढंग से निर्वाचन होगा,
यह अभी विचाराधीन है।

#### विशेष वर्ग

- (१४) 'मजदूरों' के लिए रक्की गई सीटों का चुनाय अ-साम्प्रदायिक निर्वाचन-छेत्रों के हारा होगा। निर्वाचन-स्वस्था का अभी निरुचय करना है; लेकिन बहुत सम्भव है कि अधिकांश प्रान्तों में, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिय की है, मजदूर-निर्वाचन-क्षेत्र कुछ तो मजदूर-संप होंगे और कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्र।
- (१५) उद्योग-व्यवसाय, तानों और खेतिहरों के सदस्यों का चुनाव व्यवसाय-संघ (चेम्बर आफ कापर्स) और दूसरे विविध-संघों के द्वारा होगा। इन स्पानों की निर्वाचन-व्यवस्था की तफसील के लिए लगी और छान-धीन होना आवश्यक है।
- (१६) जमींदारों के लिए रक्ते गये विधेष स्वानों का चुनाव जमींदारों के विशेष निर्वाचन-धेमों के द्वारा होगा ।
- (१७) विश्व-विद्यालय के लिए रक्वे गये स्थानों का चुनाव किम तरह किया जाय, यह अभी विचाराधीन है।

(१८) प्रान्तीय कौंसिलों में प्रतिनिधित्व के इन प्रश्नों का निर्णय करने में समृाट्-सरकार को काफी तफ़सील में जाना पड़ा है, इतने पर भी निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हदवन्दी तो अभी वाकी ही रह गई है। सरकार का इरादा है, कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दुस्तान में इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिया जाय।

कुछ जगह तो, सदस्यों की जो संख्या इस समय रक्खी गई है सम्भवतः उसमें थोड़ा फर्क कर देने से, निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हदवन्दी मुकम्मिल तौर पर ठीक हो जायगी। अतएव समाट्-सरकार इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर-फेर करने का अधिकार अपने लिए रक्षित रखती है, वशतें कि उस हेर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात में कोई असली अन्तर न पड़े। लेकिन वंगाल और पंजाब के मामले में ऐसा कोई हेर-फेर नहीं किया जायगा।

#### द्वितीय चेम्बर

(१९) विद्यान-सम्वन्धी विचार-विनिमय में अभीतक तुलनात्मक रूप में, प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखनें के प्रश्न पर कम ध्यान दिया गया है; अतः इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या इस बात का निर्णय करनें से पहले कि किन-किन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखनें चाहिएँ, और विचार होने की आवश्यकता है।

सम्प्राट्-सरकार का विचार है कि प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर का निर्माण इस तरह होना चाहिए जिससे, छोटी कौंसिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, भिन्न-भिन्न जातियों के बीच रक्खे गये अनुपात में कोई खास फर्क न पड़े।

(२०) केन्द्रीय घारासभा (वड़ी कौंसिल) के आकार और निर्माण के प्रश्न में फिलहाल सम्प्राट्-सरकार नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि इसमें अन्य प्रश्नों के साथ देशी-राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी उपस्थित होता है, जिसपर अभी और विचार होना है। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय, तमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी।

# सिन्ध का पृथकरण

- (२१) सम्गट्-सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है, कि सिन्च एक पृथक् प्रान्त वना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्च निकलने-लायक सन्तोपजनक उपाय निकल आयें। क्योंकि संघीय-राजस्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्च में उठनेवाली आर्थिक समस्याओं पर अभी और विचार होना है, सम्गट्-सरकार ने यह ठीक समझा है कि वम्बई-प्रान्त और सिन्ध की पृथक् कींसिलों की संख्यायें तो दी ही जायें पर उसके साथ ही मौजूदा वम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थात्, सिन्ध-सहित वम्बई-प्रान्त की) कौंसिल की संख्यायें भी दे दी जायें।
- (२२) विहार-उड़ीसा के जो अंक दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से हैं; क्योंकि उड़ीसा को पृथक प्रान्त बनाने के बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है।
- (२३) नीचे दिये हुए २४ वें पैराग्राफ में वरार-सहित मध्यप्रान्त की कींसिल के सदस्यों की जो संख्यायें दी हैं उससे यह न समझना चाहिए कि वरार की भावी वैद्यानिक स्थिति के वारे में कोई निर्णय किया जा चुका है। अभीतक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।
- (२४) विभिन्न प्रान्तों की कौंसिलों (सिर्फ छोटी कौंसिलों ) में सदस्यों की संख्यायें नीचे लिखे अनुसार रहेंगी:—

| : P 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| परिशिष्ट ७ : सास्प्रदायिक 'निर्णय'<br>१ मदरास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हं०१ |
| अम (६ स्त्रिंगां) जमादार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| दलित-जातिवाले १३४ विश्व-विद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ ५  |
| पिछड़े हुए इंशाकों का प्रतिनिधि · · १८ मजदूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ર    |
| मृतलमान (१ स्त्री)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠. د |
| 1900-1 N - 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५०  |
| भारताय इंसाई (१ स्त्री) १ अ. संयुक्तप्रान्त<br>एंस्लो-इण्डियन १ आम (४ स्त्रियां)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३२  |
| -, यूरोपियन <sup>२</sup> दिलत-जातिवाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२   |
| ्रेवणमान (२ हित्रका)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| भारताय इसाइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £    |
| विञ्य-विद्यालय १ एंग्ली-इण्डियन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ą    |
| मजदूर " १ यूरोपियन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8    |
| कुल उद्योग-व्यवसाय आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २    |
| २. तस्त्रहें<br>२. तस्त्रहें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m·   |
| ( सिन्य-सहित ) विश्व-विद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ų,   |
| भाम (५ स्त्रियां)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?    |
| दलित जातिवाले ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ą    |
| पिछडे हा। हाराक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36   |
| " अति। विद्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112  |
| मुसलमान (१ स्त्री) <sup>६३</sup> सिक्ख (१ स्त्री) ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ર    |
| A STATE OF THE STA |      |
| उद्योग-व्यवसाय आदि १ एंग्लो-इण्डियन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| जमींदार ८ यूरोपियन १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| विस्त्र-विद्यालय ३ उद्योग-व्यवसाय आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| मजदूर १ जमींदार १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| कुल 🗀 ८ विस्य-विद्यालय 😬 ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ३. वंगाल <sup>२००</sup> मजदूर १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| आम (२ हित्रयां)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 1 7 17 441 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 0 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| एंग्लो-इण्डिएन (१ स्त्री) २ पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि<br>यूरोपियन ४ मनलगण ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| १ मुसलमान (१ स्त्री)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <sup>४५। १९</sup> सस्तीय ईसाई ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ः १९ एंग्डो-इण्डियन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| ६्रं०२ |
|--------|
|--------|

# कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

| यूरोपियन <sup>.</sup>                       | •••         | _         | 2 6 3                                                     | •                |                 |  |  |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|
|                                             | ***         | <b>ર</b>  | ६. पश्चिमोत्तर-                                           | सीमा-प्रान्त     |                 |  |  |
| उद्योग-व्यवसाय आदि                          | ***         | 8         | आम .                                                      | ***              | ९               |  |  |
| जमींदार ्                                   | • • •       | ч         | सिक्ख                                                     | ***              | ą               |  |  |
| विश्व-विद्यालय                              | • • •       | 8         | मुसलमान                                                   | ***              | રૂદ્            |  |  |
| मजदूर                                       |             | 8         | जमींदार                                                   | •••              | 2               |  |  |
| • कुल                                       | •••         | १७५       | <u>कु</u> ल                                               |                  | ५०              |  |  |
| ७. मध्यप्रान्त सिन्ध-रहित वम्बई और सिन्ध के |             |           |                                                           |                  |                 |  |  |
| .''' ( वशर-                                 | सहित )्र    | •         | प्रान्त के लिए भी सदस्य                                   |                  | -विभाग          |  |  |
| आम (३·स्त्रियां)                            | * * *       | ७७        | किया गया है, जो इस प्रव                                   | -                | _ \             |  |  |
| दलित-जातिवाले                               | •••         | १०        | १० वस्वई (सिन्ध नि<br>आम (५ स्त्रियां)                    | ।कल जान प        |                 |  |  |
| पिछड़े हुए इलाकों का प्र                    | रतिनिधि *** | १         | दलित-जातिवाले                                             |                  | १०९             |  |  |
| मुसलमान                                     | ***         | १४        |                                                           | •••<br>रिक्षिः•• | १०              |  |  |
| एंग्लो-इण्डियन                              | ••• .       | १         | पिछड़े हुए इलाकों का प्रति                                | ग्रामाथ •••      | 8               |  |  |
| यूरोपियन                                    | •••         | १         | मुसलमा <b>न</b> (१ स्त्री)                                | •••              | ३०              |  |  |
| उद्योग-व्यवसाय आदि                          | •••         | २         | भारतीय ईसाई                                               | ***              | ą               |  |  |
| जमींदार '                                   | •••         | 3         | एंग्लो-इण्डियन                                            | ***              | ?               |  |  |
| विश्व-विद्यालय                              | •••         | १         | यूरोपियन                                                  |                  | ą               |  |  |
| मजदूर…                                      |             | 7         | उद्योग-व्यवसाय आदि                                        | •••              | 9               |  |  |
| ु भूल                                       | •••         | ११२       | जमींदार                                                   | •••              | 2               |  |  |
| · ઽ <u>.</u> સ                              | ासाम :      |           | विश्व-विद्यालय                                            | •••              | 8               |  |  |
| आम (१ स्त्री)                               | ***         | 88        | मजदूर                                                     | •••              | 9               |  |  |
| दलित-जातिवाले                               | •••         | 8         | ं कुल                                                     | •                | १७५             |  |  |
| ं पिछड़े हुए इलाकों के प्र                  | तिनिधि ***  | 9         | ११.सिन<br>आम (१ स्त्री)                                   | ય<br>. •••       | १९              |  |  |
| मुसलमान                                     | ***         | 3.k       | मुसलमान (१ स्त्री)                                        |                  | 3.8<br>, ,      |  |  |
| भारतीय ईसाई                                 | ***         | 8         | यूरोपियन                                                  |                  | ט ץ<br>ס        |  |  |
| यूरोपियन                                    | •••         | 8         | यूरााययम<br>उद्योग-व्यवसाय आदि                            |                  | ٠<br>٦          |  |  |
| ज्द्योग-व्यवसाय आदि                         | •••         | 88        | जमींदार                                                   | * • •            | ٠<br>۲          |  |  |
| मजदूर                                       | •••         | 8         |                                                           | •••              | 9               |  |  |
| -,                                          | • • •       | १०८       | मजदूर<br>े कुल                                            | . •••            | <b>\\ \xi_0</b> |  |  |
| कुल                                         | , f         | •         | ॐॱ<br>र्भाचन-क्षेत्र                                      | •                | 7.              |  |  |
| जनोग <i>्</i> राजगण                         |             |           | गपग-दात्र<br>प्रतिनिधियों का चुनाव जिन                    | संस्थाओं के      | ं द्वारा        |  |  |
|                                             |             |           | गोतानायया या चुराय ।या<br>गि और कुछ प्रान्तों में मुख्यतः |                  |                 |  |  |
|                                             |             |           | ता जार कुछ प्राप्ता न नुष्यतः<br>की जायगी । अतएव निश्चित  |                  |                 |  |  |
|                                             |             |           | य यरोपियन होंगे और कितने                                  |                  |                 |  |  |
| सम्भव नहां है कि हर्रक                      | अन्त स एस । | क्तान सदर | अ पर्धाप्यम हाम जार अभित्रम                               | 16122,01         | 614 1           |  |  |

सम्भव नहीं है कि हरेक प्रान्त में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन होंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्भावना यह है कि प्रारम्भ में उनकी संख्यायें लगभग इस प्रकार होंगी:— मदरास—४ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी ।
वम्बई (सिन्ध-सिहत)—५ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।
वंगाल—१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी ।
संयुक्तप्रान्त—२ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।
पंजाव—१ हिन्दुस्तानी
विहार-उड़ीसा—२ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी ।
मध्यप्रान्त (वरार-सिहत)—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।
थासाम—८ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।
वम्बई (सिन्ध को अलग करके)—४ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।
सिन्ध—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।

बम्बई में, चाहे सिन्घ उसमें शामिल रहे या नहीं, आम सीटों में से ७ मराठों के लिए सुरक्षित रहेंगी।

वंगाल में दिलत-जाति के सदस्यों की संख्या का अभी निश्चय नहीं हुआ, पर वह १० से अधिक नहीं होगी। आम निर्वाचन-क्षेत्र से चुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दिलत-जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चित हो वह भी शामिल है।

पंजाव में जमीदार-सदस्यों में एक 'जमीदार' रहेगा। चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से होगा। निर्वाचनों का विभाजन इस प्रकार रवला जायगा जिससे चुने जानेवाले सदस्यों में संभवतः १ हिन्दू, १ सिक्ल और २ मुसलमान होंगे।

आसाम के आम निर्वाचन-क्षेत्र से चूने जानेवाले सदस्यों में एक स्त्री के चुने जानें का जो विधान रक्का गर्या है उसकी पूर्ति शिलांग के एक असाम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र से की जायगी।

#### प्रधान-मन्त्री का स्पप्टीकरण

नवीन भारतीय शासन-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में सम्प्राट्-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब हिन्दुस्तान में पहुँच गया है और दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मन्त्री ने निम्न-लिखित वक्तव्य निकाला है :--

"न केवल प्रधान-मन्त्री के रूप में, बिल्क भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने पिछले दो साल से अल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न में दिलचस्पी ली है, मुझे लगता है कि साम्प्र-दायिक प्रतिनिधित्य पर सरकार आज जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है उसे समझाने के लिए एक-दो सब्द मुझे भी जोड़ने चाहिए।

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलों में हस्तक्षेप करने का हमने कभी इरादा नहीं किया। गीलमेज-परिषद् के दोनों लिविवानों में हमने इस बात को विलकुल स्पष्ट कर दिया था, जब कि हमने इस बात की बहुत कोशिय की कि हिन्दुस्तानी लोग खुद ही इस मामले को नय करलें। वयोंकि गुरू से ही हम यह महसूस करते लाये हैं कि हम जो भी निश्चय करें वह कैसा ही क्यों न हो, सम्भवतः हरेंक जाति अपनी महत्वपूर्ण मांगों के लाधार पर इसकी टीका-टिष्पणी करेज़ी; लेकिन हमें विश्वास है कि अन्त में जाकर भारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैटा होगी

और सब जातियां देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जीकि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह में एक नया पद देनेवाला है, सहयोग करना ही उनका फर्ज है।

# आपसी राजीनामे से निर्णय में संशोधन हो सकता है

हमारा कर्तव्य स्पष्ट था। चूंकि विभिन्न जातियों के आपस में किसी वात पर सहमत न हो सकने के कारण किसी भी तरह की वैद्यानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी वाद्या उपस्थित हो रही थी जिसका दूर होना प्रायः असम्भव था, अतः सरकार के लिए यह लाजिमी हो गया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करे। अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार प्रार्थनाओं के जवाव में सरकार की ओर से गोलमेज-परिपद् में मैंने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अनुसार जो मैंने ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में दिया था और जिसपर उसने अपनी सहमंति दरसाई थी, सरकार आज प्रान्तीय-कांसिलों के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रकाशित कर स्ही है। यह योजना यथासमय पार्लमेण्ट में पेश की जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियां अपने-आप इससे अच्छी और किसी योजना पर सहमत न हो जायें।

शासन-सुधारों का प्रस्तावित विल कानून वने उससे पहले, किसी भी समय, यदि विभिन्न जातियां अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सकें, तो हमें वड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन पुराने अनुभव के आधार पर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में अब और वातचीत चलाना व्यर्थ है, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं हो सकती। फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अथवा सारे ब्रिटिश-भारत के लिए कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यतः उससे सम्बन्धित सब दलों के लिए सन्तोप-प्रद और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के लिए रजामन्द और तैयार रहेगी।

### पृथक निर्वाचन का मामला

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तिवक परिस्थितियों पर घ्यान रखना आवश्यक है जिनमें कि वह किया गया है। गत अनेक वर्षों से अल्पसंख्यक जातियां पृथक् निर्वाचन को, अर्थात् एक खास तरह के मतदाताओं का अपने तई प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वट जाना, अपने अधिकारों का वड़ा भारी संरक्षण समझती आ रही है। पिछले दिनों हुई वैधानिक प्रगति की प्रत्येक अवस्था में पृथक् निर्वाचन को स्थान मिला है। सरकार चाहे जितना संयुक्त-निर्वाचन की किसी एक-सी प्रथा को अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षणों को अल्प-संख्यक जातियां अभी भी बहुत महत्त्वपूर्ण समझती है उन्हें खत्म करना उसे सम्भव नहीं जान पड़ा। भूतकाल में ऐसा किस प्रकार हुआ, इसकी छान-बीन में पड़ना व्यर्थ है। में तो किसी कदर भविष्य का ही विचार कर रहा हूँ। में तो यह चाहता हूँ कि वड़ी और छोटी सव जातियां मेल-जोल और शान्ति के साथ संयुक्त-रूप से काम करें, तािक संरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत न पड़े। मगर जवतक ऐसा न हो, तवतक सरकार को तो वस्तु-स्थिति का घ्यान रखकर प्रतिनिधित्व का यह असाधारण रूप कायम रखना ही पड़ेगा।

#### दिखत-जातियों की स्थिति

्रहसं निर्णय की दो विशेषतायें हैं, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक है। इनमें से एक का सम्बन्ध तो दलित-जातियों से है और दूसरी का स्त्रियों के प्रतिनिधित्व से। सरकार ऐसी परिशिष्ट ७: साम्प्रदायिक 'निणय'

किसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें से किसी एक की भी अनिवार्यता का खयाल न किया गया हो ।

दिलत-जातियों के मामले में हमारा उद्देश यह रहा है कि प्रान्तों में जहां उनकी संख्या विषक है, प्रान्तीय कींसिलों में उनकी पसन्द के प्रतिनिधि जाने की व्यवस्था हो, लेकिन उसके साथ पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अलगपन स्थायी हो जायगा। अतएव, दिलत-वर्गों के मतदाता आम हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में चुना हुआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तरदायित्व है उससे प्रभावित होगा; लेकिन अगले २० साल तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहां कि खास तौर पर ऐसे दिलत मतदाता होंगे, विशेष निर्वाचन-मण्डलों हारा होगा। इस प्रकार दिलत-वर्गों के कुछ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बात से होता है कि उनकी मांगों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी वास्तिविक स्थिति में मुधार होने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है।

#### स्त्रियों के अधिकार

स्त्री-मतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षों में यह अच्छी तरह जाना जा चुका है कि उसित की एक छुंजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में हैं। यह कहना अत्युक्त नहीं है कि जबतक भारत की स्त्रियां शिक्षित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग न लें तबतक भारत उस स्थित को नहीं पहुँच सकता जो वह संसार में प्राप्त करना चाहता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक ढंग देने में बहुत बड़ी आपत्तियां हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए सदस्य-स्थान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की संख्या का उपयुक्त विभाजन करना है तो, मौजूदा परिस्थित में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख मैं यह योजना पेन करता हूँ, जो भारत की मौजूदा परिस्थित में परस्पर-विरोधी दावों के बीच समतीलता बनाये रखने का एक उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ प्रयत्न है। उन्हें चाहिए कि वे इसे ग्रहण कर लें, हालांकि सहसा किसी भी जाति को यह सन्तोप नहीं होगा कि भारत की बैधानिक प्रगति की अगली किस्त में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी अमली योजना है जिमसे उसकी सब मांगों की पूर्ति हो जाती हो। योजना की छान-बीच करते समय उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई योजना पेन करने के लिए, कि जिसपर सबको सन्तोप हो जाय, बार-बार जोर दिये जाने पर भी वे स्वयं असफल रहे हैं।

#### साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नित की शत्तं

अन्त में, मैं यह कहूँगा कि यह ऐसा मामला है जिसका फैसला खुद हिन्दुस्तानी ही कर सकते हैं। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आगा कर सकती है वह यही है कि जसके निद्यय से यह रकावट दूर हो जावगी जो विधान-सम्बन्धी प्रगति में बाधक हो रही है, और हिन्दुस्तानी उन अनेक प्रश्नों को हल करने में अपना ध्यान लगा सकेंगे जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में अभी भी हल होना वाकी है। हिन्दुस्तान की समस्त जातियों के नेताओं को चाहिए कि भारतीय वैधानिक प्रगति के इस नाजुक अवसर पेर वे इस बात की कद्र करें कि साम्प्रवाधिक सहयोग उनकी

प्रगति की शर्त है और उनका यह खास फर्ज है कि वे नये शासन-विधान को अमली रूप देने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें।

#### र गोलमेज-परिपद् का अल्पसंख्यक सममौता और साम्प्रदायिक निर्णय ( तुलनात्मक अध्ययन)

नीचे हम गोलमेज-परिपद् के अल्पसंख्यक समझौते और ब्रिटिश-सरकार के एतत्सम्बन्धी निर्णय की सिफारिशें साथ-साथ देते हैं, जिससे यह पता चल जाय कि लन्दन में भिन्न-भिन्न अल्प-संख्यक जातियों की ओर से जो मांगें रक्खी गई थीं उनसे सरकार का निर्णय कितना भिन्न है।

अल्पसंख्यक-समझौते में विभिन्न वर्गों को प्राप्त होनेवाली सीटों को मद्देनजर रखते हुए हरेक जाति के कुल सदस्यों की संख्यायें निश्चित कर दी गई हैं।

सरकारी निर्णय में विशेष वर्गों को अलग किया गया है, जिससे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियों की तुलनात्मक रूप में मिली हुई संख्या में और वृद्धि भी हो सकती है।

लेकिन ऐसे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न जातियों की सदस्य-संख्या न भी वढे तो भी सरकारी निर्णय में दी गई और अल्पसंख्यक समझौते में मांगी गई संख्याओं पर एक तुलनात्मक नजर डालना अरोचक न होगा।

| प्रान्त          |         | सिल के<br>दस्यों की<br>संख्या   | हिन्दू |      |     | मुसलमान | ईसाई | एंग्लोइंडियन | यूरोपियन | सरहदी . | सिनख |
|------------------|---------|---------------------------------|--------|------|-----|---------|------|--------------|----------|---------|------|
|                  |         | कौंसिल<br>  सदस्यों<br>  संख्या | सवर्ण  | दलित | कुल | भैस     |      | (एंग्ले)     | यूरी     | सर      | 邸    |
| आसाम             | अ० स०   | १००                             | 36     | १३   | ५१  | ३५      | ą    | १            | १०       | 0       |      |
|                  | सा० नि० | १०८                             | ४४     | ४    | 86  | 38      | 8    | 0            | ৩        | 8       |      |
| वंगाल -          | अ० स०   | २००                             | 36     | ३५   | ৬३  | १०२     | २    | ३            | २०       | 0       |      |
|                  | सा० नि० | २५०                             | ७७     | १०   | 60  | ११९     | २    | ४            | ११       | 0       |      |
| विहार-उड़ीसा र्  | अ० स०   | १००                             | ५१     | १४   | ६५  | २५      | १    | १            | 4        | 3       |      |
|                  | सा० नि० | १७५                             | ९९     | છ    | १०६ | ુ૪૨     | २    | १            | २        | 6       |      |
| बम्बई (          | अ० स०   | २००                             | .66    | २८   | ११६ | ેદ્ દ્  | २    | 'n.          | १३       | 0       |      |
|                  | सा० नि० | २००                             | ८७     | १०   | ९७  | દ્રરૂ   | Ð,   | ٤            | ४        | 0       |      |
| मदरास {          | अ० स०   | २००                             | १०२    | ४०   | १४२ | ३०      | १४   | ४            | 6        | २       |      |
|                  | सा० नि० | २१५                             | १३४    | १८   | १५२ | २९      | 8    | २            | ą        | १       |      |
| पंजाव 🕆          | अ० स०   | १००                             | 68     | १०   | २४  | ५१      | १.५  | १.५          | २        | 0       | २०   |
|                  | सा० नि० | १७५                             | 0      | 0    | ४३  | ८६      | २    | १            | १        | 0       | ३२   |
| संयुक्तप्रान्त { | अ० स०   | १००                             | ४४     | २०   | ६४  | ३०      | १    | २            | ą        | 0       |      |
|                  | सा० नि० | २२८                             | १३२    | १२   | १४४ | े ६६    | २    | १            | २        | 0       |      |
| मध्यप्रान्त {    | अ० स्०  | १००                             | 4.6    | २०   | 20  | १५      | 8    | २            | २        | २       |      |
|                  | सा० नि० | ११२                             | ७७     | १०   | ८७  | १४      | १    | 1            | १        | १२      |      |

# गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट

पत्र-ज्यवहार का आधार गोलमेज-परिपद् की अल्प-संख्यक समिति की अन्तिम बैंडक में (१२-११-३१) गांधीजी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :---

"अन्य अल्प-संख्यक जातियों के दावे को तो मैं समझ सकता हूँ; किन्तु अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृथ्यता का कलंक सदैव के लिए कायम रहे।

"भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए में अछूतों के वास्तविक हित की न वेचूंगा। में स्वयं अछूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ । यहां मैं केवल कांग्रेस की और से ही नहीं वोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी ओर से भी बोलता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब अछूतों का मत लिया जाय तो मुझे जनके मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। और में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अछूतों से कहूँगा कि अस्पृत्यता दूर करने का उपाय पृथक् निर्वाचक-मण्डल अथवा काँसिलों में विशेष रक्षित स्थान नहीं है।

"इस समिति को और समस्त संसार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू-समाज में युधारकों का ऐसा समूह मौजूद हैं जो अस्पश्यता के इस कलंक को, जो उनका नहीं प्रत्युत् कट्टर एवं रूढिवादी हिन्दुओं का कलंक है, घोने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है । हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टरों में और हमारी मर्दुमयुमारी में अछूत नाम की जुदा जाति लिखी जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्न, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और अंग्रेज सदा के लिए अंग्रेज रह सकते हैं; किन्तु नया अछूत भी, सदैव के लिए अछूत रहेंग्रे ?अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक अच्छा समझूंगा कि हिन्दू-धर्म डूब जाय।

"इसलिए डॉ॰ अम्बेडकर के अछूतों को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी में अत्यन्त नमृतापूर्वक कहूँगा, कि उन्हींने जो-कुछ किया है वह अत्यन्त भूल वयवा भूम के वश में होकर किया है, और कदाचित् उन्हें जो कहु अनुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-प्रक्ति पर परदा पड़ गया है। मुझे यह कहना पड़ता हैं, इसका मु:से दुख़ है; किन्तु यदि में यह न कहूँ तो अछतों के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणीं के समान है, मैं सच्चा न होऊँगा। सारे संसार के राज्य के वदले भी में उनके अधिकारों को न छोडूना । मैं अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि डॉ॰ अम्बेटकर जब सारे भारत के अछूतों के नाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है; इससे हिन्दू-धर्म में जो विभाग हो जासँगे वह मैं जरा भी सन्तोप के साथ देख नहीं सकता।

"अहूत यदि मुसलमान अयवा ईसाई हो जायें तो मुझे उसकी कुछ परवा नहीं; में वह सह लूगा; किन्तु प्रत्येक गांव में यदि हिन्दुओं के दो भाग हो जायें, तो हिन्दू-समाज की जो दगा होगी, वह मुपते सही न जा सकेगी। जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं,

वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दू-समाज आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते। इसिलिए में अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँगा कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि में अकेला होऊँ तो भी में अपने प्राणी की वाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा।

Ś

#### पत्र-व्यवहार

गांधीजो ने ११ मार्च १६३२ को यरवडा-जेल से निम्नलिखित पत्र सर सेम्युअल होर के पास भेजा :—
 प्रिय सर सेम्युअल होर,

आपको कदाचित् स्मरण होगा कि गोलमेल-परिषद् में अल्प-संख्यकों का दावा उपस्थित होने पर मैंने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि मैं दिलत-जातियों को पृथक्-निर्वाचन का अधिकार दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध कहाँगा। यह बात जोश में आकर या अलंकार के लिए नहीं कहीं गई थी। वह एक गम्भीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मेंने भारत लौटने पर पृथक्-निर्वाचन के, कम-से-कम दिलत वर्गों के लिए, विरुद्ध लोकमत तैयार करने की आशा की थी। पर यह होनहार न था।

मुझे जो पत्र पढ़ने की अनुमित है उनसे मालूम होता है कि किसी भी क्षण समृाट्-सरकार अपने निर्णय की घोषणा कर सकती है। पहले मैंने सोचा था कि यदि निर्णय में दिलत वर्गों के जिए पृथक्-निर्वाचनाधिकार हुआ तो में ऐसी कार्रवाई करूँगा जो मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उस समय आवश्यक जान पड़े। पर मैं अनुभव करता हूँ कि पूर्व-सूचना दिये विना कार्य करना विविध्य-सरकार के साथ अन्याय करना होगा, हालांकि सम्भवतः वह मेरे उक्त वक्तव्य को वह महत्व न देगी जो मैं देना हूँ।

दिलत-वर्गों को पृथक् निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध में मुझे कौन-सी आपित्तयां हैं, उन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं। में अनुभव करता हूँ कि मैं उन्हींमें से एक हूँ। उनका मामला दूसरों से विलकुल भिन्न है। काँसिलों में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के विषद्ध में नहीं हूँ। में तो इसे पसन्द करूँगा कि उनमें से प्रत्येक वालिग—स्त्री-पुष्प दोनों—को शिक्षा या सम्पत्ति किसीका भी विचार न कर मतदाता बनाया जाय, यद्यपि दूसरों के लिए मताधिकार की योग्यता इससे अधिक हो। पर मेरा मत है कि पृथक्-निर्वाचन उनके लिए और हिन्दू-धर्म के लिए हानिकर है, चाहे केवल राजनीतिक दृष्टि से यह कैसा ही क्यों न हो। पृथक्-निर्वाचन से उन्हें जो हानि होगी उसे समझने के लिए यह जानने की जरूरत है कि वे किस प्रकार उच्च वर्ग के हिन्दुओं के वीच वसे हुए हैं और उनके आश्रित हैं। जहांतक हिन्दू-धर्म का सम्बन्ध है वह तो पृथक्-निर्वाचन से छिन्न-भिन्न हो जायगा।

मेरे लिए इन वर्गों का प्रश्न मुख्यतः नैतिक और घार्मिक है। राजनैतिक दृष्टि, यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, नैतिक और घार्मिक दृष्टि के सामने नगण्य हो जाती है।

इस सम्बन्ध में मेरे भाव आपको यह स्मरण करके समझने होंगे कि इन वर्गों की स्थिति के सम्बन्ध में मुझे बचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए मैं अनेक बार अपना सब-कुछ खोने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं यह आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का कोई भी प्रायश्चित्त उस क्षति की किसी भी अंश में पूर्ति नहीं कर

सकता जो उन्होंने दिलत-वर्गों को सदियों से जान-बूझकर गिरा रखकर की है। पर मैं जानता हूँ कि पृथक्-निर्वाचन न प्रायदिचत्त है और न उस गहरे पतन की औपिंघ, जिससे दिलत-वर्ग कष्ट पा रहे हैं। इसिलए मैं सम्प्राट्-सरकार को सिवनय सूचित करता हूँ कि यदि आपके निरचय से दिलत वर्गों को पृथक्-निर्वाचनाधिकार मिलेगा तो मुझे आमरण अनशन करना होगा।

में जानता हूँ—और मुझे दुःख है—िक कैंदी की दशा में मेरे ऐसा करने से सम्राट्-सरकार को यड़ी परेशानी होगी और बहुत-से लोग इसे बहुत अनुचित समझेंगे कि मेरे दर्जे का मनुष्य राज-नैतिक क्षेत्र में ऐसी कार्य-प्रणाली प्रचलित करे जिसे वे अधिक नहीं तो पागलपन कहेंगे। अपने पक्ष-समर्थन के लिए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे लिए वह कार्य, जिसे करने का मैने विचार किया है, उद्देश्य-साधन की कोई प्रणाली नहीं वरन् मेरे अस्तित्व का एक अंग है। यह मेरी आत्मा की पुकार है जिसकी मैं अवज्ञा नहीं कर सकता चाहे, इससे मेरे समजदार होने की ख्याति नष्ट ही वयों न हो जाय। इस समय जहांतक मैं देखता हूँ, मेरा जेल से छूट जाना भी मेरे अन्यन के कर्त्य को किसी प्रकार कम आवश्यक न बना सकेगा। इतने पर भी मैं आज्ञा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आगंका बिलकुल निराधार होगी और ब्रिटिश-सरकार दिलत-वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था करने का बिलकुल विचार नहीं कर रही है।

शायद मेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुझे व्याकुल कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाध्य कर सकता है। वह है दमन का प्रकार। में नहीं कह सकता कि कब मुझे ऐसा घक्का लगे जो इस त्याग के लिए मुझे बाध्य कर दे। दमन कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में सरकारी आतंक फैल रहा है। अंग्रेज और भारतीय अधिकारी पाश्चिक बनाये जा रहे हैं। छोटे-बड़े भारतीय अधिकारी पाश्चिक बनाये जा रहे हैं। छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वास-घात और अपने ही भाइयों के साथ अमानृष व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। देशवासी भयभीत किये जा रहे हैं। भाषण-स्वातंत्र्य नष्ट कर दिया गया है। अमन-कानून के नाम पर गुण्डाशाही चल रही है। सार्यजनिक सेवा के लिए घर से निकली हुई महिलाओं की आवरू जाने का भय है।

मेरी राय में, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस स्वतन्त्रता के जिस भाव का समर्थन कर रही है वह कुचल डाला जाय। साधारण कानून की सविनय-अवज्ञा करनेवालों को दण्ड देकर ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अनियंत्रित शासन के नये हुक्मों को, जिनका मृत्य उद्देश लोगों को नीचा दिखाना है, तोड़ने के लिए यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है।

इन कार्यों में मुझे तो लोकतंत्र का भाव विलकुल नहीं दिलाई दे रहा है। सन तो यह है कि हाल में मैंने इंग्लैण्ड में जो-कुछ देया उससे मेरी यह राय कायम हो गई कि आपका लोकतंत्र सिर्फ उनरों और दियाज है। अधिक-से-अधिक महत्व की वार्तों में व्यक्तियों और समूहों ने पालंभेण्ड की राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्णयों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है को सायद ही जानते हों कि हम क्या कर रहे हैं। मिस्र देश के सम्बन्ध में यही हुआ, १९१४ के यह के सम्बन्ध में यही हुआ, शारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है। लोकतंत्र नामक पद्धति में एक आदमी को राना बड़ा और अनियंत्रित बधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक लोगों के एक प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चाहे जैमी आजा दे, तथा उस आजा को काम में लोने के लिए

विनाश के सबसे भयंकर यंत्र को मैदान में ले आवे, इस कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती हैं। मुझे तो यह लोकतंत्र का अभाव मालूम होता है।

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्य को, जो पहले ही खराव हो चुका है, और खराव किये विना नहीं रह सकता। मैं इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूँ? सिवनय-अवज्ञा को मैं इसके लिए रोक नहीं सकता। मेरा उसपर घर्म के जैसा निश्वास है। मैं अपने-आपको स्वभावत: लोक-तंत्रवादी समझता हूँ। मेरे लोकतंत्र में, वल-प्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरों पर लादना सम्भव नहीं है। अतः जहां-जहां वल-प्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे अवसरों पर उपयोग करने के लिए ही सिवनय-अवज्ञा की कल्पना की गई है। यह कष्ट उठाने की किया है; और यदि आवश्यक हो तो सिवनय-अवज्ञा करनेवाले को मृत्यु तक अनशन करना चाहिए। वह समय मेरे लिए अभी नहीं आया है। मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट शब्दों में आदेश नहीं दे रही है। पर वाहर की घटनाओं से मेरा हृदय भी कांप रहा है। अतः जब मैं आपको यह लिख रहा हूँ कि दलित-जातियों के सम्बन्ध में मेरा अनशन करना सम्भव है तब यदि साथ ही यह भी न बता दूं कि इसके सिवा भी अनशन की एक और सम्भावना है, तो मैं आपसे सच्चा व्यवहार न कहँगा।

कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे मैंने अपनी ओर से बहुत ही गुप्त रक्खा है। अवश्य ही सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री महादेव देसाई, जो अभी हमारे सीथ रहने को भेजे गये हैं, इस सम्बन्ध में सब-कुछ जानते हैं। पर आप इस पत्र का चाहे-जैसा उपयोग अवश्य ही करेंगे। हृदय से आपका—

मो॰ क॰ गांधी

२. सर सेम्युअल होर ने १३ अप्रैल १६३२ को गांधीजी को निम्न उत्तर भेजा :— इंडिया आफिस, व्हाइट हॉल, प्रिय गांधीजी,

आपकी ११ मार्च की चिट्टी के उत्तर में मैं यह लिख रहा हूँ, और मैं पहले ही कह देता हूँ कि दिलत-श्रेणियों के लिए पृथक्-निर्वाचन के प्रश्न पर आपके भावावेग को मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न के केवल गुणावगुणों पर जो भी निर्णय आवश्यक हो उसे हम करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि लॉर्ड लोथियन की किमटी ने अपना दौरा समाप्त नहीं किया है और वह जिस किसी निश्चय पर पहुँचेगी उसे प्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य लग जायेंगे। जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तब उसकी सिफारिशों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा, और हम तवतक कोई निर्णय न करेंगे जवतक हम किमटी के विचारों के सिवा उन विचारों पर भी गौर न कर लेंगे जिन्हें आपने और आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर के साय प्रकट किये हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारे स्थान में होते तो आप भी ठीक वैसा ही कार्य करते जैसा हम करना चाहते हैं। किमटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक राह देखिए, फिर उसपर पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम निश्चय पर पहुँचने के पहले उन मतों पर घ्यान दीजिए जिन्हें दोनों पक्षों ने इस विवादग्रस्त प्रश्न पर प्रकट किये हैं। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे अधिक कुछ कहने की आशा रखते होंगे।

आर्डिनेन्सों के सम्बन्ध में में वही बातें दुहरा सकता हूँ जो में सार्वजनिक और व्यक्तिगत

शेर बहुत Fin नोर--17 ÷ 1

रूप से कह चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थित सरकार की नींव पर ही जान-बूझक़र आक्रमण होते देख इन्हें जारी करना आवश्यक थां। मुझे यह भी विश्वास है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय-सरकार दोनों अपने व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं और इस वात की भरसक कोशिश कर रही हैं कि उनका बेजा और वदले की भावना से उपयोग न किया जाय। आर्तककारी कार्यों से अपने अफसरों और जाति के अन्य वर्गों की रक्षा करने तथा कानून और व्यवस्था के तत्त्यों को बनाये रखने के लिए जितने समय तक असाधारण उपायों से काम लेने को हम बाध्य हैं उससे अधिक समय तक हम उन्हें जारी न रवखेंगे। आपवा--

सेम्युअल होर

गांधीजी ने यसवटा जेल से १८ अगस्त १६३२ को प्रधान-मन्त्री को निम्न पत्र भेजा:---प्रिय मित्र.

दिलत-यगों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर ११ मार्च की मेंने सर सेम्युअल होर को जो चिट्टी लिखी वह उन्होंने आपको तथा मन्त्रि-मण्डलं को दिखा दी होगी। वह चिट्ठी इस चिट्ठी का अंदा समझी जाय और इसीके साथ पढ़ी जाय।

मैने अल्पसंस्थकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार का निश्चय पदा ह और पहकर उदासीन-भाव से अलग रख दिया है। मैंने सर तम्युअल को जो चिट्ठी लिखी और सेंट जेम्स पैलेस में १३ नवम्बर १९३१ को गोलमेज-परिषद् की अल्पसंख्यक-समिति में जो घोषणा की थी उसके अनुसार आपके निर्णय का विरोध में अपने प्राणों की बाजी लगाकर करूँगा। ऐसा करने का उपाय यही है कि मैं प्राण त्यागने तक लगातार अनयन करने की घोषणा कर दूं और नमक और सोटा के साथ या उसके विना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करूँ। यह अनगन तभी समाप्त होगा जब इस ब्रत के रहते ब्रिटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजनिक मत के दबाब से अपने निरचय पर फिर विचार करें और साम्प्रदायिक-निर्वाचन की अपनी योजना, दिलत वर्गों के सम्बन्ध में, वापस छे छे, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से ही और सबका समान-मताधिकार रहे, फिर यह कितना ही व्यापक क्यों न हो जाय।

यदि बीच में इस रीति से उयत निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनदान साधारण अवस्था में अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा।

मैने यहां के अधिकारियों से कह दिया है कि इस चिट्ठी का मजमून आपके पास तार से भेज दिया जाय, जिसमें आपको सोचने के लिए काफी समय मिले। पर किसी भी अवस्था में, में आपको इतना काफी समय दे रहा हूँ कि घीरे-से-घीरे मार्ग से जाने पर भी यह चिट्ठी आपको सगय पर मिल जाय।

मेरी यह भी इच्छा है कि मेरी यह चिट्ठी और सर् सेम्युअल होर की लिखी हुई चिट्ठी भीषु-से-सीवृ प्रकाशित की जाय । मैंने अपनी और से पूरी ईमानदारी के साथ जेल के नियमों का पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो निट्ठियों का मजमून सरदार बल्लभभाई पटेल और महादेव देशाई इन दो साधियों को छोड़ और किसीको नहीं बताया है। पर यदि आप इसे सम्मव बना दें तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चिद्ञियों का प्रभाव जनता पर एड़े। इसीलिए इन्हें भीवृ प्रकाशित परने का मैं अनुरोध करता है।

कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भागं

खेद हैं कि मुझे यह निश्चय करना पड़ा। पर मैं अपनेको धार्मिक पुरुप समझता हूँ और इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। सर सेम्युअल होर को मैंने जो चिट्ठी लिखी उसमें में कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार मुझे छोड़ देने का निश्चय भले ही करे, पर मेरा अनशन बराबर जारी ही रहेगा। क्योंकि अब मैं अन्य किसी उपाय से इस निर्णय का विरोध करने की आशा नहीं कर सकता। और सम्मानयुक्त उपाय को छोड़ किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई करा लेने की मेरी विलकुल इच्छा नहीं है।

सम्भव है, मेरा निर्णय दूपित हो और मेरा यह विचार विलकुल गलत हो कि दलित-वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन रहना जनके या हिन्दुत्व के लिए हानिकर है। यदि ऐसा हो तो अपने जीवन-सिद्धान्त के अन्य अंगों के सम्बन्ध में मेरे सही रहने की सम्भावना नहीं। उस दशा में अनशन करके मर जाना मेरी भूल के लिए प्रायश्चित्त होगा और उन असंख्य स्त्री-पुरुपों के सिर से एक बोझ दूर हो जायगा जो मेरी समझदारी पर वालकों-जैसा विश्वास रखते हैं। पर यदि मेरा निर्णय ठीक हो, और मुझे सन्देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निश्चय से मेरे जीवन का कार्यक्रम उचित रूप से पूर्ण होगा, जिसके लिए मैंने २५ साल से भी अधिक समय से यत्न किया है और जिसमें काफी सफलता मिली है।

आपका विश्वासनीय मित्र— मो० क० गांधी

४. प्रधान-मन्त्री श्री रैमजे मैकडानल्ड ने ६ सितम्बर को निम्न पत्र गांधीजी के पास भेजाः— प्रिय गांधीजी,

आपका पत्र मिला। पढ़कर आश्चर्य, और कहना चाहता हूँ कि, बहुत ही हार्दिक दु:ख भी हुआ। इसके सिवा में यह कहने के लिए भी बाध्य हूँ कि दिलत-वर्ग के सम्बन्ध में समृाट-सरकार के निर्णय का वास्तिविक अर्थ क्या है, इसे समझने में आपको भूम हो रहा है। हम इस बात को सदा समझते रहे हैं कि आप दिलत-वर्ग के सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दिये जाने के अटल विरोधी हैं। गोलमेज-परिपद् की अल्पसंख्यक-सिमित में आपने अपनी स्थिति विलकुल साफ तौर से बताई थी और अपने ११ मार्च वाले पत्र में सर सेम्युअल होर को फिर से भी आपने अपना मत वता दिया था। हम यह भी जानते हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस विषय में वही मत है जो आपका है। अतः दिलत वर्ग के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार करते समय हमने उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया।

बछूतों की समस्याओं से मिली हुई वहु-संस्थक अपीलों तथा उनकी सामाजिक वाधाओं के विचार से, जिन्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और खुद आप भी अनेक वार स्वीकार कर चुके हैं, कांसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनके न्याययुक्त अधिकार की रक्षा करना हमने अपना कर्तव्य समझा। सथ ही हमें इस बात का भी उतना ही व्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई ऐसी बात न होनी चाहिए जो अछूतों को सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दे। अपने ११ मार्च वाले पत्र में आपने खुद ही कहा है कि बाप अछूतों को कांसिलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के खिलाफ नहीं हैं।

सरकारी योजना के अनुसार अछूत हिन्दू-जाति के अंग वने रहेंगे और उनके साथ वरावरी

ailtiri Kiriliriri वैशेशतंत्रः स्थापन

नहीं बनाये हैं और सम्पूर्ण अलूत-वोटरों को साधारण अर्थात् हिन्दू निर्वाचन-क्षेत्रों में गामिल कर सारं सत है विर वे हु

दिया है, जिसमें उच्च-जाति के हिन्दू उम्मीदवारों को अछूत-बोटरों के पास जाकर बोट मांगना पड़े

अयया अछूत उम्मीदवारों को ऊँची जातिवाले हिन्दू वोटरों के पास वीट मांगनें जाना पड़े। इन मा नित प्रकार हिन्दू-जाति की एकता को सब प्रकार से रक्षा की गई है। स जीन रिविष्

तं क्षेत्रमञ्जाहेत

क्तांतो संबोद्धं

नेता में में तें त

मर्ने का विशे ज्ञान

न्य ताता हो हो । जन्म ताता हो हो विकास के प्रतिकार के प

į.

Z.

भेज सकें जो उनके दुःच-दर्श और आदशों को प्रकट कर सकें और उनके विरुद्ध निर्णय होने से रोग सकें, अर्थात् जिनके द्वारा इस वर्ग का मत प्रकट हो सके। प्रत्येक न्यायसील व्यक्ति को इस व्यवस्था की आवस्यकता स्वीकार करनी होगी। हमारे विचार से वर्तमान परिस्थित में मंरक्षित-स्थान-सहित संयुक्त-निर्वाचन की व्यवस्था में दलित वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य कॉसिलों में भेजना

में बोट न दे सकता है और न जम्मीदवार हो सकता है। मुसलमानों को जिस स्यान में जितनी जगहें दी गई हैं जमसे वे एक भी अधिक नहीं प्राप्त कर सकते । अधिकतर प्रान्तीं में उन्हें अपनी जन-गंग्या के अनुपात ने अधिक जगहें दी गई हैं। पर दलित-वर्ग की खान हलकों के द्वारा जी जगहें

दी गई है वे बहुत अल्प हैं और उनकी जन-संस्था के अनुपात के विचार से नहीं नियत की गई हैं। इस व्यवस्था का एकनात्र उद्देश वहीं है कि वे कौसिकों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अवस्य भेज गकें तो नेवल उन्हींके नुने हों । हर जनह उनके इन विरोप स्थानों की संन्या उनकी आयादी के अन्पान ने बहुत कम है। न तो पह है कि दिलत-वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ गंधनत-निर्वाचन-भोक के क्यांक्र-अधिवार तो उन्हें मिल ही चका है और = की के कि व

तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी झासन के आरम्भिक काल में जब प्रान्तों में झासनाधिकार उसी वर्ग के हाथ में रहेगा जिसका कौंसिल में बहुमत होगा अलबत्ता यह आवश्यक होगा कि दिलत वर्ग, जिसके विषय में आप खुद भी स्वीकार करते हैं कि उच्च जाति के हिन्दुओं ने शताब्दियों से उन्हें नीची अवस्था में डाल रक्षा है, ९ में से ७ प्रान्तों की कींसिलों में अपने कुछ पेने प्रतिनिधि भी

The same of the sa

संभव होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि और उनके सामने जिम्मेदार हों, चाहे मताधिकार की जितनी भी व्यवस्थायें इस समय संभव हैं उनमें से कोई भी नयों न की जाय । कारण यह कि इम व्यवस्था में उनके प्रायः सभी सदस्य उच्च जातियों के हिन्दुओं द्वारा ही चुने जायेंगे। हमारी योजना में अछ्तों को लाधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में मताधिकार देते हुए उनके लिए थोड़े से अलग हरूके बना दिये गये हैं। मुसलमान आदि अल्प-संस्पनों के लिए की गई साम्प्रदाविक निर्वाचन की व्यवस्था से यह रूप और प्रभाव में सर्वथा निन्न है। एक मुसलमान साधारण हलके

में समजता हूँ कि लाग जो अनसम के द्वारा प्राण-त्याम का विचार कर रहे हैं, उसका उद्देग

भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवल यह है कि अछूत लोग, जिनके लिए आज भीपण वाधायें उपस्थित होने की वात सभी स्वीकार करते हैं, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सकें, जो उनके अपने चुनें हुए हों और जो उनके भाग्य की निर्णायक कौंसिलों में उनके प्रतिनिधि की हैसियत से वोल सकें।

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्त तथा वहुत सोच-विचार कर किये हुए प्रस्तावों को देखते हुए मेरे लिए आपके निश्चय का कोई समुचित कारण देख सकना सर्वथा असम्भव हो गया है और में केवल यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति को समझनें में भूम हो जाने के कारण आपने ऐसा निश्चय किया है।

जब आपस में समझौता न कर सकने प्र भारतीयों ने आम तौर से अपील की तब कहीं उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर अपना फैसला सुनाना स्वीकार किया। अब वह उसे सुना चुकी है और अब जो शतें उसमें रक्खी गई हैं उनके सिवा और किसी तरह वह बदला नहीं जा सकता। अतः मुझे खेद के साथ आपसे यही कहना पड़ रहा है कि सरकार का निश्चय कायम है और केवल विभिन्न सम्प्रदायों का आपस का समझौता ही उस निर्वाचन-व्यवस्था के बदले स्वीकार किया जा सकता है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावों का सामञ्जस्य करने की सच्ची नीयत से तजवीज किया है।

आपका अनुरोध है कि यह पत्र-व्यवहार मय आपके उस पत्र के जो १५ मार्च को अपने सर सेम्युअल होर को लिखा था, प्रकाशित कर दिया जाय । चूंकि मुझे यह उचित नहीं जान पड़ता कि नजरवन्द होने के कारण आप जनता के सामने अपने अनशन के निश्चय के कारणों को रखने से वंचित रहें, इसलिए यदि आपने इस अनुरोध को दुहराया तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा । फिर भी मैं एकवार और आपसे साग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सरकारी निर्णय की तफसीलों पर विचार करें और अपनी अन्तरात्मा से गंभीर भाव से प्रश्न करें, कि आपने जो करनें का विचार किया है क्या वह सचमुच उचित है ?

जे॰ रैमजे मैकडानल्ड

४. गाँधीजी ने यरवडा सेन्ट्रल जेल से ६ सित्म्बर १६३२ को प्रधानमंत्री को निम्न पत्र भेजाः— प्रिय मित्र,

आज तार द्वारा भेजे गये और प्राप्त हुए आपके स्पष्ट और पूर्ण उत्तर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तथापि मुझे खेद हैं कि आपने मेरे निरंचय का ऐसा अर्थ किया जिसका मुझे कभी ध्यान ही न हुआ था। मैं उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा करता हूँ जिसके स्वार्थों की हत्या करने के लिए, आप कहते हैं, मैं अनशन करके मर जाना चाहता हूँ। मुझे आशा थी कि इस आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्थपूर्ण अर्थ न करेगा। दलीलें दिये विना मैं फिर कहता हूँ कि मेरे लिए यह विपय शुद्ध धार्मिक विपय है। केवल यही वात कि 'दलित' वर्गों को द्विविध मत मिले हैं, उन्हें या सामान्यतः हिन्दू-समाज को विच्छिन्न होने से नहीं रोकती। 'दलित' वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की स्थापना मात्र में मुझे उस विप के इंजेक्शन की गंव मिलती है जिससे हिन्दुत्व नष्ट हो सकता है और 'दलित' वर्गों को कुछ लाभ नहीं मिल सकता। कृपाकर मुझे यह कहने दीजिए कि आप कितनी ही सहानुभूति क्यों न रखते हों, आप ऐसे विपय में ठीक-ठीक निश्चय पर नहीं पहुँच

सकते जो हिन्दू और अछूत दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है।

में 'दलित' वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न कर्षेगा। में इसी वात के विकृद्ध हूँ कि वे कानून बनाकर हिन्दू-समाज से पृथक् कर दिये जायें (फिर यह पार्थक्य िक्तन ही सीमित क्यों न हो) जवतक वे इस समाज के अन्दर रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका निश्चय बना रहा और शासन-विधान काम में आ जाय तो आप हिन्दू सुधारकों के, जिन्होंने अपने-आपको जीवन की हर दिशा में अपने दिलत भाइयों का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया है, कार्य की आश्चर्यजनक उन्नति को रोक देंगे ?

इसिला मझे खेदपूर्वक अपने पूर्व-निश्चय पर कायम रहने को लाचार होना पड़ता है।

आपकी चिट्ठी से मूम उत्पन्न हो सकता है, इसिलए मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके निर्णय के अन्य क्षंशों से मैंने 'दिलित' वर्गों के प्रश्न को अलग कर उसपर खास तौर से जो विचार किया है उसका यह अर्थ नहीं होता कि मैं आपके निर्णय के अन्य अंशों से सहमत हूँ। मेरी राय में अन्य कई अंश बहुत ही आपित्तजनक हैं। पर मैं उन्हें ऐसा नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-चिल्दान करने की प्रेरणा करें जितना मेरी अन्तरात्मा ने 'दिलित' वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की है।

आपका विश्वसनीय मित्र-

मोर् कः गांधी

इ. गांधीजी ने १४ सितस्यर को अनशन के निश्चय के सम्बन्ध में चम्बई-सरकार को अपना जो बक्तव्य भेजा था और जो २१ सितस्यर को प्रकाशित किया गया था, वह इस प्रकार है:—

"मेरे अनदान का निश्चय ईरबर के नाम पर, और जैसा कि मैं नमृता के साथ विश्वास करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का आग्रह है कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए टाल दूं, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल जाय। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अब उसके दिन को कौन कहे, घण्टे को बदलना भी मेरे वस की बात नहीं है। प्रधान-मंत्री के पत्र में जो बातें लिख चुका हूँ उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता।

मेरा भावी अनयन उन लोगों के विरुद्ध है जो मुझमें विश्वास रखते हैं, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपियन, और उनके वास्ते हैं जो मुझमें विश्वास नहीं रखते। इसिलए वह अंग्रेज अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन अंग्रेज स्थी-पुरुषों के विरुद्ध है जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेशों को अनसुना करके भी मुझमें विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्याय-संगत मानते हैं। वह मेरे उन देगपासियों के भी विरुद्ध नहीं है जो मुझमें विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, किन्तु वह उन अगणित देशवासियों के विरुद्ध है—चाहे वे किसी भी दल और विचार के क्यों न हों—जिनका विश्वास है कि मेरा पक्ष न्याय का पक्ष है। सर्वोपिर, हिन्दू-समाज की अन्तरात्मा की मच्चा धमें पाठने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश है।

केवल भावोद्दीपन मेरे संकल्पित उपवास का उद्देश न होगा । मैं अपना सारा यजन—जो-कुछ भी वह है—न्याय, शुद्ध न्याय के पछड़े पर घर देना चाहना हूँ । अतः मेरी प्राण-रक्षा के लिए अनुचित उतावली और परेशानी न होनी चाहिए । इस वचन में मेरा अटल विश्वास है कि उसकी (भगवान् की) मरजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । उसे इस देह से कुछ काम लेना

का विरोध करे।

होगा तो वह इसे बचावेगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इसे बचा नहीं सकता। मनुष्य की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन तक वह विना अन्न के जी सकता है।

पृथक्-निर्वाचन मेरे निश्चय के लिए एक निमित्त-मात्र था। वर्णाश्रमी हिन्दू-नेताओं और

दिलत-नेताओं के काम-चलाऊ समझौते से काम न चलेगा। समझौता न्यायोचित तभी हो सकता है जब वह वास्तविक हो । यदि हिन्दू-जनता का अन्तःकरण अस्पृश्यता को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने को कभी तैयार नहीं हुआ है तो मेरा वलिदान कर देने में तिनक भी आगा-पींछा न करना चाहिए।

जो लोग संयुक्त-निर्वाचन के विरोधी हैं उनपर तनिक भी दवाव न डालना चाहिए। उनके तीव्र विरोध को मैं सहज ही समझ सकता हूँ। मेरा अविश्वास करने का उन्हें पूरा अधिकार है। वया में उसी हिन्दू-वर्ग का नहीं हूँ, जो भूमवश उच्च वर्ग अथवा सवर्ण वर्ग कहा जाता है, जिसने अछूत कहे जानेवालों को पीसकर रख दिया है — और आश्चर्य तो यह है कि इतना सब हो जाने पर मी समाज के अन्दर बना हुआ है?

पर उनके विरोध को सकारण मानते हुए भी मैं मानता हूँ कि वे भूल कर रहे हैं। वे दलित-

जातियों को हिन्दू-समाज से काटकर सर्वथा अलंग कर ले सकते हैं और उनका पृथक् वर्ग वना सकते हैं। यद्यपि यह हिन्द-धर्म के लिए एक चिरस्थायी जीवित कलंक-रूप होगा, पर मुझे इसकी परवा न होगी, वशर्ते कि इससे अछूतों का सच्चा हित होता हो। पर मैंने अछूतों की सभी श्रेणियों का वहत निकट से परिचय प्राप्त किया है और इस जानकारी के कारण मुझे निश्चय हो गया है कि उनका जीवन सवर्ण हिन्दुओं के, जिनके वीचं वे रहते और जिनपर उनका जीवन अवलम्बित है, जीवन से इस प्रकार मिला-जुला हैं कि उन्हें अलग करना असम्भव है। दोनों वर्ग एक ही कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। अछूत यदि हिन्दुओं के साथ विद्रोह करने और हिन्दू-धर्म को सदा के लिए नमस्कार कर देने को तैयार हो जायँ तो मुझे इसपर आश्चर्य न करना चाहिए। पर जहांतक मैं समझता हूँ, वे ऐसा न करेंगे । हिन्दू-धर्म में कोई ऐसी अनिर्वचनीय सूक्ष्म वस्तु है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें उससे अलग नहीं होने देती। और इस कारण मेरे-जैसे व्यक्ति के लिए, जिसे उनका वास्तिवक

अनुभव है, यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने प्राण देकर भी अछूतों के प्रस्तावित पृथक्करण

इस प्रतिकार का फिलतार्थ वड़ा गम्भीर है। जिस समझौते से दलित-वर्ग को हिन्दू-समाज

के घेरे के अन्दर पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती वह कदापि इस योग्य न होगा कि प्रस्तावित पृथक्करण के बदले स्वीकार किया जा सके। अपने ऊपर लिये हुए कर्तव्य के सम्बन्य में तिनक भी चालाकी या झुटाई से काम लिया गया तो इसका नतीजा केवल यही होगा कि मेरा प्राण-त्याग कुछ दिनों के लिए टल-भर जायगा, और इसके बाद उन लोगों के विषय में भी यही बात होगी जो इस विषय में मेरे ही जैसा विचार रखते हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेताओं को इस बात पर विचार करना होगा कि यदि सामाजिक, नागरिक और राजनैतिक क्षेत्रों में दलितवर्ग पर आज-के-से अत्याचार होते ही रहे तो क्या वे मेरे जैसे एक सुधारक का नहीं, विल्क सुधारकों की एक वर्द्धमान सेना के चिर-अनशन-

रूपीं सत्याग्रह का सामना करने को तैयार होंगे ? मेरा विश्वास है कि आज भारत में ऐसे सुघारक काफी संख्या में मौजूद हैं, जो दलित-जातियों के उद्घार और उसके द्वारा हिन्दू-धर्म को उसके युग-

युगान्तर के एक अन्धविश्वास से मुक्त करने के प्रयत्न में अपने प्राणों को तुच्छ समझें। मेरे साथ

6"20 गुन*ं* 

. 1377

13

काम करनेवाले मुघारक भाइयों को भी इस उपवास का अर्थ भलीभांति समझ लेना चाहिए। र्१७

यदि यह मृान्ति हैं, तो मुझे अवस्य चुपचाप उसका प्रायश्चित्त करने देना चाहिए; और ईश्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक भारी चट्टान को हटा देगा। ईश्वर करे, मेरी यंत्रणा हिन्दू-धर्म के अन्तःकरण को शुद्ध कर दे और उनके हृदयों को द्रवित भी कर सके जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझे कष्ट पहुँचाने की हो रही है।

मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विषय में कुछ भ्रम मान्ट्रम होता हो, इसलिए में फिर यह बता देना चाहता हूँ कि उसका उद्देश दलितवर्ग के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था का—चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो—विरोध करना है। ज्योंही वह वापस ले लिया गया कि मेरा अनयन समाप्त हो जायगा । स्थान-संरक्षण के सम्बन्ध में इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार बया होगा, इस विषय में भी मेरे निश्चित विचार हैं। पर एक कैदी की हैसियत से मैं अपने प्रस्तात्र उपस्थित करने के लिए अनने-आपको अधिकारी नहीं समझता । तथापि संयुक्त-निर्वाचन के आधार पर सवर्ण हिन्दुओं और दिलतवर्ग के जिम्मेदार नेताओं के वीच कोई समझौता हो, और वह मव प्रकार के हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओं में स्वीकृत हो जाय, तो में उसे मान लूंगा।

एक बात में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि दलितवर्ग के प्रश्न का सन्तोपजनक निपटारा ही जाय, तो इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रश्न के अन्य भागों के सम्बन्ध में तरकार ने जो निश्चय किया है उसे मानने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं स्वयं उसके और भी अनेक अंगों का विरोधी हूँ, जिनके कारण मेरी समझ में कोई भी स्वतंत्र एवं लोकतन्त्र शामन-प्रणाली के अनुसार कार्य करना प्रायः असम्भव है। इस प्रश्न का निर्णय सन्तोप-जनक रूप से हो जाने का यह मतलब भी न निकालना चाहिए कि जो शासन-विधान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए लाजिमी होगा। ये ऐने राजनैतिक सवाल हैं जिनपर विचार करना और जिनके सम्बन्ध में अपना निणंय देना भारतीय कांग्रेस का ही काम है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार-क्षेत्र से विलकुल वाहर हैं। फिर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में तो मैं अपनी निजी राय भी प्रकट नहीं कर सकता, क्यों कि में तो इस समय सरकार का कैदी हैं।

मेरे अनदान का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट, एक संयुचित क्षेत्र से ही है। दलितवर्गी का प्रदन प्रधानतया एक धार्मिक प्रश्न है, और उसके साध में अपनेकी विशेष रूप से सम्बद्ध समझता हैं, वयोंकि में अपने जीवन में हमेका ही उसपर विचार करता रहा हूँ। मैं उसे अपने निए एक ऐसी पवित्र घरोहर समझता हैं, जिसकी जिम्मेवारी को मैं छोड़ नहीं सकता।

प्रकार और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रया है। मैने ईसाई-धर्म तथा इमलाम में भी इसका उल्लेख देखा हैं। हिन्दू-धर्म में तो आत्म-मुद्धि एवं तपत्या के उद्देश से किये गये ज्यवास के ज्याहरण भरे पड़े हैं। किन्तु यह एक विशेष एवं जच्च उद्देश के साध-साथ धर्म समझकर ही किया जाना नाहिए। फिर मैंने तो अपने लिए यथायित इसे वैज्ञानिक रूप दे टाला हैं। अतः इस विषय वा विरोपण होने के नाते में अपने मित्रों और सहानुमृति प्रदक्षित करनेवाली को सचेन कर देना चाहता हूँ कि आप छोग दिना सोचे-समझे अपवा सहानुमूति की सणिक व्याकुलता में पड़कर मेरा अनुकरण न करें। जो लोग ऐसा करने के लिए इच्छुक हों, उन्हें किन परिषम और असूतों की निःस्पार्थ नेवा-द्वारा अपनेको जसके होता जला केला.

कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतंत्र रूप से उसका प्रकाश पड़ जायगा।

अन्त में में यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास में पितत्र-से-पित्र उद्देशों से प्रेरित होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोघ या देष की भावना से प्रेरित होकर नहीं। मेरे लिए तो यह व्यक्ति का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मुहर है। अतः यह स्पष्ट है कि जो लोग उन लोगों के प्रति वाद-विवाद में किसी तरह का द्वेप-भाव या हिंसा प्रदिश्ति करेंगे, जिन्हें वे मेरे प्रतिकृल या में जिस उद्देश की सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हों, तो इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का आवाहन और भी शीघृतापूर्वक करेंगे। उद्देशों की नहीं तो कम-से-कम इस उद्देश की सिद्धि के लिए तो यह परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सीजन्य का व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय।

मो॰ क॰ गांधी

#### ३ पत्र-प्रतिनिधियों से वातचीत

२० सितम्बर १९३२ को पत्र-प्रतिनिधियों को गांधीजी से जेल में मिलने की अनुमित मिली । गांधीजी से हुई उनकी बातचीत का जो विवरण २१ सितम्बर के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ, वह नीचे दिया जाता है :—

आज नौ महीने में सबसे पहले सायंकाल ५॥ वजे यरवडा-जेल में पत्रकार लोग गांघीजी से मिल सके। में यह कहे विना नहीं रह सकता कि जीवन में जितनी मुलाकातें करने का मुझे सौभाग्य मिला है जनमें यही एक ऐसी मुकालात थी जिसमें बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण वातचीत बड़ी आसानी के साथ हुई। ऐसा कोई भी पत्रकार न था जो आमरण अनशन प्रारम्भ करने के ५ घंटे बाद गांधीजी से मिला हो, और जनसे सारी स्थिति पर वातचीत कर लेने के बाद जनसे अत्यन्त प्रभावित न हुआ हो।

जव गांधीजी से यह सवाल किया गया, कि क्या आपको इस प्रकरण के भले प्रकार समाप्त होने की आशा है ? तो गांधीजी ने कहा, "मैं वड़ा प्रवल आशावादी हूँ । यदि परमात्मा ने मुझे त्यागा नहीं है तो आशा करता हूँ कि यह अनशन आमरण न होगा ।"

गांवीजी ने कहा कि मेरे पास कई लोगों के तार आये हैं, जिनके द्वारा उन्होंने सूचित किया है कि मेरे साथ सहानुभूति करने के लिए उन्होंने भी अनशन करने का निश्चय किया है, या इच्छा प्रदिश्चत की है। मैं उन हरेक से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी सहानुभूति में अनशन न करें। मैंने यह अनशन ईश्वर की प्रेरणा पर किया है। इसलिए जवतक किसी व्यक्ति की अन्तरात्मा को इसी प्रकार की निश्चित ईश्वरीय प्रेरणा न हो तवतक उसे अनशन न करना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए या इस कार्य से अपनी सहमित प्रकट करने के लिए यदि एक दिन अनशन किया जाय तो हर्ज नहीं; लेकिन इससे अधिक नहीं। इस प्रकार का अनशन केवल कर्तव्य ही नहीं विल्क एक विशेषाधितार है, जो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने आत्म-नियंत्रण के द्वारा अपने-आपको इसके लिए तैयार कर लिया हो।"

इसके पश्चात् मुलाकात में अस्पृश्यों के, जिन्हें गांबीजी हरिजन के नाम से पुकारते हैं, प्रतिनिधित्व का प्रश्न आया। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया, कि वम्बई-

सरकार को जो वक्तव्य उन्होंने भेजा था वह अभीतक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ ? वह पांच दिन पहले ही दिया जा चुका था। यदि आज फिर उस वक्तव्य को वह तैयार करते तो सम्भवतः नई घटनाओं के कारण वह कुछ भिन्न होता । इसीलिए मुलाकात् के अन्त में गांघीजी ने कहा कि यह वनतव्य पहले वनतव्य की पुष्टिमात्र हैं, आधार-भूत नहीं।

गांघीजी ने कहा—"मेरी सब बातें प्रकट ही हैं। जहांतक इस मामले का सम्बन्ध है, जेल के सीलचों के अन्दर से मैं कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन चूंकि अब मेरे ऊपर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं, मैंने सबसे पहले पत्र-प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। मेरा अनवान केवल पृथक्-निर्वाचन के विरुद्ध है; कानून-द्वारा स्थान मुरक्षित करने के विरुद्ध नहीं। यह कहना कि हरिजनीं के लिए कानून-द्वारा स्थान मुरक्षित रखने के मेरे कट्टर विरोध से मेरे पक्ष को हानि पहुँचती है, केवल अंग-रूप में सत्य है। कानून-हारा स्थान मुरक्षित करने का में वस्तुतः विरोधी था—अब भी विरोधी हूँ; पर कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित रखने की योजना मेरी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए मेरे सामने कभी रक्खी ही नहीं गई, इसलिए इस विषय पर मेरे कुछ निश्चय करने का प्रश्न ही न था। कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित रखने के प्रश्न पर जब मैंने अपने मत पर और विचार किया, तब अवस्य ही मैंने जसका जोरदार शब्दों में विरोध किया। भेरा नम् मत है कि स्थान सुरक्षित रखने से हरिजनों का हित होने की अपेक्षा उनकी इस अर्थ में हानि होगी कि इससे उनका राष्ट्रीय-विकास बन्द हो जायगा । कानून-हारा स्यान सुरक्षित करना एक प्रकार का सहारा है और जो आदमी किसी सहारे पर निर्भर करता है वह अपने-आपको उतने ही हद तक कमजोर बना छेता है।

"यदि लोग मेरी हँसी न उड़ायें ती मैं नम्प्रतापूर्वक अपना दावा पेदा करूँगा, जो मैं हमेदाा ही कहता रहा हूँ। वह दावा यह है कि मैं जन्मतः स्पृश्य हूँ, पर स्वेच्छा से अस्पृश्य हूँ; और मैंने अपने ढंग से अछूतों का—जनकी ऊँची जातियों का ही नहीं, क्योंकि में कह देना चाहता हूँ कि यह उनके लिए धर्म की बात भले ही हो पर अछूतों में भी छोटी-बड़ी जातियां और श्रेणियां हैं— प्रतिनिधि बनने के लिए गुण प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मेरी महत्वाकांक्षा यह रही है कि जहांतक संभव हो मैं अछूतों की सबसे नीच श्रेणी का—जैसे वह श्रेणी, जिसपर नजर पड़ने ते या जिसके पास पहुँचने से ही अपवियता हो जाती है—प्रतिनिधि वनूं और अपने-आपको उनके साथ मिला हूं। जहां कहीं मैं जाता हूँ, मेरे मन में उनका विचार हमेगा बना रहता है; पयोंकि मह विष का प्याला में भरपेट पी चुका हूं। मैंने इन्हें मलाबार में देखा, कुछ से उड़ीना में मेंट हुई, और मुझे विन्त्राम है कि उनकी उन्नति स्थान-संरक्षण से न होगी; उनकी उन्नति उन्हींके बीन रहकर हिन्द्र-गुपारकों के कठिन परिश्रम से होगी। मैं समझता है कि इस पृपक्करण से गुपार की सब क्षामावें नर जातीं, इमीलिए मेरी सम्पूर्ण आत्मा ने इसके विरुद्ध बलवा किया।

में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि पृथक्-निर्वाचन उठा लेने से मेरी प्रतिमा का सम्बद्धाः पालन तो ही जायगा, पर उसके भाष की रक्षा कदापि न होगी, और स्वेच्छा से वने हुए एक अस्पृश्य के नाते में रन्य और अस्पृत्य में किसीतरह किये गये नमझीते ने सन्तुष्ट न हो जाऊँगा । में अस्पृत्यता का बढ़मूल के नाम नाहता हूँ, एकीके लिए में जीवित हूँ और इसीके लिए मरने में मुझे वानन्द होगा । स्तित्वए में 'सच्चा समझौता' चाहता हूँ, जिसकी जीवन-दामिनो अकित मुद्दर भविष्य में नहीं, बाज रियाई देगी; और इसलिए इस समग्रीने कर सामग्री के स्थान क

कांग्रेस का इतिहास: परिशिष्ट भाग

लगनी चाहिए, जिसमें वे दिखाऊ अभिनय करके एक-दूसरे से न मिलें, पर सच्चे वन्यु-भाव से आलिंगन करें। अपने पिछले ५० साल के जीवन के इस स्वप्न को सत्य-सृष्टि में देखने के लिए ही मैंने अग्नि-द्वार में प्रवेश किया है। ब्रिटिश-सरकार का निश्चय तो निमित्त-मात्र था, एक निश्चित निदान पर पहुँचा देनेवाला लक्षण। और चूंकि मेरा दावा है कि इन मामलों में मेरा निदान एक कुशल वैद्य की भांति अचूक होता है, मैंने रोग के लक्षण को पहचान लिया। इसलिए पृथक्-निर्वाचन उठा लेना मेरे लिए मेरे कार्य का आरम्भ मात्र होगा; और मैं उन सब नेताओं को सावधान कर देता हूँ जो एकत्र हुए, हैं कि जल्दी में आकर निश्चय न करें।

मुझे अपने प्राणों की कोई परवा नहीं। इस महान् कार्य के लिए ऐसे सैकड़ों आदिमयों के प्राणत्याग से, मेरी राय में, उस पाश्चिकता का एक तुच्छ प्रायश्चित्त होगा जो हिन्दुओं ने अपने ही धर्म के निरीह स्त्री-पुरुपों पर की है। इसलिए में उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कठोर न्याय-पथ से एक इंच भी अलग न हों? में अपने अनशन को न्याय की तराजू पर तवतक तौलना चाहता हूँ, जवतक वर्णाश्रमी हिन्दू जाग नहीं पड़ते। लेकिन यदि मुझमें अन्ध-स्नेह के रखने के कारण वे जिस प्रकार हो सके वैसे जैसा-तैसा निपटारा करलें, इस हेतु कि पृथक्-निर्वाचन रद हो जाय, और फिर वेखवर होकर सो जायँ तो वे एक वड़ी भारी भूल करेंगे और मेरा जीवन दु:खी बना देगे। क्योंकि पृथक्-निर्वाचन के रद हो जाने पर यद्यपि में अपना अनशन तोड़ दूँगा, तथापि यदि समझौता वास्तविक नहीं हुआ, जिसके लिए में घोर परिश्रम कर रहा हूँ, तो मेरा जीना मेरे लिए जिन्दा मौत के समान होगा। ऐसा करने का तो परिणाम केवल यही होगा कि जैसे ही में अपना अनशन वन्द करूँ वैसे ही मुझे दूसरे अनशन की सूचना दे देनी होगी, जिससे कि इस व्रत की मूल भावना की पूर्ण तरह रक्षा हो सके।

"सम्भव है कि ऊपर से देखनेवालों को यह वच्चों का-सा खिलवाड़ दिखाई दे, लेकिन मुझे यह ऐसा नहीं दिखाई देता। यदि इस अभिशाप को दूर करने के लिए मैं इससे भी कुछ अधिक दे सकता तो अवश्य उसे समर्पित करता। लेकिन अपने जीवन के सिवा मेरे पास और है ही क्या?

"मेरा विश्वास है कि यदि अस्पृश्यता का वास्तव में जड़-मूल से नाश हो गया तो इससे हिन्दू-धर्म का एक वड़ा भारी कलंक ही नहीं मिट जायगा विक इसका असर सारी दुनिया तक पहुँचेगा। अस्पृश्यता के विश्व मेरा संग्राम वास्तव में मानव-जाति की अशुद्धता के विश्व संग्राम है। इसिलिए जब मैंने सर सेम्युअल होर को पत्र लिखा तो वह इस वात में पूरी आस्था रखकर लिखा कि यदि मैंने, जहांतक मनुष्य के लिए सम्भव है, शुद्ध और सर्वथा देप व कोध-रहित हृदय से इस वात को उठाया है तो मानव-परिवार के उच्चतम गुण अवश्य मेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि मेरे अनशन का आधार सबसे पहले तो अपने कार्य पर मेरी श्रद्धा है और फिर हिन्दू-समाज,मानव-प्रकृति एवं सरकारी-अफसरों में मेरी आस्था है।" आगे गांधीजी ने कहा:—

"मैं समझता हूँ कि अस्पृश्यता पर आक्रमण करके मैं प्रश्न की तह तक पहुँच गया हूँ और इसिलए इस प्रश्न का अलौकिक महत्व है — राजनैतिक शासन-प्रणाली के अर्थ में यह स्वराज्य से भी बहुत अधिक महत्व का है। मैं तो यहां तक कहूँगा कि ऐसी शासन-प्रणाली भारी बोझ-स्वरूप होगी, यदि उसको नैतिक आधार न मिलेगा, जो करोड़ों दिलतों के हृदय में इस आशा के रूप में उत्पन्न हुआ है कि उनके सिर से यह भारी बोझ उठ़ाया जा रहा है। और चंकि अंग्रेज अफ़सर

रेगाने <sub>विका</sub>त चित्र के इस सजीव अंश को देख नहीं सकते, वे अपने अज्ञान और आत्म-सन्तोप के कारण ऐसे हिंगेंत्रें हिं<sub>हें</sub> प्रश्नों का फैसला करने का साहस करते हैं जिनका सम्बन्ध करोड़ों लोगों के जीवन-मरण से हैं। वग्रहा हिंता यहां मेरा मतलब वर्णाश्रमी हिन्दुओं और अछूतों, दलन करनेवालों और दलितों—दोनों से हैं। तेश तिशन <sub>पुर</sub> ्रितांचन गुन्त लिए लाचार किया।"

नोकरदाही को भी उसके इस प्रगाढ़ अज्ञान से जाग्रत करने के लिए—आणा है कि इन शब्दों से किसीको दुःख देने का अपराधी में न होऊँगा—मेरी अन्तरात्मा ने मुझे प्राणपण से विरोध करने के गांधीजी ने कहा कि इमर्जन्सी कमिटी के शिष्ट-मण्डल की, जी मुझसे कल मिला था, मैंने

निश्चित सूचनायें की हैं। मैं समझता हूँ कि आज बम्बई के पत्रों को वे सूचनायें मिल गई होंगी। एक सम्भावित त्रिय का जित्र करते हुए गांधीजी ने अपने अन्त्येष्टि-संस्कार के वारे में विनोद में कुछ कहा। इसपर मैने पूछा कि कल जब श्री देयदास आये थे तो क्या जापने अन्त्येटि-

संस्कार के बारे में कोई हिदायतें की थीं, यदि दुर्नाग्य से इसकी नौवत ही आ जाय ? इसपर गांधीजी ने तुरन्त यह जवाव दिया, "मैंने अपने पुत्र को वस्वई के सम्मेलन में अपनी ओर से यह

inti भीते भते हैं

स्वय-वर्ष

रहा है.

न के दिन

6

-

कहने के लिए कह दिया है कि वह अपने पिता के पुत्र की हैसियत से इस बात के लिए तैयार है बी कि कि उसके पिता का जीवन चला जाय, लेकिन वह जल्दवाजी में दलित-वर्ग को कोई हानि पहुँचते 1965 देखनां नहीं चाहता।" -"इस अनदान में आप कितने दिनों तक ठहर सकेंगे ?" यह प्रवन किया जाने पर गांधीजी न हिर कहा, "मैं जीने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि कोई हो सकता है। जीवन-शक्ति को बनाये 111 रखने का पानी में वड़ा भारी गुण है। जब कभी मुझे पानी की आवश्यकता मालूम होती रहेगी। मै पानी लेता रहेंगा। आप इस बात से निश्चित रहें कि अपनी शक्ति बनाये रखने की बेहद कीशिश करूँगा,जिससे कि हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि त्रिटेनवासियों की अन्तरात्मा भी जाग्रत हो और इस पीड़ा का अन्त हो जाय। मुझे विश्वास है कि मेरी पुकार उस परमिता के सिहासन तक अवश्य पहुँचेगी।"

कांसिलों में बिलत-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ हुमरे पूना का सममोना मामलों में दिलत-वर्ग और द्येप हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं के बीच नीचे लिखी मतों पर पूना का नमझौता हुआ :—

 प्रान्तीय कौतिलों में ताधारण जगह में से नीचे लिसे अनुसार जगहें दिलत-त्रगों के लिए गुरक्षित रहेंगी— मदरास वंजाब 30

वस्वई और सिन्ध मध्यप्रान्। 6 विहार-उड़ीसा 34 80 विगाल 36 आसाम 30 युवनप्रान्त Ü

प्रयान-मंत्रों के निरुषय में प्रान्तीय कीसिनों के लिए निर्धारित सदस्य-संस्थाओं के आधार पर ये संद्वाचे एक्की गई हैं।

कांत्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

२. इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे अनुसार होगी-

निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण निर्वाचन-सूची में दिलत-वर्ग के जितने निर्वाचक रहेंगे उनका एक निर्वाचक-संघ होगा, जो दिलत-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के लिए दिलत-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा। संघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही दिलत-वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा दिलत-वर्ग का प्रतिनिधि चुना जायगा।

- ३. केन्द्रीय घारा-सभा में भी दिलत-वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त-निर्वाचन के सिद्धान्त पर स्थित होगा। यहां भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन-प्रणाली वैसी ही होगी जैसी प्रान्तीय कौंसिलों के लिए।
- ४. केन्द्रीय धारा-सभा में व्रिटिश-भारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशत स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे।
- ५. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्वकथित निर्वाचन-प्रणाली दस वर्ष वाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त (६) के अनुसार आपस के समझौते से इसके पहले ही न उठ गई हो।
- ६. प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रथा तवतक जारी रहेगी जवतक इस समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के आपस के समझौते से और कोई दूसरा निश्चय न हो ।
- ७. दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के मताधिकार की योग्यता लोथियन-किमटी की सिफारिक के अनुसार होगी।
- ८. किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने के लिए कोई केवल इसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि वह दिलत-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध में दिलत-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, वशर्ते कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दिलत-वर्ग के सदस्य में हो।
- ९. प्रत्येक प्रान्त को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता मेंसे यथेष्ट घन दिलत-वर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए अलग कर दिया जायगा।

(हस्ताक्षर)

च॰ राजगोपालाचार्य मद्नमोहन मालवीय हाक्टर अम्बेहकर एम० आर० जयकर श्रीनिवासन् तेजवहादुर सप्र पुमः पिल्ले एम॰ सी॰ राजा घनश्यामदास विङ्ला . द्वधर सी॰ वी॰ मेहता राजभोज वी॰ एस॰ कामत स॰ वाल ए० वी० टक्स राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य नेतागण

3

# विहार का भूकम्प

१५ जनवरी १९३४ को विहार में एक भीषण भूकम्प आया, जिसने प्रान्त के बहुत-से भू-भाग को नष्ट-भृष्ट कर दिया। जितने भू-भाग पर इसका असर हुआ और जितना इससे नुकसान हुआ, इन दोनों वातों को देखते हुए, इतिहास में यही सबसे बड़ा भूकम्प माना गया है। कम-से-कम ३०,००० वर्गमील के भू-भाग को तो इसने विल्कुल चीपट ही कर दिया, जिसमें कि चम्पारन, मुजपकरपुर, दरभंगा, सारन, मुंगेर, भागलपुर और पुणिया जिले हैं। कम-से-कम डेढ़ करोड़ की आवादी को इससे नुकसान पहुँचा। कोई २०,००० व्यक्तियों को मृत्यु हुई, १० लाख से अधिक घर टूट-फूट कर वरवाद हो गये, और एक लाख के करीब कुए व तालाब नष्ट-भृष्ट हुए। जमीन में दरारें पड़कर ८ लाख एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन उनसे निकली हुई रेत से ढक गई और बहुत-सा प्रदेश इसी तरह, दरारों से निकले हुए, पानी से आच्छादित हो गया। रेलें और सड़कें दूर-दूर तक नष्ट हो गई, जिससे अनेक भागों में महीनों तक आना-जाना बहुत मुक्किल रहा।

सरकारी उपायों के अलावा, एक गैर-सरकारी किमटी ने भी विस्तृत-रूप से इसमें सहायता-कार्य किया। यह किमटी 'विहार सेण्ट्रल रिलीफ किमटी' के नाम से मशहूर है और कांग्रेसियों का इसमें प्राधान्य था। दरअसल सबसे मुश्किल काम का बोझ तो उन कांग्रेसियों पर ही पड़ा, जोिक सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिसिले में जेलों में बन्द थे। किमटी के प्रधान बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने ऐलान किया कि भूकम्प-पीड़ितों के सहायता-कार्य में में सरकार से सहयोग करने की तैयार हूँ, और सरकार ने भी इस बात को अच्छी तरह माना है। किमटी ने धन के लिए जो अपील की उसका खूब असर पड़ा; और एकदम उदारता-पूर्ण सहायता मिलने लगी। कोई २९ लाख के करीब तो नकद रुपया ही मिला। साथ ही बहुत बड़ी तादाद में कम्बल, पहेनने-ओड़ने के कपड़े, चावल, आटा, बर्तन, दवाइयां, चाय, बच्चों व बीमारों के खाने-लायक चीजें तथा बांस, लकड़ी, टीन के पतरे, तिरपाल, टाट, तम्बू आदि मकान बनाने का सामान भी मिला, जो सब मिलाकर लगभग ३ लाख रुपये का होगा।

पहले से बनी हुई कोई संस्था न होने से, सहायता-विभाजन का काम आसान न था। किमटी ने इसके लिए हरेक जिले में अपने एजेण्ट नियुक्त करके सहायता-केन्द्र खोले, जिनकी संख्या अन्त में २५० से अधिक हो गई थी। देश के सभी भागों से न केवल क्षये-पैसे व सामान की ही सहायता प्राप्त हुई, बिल्क स्वयंसेवकों की भी सहायता मिली। गांधीजी, सेठ जमनालाल बजाज और पंज जवाहरलाल नेहरू तक ने अपनी सेवायें अपित कीं। पंज जवाहरलाल तो राजद्रोह के अपराध में कैंद की सजा मिलने ने बाद में सेवा से बंचित रहे। जिन दिनों सहायता-कार्य बहुत जोरों पर था, स्वयंसेवकों की संस्था २,००० से ज्यादा थी—और, उनमें डाक्टर, इंजीनियर, हिसाब-किलाब के विशेषण (अकाडण्डेण्ट) व निरीक्षक (आडीटर) तथा प्रमुख जन-सेवक मभी थे।

तत्ताल जो नार्व किया गया वह या मलबे को हटाना, मरे हुओं की छाड़ों को अन्त्येष्टि करना और लोगों के खाने, कपड़े, स्थायी निवास, पानी व दवा-दार की व्यवस्था करना। किसानों के लिए ईस पेरने के कोल्हुओं की भी फीरन व्यवस्था की गई, जिसने कि जनकी गन्ने की फसल का उपयोग हो जाय; क्योंकि भूकम्प के कारण शक्कर के कारखाने तुरन्त चलने के काविल नहीं रहे थे और यह व्यवस्था न की जाती तो ईख वरवाद ही हो जाती। इस तात्कालिक कार्य में किमटी ने ७ हजार मन से ज्यादा नाज,२,००,००० ६० की रकम भोजन के लिए, २८,०००कम्बल व बहुत-सा कपड़ा वांटा; २ हजार से ज्यादा कुओं को साफ किया, ३३९ नल के कुए बनाये; और लोगों के रहने के लिए ७२,००० से ज्यादा आश्रय-स्थान या झोंपड़ियां बनाई अथवा टनके बनाने में सहायता पहुँचाई। इन कामों में १ लाख ९० हजार से अधिक रुपया खर्च हुआ, और जो माल बांटा गया वह अलग।

पुर्निर्माण का कार्य मार्च के अखीर में शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की ओर ध्यान दिया गया। किमटी ने कोई ७,००० नये कुएं खुदबाये और ७०० के करीब तालावों की फिर से खुदाई की। इस बात का निश्चय किमटी ने शुरुआत में ही कर लिया था कि भिक्षा-वृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाय, बिल्क यह कोशिश हो कि खाना पानेवाले, उसके बदलें में, थोड़ा-बहुत काम करें। अतएव बहुत-से व्यक्तियों को भूकम्प से नप्ट हुई गांव की सड़कों की मरम्मत करने, जलाशयों की फिर से खुदाई करने और उनके किनारे ठीक करने के काम में लगाया गया। और वेकारों को काम देने के रूप में, किमटी ने एक लाख के करीब रुपया खर्च किया। जिन लोगों को इस तरह सहायता मिली उनकी संख्या अकेले चम्पारन में ही, जिसपर भूकम्प का ऐसा असर सबसें ज्यादा हुआ था, लाखों पर पहुँच गई थी।

जिन जगहों पर भूकम्प ने बहुत तबाही की थी, और जिन बड़े-बड़े इलाकों में भूकम्प से चहुत नुकसान नहीं हुआ था, उनमें भी जुलाई और अगस्त में भीपण बाढें आई। इन्होंने भी कुछ कम-ज्यादा वैसी ही बरबादी की, जैसी कि भूकम्प से हुई थी; विल्क कहीं-कहीं तो इसका असर उससे भी बदतर ही हुआ। पीड़ितों की रक्षा और सहायता का जो काम किमटी कर रही थी वह अक्तूबर से बाद तक चलता रहा; और चूकि सारी फसल व चारा दूर-दूर तक बाढ़ में नष्ट ही गये थे, मवेशियों को सहायता पहुँचाने का काम खास तौर पर जरूरी हो गया। बाढ़-पीड़ितों को बचाने के लिए किमटी ने लगभर्ग १५० नावों की व्यवस्था की, जिनमें से १०० उपयोग के लिए सरकार के जिम्मे कर दी गई थीं।

१९३४-३५ की सर्दियों में और उसके बाद किमटी ने मकान वनाने के लिए विस्तृत रूप से सहायता देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब ८ लाख रुपया लोगों में बांटा गया। साथ ही उसने लगभग रे लाख रुपया झोंपड़ियों और अर्घ-स्थायी मकानों पर खर्च किया, जिसमें गरीब जोगों को छोटे-छोटे झोंपड़े या मकान बनाने के लिए दी जानेवाली छोटी-छोटी रकमें शामिल हैं। पानी की व्यवस्था पर ५लाख ३५हजार से ज्यादा खर्च हुआ। वाह-पीड़ितों के सहायतार्थ रा।लाख से ज्यादा खर्च हुआ। मवेशियों के सहायतार्थ ७५ हजार से ज्यादा हुआ, जिसमें लगभग ४९ हजार की वह रकम भी शामिल हैं जो दान-दाताओं ने इसी काम के लिए प्रदान की थी। करीब ३८ हजार दवा-दारू और डाक्टरी सहायता में खर्च हुआ। ३६ हजार के बीज भी बांटे गये। सहायता का एक तरीका और अख्तियार किया गया। वह यह कि नाज और मकान बनाने के सामान की सस्ती दूकानें खोल दी गई, जहां पीड़ितीं को खाने-पीने और मकान बनाने का सामान कम कीमत पर या लगत-भाव पर मिलता था। इससे चीजें महँगी होने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह दव गया।

स्यानीय कार्यकर्ताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्वेच्छ-सेवा के प्रधान डा० पियरी सैरसील की देप-रेख में

योभाग्यवदा प्रकृति ने उसे बहुत-कुछ हल कर दिया है। दरारों से निक्लकर जो रेत सब जगह फैल गई थी और फसल के लिए बहुत हानिकारक समझी जा रही थी, वह वैसी विनाशक सावित नहीं हुई है। जहां-जहां ऐसा हुआ था उसमें से अधिकांश जगह फसळ उत्पन्न हो गई है। कमिटी का काम भी अब समाप्ति पर आ गया है, और खास-खास कामों के लिए रबसे हुए रुपये को छोड़कर, उसका कोप भी प्रायः समाप्त हो चला है, जिसका हिसाव-किताब और रिपोर्ट हरेक तीसरे महीने बराबर

90

१९३५ की भारत और विटेन की व्यापारिक सन्धि

मूल संधि-पत्र

त्रिटिश-गरकार और भारत-गरकार इस पत्र-हारा स्त्रीकार करती है कि ओटावा की व्या-

१—दिदिय-गरकार और भारत-गरकार मानती हैं कि जहां भारत की आधिक वहपूत्री के

एक समस्या ऐसी थी जो एक समय सबसे मुश्किल और खतरनाक प्रतीत हो रही थी, किन्तु

1. . 13 17 1

गन्त

i

7

प्रकाशित होते रहे हैं।

किया जायगा।

एत्सिमैन ने और भारत-सरकार को बोर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने जिस संधि-पत्र पर कल लंदन में इस्ताक्षर किये हैं वह इस प्रकार है:--पारिक-मंधि के दौरान में द्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार की ओर से नीचे दिखी धर्ने उपत

### नेए रिनी भी विदेश से आनेवाले माल के प्रति भारतीय जातेल को जंगा है

ब्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर रुन्सिमैन ने और नारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लन्दन में जिस संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये है जसमें अन्य वातों के साय-साथ यह

भी लिखा है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण दिया जाने का प्रश्न जांच के लिए

टैरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस समय भारत-सरकार त्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कहीं हुई वातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी।

भारत-सरकार यह भी अंगीकार करती है कि यदि संरक्षण-काल के वीच में ही रक्षित उद्योगों सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायंगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ही ओर में भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मीजूदा

कर ठीक है या नहीं, और इस जांच में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगों के आवेदन-पन्नों पर पूरा विचार

ओटावा के व्यापारिक संधि-पत्र की पुष्टि के रूप में ब्रिटिय-सरकार की और से सर पाल्टर

सकता है, वहां भारतीय, विटिश या अन्य देशों के उद्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भारतीय उद्योग को विटिश आयात की अपेक्षा अन्य देशों के आयात से अधिक संरक्षण की जरूरत हो।

- २—बिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थित में भारत-सरकार की आय के लिहाज से आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करों की मात्रा स्थिर करते समय आय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए।
  - ३—(१) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगों को दिया जायगा जो टैरिफ-वोर्ड की समुचित जांच के बाद भारत-सरकार की राय में संरक्षण के पात्र सिद्ध हों। परन्तु यह संरक्षण असेम्ली के १६ फरवरी १९२३ के प्रस्ताव में विणित विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा। यह वचन १९३३ के संरक्षण-कानून-द्वारा संरक्षित उद्योगों पर लागू न होगा।
    - (२) भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि संरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, अधिक न होगी, कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय माल ठीक-ठीक भावों पर विक सके। और यह भी कि यथासंभव इस कलम की शर्तों का खयाल रख- कर ब्रिटिश माल पर अन्य विदेशों के माल की अपेक्षा कम कर लगाया जायगा।
- (३) इसंधारा की पिछली उपघाराओं के अनुसार ब्रिटिश माल पर और अन्य विदेशी माल पर लगनेवाले कर की मात्रा में जो अन्तर रक्खा जायगा वह इस ग्रकार नहीं वदला जायगा कि ब्रिटिश माल को हानि पहुँचे।
- (४) इस घारा में दिये गये वचनों से भारत-सरकार के इस अधिकार में वाधा नहीं आयगी कि यदि आमदनी के खयाल से जरूरत महसूस हुई तो वह आवश्यक संरक्षण-कर से भी अधिक आयात-कर और लगा दे।

४—जब भारतीय उद्योग की काफी संरक्षण देने के प्रश्न की टैरिफ बोर्ड जांच करेगा, तो भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी वात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी। भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि अदि संरक्षण-काल के बीच में ही रिक्षत उद्योगों-सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जाथँगे तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तीसरी धारा में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और यह कि इस जांच में ब्रिटेन के संबंधित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा।

५—जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के लिए उपयोगी कच्ची या अव-पक्की सामग्री का भारतीय निर्यात वढ़ाने की दृष्टि से समस्त व्यावसा- यिक हितों के सहयोग से जो उपाय किये जायंगे उनका लिहाज ब्रिटिश-सरकार रवलेगी, विशेपतः वह भारत-सरकार का व्यान उन उपायों की ओर दिलाती है जो ब्रिटेन ने ओटावा की संन्यि की ८ वीं घारा के अनुसार भारतीय रुई की खपत वढ़ाने के लिए किये हैं। ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यावसायिक जांच, वाजार के सहयोग और थोद्योगिक प्रचार आदि सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय रुई की खपत वढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।

६—प्रिटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली घारा के सिद्धान्तों के अनुसार भारत के गले हुए लोहे के साथ कर-मुक्त प्रवेश की रिआयत तबतक जारी रहेगी जबतक १९३४ के लोह-संरक्षण-कानून के अनुसार भारत में आनेवाल लोहे और इस्पात पर लगनेवाला कर ब्रिटेन के हक में कम लाभदायक नहीं कर दिया जाय। परन्तु इसका १९३४ के लोहे और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून की दूसरी घारा-द्वारा संशोधित १८९४ के भारतीय टैरिफ, कानून की जपघारा ३ (४) और ३ (५) पर कोई प्रतिकृत असर नहीं होगा।

७—ित्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती है कि इस संधि के विषय में त्रिटिश और भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिल-जुलकर जब कभी और जो भी निर्णय, समझीते या विषरण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा।

#### मोदी-लीस-सन्धि

ओटावा की व्यापारिक संधि की पुष्टि के बाद इंग्लैण्ड के व्यापार-संध के अध्यक्ष गर वास्टर गन्सिमैन और लन्दन-स्थित भारतीय हाइ-कमिश्नर सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता है।

सर वाल्टर रुन्सिमैन का पहला पत्र यह था:---

"मुझे ब्रिटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि यदि किसी समय उपनिवेशों और रक्षित देशों को विदेशों के मुकाबले में ब्रिटेन के सूत और सूती कपड़े की खपत अपने यहां बढ़ाने के अधिक या विशेष उपाय करने पढ़ें तो उस समय ब्रिटिश-सरकार उपनिवेशों और रक्षित देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेगी कि जो रिआयत वे ब्रिटेन के रुई के माल के लिए करें वही रिआयत वैसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय। यह वचन उम समय तक लागू रहेगा जबतक लंकाशायर और बम्बई के मिल-मालिकों की २८ अक्तूबर १९३३ की संधि कायम रहेगी, अथवा जबतक दोनों देशों के सूती कपड़े के उद्योगों के बीन में नोई और मंधि बनकर कायम रहेगी।"

नर वाल्टर विसमैन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेन्द्रनाय मित्र ने लिख्नाः-

"आपका आज की तारील का प्रयम पत्र मिला। मुझे भारत-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि ज्योंही दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) व्यापक हो. जाय त्योंही विदिश कपड़े पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर आयात हो। प्रैण्ट कर दिया जायाा। अल्बता, २८ अक्तूबर १९३३ की लंकादायर और वस्बई के मिल-मालिकों की संधि की अविप पूरी हो जाने पर अविधिद्य संरक्षण-काल के लिए ब्रिटिश माल पर कर लगाने में तत्कालीन स्थित और पिछले अनुभव का लिहाज रक्ता जाया। और सबपर न सही, परन्तु जिन चीजों पर दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) लागू होता है उनमें से अधिकांश पर विचार किया। जायगा।"

नर भूषेन्द्रनाय भित्र के पत्र की पहुँच स्वीकारते हुए नर वाल्टर सन्तिमैन ने लिखा :— - ''आपके आज की तारीख के कुपापत्र संट २ की पहुँच स्त्रीकर करना हूं।''

### कांग्रेस के समापतियाँ, प्रतिनिधियों,

|          |                       |          | •                         |                                  |  |  |
|----------|-----------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| संख्या   | तारीख                 | स्थान    | प्रतिनिधियों<br>की संख्या | सभापति                           |  |  |
| ٠ १      | २८-१२-८५              | वम्बई    | ·७२                       | श्री उमेशचन्द्र वनर्जी           |  |  |
| २        | २८-१२-८६              | कलकत्ता  | ४३२.                      | " दादाभाई नौरोजी                 |  |  |
| R        | २८-१२-८७              | मदरास -  | ं ६०७                     | " वदरुद्दीन तैयवजी               |  |  |
| . 8.     | २६-१२-८८              | इलाहावाद | . १,२४८                   | " जार्ज यूल                      |  |  |
| ц        | २६-१२-८९              | वम्बई    | १,८८९                     | सर विलियम वेडरवर्न               |  |  |
| Ę        | २६-१२-९०              | कलकत्ता  | ६७७                       | " फीरोजशाह मेहता                 |  |  |
| 6        | २८-१२-९१              | नागपुर   | ८१२                       | श्री पी० आनन्द चार्लू            |  |  |
| 6        | २८-१२-९२              | इलाहावाद | ६२५                       | " उमेशचन्द्र वनर्जी              |  |  |
| 9        | २७-१२-९३              | लाहीर    | ८६७                       | " दादाभाई नौरोजी, एम० पी०        |  |  |
| १०       | २६-१२-९४              | मदरास    | १,१६३                     | " अलफ्रेड वेव, एम० पी०           |  |  |
| <b>2</b> | · २७-१२-९५            | पूना     | १,५८४                     | " सुरेन्द्रनाथ वनर्जी            |  |  |
| ં १२     | २८-१२-९६              | कलकत्ता  | ७८४                       | माननीय मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी  |  |  |
| १३       | २७-१२-९७              | अमरावती  | . ६९२                     | " सी० शंकरम् नायर                |  |  |
| .88.     | २९-१२ <del>-</del> ९८ | मदरास    | ६१४                       | " आनन्दमोहन वसु                  |  |  |
| ં ૧૫     | २७-१२-९९              | लखनऊ     | . ७४०                     | "रमेशचन्द्रदत्त                  |  |  |
| १६       | २७-१२-१९००            | लाहीर    | ५६७                       | " नारायण गणेश चन्दावरकर          |  |  |
| ?७       | २३-१२-०१              | कलकत्ता  | ८९६                       | " दीनशा ईदलजी वाचा               |  |  |
| 86       | २३-१२-०२              | अहमदावाद | ४७१                       | " सुरेन्द्रनाथ वनर्जी            |  |  |
| १९       | २६-१२-०३              | मदरास    | ् ५३८ ा                   | " लालमोहन घोष                    |  |  |
| २०       | ₹६-१२-०४              | वम्बई    | 2,000                     | सर हेनरी काटन                    |  |  |
| २ १      | २७-१२-०५              | काशी     | ७५८                       | माननीय गोपालकृष्ण गोखले          |  |  |
| २२ .     | २६-१२-०६              | कलकत्ता  | १,६६३                     | श्री दादाभाई नौरोजी              |  |  |
| २३       | . २६-१२-०७            | सूरत     | १,६००                     | ं डॉ॰ रासविहारी घोष              |  |  |
| 11       | २८-१२-०८              | मदरास    | ६२६                       | 11                               |  |  |
| २४       | २७-१२-०९              | लाहीर    | २४३                       | पं० मदनमोहन मालवीय               |  |  |
| २५       | :, ६-१२-१०            | इलाहावाद | ६३६                       | सर विलियम वेडरवर्न               |  |  |
| २६       | २६-१२-११              | कलकत्ता  | ४४६                       | पं० विशननारायण दर                |  |  |
| २७       | २६-१२-१२              | वांकीपुर |                           | रावबहादुर रंगनाय नृप्तिह मुघोळकर |  |  |
| २८       | २८-१२-१३              | करांची   | ५५०                       | नवाव सय्यद मुहम्मद वहादुर        |  |  |
| २९       | २८-१२-१४              | मदरास    | ८६६                       | श्री भूपेन्द्रनाय वसु            |  |  |
| ąρ       | २७-१२-१५              | वम्बई    | २,२५९                     | " सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह      |  |  |

#### मंत्रियों इत्यादि की सूची नं॰ १

| स्वागताध्यक्ष                   | प्रधान मन्त्री                         |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                                 |                                        |  |  |
| द्याँ० राजेन्द्रलाल मित्र       | मि॰ ए॰ ओ॰ ह्यूम                        |  |  |
| राजा सर टी० माघवराव             | 11                                     |  |  |
| पं० अयोध्यानाय                  | 21                                     |  |  |
| सर फीरोजशाह मेहता               | **                                     |  |  |
| श्री मनमोहन घोप                 | 21                                     |  |  |
| " सी० नारायणस्वामी नायडू        | ,, पं० अयोध्यानाय                      |  |  |
| पं० विश्वमभरनाय                 | 11                                     |  |  |
| सरदार दयालसिंह मजीठिया          | ,, श्री आनन्द चार्ल्                   |  |  |
| पी० रंगय्या नायडू               | II .                                   |  |  |
| राववहादुर एस० एम० भिड़े         | 11                                     |  |  |
| सर रमेशचन्द्र मित्र             | ,, श्री दीनशा ईदलजी वाचा               |  |  |
| श्री जी० एस० खापडें             | 11                                     |  |  |
| " एन० सुब्बाराव पन्तुलु         | 11                                     |  |  |
| " वंशीलालसिंह                   | 29                                     |  |  |
| रायबहादुर कालीप्रसम्न राय       | 98                                     |  |  |
| महाराजावहादुर जगदीन्द्रनाथ      | ,, श्री दीनशा वाना (डमी साल सभापति हुए |  |  |
| दीवानवहादुर अम्बाङाल देसाई      | 11                                     |  |  |
| नवाव सय्यद म्हम्मद बहादुर       | 22                                     |  |  |
| सर फीरोजशाह मेहता               | ,, श्री दीनमा वाचा, गोपालकृष्ण गोपाले  |  |  |
| मुंशी माघवलाल                   | 22                                     |  |  |
| डॉ॰ रासविहारी घोष               | 98                                     |  |  |
| श्री त्रिमुबनदास मलावी          |                                        |  |  |
| दीवानवहादुर के० कृष्णस्वामी राव | alond no application                   |  |  |
| चाला हरकियनलाल                  | श्री दीनमा वाचा श्री दाजी आवाजी परे    |  |  |
| माननीय पं० मुन्दरलाल            | \$ P                                   |  |  |
| श्री भूरेन्द्रनाथ वनु           | 89                                     |  |  |
| " मजर्गक हत                     | 20                                     |  |  |
| " हरनन्दराय दिशनदान             | 1 29                                   |  |  |
| मर एम० मुबह्मण्य ऐयर            | नव्यद मुहम्मद, एन० मुख्याराद पन्नुल्   |  |  |
| भी दीनवा ईदलजी वाचा             | , n                                    |  |  |
|                                 |                                        |  |  |

### कांग्रेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों,

| संख्या | तारीख -    | स्थान      | प्रतिनिधियों<br>की संख्या | सभापति                     |  |
|--------|------------|------------|---------------------------|----------------------------|--|
| ₹ १    | २६-१२-१६   | लखनऊ       | २,३०१                     | माननीय अम्बिकाचरण मुजुमदार |  |
| ३२     | २६-१२-१७   | कलकत्ता    | ४,९६७                     | श्रीमती एनी वेसेण्ट        |  |
| विशेष  | सितंबर—१८  | वम्बई      | ₹,५००                     | सय्यद हसन इमाम             |  |
| ३३     | २६-१२-१८   | दिल्ली     | ४,८६९                     | पं० मदनमोहन मालवीय 😁 😁     |  |
| 3,8    | २६-१२-१९   | अमृतसर     | ७,०३१                     | पं० मोतीलाल नेहरू          |  |
| विशेष  | सितंबर—२०  | कलकत्ता    |                           | लाला लाजपतराय              |  |
| ३५     | २६-१२-२०   | नागपुर     | -१४,५०३                   | चकवर्ती विजयराघवाचार्य     |  |
| ३६     | २७-१२-२१   | अह्मदावाद  | ४,७२६                     | हकीम अजमलखां               |  |
|        |            |            |                           |                            |  |
| ३७     | २६-१२-२२   | गया        | 3,286                     | देशवन्यु चित्तरंजन दास     |  |
| विशेष  | २३         | दिल्ली     |                           | मौलाना अबुलकलाम-आजाद 😶 🐇   |  |
| 35     | २८-१२-२३:  | ्कोकनाडा · | ६,१८८                     | मौलाना मुहम्मदक्षली        |  |
|        |            |            | .,                        |                            |  |
| ३९     | २६-१२-२४   | वेलगांव    | १,८४४                     | महात्मा गांधी 💬 😁 🦠 🦠 🦈    |  |
| ४०     | २६-१२-२५   | कानपुर     | २,६८८                     | श्रीमती सरोजिनी नायडू      |  |
| ४१     | २६-१२-२६   | गोहाटी     | 3,000                     | श्री श्रीनिवास आयंगर       |  |
| ४२     | २६-१२-२७   | • मदरास    | २,६९४                     | डॉ॰ मुख्तारअहमद अन्सारी    |  |
| 83     | २९-१२-२८   | कलकत्ता    | ५,२२१                     | पं॰ मोतीलाल नेहरू          |  |
| 88     | २५-१२-२९   | लाहीर      |                           | पं० जवाहलाल नेहरू 🦠 💢 💢    |  |
| ४५ -   | मार्च-३१   | करांची     | -                         | सरदार वल्लभभाई पटेल        |  |
| ४६     | अप्रैल—३२  | दिल्ली     | -                         | सेठ रणछोड़लाल अमृतलाल      |  |
| ४७     | मार्च—३३   | कलकत्ता    | _                         | श्रीमती जे॰ एम सेनगुप्त    |  |
| ४८     | अक्तूवर-३४ | बम्बई      |                           | वावू राजेन्द्रप्रसाद       |  |

#### मन्त्रियों इत्यादि की सूची नं॰ २

डॉ॰ प्रफुल्ल घोष श्री के॰ एफ॰ नरीमान

#### प्रधान मंत्री स्वागताध्यक्ष एन० सुब्बाराव पन्तुलु सव्यद मुहम्मद, पं० जगतनारायण श्री सी॰ पी॰ रामस्वामी अय्यर, भुरगरी, पी॰ केमव पिन्छे रायवहादुर वैकुण्ठनाय सेन श्री विद्ठलभाई पटेल पं॰ गोक्णनाय मिश्र धी विट्ठलभाई पटेल, फज्लहरू, हकीम अजमलवां डॉ॰ मुख्तारबहमद अन्सारी स्वामी श्रद्धानन्द श्री व्योमकेश चक्रवर्ती पं० मोतीलालनेहरू,डॉ०एम.ए. अन्सारी, सी. राजगोपालाचार्य मेठ जमनालाल बजाज सी. राजगोपालाचार्यं, विद्ठलभाई पटेल, श्री बल्लभभाई झवेरभाई पटेल रंगास्वामी आयंगर श्री व्रजनिशोरप्रसाद मी० मुअज्जमअली, बल्लभभाई पटेल, बाबू राजेन्द्रप्रसाद डॉ॰ मुख्तारअहमद अन्सारी देशभवत कोण्डा वेंकटपय्या पं॰ जवाहरलाल नेहरू, डॉ॰सैफुद्दीन किचलू, गंगाधरराव देशपांडे तया डी॰ गोपाल कृष्णैवा श्री गंगाघरराव देशपाण्डे श्री प्वेत्र कुरेशी, बी० एफ० भरूचा तथा पं० जवाहरलाल नेहरू डाँ० मुरारीलाल डाँ० अन्सारी, रंगास्वामी आयंगर तथा ५० मन्तानम श्री तच्णराम फूकन तथा विट्ठलभाई पटेल श्री सी० एन० मुयुरंग मुदालियर श्री खेव कुरेशी, पं॰ जवाहरलाल नेहरू तथा सुभापचन्द्र वसू श्री जतीन्द्रमोहन सेनगुप्त डॉ॰ एम॰ ए॰ अन्तारी, पं॰ जवाहरलाल नेहरू धाँ० संपुद्दीन किचलू श्री श्रीप्रकास, डॉ॰ सय्यदमहमूद, श्री जयरामदास दीलतराम टॉ॰ चीइयराम गिडवानी पं० जवाहरलाल नेहरू.

श्री जयरामदासदीलतराम आचार्य कृपलानी, ढाँ० मय्यदमहम्द,

#### निर्देशिका

अ

अजमलखां, हकीम १३८, २००, २१६, २२०, २४२, २८७ अजीतसिंह, सरदार ६९ अणे, माधव श्रीहरि २६१, ४८१, ४८५-८७, ५०१-४

अनुग्रहनारायणसिंह १२५
अनुसूया बेन साराभाई १८३–८५
अन्तपूर्णय्या ३०१
अन्सारी, मुख्तारअहमद, डॉ० १६४, २१६,
२२०, २२५, २५८, २७५, ३७५, ४२६–
२७, ४८१, ४९२, ४९५–९६

अप्पासाहेब पटवर्षन ४८० अफीका (दक्षिण) ४७–४९,८४, २४६,२६९–७१ अबुलकलाम आजाद, मौलाना १२१, २२६, २२९ अब्दुलगफ्पारखां, खान ३६२, ४२४–२५, ४४५ ४५२–५३, ४५६, ५०१–३, ५२६

अन्दुलरहीम, सर २६३
अन्दुलजलील, हकीम ४२४
अन्वास तैयदणी १५६, १९१, ३४३
अभ्यंकर, वैरिस्टर ५२०, ५२४
अमीरमृहम्मद, खान ४२४
अमृतसर में गोली-काण्ड १४३-४६
अमृतलाल ठक्कर ४७६, ४७८
अम्वकाचरण मुज्मदार १०, ६३, १०१, ११५,

अम्बेडकर, डॉक्टर ४७६
अयोध्यानाय, पण्डित ९१
अरण्डेल, डॉक्टर ७३, ११६, ११९
अरविन्द घोप ७०, १००
अविन, लॉर्ड २४, २६२-६३, २७३-७४, २९५९६, ३०३-४, ३०६-७, ३७४, ३७९
३९४, ४०९, ४२७, ४३७, ५४३

अर्जुनलाल सेठी १२७
अर्डले नार्टन ७७
अलवर-नरेश, महाराज जयसिंह २४५
अली इमाम, सर २८४
अलीगुलखां ४२४
अलीगाई, शौकतअली व मुहम्मदअली १२१,
१३६, १६०, १७१, १८९, १९३, ३०३
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर १२९
अवारी, जनरल २७६
अहिवनीकुमार दत्त २३१
अस्पृश्यता-निवारण ५३७
असहयोग ५७, १६४, (जन्म) १६५-६८;
( मुख्य प्रस्ताव ) १७३-७४, २००-२,
२४१ ५३९

असहयोगी वकीलों को सहायता १८८ अहिसा ५५१ आगाखां, हिज हाइनेस, सर ४५ आनन्द चार्लू, पी० १६, ८१ आनन्द चीबरी ४८१ आनन्द मोहन (राष्ट्र को दान) ३२१ आनन्द मोहन वसु ९-१०, १३, ३१, ६३, ९५ आरजी सुलह ३७८ आर्डिनेन्स १५२, ३३७, ३४८, ३७५, ४५०, ४५२, ४६३-६७ (देखो दमन)

आर्यसमाज १३ आज्ञुतोप चीवरी, सर १७२ आज्ञुतोप मुकर्जी, सर ६५, २४५

इ

इण्डिया (कांग्रेस का) पत्र ५३-५४, १७७ इण्डिया कींसिल (कांग्रेस-प्रस्ताव) २१-२२ इण्डिया एसोसियेशन ९, १४, ९५ इण्डिया टेलीग्राफ एसोसियेशन ९ इण्डिया नेशनल पार्टी २६१ इण्डियन नेशनल यूनियन १५

इण्डियन पार्लमेण्टरी कमिटी १५

इण्डियन यूनियन १० केण्डिम्नटी बिल १५१

इण्डिण्ट प्रथा १२७

इप्राहीम रहीमतुल्ला २७७-७८

इमर्सन, होम सेप्रेटरी २७६-७७, २८४, ४२६, ४४१-४२, ४६२

इमर्सन का पत्र-व्यवहार—देखो गांघी-इमर्सन-पत्र-व्यवहार

द्ध

ईगर-कमिटी १७८ ईस्ट अफीकन कमिटी २४५ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ३-५, ११ ईस्ट इण्डियन एसोसियेगन ९

उ

उत्तमा, भिक्षु २९८ उपसंहार ५३४-४४ उमर सोभानी २६४ उमेशचन्द्र बनर्जी १४, १६, १८, ८१, ८६

ए

एकता-सम्मेलन २७३
एनसाइज बिल ८२
एउमण्ड बकं ४
एउवर्ड, सप्तम ३२, ५२
एण्डस्ज, सी० एफ० १५१-५५, १६९, १७८,
१९९, २२४, २२८, २३३, २४१, २६९,

एकोर-गोळी-काण्ड ३४९ एक्पिन, कॉई ४८

ओ

ओटाया पैपट ५१९ ओटायर, गवर्नेर पंजाब १२०,१४३, १४६,१६० ओब्रायन, कर्नेन्ठ और उसके कारनामे १४८-४९, १५१

क

कच्छ महाराजा ६६ यन्वेंशन (इलाहाबाद में) ५५, ८८ कवाड़ी (प्रसिद्ध उड़ाका) ३४६ कमला नेहरू, श्रीमती ३५७, ५१७, ५३१ कमालपाशा, गाजी मुस्तफा २०४, २२३ कर्टिस १३२-३४ करन्दीकर ४० करपयू-आर्डर (पंजाब में) १४८ करवन्दी-आन्दोलन २०६-०७,३५८,४४३,४६९ कर्जन, लॉर्ड ३३, ४८, ६८, ८३ कर्तारसिंह २३२ कलकत्ता-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के नाम कलकत्ते में गोली १४४ कलकत्ते का साम्प्रदायिक दंगा २६२ कमूर में दमन का नंगा नाच १४९-५० करतूरवा गांधी, श्रीमती ४६९

कंस्टिटचूएण्ट अमेम्बली ४९५ कांग्रेस का जन्म १४-१७

, का वैधानिक विकास ५३–५७, १७८– ७९ (देखो पूर्ण स्वाधीनता)

कस्त्री रंगा ऐयर ११८, १२१, २१६, २२०,

" गैर-कानूनी ३५२, ४६०

, वे गैरकानूनी अधिवेशन ४७३,४८१–८३

.. पावंदी हटी ४९९

.. नायं-नमिति के नदस्यों की रिहाई ३७१

१ फरवरी की बैठक ३७२

, कार्यक्रम के दो पहलू ५३६

, । सभापति का बढ्ता हुआ उत्तरदायित्व ५३२

., स्वपंजयन्ती ५३१

. के दो हुकड़े (सुरत) ४३, ५५, ८७

कांग्रेस की ब्रिटिश कमिटी ५३ 🔆 🔻 🔻 का मेल, लखनऊ ११६ पार्लमेण्टरी बोर्ड ४९६, ५००-०१, ५०३, 486-20 से सम्बन्ध-विच्छेद (नरमदल का) १८६ से सम्बन्ध-विच्छेद (गांधीजी का) ५०४-११, ५१३-१५ -लीग योजना ११:, १६, १२४, १३०, १३८ (देखो परिशिष्ट २). के अधिवेशन (वम्बई) १४-१७, (२ से ३१ अधिवेशन) २१-५९; (लखनऊ) ११५-१७; (कुलकत्ता) १२६-२९; (विशेषाधिवेशन) १३४-३६; (दिल्ली) १३७-३९; (अमृतसर) १५७-६०:; \_ ृ (विशेषाधिवेशन) १७२–७५; (नागपुर) १७६-७८; (अहमदावाद) १९९-२०५; (गया) २२२-२४; (विशेषाधिवेशन) २२९-३०; (कोकनाडा) २३०-३१; (बेलगांव) २४३-४५; (कानपुर) २४३-५९; (गोहाटी) २६३-६६; (मदरास) २७५;-७७; (कलकत्ता) २८६-९०; (लाहीर) ३०७-१२; (करांची) ३९६-४०७; (दिल्ली) ४७३; (कंलकत्ता)४८१-८३; (वम्बई) ५११-१९ कादम्बिनी गांगुली १०४ कानपुर का दंगा ३९८-९९ कामरेड (अखवार) १३६ कार्वी, मेजर १४८ काल्विन ऑकलैण्ड ६, ३७, ४४, ६७ कालीचरण वनर्जी १८, ९८ कालीनाथ राय १५४ काशीनाथ त्र्यम्बक तैलंग १०, १६, ६५,८१,८६ किंग्सफोर्ड ७० किंग्सले हाल ४३४ किचनर, लॉर्ड ३३, ३४ 🐃 🗀

किचलू, सैफुद्दीन (डॉ०) १४३, १५९, १९३, 734,868 किदवई, मुशीरहुसैन ४८ 🕕 🚃 👵 किम्बरली, लॉर्ड ३५ किसानों की हिजरत ३६०-६१ कुमारप्पा, जे० सी० ५१७ कुमारस्वामी शास्त्री १३७ कुली-प्रथा ७१, १६९ कृपलानी, जेंब बीब, आचार्य १२५ 💎 😘 कृपलानी, गिरघारी ४८१ कृष्णकुमार मित्र ७० कृष्णचन्द्र गुप्त ११९ 🦾 कृष्ण नैयर, एनं० ६५ कृष्णस्वामी ऐयर ६४ केअर हार्डी ७६, १०० केन, डब्ल्यू० एस० ७६ 🕾 केन ५१ केनिया की समस्या २२८ केयर्ड जेम्स १५ केलकर, नरसिंह चिन्तामणि ४०, १५२, १५४-५५, २६१, २६५, २७२ केलपन ४७९-८०, ४८९ केशवचन्द्र सेन १२-१३ केशव पिल्ले १६, १०० कैनेडी, श्रीमती और कुमारी ७० कैप्टिन १५३ कोमागाटा मारू (जहाज) ५० . कोहाट का दंगा २४१ ... कोयंलें की खोनों से समझौता ४३३ कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम २१९, २२३, २२५-२६ ,, की पुन: चर्चा ४९१-९२, ४९५-९६ कास, लार्ड २३, ३५, ७७ किमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट ४६७-६८, ५३१ क्, लॉर्ड ७१

क्लास एरिया विल २५४

ववेटा-मूकम्प ५२८-२९ (देखो भूकम्प) कार्य-समिति का प्रस्ताव ५२९ \_ क्लार्क ७६

ख ---

खड्गसिंह, सरदार २३२-३३ खादी-कार्यक्रम १९०, खानगाह्य, डॉक्टर ४४५, ५०३ खापडें, श्रीकृष्ण गणझ ४०, १२६, १५४, १७५० विलाफत व तत्सम्बन्धी आन्दोलन १६३-६५,

१६८, १७१, १९३, २१३, २१९
खिलाफत का अन्त २२५
खुदाई खिदमतगार ४२४, ४४५, ५०१, ५२७
खुदीराम वसु ७०
खेडा-सत्माग्रह १६८, १८१-८२

ग

गंगाधरराव देशपाण्डे ४८१
गढ्वाली सिपाही ३६२
" कैदी ३७८
गणेगशंकर विद्यार्थी ३९८-९९
गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया विल १५३
गंगाप्रसाद वर्मा १६, ९९
गंगाराम, सर २१९
गंगासिह कम्बोज ३५६
गांधी, महातमा १८, २०, ४८-५०, ५७, ८४,

- " अविन को चेतावनी ३२२-२६ ः " ...
- " रिहाई और सन्देश ३७१ 🖘 🦠 🗀 📑
- " मोतीलालजी की मृत्यु पर ३७३ 🔭
- " दमन पर ३७३
- " अविन से मुलाकात ३७४-७९, ४३३, ५३५-३६
- " गोलमेज-गरिषद् में वक्तव्य ३८४
- " अविन से समझौता और उसपर वयनव्य २७९-९६
- " असहयोग प्रारम्भ १६४-६८
- " डपवास २४२, ४७४–७७, ४८०; ४८३, ४८८
- " कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद ५०४-११, ५१३-१५
- " गिरफ्तार २१२-१५, ३४१-४३, ४६२, ४८७
- " गोलमेज-परिषद् में (१९३१ की) ४३५-३९
- " दाण्डी-कूच ३२७-३५, ४३५
- " पत्र-व्यवहार इमर्सन से ४,१४-१९, ४३१-३२
- " रीडिंग से २०७-१०
- " विलिगडन से ४१९-२०, ४२८-२९,४५१-५९, ४८६-८७
- " लन्दन को ४३०

गाँउन, मिस्टर ४४०

- ् रिहा २३६, ३६६, ४८३, ४८८
- " रीलट विल का विरोध १४१-४२
- " सत्याग्रह बारटोली की चेतावनी २०७-१०.
- .. सविनय अवज्ञा ३४४-४५

(देखी—जमह्योग, कांग्रेम के अधिवेशन,
गुरुवयूर-सत्याग्रह, गोलमेज-परिपद्, ताहो के
पेड़ काटना, नमक-सत्याग्रह, पूना-प्रैन्ट, बारटोली-सत्याग्रह, सत्याग्रह, सविनय-अवज्ञा, हरिजन-लान्दोलन आदि) गायकवाड़, महाराजा ९२ गालिक ४२३-१--१ - १८९५ वर्ष १३ गिडवानी, आचार्य २३५, ५२४ गिलवर्ट मरे, प्रोफेसर ४३८, ५३५ गुजरानवाला-काण्ड १४३, १४८-४९ गुरु-का-बाग २१८-१९ गुरुदत्तसिंह, वावा ५०, २०४, २२३ गुरुदास वनर्जी ६९ गुरुद्वारा-आन्दोलन २३१-३५ 🗆 गुरुवयूर-सत्याग्रह ४७९-८०, ४८९-९० गुलजारीलाल नन्दा १८५ गुलाम मुजदीद, पीर-१९३ गोकर्णनाथ मिश्र ३०९ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत ] कालेज— पहला अधिवेशन गोखले, गोपाल कृष्ण २९; ३८-४९, ५१, ७१-७२, ७७, ८०, ८३-८४, ९०, ९३-९४, १०७, (मृत्यु) १०९-१०, ११३ गोपवन्यु दास २८७ गोपाल कृष्णैया १९४, २८७ गोपाल गणेश आगरकर १६ गोपाल मैनन २७२ गोपीनाथ साहा २४१ -गोरख वाव १२५ गोलमेज-परिपद् १८, २४, ३६५-६६, ३७४,

४००, ४०६, ४१०, ४२५, ४६०, ४७४
गोलीकाण्ड: सूची ३५४
गोविन्द राघव ऐयर १५३
गोविन्दानन्द, स्वामी ५०
ग्रामोद्योग पुनरुद्धार (पहला प्रस्ताव) ६०
ग्रामोद्योग-संघ ५१२, ५१७-१८, ५२०
ग्राहम पोल, मेजर, एम० पी० १३१
ग्लैंडस्टन, प्रधानमंत्री ७७

घ

**घनश्यामदास विङ्ला ४७६, ४७८**-

चटगांव ४७६
चमनलाल, दीवान ३१८
चमनलाल शीतलवाड ६५, १३२, १५०, ३४३
चम्पारन-सत्याग्रह १६८, १७८-८०
चरखा-संघ, अखिलभारतीय २० (स्थापना),
२३१-२३६
चिन्छ, विस्टन, एम० पी० २२८
चार्ल्स-ईलियट ४२
चार्ल्स-ईलियट ४२
चार्ल्स-ईलियट ४२
चार्ल्स-ईलियट ४२, ७६-७७
चित्तरंजन दास (देशबन्ध्) १३३, १४२, १५६-५८, १७२, १७४, १७६, १८८-८९, १९७-९८, २००, २१६, २१९, २२१-२५,
२३६, २३८, २४१, २४३, २४६-४७,
२४८-४९

चिन्तामणि, सी० वाई० ४१, १००, १२३ चिपलूणकर ९ चीन की लड़ाइयां ३२

चुन्नीलाल मेहता, सर ४७६

चेम्सफोर्ड, लॉर्ड २४, ६४-६५, १२०, १२३, १२५, १३१, १३७, १५१, १५८, १६०, १६९, २१३, ४३८

चैम्बरलेन, आस्टिन २७, ११९, १२२ चौकीदारी-टैर्नस-बंदी ३५८, ४६९ चौकरी, ए० ६५, २५४ चौकरी, एन० एम० कुमार ५१ चौरी-चोरा-काण्ड २१०

छ

छगनलाल गांधी १८३ छोटानी २१६

जः

जगन्नाय शंकर, सेठ ९ जगलुलपाशा (श्रीमती) ४३४ जंगल-सत्याग्रह ३५८, ४६९ जंजीबार के भारतीय ५०३
जमनालाल बजाज १८८, १९२, २१६, २२६२७, २९७, ३१२, ४०६, ४९८
जफरथलीखां, मीलाना २०१
जमशेदजी ताता ४९
जमशेदजी महता ३९६
जम्बृलिगम् सी० मुदालियर ६५
जयकर, मुकुन्दराव १५६, २०६, २५५, २५८, २६१, २६८, ३६२, ३६४, ३७७, ४२५, ४३०, ४३१, ४३८, ४७६, ४७९
जयशकाशनारायण ४८१
जयरामदास दौलतराम २९७, ३५७, ३६४

जालियांवाला बाग २८, १४८-४६, १५६
जवाहरलाल नेहरू १५५, १९७, २२२, २२६,
२५४, २७१, २७९, २८३, २८८, २९०,
३०२, ३०६-०९, ३११, ३३१, ३४८,
३६३, ३७८, ४३०, ४४३, ४४५, ४५६,

जातिगत पृथक् निर्वाचन ४४-४६
जान प्राइट १४, ७४
जानसन (कर्नल) और उसके कारनामे १४७५०, १९७
जानसन, जे० २८९

जान ह्यूवेट ४५ जाजं, पंचम ५२

" रजत-जयन्ती और कांग्रेस ५२५

जार्ज जोतेफ २३१ जार्ज हैमिल्टन ४८

जितेन्द्रलाल बनर्जी १२६, १७६

जिनराजदान, होरोपी १३६

जिल्ला, मृहस्मदञ्जली ४५, १०१, १०४, ११६. १२०, २०६, २९१,३०७,५२१-२२,५२६

ड्गटिश्योर, झाबावं ४८१ जुल-विद्रोह ४१२ जैम्स मेस्टन ११७, १२२~२४ जैनो-सत्याग्रह २२५ जोन जाडिन १०४ जोन स्कर १२१

झ

झण्डा-मत्याग्रह (नागपुर) २२६-२७ .

三

टैगार्ट, चार्त्स, सर २९७ ट्रेड डिस्प्यूट विल २९६

द

डफरिन, लॉर्ड १४-१५, ३५, ६७ डलहोजी, लॉर्ड ५, १२, १५ डाक की व्यवस्या गैर-कानूनी ४६९ डायर और उसके कारनामे १४४-४६, १६०,

१७० (का उत्तर) १८७
डिग्बी, डबल्यू० ५३
डिप्टी कलक्टरों का मामला (बारडोली) २७६
डे, आर्नेस्ट २४१
डोबटन, कर्नल १४८-५०
डोडिकन्स १४८
डयूक आफ एडिनबर्ग ७२
डयूक आफ आर्जीइल ७७

त

ड्यूक आफ कनाट ३३, १७७, ९८

ताजीरी पुलिस ३७६
ताड़ी के पेड़ काटना ३३८
ताझे, वलवन्त श्रीपद २५५
तास्वे, वलवन्त श्रीपद २५५
तास्वे, वलवन्त श्रीपद २५५
तिलक, वालगंगाधर ३४, ४०-४१, ५६-५७,
७०, ७२, ८६-२१, ९३, १०९, ११२१३, ११५-१६, १२५, १३०-३२,
१५४, १५७, १६५-६६, १६८, १७१-७२
,, स्मारक कोग १७५, १७७, १८८, १९०,

तुर्किस्तान से संघि १६७ व्याप्त विकास वित

#### थ्र

थियोडोर पाकेर ३२१ थियोसोफिकल आन्दोलन १३

#### द्

दत्त, बटुकेश्वर २९९, ३०१ दत्त, एस० के०, डॉक्टर २४२ दत्तात्रेय ३३७ दमन, भीषण ६८÷७९, ११८−१९, १३१, १९४–९५, १९६–९७, ३४८∸५०, ३५२—

्रहर, ३७३, ४४३-४४, ४६८ (देखो आर्डिनेन्स, आर्डिनेन्स-कानून और-संत्याग्रह

व सविनय अवज्ञा) विशेषा विष्ठ विशेषा विशेषा

१२०, १२७ का कि कि कि कि विकास के बायमी वन्दोवस्त, आवियाना आदि (कांग्रेस के

प्रस्ताव) ३६–३८=

दास, एस० के० ६६ का हुए प्रांटिस दिल्ली में गोली १४२ का हुए कि देखें दिल्ली में राजधानी ७१७ दीनशा एदलजी बाचा १६,४२,४६,७७,८१,

दोनानाथ २३३ दोनानाथ २३३ देव, डाक्टर १२५ देवदास गांघी २२६, ४३३, ४४५

देवधर ३४७ देवर बाबा २१७

" गांधीजी की घोषणा ५३०,८०० है। ध

वरासना पर बावा ३३८–३९

नजरबन्दों का प्रश्न ३७६ नजरबन्द-दिवस ५२६ नटराजन २०६, ३४७

नटेसन ६५
ननकाना-हत्याकाण्ड १८८-८९
नन्दलाल, हैंडमास्टर २४३

नमक-सत्याग्रह (योजना) ३१९-२१, (सरकार को अन्तिम चेतावनी) ३२१-२६ " उसकी योजना और लड़ाई ७, (दाण्डी कूच)

३२७-३५, (कानून भंगः) ३३५-३६ (बरासना पुर धावा) ३३८-३९, ३४५, (वडाला पुर धावा) ३४६-४७, ४६९--

\_\_\_\_\_\_\_ समझौता-३६७, ३८८३ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ । १८८४ ।

नरमदल का कांग्रेस से सम्बन्धिविच्छेदं १८६०० नरीमान, के० एफ० २४२, ४१०४ ५१७५ एक नरेन्द्रदेव, आचार्य ४९८ अन्य सम्बन्धिक नरेन्द्रनाथ सेन-१६, ८१०००००

नरेन्द्रनाथ, राजा २३३ अस्तर्भ केल्य नरोत्तम मुरारजी २६५ अस्तर्भ केल्य निल्नीरंजन सरकार २८१ नवजीवन (प्रेस व पत्र) ३३८, ४१२ अस्तर्भ

नहसपाशा ४२४ नाइट, अलफोड ७६

नाइण्टीन मेमोरेण्डम ११४ और परिशिष्ट सं० १ नागपुर का दंगा २७२ नातूबन्धु ३६, ६८ नाभा नरेश १२९, २३५ नारायण गणेश चन्दाबरकर १६, १००, १०८,

नारायण गण्या चन्दायरकर र २, १८६० १३२, १५३ नारायण मैनन १९६ नार्टन १५१ नार्यंत्रक, लॉडं ७६-७७ निक्कोदेवी ४२४ नियोगी, के० सी० २४६, २६३ निफिय प्रतिरोध ४९, ५३९ निसार अहमद १९३ नुलकर, रायबहादुर ९ नेली सेनगुष्त ४८१-८२ नेथिली, रेजिनल्ड १५३, १५६, १६० नहानल यूनियन (आल-इण्डिया) १४. नहरू-कमिटी २८३-८४, २९१ न्य इण्डिया से जमानत जल्त ११८

#### q

प्रकाश-दुर्घटना १४३
" की जांच १५२-५३
पटेल, वल्लभभाई १८१-८३, १९९, २१८,
२२७, २३०, २५४, २८२, ३०२, ३२७२९, ३५७-५८, ३६४, ३६७, ३७६-७८,
३९६-९७, ४०६, ४३०, ४६२, ४६८,
४४०-४२, ४४५, ४७६, ४८३, ५०१
पटेल, विहुलभाई १३४, १५२, १५४-५५, २०८,
२१६, २२०-२१, २२०, २८६, २५२-५३,
२६१, २६३, २६९, २८२, २९६, ३०७,

पणिकर २३५ पंढरीनाय कामीनाय १६९ पद-प्रहण पर नार्य-तमिति का प्रस्ताव ५२९ पनागल के राजा १९५ पिलक सेपटी बिल २८५, २९६ परान्तपे ३०९ पाल, के० टी० १८ पाल, पीटर पिल्ले ३८ पालंमेण्ट, ब्रिटिश ३,६ पार्लमेण्टरी जाइण्ट कमिटी की रिपोर्ट२४, ५२१-२३, ५२६ पिकेटिंग २११, ३४८, ३७१-७२, ३७५-७७, 809, 659 (देखो बहिष्कार कपड़ा व शराव) पीयसँन १६९ पीरवस्य ४२४ पुरुषोत्तमदास टण्डन १५५, ३९८, ४४३ पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर ३७७-७८ 🔩 ह पुलिनविहारी दास ७० पना-पैक्ट ४७५-७७ पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा ३१८-१५ का झण्डा ३११ के प्रस्ताव २७७, ३०९ पूर्ण स्वराज्य-दिवस २२४ पेण्टलैण्ड, लॉर्ड ६३, ६६, ७३, १२० पेशावर-काण्ड ३३७, ३५५-५६ 🦠 पैट्रो, ए० पी०, सर ६३, ४६१ पैधिक लारेन्स, एम० पी० ७६ पोलक, हेनरी ११६, ४३५ पौल-दैवस ४७ 🐇 प्यारेलाल ३४६, ४३३ प्रतियोगी सहयोग २६० प्रदिनिनी, औद्योगिक (पहुली बार कांग्रेस के साथ) ¥2, 9¥

प्रकृत्त घोष ४८१ प्रभाशंकर पट्टनी ४२५, ४३० प्रभासचन्द्र मित्र ६६, १३७ प्रवासी भारतवासी और कांग्रेस (१९१८ नक) ४७-५०

प्राणदीवन मेहता, डॉ॰ १५४ प्रान्तीय-कांग्रेन कमिटी (प्रथम प्रस्ताव) ५५

```
र्दे ४०
                              कांग्रेस का इतिहास
प्रार्थना-समाज १३
                                        हिजरत )
प्रेस एक्ट ७१-७२, १६०
                                       वार्टली ४१२
प्रकाशम्, टी० २६२
                                       वाल्डविन ३०६
                                       वी अम्मा २४५
                东
                                      वीकानेर महाराज ११९
फजलुल हक १२६,१५६
                                       वूथ, जनरल ७८
फरामरोज कावसजी ४३३
                                    ं वृजिकशोरप्रसाद, वावू १२५
फरूँदजी नीरोजी १
                                       वेअर्स २६३
फॉक्स ४
                                       वेण्टिक, विलियम, लॉर्ड ५, ११
फासेट ७४
                                       वेन स्पूर, एम० पी० ७६, १५४, १७६ 🕟
फिनले १७२
                                       वेन, मि० वेजवुड ४३६
फिलिप केर १३३
                                       वेन्यल और उनकां रहस्यपूर्ण-पत्र ४६०-६१
फीरोजशाह मेहता १६, १८, ६२, ८१, ८८,
                                       वेसेण्ट, एनी १३, १५, १९, २७; ३७, ३९,
    ९४-९५, १०७, १०९-१०, ११३
                                           ५६-५७, ६४, ६८, ७३, ८४, १०६,
फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी १८, ४३५
                                           १०७-८, ११४-१९, १२२-२९, १३१-
                                           ३२, १३६, १५२, १५८, १६९, १८४,
विकिंघम १२
                                           २२२, २४७, ३०४, ३१२, ५३२, ५३८
वंगाल में अत्याचार ४४३
                                       वैजनाय १६
वचीतरसिंह ३५६ 🦯
                                       वेंनन, कैंप्टिन ५२
वदरुद्दीन तैयवजी १०, ६५, ८५, ८६, १००
                                       वैष्टिस्टा जोसेफ १००, १३१, २६३
वनारसीदास चतुर्वेदी २४५
                                       वैमफील्ड फुलर ६९-७०
वर्फर स्टेट ४४५
                                       बोबर-युद्ध ३२
तम्बई में उपद्रव १९७
                                       बोनर लॉ १२२
वर्कनहेड, लॉर्ड २४८, २५२-५३
                                       वोमनजी ३१६
वर्नहाम २८१
                                       वोरसद-सत्याग्रह २१७-१८
                                       वीम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन ९, १०; १४
वहरामजी मलावारी १६ 🕫
                                       बीसवर्थ स्मिथ १४८, १५०-५१
वहिष्कार (विदेशी वस्त्र व ब्रिटिश वस्तु
   इत्यादि का ) ४२-४३, ६९, ८३, १९०-
                                       व्रह्म-समाज १२-१३
                                       न्निटिश इण्डियन ऐसोसिएशन ८
    ९५, १९७, २२१, २२९, २४३, २४९-
                                      ंब्रेल्सफोर्ड ३५२, ३६०
   ५०, ३४६, ३५०-५१, ३७२, ४७०
वाविली के राजा ५१९
                                       भक्तवत्सलम् नायडू ३०९
वाव गण ३५७
वारडोली (समस्या, सत्याग्रह व जांच आदि) २०७, भगतसिंह, सरदार २९९, ३०१, ३८३-८४,
   २८२-८३, ४३९-४१ ( देखो गांघीजी,पटेल ३९६-९७, ४०६, ४२४
   वल्लभभाई, नमक-शत्याग्रह, किसानों की भगवानदास, डॉ॰ ३९९
```

भगवानदास, मिलक १०३ भवानीशंकर १३१ भाईलालभाई डायाभाई २४६ भारत के पुत्र (सोसायटी) ८८ भारत-शासन-विधान ५३२ भारत-रक्षा-कानून १२७, १३१, १३६-३७ भारत-राया-समिति ८४ भरत्री, ए० जी० एम० २४५ भवन्य, ववेटा ५२८-५९ विहार ४९० भुपाल नवाब ४७८ भूपेन्द्रनाय नाग ७० भूषेन्द्रनाय वसु ४६, ६५, १००, १०४, ११९, १२६, १३४, २४५ भुलाभाई देसाई ४४०-४१, ४४५, ४९२, ५२०, ५२२-२३, ५३० भारत-विदेन समझीता ५२०-२१

#### स

मगनलाल गांधी २८७ मंगलदास नायुगाई, सर ९ मंगलसिंह, सरदार ३०१ मजहरल हक, मोलाना १०१, ११६, १८९, ३९७ मजूर महाजन (अहमदाबाद) १८२-८५ मणिलाल गांधी ३४६ मणियेन पटेल ३५७ मदनजीत ४६ मदनमोहन मालबीय २८, ४१, ६२, ६९, ७२, ८०, ६२-९३, १०८, १६९, १६८-६९, जिलनर, मेजर ५३२ १५२-५३, १५५-५६, १६९, १८९, निश्री विष्ट-मण्डल ४६८ १९७-९८, २१६, २२६, २५८, २६३. भीरा बहुन ४३३ २०४, ३६७-१८, ३४४, ३५७, ३६७, मुस्नुहीन १९६ ४८१-८२, ४९६, ५०१-४४

मदरास में गोली ३२३ मद्य-निषेध-आन्दोलन १९०, २९७ मनमोहन घोष ३५, ९५ मनमुखानी (गोविन्दानन्द स्वामी) ५० मनोरंजन गृह ७० महमुदाबाद के राजामाहब ११६, ११९, १३६ महादेव गीविन्द रानडे १३, १६, १९, ४१, 200 महादेव देसाई ४३३ महेन्द्रनाथ ऑहदेदार १७२ महेशनारायण १२८ मांगें (सरकार द्वारा अस्वीकृत) ५३-५९ मांटफोर्ड न्वार-योजना २७, ४७, १०१, १३२, १३४-३६, १५७, १९८ माटेगु, भारत-मंत्री २५, २७-२८, ५२, ६४-६५, (घोषणा) १२१-२५, १३०, १३२, १३४, १६९-३०, १७२, २१७ मायव नैयर १९६ माधवराव, बी० पी० १५४ मारले, लॉड, भारत-मंत्री २४ मार्गेल लॉ १४६-५१, ६४२, ६५४-५५ मालकम हेली, सर १३४, २५९, ४१९ मिण्टो, लॉर्ड ४४, ६५, ३१ लेही ६५ मिण्डो-मार्ले बीजना २४, ४६, १०१ मिडलटन, लॉर्ड ७१ निलर वैच ३४७ ४१९, ४२७, ४७२, ४७५-७६, ४७८, मृत्रे, ची० एस०, जॉक्टर ४७, २११, २५५, २६१ ् महीमैन, एलैंडकैण्डर २५१, २६३ मुघोलवर, रयुनाय नरमिह ४२, २९, १०८ मुरगीयरहें हैं हैं हैं

मदनवात विगरा ३१

मदरास महाजन सभा १०, १४

r

मुलतान में दंगा २२२, २२५ मुस्लिम-लीग २६, ४५–४६, ७२, ९९, १११– १४, १२३, १३६ महम्मदअली, मीलाना १८, २७, १३६, १६४, १९३-९४, २२९-३०, २४१, २६४, ३९७ (और देखो अलीभाई) मुहम्मद आलम ४८१ मुहम्मद उस्मान, सर ५१९ मुहम्मद जुवेरशाह ३९७ मुहम्मद याकूव, सर २६३ मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ६३ मुहम्मद हवीबुल्ला ६४, २७० म्यूरियल लिस्टर ४३४ मेघनराम ३९ मेघराज रेवाचन्द ३३७ मेयो, लॉर्ड ७५ मेरठ पड्यंत्र-केस २९९, ४०९ मेहतावसिंह २३२ मैकफर्सन २३४ मैकाले, लॉर्ड ५ मैकडानल्ड, एन्थनी ११७ मैकडानल्ड, रैमजे ७६, २४८, २९५, ३४३, ३६५, ४७४-७५ मैक्सटन, एम० पी० ७६ मैक्समूलर ८७ मैक्सिवनी, टेरेंस १७७ मैटकाफ, चार्ल्स ५, १२ मैडलीन रोलां ४३४ मैरिस, सर विलियम १३३-३४ मोतासिंह, मास्टर २३३, ३०१ मोतीलाल घोप २२२-२३ मोतीलाल नेहरू ११४, १३३, १५५-५६, १६०, १७६, १९२, १९७, २१०, २१६, २१९-

२०, २२३–२४, २३३, २३६–३८, २४७–

५५, २५९, २६०-६३, २६६, २८१,

२८६, २९०–९१, ३०३, ३०६–७, ३११– १२, ३३१, ३४९, ३५२, ३५७, ३६२–६४ ३६७, (मृत्यु) ३७२-७३, ३९७ (श्रीमती) ४८१, ४८८ मोपला-उत्पात १९२, १९६, २०४ कालकोठरी २०४ मोशिये प्रिवे ४३४ मोहनलाल पण्डचा १६८, १८२ मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव ४०३-५, ४२०, ४२४ य यंग इंडिया (अखवार) १५२, ३३७ यतीन्द्रनाथ दास ३०१-२, ३०९ याकूव हसन १८९, १९६ युक्तप्रान्त के किसानों की समस्या ४४१-४३ युगान्तर ७० युवराज-विहष्कार १९१, १९४, १९६-९८ यूरोपीय युद्ध ७३ युल जार्ज ४४, ५२, ७६, ९१ रंगय्या नायडू, पी० ९, १६, ८१ रंगाचारी २३७, २६३ रंगास्वामी आयंगर १५४, ४२५ रघुनाथराव, आर० १६ रजाहुसेन, शेख ४४ रणछोड़लाल अमृतलाल ४७३ रतन ताता ४९ रमेशचन्द्र दत्त ८७, १०२-३ रमेशन् नायर ६४ रवीन्द्रनाथ ठाकुर १६९, ४७६ रसूल, ए० १२७ रहीमतुल्ला १३२ राघवाचार्च, एम० वीर ९, १६, १७६ राजगुरु ३८३-८४, ३९६-९७, ४०६

राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती १९६, २१६, २२०-२१, २२६, २२०, २९७, ४७६-७७,४८१ राजद्रोही समायन्दी कानून ७१ राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण ३४९ राजसिंह २३२ राजा, एम० सी०, रावबहादुर ४७५-७६ राजेन्द्रप्रसाद १२५, १८९, २२६, २३०, २५३-५४, ३६७, ४६६, ४८०-८१, ५१४-१७, ५२६, ५३२-३३

राजेन्द्रलाल मित्र, डॉक्टर ८ रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर १६ रामकृष्ण परमहंस १३ रामगोपाल घोप ८ रामचन्द्र, टावटर ३९८ रामचन्द्रराव, एम० ६५ रामपालसिंह, राजा ४०, ९७-९८ रामभजदत्त चीधरी २२९ राममोहनराय, राजा ५, ११, १२, ३४-३५ रामस्वामी ऐयर, सी० पी० ६४, ७३, १२९, १३२, १५८, २८४ रामानन्द चटर्जी २९९ राष्ट्रीय अण्डा १२९, ४०५, ४२४ राप्दीय शिक्षा ६९, १८८ राष्ट्रीय सप्ताह (आरम्भ) १६५ रासविहारी घोष २५, ६३, ८८, ११६, ११९ रिचार्ड गार्थ ८३ रिजर्व वैक बिल २८४ रिपन, लॉर्ड ९-१०, १५ रीडिंग, लॉर्ड १५. १८९-९०, १९७-९८, २४४ रदरफोर्ड, एम० पी० ७४ रेग्लेमन एक्ट बंगाल (तीसरा १८१८) ३६, अस, ११६, १२७, ३००

ायम्बर्ध (१८२७) ३६

- सदरास (१८१९) ३६

रेजिनाहट रेनाहट ३२६

रेड्डी, के० बी० ६५
रेवायंकर अवेरी ३९७
रेकिन १४६
रोमर कमिटी ३३
रोम्यां रोलां २८६, ४३४
रोहिणीकान्त हाथी बच्चा ३०९
रोलेट बिल या एक्ट २८, १३८, १४०-४२,

ल

लाखीराम ३६० लाजपतराय, लाला १३, ४२-४३, ६९, ८०, ८८, ९३-९४, १०४, १०८, १५९, १७२, १७६, १८९, २१८, २२९, २४२, २६१, २६८-६५, २७९-८०, २८५, २८७ लान्सवरी, जार्ज, एम०पी० १५५, ३०६, ४७५ लायड, लॉर्ड २१८ लायड जार्ज, प्रधान-मन्त्री २८, १३८, १५६, १६३-६४, २१७, ३०६ लारेंस का बुत २१७ लालकाका, डाक्टर ७१ लालजी मेहरोत्रा ४८१ लालनाथ ४८९ लालमोहन घोष ९६ लावेल ५४१ लाहिडी, बीट केट १२६, ६०९

लाहौर में फीजी कानून १८६-४८ लाहौर पडयन्त्र केस २००, २०२, २८४ लिटन, लॉर्ट ७, ९, ७४, ७६, २४६ लेखी विल्सन, नर २१८, २८२ लेसटाउन, लॉर्ट २२ लोपियन कमिटी ४७४

लाहीर में देगा २७२

वंग-भंग ४१-४३, ६३, ६८, ७१ वजीरहसन १२०

वझे २४५ वडाला के धावे ३४६-४७ वरदाचार्य, एस० २७ वर्नाकूलर प्रेस एक्ट ९ वाडिया, वी० पी० ७३, ११६, ११९ वार्मन सदाशिव आपटे १६ वायकोम-सत्यागृह २४७ वायली, कर्जन, सर ७१ विक्टोरिया ३१-३२, ५२, ५६ विजय राघवाचार्य ९७, १६०, ४०३ विजया फुंगी ३०२, ३०९ विदेशी वस्त्र वहिष्कार समिति २९७ विद्रोह (१८५७ का) ५ विधानचन्द्र राय, डॉक्टर ४९२ विनायक दामोदर सावरकार २३१ विन्स्लो, फादर ४७८ विपिनचन्द्र पाल ६९, ८०, १००, १३०-३१, १५४, १७४ विल्किन्सन (मिस) २७४ विल्सन (अमेरिकन राष्ट्रपति) २८, १२१, १३८ विल्सन (सम्पादक पायोनीयर) ३०६ विलिंगडन, लॉर्ड १३७, ४०९, ४२७, ४६२, ४८६ (म॰ गांघी से पत्र-व्यवहार के लिए देखो 'गांधी-विलिंगडन पत्र-व्यवहार') विलियम केन ८७ विलियम विन्सेंट १४१, १८७ विलियम वेडरवर्न ७, ४५, ७६, १२०-२१, १३० विलियम हण्टर ८७ विवेकानन्द, स्वामी १३ विज्ञननारायण दर ४५, १०२ विश्वेश्वरय्या २०६ वेंकटपति २४७

वेंकटपय्या, कोण्डा २२७

वेंकटाचलम चेट्टी, सामी ५१९

वेल्वी-कमीशन ८२ वेश्यावृत्ति (सरकारी सेना के लिए) ३२, ५१ वैकुण्ठनाथ सेन ३७, १२६ वैधानिक परिवर्तन (शासन-सुधार व कांग्रेस) १९१८ तक २२-२८ व्योमकेश चक्रवर्ती १७२, ३०९ व्हाइट पेपर, डी० एस० ८१ व्हाइटपेपर (देखो इवेत-पत्र) श शंकरन् नायर, सर २८, ६४, ८७, १००, १३२, १५१, १५३, १६०, २०५-६, २८४ शंकरम्, एस० वी० ३४, ३६ शंकरलाल वैंकर १५३, १८३, १८५, २१५ शंकराचार्य, जगद्गुरु १९३ शचीन्द्रप्रसाद वसु ७० शरतचन्द्र वसु ५२० शराव-निपेच ५१, १९०, ३४८ शर्ते ११ (गांधीजी की) ३१५-१७ शर्मा, बी० एन० ३४, ४७, ६४, १०४ शशमल, बी० एन० ५२० शापुरजी सकलतवाला, एम० पी० ३१० शार्द्वलिसह कवीश्वर २३२, ४८१, ४८८ शिरोल, वैलण्टाइन ८९, १३३, १३८, १५७ शिवप्रसाद गुप्त २९८, ३०० शिवस्वामी ऐयर, पौ० एस० ६४, २६३ शिरोमणि गुरुद्वारा कमिटी २२९, २३१-३२, २५९ शेरवुड, मिस १४५ शेरवानी, तसद्दुकअहमदखां ४४३, ४४५, ४५४, ४५६, ५२०, ५२७ शेरिडन ४ शेषगिरि ऐयर, टी॰ वी॰ ६४ शोलापुर में फौजी कानून ३४२,३५४-५५,४०९

वेजवुड वेन, कर्नल ७६, १७६, २४८, २९५,

308-306

11

श्रीनियास आयंगर १३२, २२३, २५४, २६२-६४, २६९, २७३, २८५, ३१२ श्रीनियास बास्त्री ६५, ९२, १०८, ११९-२०, १३२, १३९, १७१, २२८, २७१, ३६५,

३६७, ३७४, ३७७ व्वेत-पत्र २४, ४९५, ५००, ६१५

प पण्मुखम चेट्टी, सर ६५, ५१९

स सिंच्यदानन्द सिंह ६६, १०४, २८४

सण्डरलैण्ड, डॉफ्टर २९९ सती-प्रया ११-१२ सतीशचन्द्र चटजी ७० मतीराचन्द्र दासगुप्त २८१ सत्यपाल, डॉनटर १४३-४४, १५९, ३०१

मत्यात्रह ८४, (मुद्धघोषणा) १२१, १४१, (प्रतिशापन) १४२, १५६-५४, २०७-६०, इ३९-३०, ४८५-८७, ४९५-६६, ८९८, ५३९-४१ (वैस्तो- -कांग्रेस के अधिवे-मन, नमक-सत्याग्रह, जैती-सत्याग्रह, जंगल-सत्याग्रह,बारङोली, वोरसद, अंडा-मत्याग्रह तया गांधीची)

" कमिटी १९२, २१६-१३ (निकारियों) £ 5 6 - 5 8 " चावित्रगत ४८६

सस्पेन्द्रचन्द्र सिम १६७ मत्त्रेन्द्रप्रसाम सिंह, लॉर्ड २६, ६५, ७२, १०८, मध्र, तेजबहादुर, मर १६, ११९-२०, १७१, १९७, २४५, २८४, ३०४, ३०६, ३४३, इंदर, इंद्छ, इंछ४, ३७७, ४२५, ४३०,

समाबन्दी कानून ७१ समर्यं, एन० एम० ६५, १०४ त्तमञ्जीते पर हस्ताक्षर ३८४ समाजवादी दल (अ० मा०) ४९८ मय्यद मुहम्मदबहादुर (नवाव) ४५, ९८

सरोजिनी नायदू १९, १९७, २००, २३१, २४५, २५५, २६१, २६९, ३००, ३१०, इड्प, इ४५-४६, इ६४, ४२७, ४३३, ४७६, ४७९ सर्वेदल सम्मेलन (१९२२) २०५-६, २४२-४३, (१९२९ का) २८१, २८३-८४, २९७, ३०६ मविनय अवज्ञा ३१९, २४४-४५, ८५३-५८ ५३१, ५३९ (देखो गांधीजी) साइमन, सर जॉन २८०, ३०६ साइमन-कमीशन और उसका वहिष्कार २७४-७६, २७८-८१, २२०, २९५, ३००

नाम्प्रदायिक इंगे २४१-४२, २७२ " मतभेद २२५ प्रतिनिधित्व ४८-४३ " चमसीते (लगनक) ४६,(देखी कांब्रेन-लीम बोह्ना) ४२१-२३

साउपवरी, लॉर्ड २४५

चावरमती-आश्रम का मंग ४८७

नाठपे, डॉवहर १५४

साम्त्रमूर्ति २९८ स्मट्स, जना सिडनी रीलेट १३६ (देखो रीलेट एक्ट, सिविल- स्त्रियों के ति सर्विस की परीक्षा और आयु) ६, २८, ३१ स्मिथ, सेम्यु सीमान्त गांधी ४४५ स्मिथ, ४०६ स्मिथ, मेजर सुखदेव ३८३-८४, ३९६-९७, ४०६ स्लेग १५ सुन्दर के० रमण १६ स्लेग १५ सुन्दरम्, पी० आर० ऐयर ६४ स्लोकोम्ब, उ सुन्दरसिंह मजीठिया ९२, २३२ स्वदेशी ५०६

सुवोधचन्द्र मल्लिक ७०

सुब्वाराव पन्तुलु ९, ९९, १०३, १०९, १२९

सुत्रह्मण्य एस० ऐयर १६, ४२, ६४, ८१, १२१,

सुभापचन्द्र वसु २७२, २८८,२९०, ३०६, ३११-

सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ९, १०, १६, ३६, ६३, ७२,

सेनगुप्त, जतीन्द्रमोहन १९५, २२४, २४९,

सैनिक समस्या (कांग्रेस के प्रस्ताव) ३१-३४

८७-८८, ९१, १०५, १०७-८, ११६,

११९, १२६, १३३-३४, १५२, १८६,

१२, ३१८, ३५९, ४५०, ४८६

सुन्नह्मण्य जी० ऐयर ९, १६, ६०, ८१, ८४

सुव्वारायन ४८९

२४५

२४९

सुहरावदी २५२

सेटलूर १९१

सूरत-कांग्रेस ४३, ५५, ८७

३११, ३२९

सैंकी, लॉर्ड ४२६, ४३६

सैयद अहमद, सर ४६

स्कीन-कमिटी २५०

सीण्डर्स ३०१, ३८४

स्टैनले, एल्डले के लॉर्ड ७८

सैण्डस्टं, लॉर्ड ८७

सेल्सवरी, लॉर्ड ९, २८, ४२, ७६

सैयद महमूद, डॉक्टर ३८४, ४८१

स्मट्स, जनरल ४३८ स्त्रियों के.लिए समानाधिकार ५२ स्मिय, सेम्युअल ५१, ७६ स्मिय, मेजर १५० स्मिफ, लेडी २१२ स्लोकोम्ब, जार्ज ३४७, ३६२ स्वदेशी ५०१-२ (देखो वहिष्कार) स्वयंसेवक-दल (अ० भा०) २३१ स्वराज्य (सवसे प्रयंम बार प्रयुक्त) ५४ स्वराज्य-पार्टी २३६–४०, २४३, २४६–४७, २५०-५२, २५७, २६०-६१, २६७-६९, २८४-८६ का पूनर्जन्म ४९५ हचिसन २९९ हण्टर-कमीशन व उसकी रिपोर्ट २८, १४४, १४६, १५१, १५६, १७०, १६७-६८ हरिकशनलाल, लाला १५१, १८६ हरदयाल, २११ हरपालकौर ३५६ हरिजन-आन्दोलन ( संघ की स्थापना ) ३७८, ४८७, ४८९-९०, ४९८-९९, ५३७ हरि सर्वोत्तम राव ७०, ७२ हरिसिंह गीड़, डॉक्टर, सर २४७ हर्टजोग २६९-७० हसन इमाम २७, ६६, ९२, १३४, १३८, १५४ हसरत मोहानी, मौलाना २०३ हंसराज १४४ हंसा मेहता ३५६-५७ हस्त-पत्रक (वेजाब्ता) ४६९ हाचनर, श्रीमान् और श्रीमती १२१ हाट्सन, ई०, सर ३५७, ४२६ हाडिकर, डॉक्टर ४२१

त्रिभृवनदास मलावी ८८

हाडिंग, लॉर्ड ४६, ४९, ७१-७३, १६९ हानिमैन, बी० जी० १५२-५४, १६०, १७७, हेस्टिम, लॉर्ड ११ हार्वे एटम्सन ३५ हिजरत (मुसलमानों की) १७१, (किसानों की) 350-68 हिजली ४४४, ४४६ हिन्दू विश्व-विद्यालय ९,६ हिन्दुस्तामी सेवादल २६०, २९०, २९७, ३००, ४२१, ४९९, ५२७ हिल्टन यंग-कमीशन २५२ हुसेन ३४७ हुसेन अहमद १९३ हदयनाय मुजिक ९१, २१५, ४७६-७७ हेग, सर ४७६, ४७९ हेनरी काटन ६४, ७८, १०४, ११० हेमीज होम्स ३४३

हेरम्बचन्द्र मैंब १०८

के, हेस्टिंग्म, लॉर्ड ११
होमहल लीग (बेसेण्ट की) ५६, ७३, ११३,
११५, ११८, १२९, १३०, १५७, १६६
१७६
१७६
१७६
१७६
१०विष्य हारा स्थापिन) ५७
होर, सेम्युअल; सर ४३६, ४३८, ४७४
होरेस जी० अर्लंब्जेण्डर ३६४
होलफोर्ज ७६
होलफोर्ज अ६
होलफोर्ज नाइट १७६
होलफोर्ज नाइट १७६
होलफोर्ज नाइट १७६
होलमा, एलन ओक्टेबियन ६, ७, १०, १४-१६,
१८, ४४, ६७-६८, ७४, ७६, ८०, ४३५
ह्यूबट कार, सर ४३५
स्नि-न्न

### सस्ता साहित्य मगडल के प्रकाशन

- १—दिव्य जीवन । प्रसिद्ध लेखक श्री स्वेट मार्डेन के The Miracle of Right Thought का अनुवाद । जीवन की कठिन समस्याओं से निराश युवक के लिए यह संजीवनी विद्या है । म्ल्य 🖃 २ - जीवन-साहित्य । गुजराती के महान् विचारक काका कालेलकर के शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, राज-नीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निवन्वों का संग्रह। मूल्य १।) ३—तामिलचेद् । दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवल्लुवर का उत्तम और उत्कृष्ट नैतिक, धार्मिक, राज-
- नैतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रन्थ। मूल्य ।।।) ४—भारत में व्यस्न और व्यभिचार । [शैतान की लकड़ी] भारत में व्यसन और व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक । इन दुर्व्यसनों में फंसे देश का नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने का उपाय । मूल्य ।।।=
- ५—सामाजिक कुरीतियाँ । [ जन्त : अप्राप्य ] ६-भारत के स्त्री-रत्न । प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्श जीवन चरित्र, तीन भागों में । भूल्य ३-
- अनोखा। फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार विकटर ह्यूगो के 'लाफिंग मैंन' नामक उपन्यास का अनुवाद । राजाग्रों तथा दरवारियों की कुटिल कीड़ाग्रों का नग्न दर्शन। मनोरंजक, करुण और गंभीर। मूल्य १।=)

मूल्य ॥।

- ८--- ब्रह्म-चर्थ्य-विज्ञान । ब्रह्मचर्य्य पर अत्युत्तम पुस्तक । उपनिपदों, पुराणों तथा वहुत से अन्य धार्मिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त। मूल्य ।।।= ९—युरोप का इतिहास । अर्थात् विलदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का इतिहास । मू० २
- १० समाज-विज्ञान । समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर लेखक ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 'समाज-शास्त्र' पढ्नेवाले विद्यार्थियों के लिए यह अत्युत्तम ग्रन्थ है। मृल्य १॥)
- ११—इद्द का संपत्तिशास्त्र । खादी के अर्थशास्त्र पर श्री॰ रिचर्ड वी॰ ग्रेग लिखित The Economics of Khaddar का हिन्दी अनुवाद । खादी की उपयोगिता आपने वैज्ञानिक तथा आर्थिक म्० ॥=।
- १२—गोरों का प्रभुत्व । इसमें वतलाया गया है कि संसार की सवर्ण जातियां स्वतंत्र होने के लिए किस
- ंप्रकार गोरी जातियों से लड़ रही हैं और अपनेको स्वतंत्र कर रही हैं। म्० ॥=। मूल्य ।-) १३ - चीन की आवाज़। [ अप्राप्य ]
- १४-दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास । [ पहला भाग ] सत्याग्रह की उत्पत्ति तया उसके प्रयोग का स्वयं गांधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढें कि किस प्रकार इस शस्त्र द्वारा अफ्रिकावासियों ने अपने अधिकारों की वहादुरी से और विना दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हुए रक्षा की। मूल्य ।।।)
- मूल्य २) [अप्राप्य] १५-- त्रिजयी वारडोली। १६—अनीति की राह पर । ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-विरोध पर लिखी गई महात्मा गांधी की
- मूल्य ।≡) सर्वोत्कृष्ट पुस्तक । १७—सीताजी की अग्नि-परीक्षा । लंका-विजय के वाद सीताजी की अग्नि-सुद्धि का यह वैज्ञानिक
- विश्लेषण है । विज्ञान का हवाला देकर यह वताया गया है कि वह घटना सच्ची है । मूल्य।)-

| •                                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| १८—कन्या-शिक्षा । इसमें बतलाया गया है कि छोटी वालिकाओं को अपने वाल्य-जीवन <sup>ह</sup>               | हे विषय में               |
| किस तरह गिक्षा देनी चाहिए ।                                                                          | म्ल्या)                   |
| १९—कर्मयोग। [अप्राप्य]                                                                               | मूल्य ।=)                 |
| २०—क्छिचार की करतृत । महर्षि टाल्स्टाय की चुटीली भाषा में गराय के आविष्कार की                        | ' मनोरंजक                 |
| कहानी ।                                                                                              | मूल्य = )                 |
| २१—द्याबहारिक सभ्यता । युवकों, वच्चों तया अवस्थाप्राप्त लोगों के लिए रोज के                          | व्यवहार में               |
| आनेवाली निक्षाओं की पीयी। बोचप्रद, निक्षाप्रद तया ज्ञानप्रद।                                         | मूल्य ॥)                  |
| २२—अंधेरे में उजाला। महर्षि टाल्स्टाय के नाटक का अनुवाद। हृदय-मंथन की अनुषम कहानी                    | ो।मूल्य।।                 |
| २३—स्वामीजी का वलिदान । [ अप्राप्य ]                                                                 | मूल्य 1-)                 |
| २४—हमारे ज़माने की गुलामी । जन्न : अप्राप्य ]                                                        | मृत्य ।)                  |
| २५-स्त्री और पुरुष । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ब्रह्मचयं पर टाल्स्ट                   | ाय के उत्तम               |
| विचार।                                                                                               | ्र मूल्य ॥                |
| २६ धरों की साक्षाई। घरों व गांवों तथा झरीर की सफाई पर उत्तम पुस्तक।                                  | मूल्य ।=)                 |
| २७-क्या करें ? टाल्स्टाय की पुस्तक What to do ? का अनुवाद । गरीवीं एवं                               | पीड़ितों फी               |
| समस्यायें ।                                                                                          | मूल्य १॥=)                |
| :८—हाथ की कतारं-बुनाई। [ बप्राप्य ]                                                                  | मल्य ।।=)                 |
| <ul> <li>९—आत्मोपदेश । यूनान के प्रसिद्ध विचारक महात्मा ऐपिक्टेटस के उत्तम भीर महत्वपूर्ण</li> </ul> | उपदेशों का                |
| संग्रह ।                                                                                             | मूल्य ॥                   |
| >—यथार्थ आदर्श जीव <b>न ।</b> [ अप्राप्य ]                                                           | मूल्य ॥-)                 |
| े.—जब अंग्रेज़ नहीं आये थे.—तब भारत हरा-भरा था। भारत की दुर्दशा तो अंग्रेजों के                      | यहां आनेक                 |
| बाद से मुरु हुई है। पार्लमेंट हारा नियुक्त रिपोर्ट के आधार पर लिखित।                                 | मूल्य ।)                  |
| —गंगा गोविन्द्सिंह। [अप्राप्य]                                                                       | मूल्य ॥=)                 |
| <ul> <li>श्रीरामचरित्र । श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य लिखित रामायण की कहानी करण ।</li> </ul>         | त्रौर मघुर <sup>ं</sup> । |
| मर्यादा-पुरुपोत्तम श्री रामचन्द्रजी का उत्तम जीवन-चरित्र ।                                           | मूल्य १।)                 |
| -आश्रम-हरिणो । पौराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों के विचा                             | र। मूल्य ग्र              |
| -हिन्दी-मराठी-कोप । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बट्टे काम की चीड है                       | । मूल्य २)                |
| -स्वाधीनता के सिद्धान्त । आवर्लेण्ड के अपर गहीद दिरेन्न मेकरिवनी के Princ                            | ciples of                 |
| Freedom का अनुपाद। आजादी की इच्छावान्हों की नसी में नया सून, नया जीव                                 | । और स्कृति               |
| भरनेवाली पुरसक ।                                                                                     | मुल्य ॥)                  |
| महान माहृत्व की और । स्त्री-बीवन की प्रारम्भिक कठिनाइयों का दिख्यांन करानी                           | हुई मानुख                 |
| की जिम्मदारी का दिल्दरीन करानेवाली न्त्री-उपयोगी उत्तम पुस्तक ।                                      | मूल्य ॥=)                 |
| रावाधी की योग्यता । एउपति विवासी ना नरित्र दिग्लेयण ।                                                | मुल्य (=)                 |
| रिमित हदय । गुरुकुरु कांगड़ी के आचार्य थी देवसमीती के अनुपम विचार                                    | मस्य ११।                  |
| ार्छण्ड को रात्यकान्ति [नरमध] उत्त-प्रता के आत्मका का पूर्वात और रोमांनका                            | वे इतिहास ।               |
| दग में उपल-पुराठ मचा देनेवाली कालिकारी पुस्तक ।                                                      | मुत्य १॥)                 |
|                                                                                                      | • • •                     |

थर--दुखी दुनिया या प्रलय-प्रतीक्षा। गरीव और पीड़ित मानवी दुनिया के करुण चित्र। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियां। मघुर, करुण और सुन्दर।

४२—जिन्दा लाश । टाल्सटाय के The Living Corpse नामक नाटक का अनुवाद । मूल्य ॥)

४३--आत्म-कथा । महात्मा गांधी लिखित । संसार के साहित्य का एक रत्न । उपनिपदों की भांति पवित्र और उपन्यासों की भांति रोचक । चरित्र को ऊँचा उठानेवाली । हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया

प्रामाणिक अनुवाद । दो खण्ड एक साथ बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । सजिल्द मृत्य १॥। ्जिन्तः अप्राप्यो

४४—जव अंग्रेज आये। म्लय १।=। ४५--जीवन-विकास । विकासवाद को विषद रूप से समझानेवाली हिन्दी की एक ही पुस्तक । मुल्य १।) १॥) ४६—किसानों का विगुल । 👙 [ज़ब्त : अप्राप्य] म्लय = ]

४९-फांसी । विकटर ह्यूगो लिखित फांसी की सजा प्राप्त एक युवक के मनोभाव का चित्रण। करुण और रुलानेवाला । मृल्य ॥) ४८-अनासिक्तियोग और गीता-बोध । गीतापर गांधीजी की व्याख्या । मूल क्लोक तथा महात्माजी के

गीता के तात्पर्य गीताबोध-सहित ३५० पृष्ठों में मृल्य केवल ।=) केवल अनासक्तियोग सजिल्द ।) गीताबोध -।।। ४९--स्वर्ण विहान जिन्तः अप्राप्यो मूल्य ।=)

५०-मराठों का उत्थान और पतन । मराठा साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा इतिहास । मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् श्री गो० दा० तामसकर लिखित। मराठी भाषा में श्री मराठों का ऐसा इतिहास नहीं हैं। ५१--भाई के पत्र । स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालनेवाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्रा की कठिनाई में

पथप्रदर्शक वहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक । अपनी वहनों, बहुओं और वेटियों को इसकी एक प्रति अवश्य दें। मूल्य १॥) सजिल्द २) ५२ - स्वगत। चरित्र को गढ़नेवाले उच्च तथा युवकों को सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार। मूल्य 🕒

५३-- युगधर्म । [ज़ब्त : अप्राप्य] मुल्य १=1 ५४ - स्त्री-समस्या । नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन । मूल्य १॥।) सजिल्द २) ५५—विदेशी कपड़े का मुकावला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांधी लिखित। इसमें वतलाया गया है कि किस प्रकार भारत अपनी आवश्यकतानुसार कपड़ा तैयार कर सकता है। ५६—चित्रपट । श्री शान्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह । भावनामय, करुण और मधुर । मूल्य 🕒

अप्राप्यो मुल्य ॥=) ५७--राष्ट्रवाणी । ५८—इंग्लैण्ड में महात्माजी। महात्माजी की इंग्लैण्ड की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुवोध वर्णन। हिन्दी में अपने ढंग का सर्वोत्तम यात्रा-वृत्तान्त । मूल्य १) ५९—रोटी का सवाल । मशहूर रूसी क्रांतिकारी लेखक प्रिस कोपाटिकन की अमर कृति Conquest of Bread का सुन्दर अनुवाद । समाजवाद का सुन्दर, सरल और सुवोध विवेचन । मूल्य १)

६० - देवी-सम्पद् । सर्वोत्तम नैतिक एवं वार्मिक पुस्तक । 'दैवी-सम्पद् से मनुष्य को मोक्ष होती है।' इसी वात का सुन्दर विवेचन हैं। मनुष्य को मोक्ष का रास्ता वतानेवाली पुस्तक। मुल्य ।= ! ६१ — जीवन-सूत्र । अंग्रेजी में थॉमस केंपिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'इमिटेशन आफ फाइस्ट' का अनुवाद । जीवन को उन्नत और विचारों को सात्विक वनानेवाली। मुल्य ॥।।

| ६२—हमारा कलंक । अस्पृद्यता-निवारण पर लिखे गये महात्माजी के लेखों का संग्रह, उनके महान्<br>उपवास की कहानी, अस्पृद्यता निवारण पर महात्माजी के विचारों का 'रेफरेन्स बुक'। महात्माजी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के आशीर्वाद सहित । ३०० पुष्ठों का लागतमात्र । मूल्य ॥=)                                                                                                                          |
| ६३—धुट्युट् । (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदर्शों से जीवन का मेल मिलानेवाले युवकों के लिए यह                                                                                          |
| पुस्तक बड़े काम की है। मूल्य ॥                                                                                                                                                   |
| ६४-संघर्ष या सहयोग ? प्रिस कोपाटिकन की Mutual Aid नामक पुस्तक का अनुवाद । इसमें                                                                                                  |
| दिखलाया है कि पशु और पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सबके जीवन का आधार सहयोग है; संपर्प                                                                                               |
| नहीं। मूल्य १॥)                                                                                                                                                                  |
| ६५-गांधी-विचार दोहन । इसमें महात्माजी के ममस्त राजनीतक, धार्मिक, मामाजिक एवं नैतिक                                                                                               |
| विचारों का बड़ा सुन्दर दोहन किया है। मूल्प ॥॥                                                                                                                                    |
| ६६ — पशिया की क्रांति । [ज़न्त : अत्राप्य] मूल्य १॥।                                                                                                                             |
| ६७-इमारे राष्ट्र-निर्माता । लोकमान्य तिलक, स्व० मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्माजी, दास बावू,                                                                                        |
| जवाहरलालजी, मी० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल की जीवनियां—उनके संस्मरण,                                                                                                  |
| जीवन की झांकियां एवं व्यक्तित्व के विस्लेषण के साय—िलखी गई हैं। मूल्य २॥) सजिल्द ३)                                                                                              |
| ६८-स्वतंत्रता की ओर-। (हरिभाक्त उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या                                                                                        |
| है ? हम उस लक्ष्य—स्वतंत्रता—को किस प्रकार ग्रीर किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा                                                                                        |
| समाज कैसा हो; हमारा साहित्य कैसा हो हमारा जीवन कैसा वने जिससे हम स्वतंत्रता की ओर बद्ते                                                                                          |
| चले जावें । हिन्दी में इस पुस्तक का वट़ा आदर हुआ है । मृत्य १॥७                                                                                                                  |
| २९-आगे बढ़ो । स्वेट् मार्डेन के Pushing to the Front का नंशिप्त अनुवाद । कठिनाई मे                                                                                               |
| पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली। मूल्य ॥                                                                                                                      |
| ७० - गुद्ध-वाणी । भगवान् वृद्ध के चुने हुए वचनों का संग्रह । अत्यन्त प्रामाणिक और बुद्धधर्म का सार                                                                               |
| तत्त्व इसमें आ जाता है। मूल्य ॥=                                                                                                                                                 |
| <b>९१—फांग्रेस का इतिहास।</b> डॉ॰ पट्टाभिसीतारामैया की लिखी तथा कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती पर                                                                                     |
| प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक The History of the Congress का यह प्रामाणिक अनुवाद है।                                                                                                  |
| इसकी भूमिका राष्ट्रपति। श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। इसकी प्रामाणिकता यही है कि अंग्रेजी मे                                                                                   |
| कांग्रेस ने स्वयं इसको प्रकाशित किया है। हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिभाक उपाध्याय ने                                                                                        |
| किया है। यह इसका दूसरा संस्करण है, बड़े आकार के ६५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                  |

७२ — हमारे राष्ट्रपति । कांग्रेस के पहले अधिवेशन से अवतक के नमाम समापतियों के जीवन-चरित्र

है। निवय पृष्ठ मंग्या ४००

नंक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। हिन्दी में अपने विषय की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक

मूल्य १)

हिन्दी में

## सचित्र मासिक पत्र

कोनसा ग्रच्छा है

सबसे अच्छा है

## 'विशाल-भारत'

इस महीने के ग्रन्त तक ग्राहक वन जायँ — तो —

"राष्ट्रीय ऋंक"

मुफ्त मिलेगा

नोट-इस वीच में अगर विशेषाङ्क निवट गया, तो साधारण श्रङ्क ही दे सर्केंगे।

वार्षिक मूल्य ६) रु॰ ] एक अंक ॥-) [विदेशी मूल्य ९) रु॰

पता—मैनेजर, 'विशाल-भारत', १२०।२, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता

मध्यभारत, मध्यप्रान्त वरार श्रोर राजपृतान के जिन्दादिलों की वलवान श्रावाज, हिन्दी-जगत् में सर्वाङ्गीण राद्धाप्ट्रोर की चर्चा करनेवाला निर्मीक श्रीर सर्वश्रेष्ट साप्ताहिक

## हिन्दी स्वराज्य

#### वार्षिक मृल्य केवल तीन रुपया

भारतीय-स्वराज्य के संचालन के लिए जिन विषयों की जानकारी प्रत्येक साक्षर भारतीय को होना जरूरी है, वे विषय 'स्वराज्य' में विशेष स्थान पाते हैं । देश-हित-वर्धक, शासन-सम्बन्धी शिक्षा देनेवाली ठोस सामग्री 'स्वराज्य' की अपनी वस्तु है। 'स्वराज्य' में आनेवाले राजनीतिक, विक्षा-सम्बन्धी, साहित्यिक एवं अन्यान्य विषयों की जानकारी इतनी सरल भाषा में दी जाती है कि साधारण हिन्दी पढ़े-लिखे लोग भी उसे समझ सकते हैं।

'स्वराज्य' किसीका 'हिज-मास्टर्स-वाइस' नहीं है।

निरंकुश एवं अन्यायी झासकों की आलोचना, उनके कारनामों का भण्डाफोट एवं गरीब जनता का सदैव साथ देनेवाला 'हिन्दी स्वराज्य' हिन्दी-जगतु में, सभी प्रान्तों में, प्रमंसित और थादरणीय वन गया है। तभी तो उसका स्वागत—ऐसा स्वागत जैसा कि आज तक किसी मध्य-भारतीय साप्ताहिक को मयस्सर नहीं हो सका—हजारों पाठकों ने किया है । 'स्वराज्य' छोक-शिक्षा के लिए निकला है और इसलिए बड़े-बड़े १६ पृष्ठोंवाले पत्र का मृत्य, डाक व्यय सहित, केवल ३) रखा गया है । आशा है, आप शीघ ही ३) भेजकर 'स्वराज्य' के ग्राहकों में अपना नाम लिखा लेंगे ।

त्र्यवस्थापक---'स्वरान्यं' कार्यालय, खएडवा (सी० पी०)

अवस्य पहिए !

स

ग्राहक वनिए

अवस्य पहिए !!

#### देशी राज्य-निवासियों का एकमात्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

### राजस्थान

मंचालक-शी मणिलाल कोठारी

सम्पादक-श्री हरिभाक उपाध्याय और श्री ऋषिदत्त महता

-राजस्यानी पददालित प्रजा की पुकारें होती हैं। क्यों 🗄 ——राजस्थानी अत्यानार और अन्यायों से पोड़ित किसानों के आर्त्तनाद होते हैं। -—राजस्यानी समस्याओं पर उग्र किन्तु गम्नीर पटनीय छेल, अग्रहेन्य और टिप्प-णियां होती हैं। ——मनन करने योग्य स्वगत ( उपदेमपूर्ण वावव ), महापुरुयों की वाणी, प्राचीन

राजस्यान की सलक, ताला और सनसमीदार समाचार, देश-नेवकों की जीवनी और अन्त में चुटीनी घटपटी चाट (ब्वंग) भी होते हैं।

वाषिक मून्य हैं), छः मास का शाम्र, एक प्रति का न

व्यवस्यापक-'राजस्थान', श्यावर (राजपुनाना)

सन्दर और सक्ती छपाई के लिए 'राजस्थान प्रेम' में आछए

### राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य कांग्रेस-नेताओं द्वारा संचालित सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक

सम्पादक, 'देववत

### नवशक्ति

वार्षिक मूल्य तीन रुपया

के

समान उत्तम, गम्भीर, महत्वपूर्ण पाठ्य-सामग्री, कहानी, कवितायें और विविध विषयक लेख देने

में

और किसी पत्र ने शिक्षित समाज को इतना आकर्षिक नहीं किया है। समाचारों का सम्पादन भी सर्व-प्रशंसित है।

नमूना मुक्त

मैनेजर 'नवशक्ति', पटना उत्तर-भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र

### सचित्र साप्ताहिक

# ऋर्जुन

**न्यवस्थापक** 

सम्पादक

पं॰ इन्द्रं विद्यावाचस्पति

पं॰ कृष्णचन्द्र विद्यालंकार



## इसकी कुछ विशेषतायें— १—कांग्रेस का प्रवल समर्थक

. २—रियासती प्रजा का हितेंपी

२—महिलाओं का पथ-प्रदर्शक

४—वालकों का प्रिय मित्र

५—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत की विविध समस्याओं तथा स्वास्थ्य

आदि पर विवेचनात्मक हेख

६—मनोरंजक साहित्य (क्या,उपन्यास

कविता और सिनेमा)

वार्षिक मृत्य ३॥) रुपये







मेनेजर, 'त्र्यर्जुन' श्रहानन्द वाज़ार, दिल्ली

#### जीवन, जागृति और कर्मण्यता का सन्देश-वाहक सचित्र राष्ट्रीय-सामाजिक साप्ताहिक

नव-राजस्थान है श्री रामनाथ 'समन' हैं रामगोपाल मोहेश्वरी हैं

603033603603030369 6 संपादक 6 श्री रामनाथ 'सुमन' 6 6 रामगोपाल माहेश्वरी 6 6 वी. ए., एलएल. वी. 6

विचारपूर्ण गम्भीर लेख, जीवन-प्रवाहक सामग्री, प्राण-संचारकारी कवितायं, निर्भीक अप्रलेख और टिप्पणियां, मनोरंजक गल्पें, स्वास्थ्य, महिलाओं और अन्तर्राष्ट्रीय विपयों की चर्ची। विदया काराज, आकर्षक गट-अप, चित्ताकर्षक आकर्षण।

प्रति सप्ताह ३२ पृष्ठ

वार्षिक मूल्य केवल ३) रु०

एक ही अंक देखकर आप मुख्य है। उद्योग !

व्यवस्थापक 'नव-राजस्थान', अकोला (बरार)।

## 'योगी'

### बिहार का सर्वश्रेष्ठ सचित्र साप्ताहिक

''यह विहार का सर्वश्रेष्ठ सिवत्र साप्ताहिक-पत्र है। इसने विहार के सार्वजिनक जीवन में एक विशेष और आदरणीय स्थान प्राप्त कर लिया है। यह इसके गुण, विशेषता और लोक-प्रियता का द्योतक है। 'योगी' के स्वर (Tone) में युग-धर्म की वाणी गूंजती है। विहार में युग-धर्म का सन्देश देने एवं साम्यवाद-सिमण्टवाद की ध्विन को बुलन्द करनेवाला 'योगी' ही एक-मात्र पत्र है। 'योगी' विहार के किसानों और मज़दूरों के हृदयगत भावों का वास्तविक प्रतिनिधि है। इसके सम्पादकीय अग्रलेख, टिप्पणी और अनेक राजनैतिक लेखों में जनता की ध्विन प्रतिविधि है। इसके सम्पादकीय अग्रलेख, टिप्पणी और अनेक राजनैतिक लेखों में जनता की ध्विन प्रतिध्विनत होती है। योगेश्वर कृष्ण ने अपने कर्मयोग के सन्देश से अर्जुन के प्रमाद और मोहको दूर कर उसे कर्तव्य-पय पर आरूढ़ किया था। 'योगी' उसी योगेश्वर के नाम का द्योतक है। यह भी अपने योग-धर्म के सन्देश-द्वारा विहार के प्रमाद और दिक्यानूसी मोह को दूर कर उसे कर्तव्य-पय पर आरूढ़ करेगा, इसमें कर्तई सन्देह नहीं है। 'योगी' सत्य और न्याय को जिस निर्मीकता, सजीवता और निष्पक्षता के साथ प्रकट करता है वह विहार के किसी भी पत्र के लिए अनुकरणीय है।"

सहयोगी 'प्रताप' की इस सम्मति को पढ़ जाने के बाद क्या आपका यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि ३) रु॰ भेजकर रोबि यहक वन जायँ ? पता—योगी-प्रेस, पटना हिन्दी भाषा के गौरव

=

अमर शहीद श्रद्धेय गणेशशङ्कर विद्यार्थी द्वारा संस्थापित

## साप्ताहिक प्रताप

(सम्पादक—श्री॰ हरिशङ्कर विद्यार्थी) ( वार्षिक मृल्य—भारत में २॥) रु०, विदेश में १२॥ शि० )

### दैनिक प्रताप

( सम्पादक—श्री॰ हरिशङ्कर विद्यार्थी ) (वार्षिक मृल्य-भारत में १२) रु०) राष्ट्र-भाषा हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्र हैं।

इनका प्रचार हिन्दी के पत्रों में सबसे अधिक है।

आप एक बार इन्हें मंगावें। बाद में आपसे छुछ भी कड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता—'प्रताप', कानपुर ।

त्याम, तपस्या श्रीर विलियन से तपा हुआ उँचा कोटि का राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र

'सैनिक'

हिन्दो-जगत् में सबसे सस्ता और अच्छा है।

मम्पादक-पं० ओहुःध्सृद्तं पालीवाल, एम० ए०, एम० एत० ए० निर्भोदना और सेवा 'संनिक' का मार्ग है

गरीय की मोंपड़ी से लेकर अमीरों के शाही महलों नक यह अपनी आवाज पहुँचाता है। इसे गरीब और अमीर सभी अपनाते हैं। सरकार इसके मारे घवरानी है।

इसमें सुन्दर हेख, मार्मायक तथा शिक्षाप्रद कड़ानियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपयों पर विरोप

हैन होते हैं। इसकी एजेन्सियां देश के सभी कीनों में है तथा जापान, स्याम, वर्मा, अफ़ीका और लण्डन में भी फाफी नाक़द में जाता है।

यदि आप घर-बैठे देश-विदेश के समाचार जामना चाहते हैं तथा राष्ट्रीय भावना को बहाना चाहते हैं, तो बाज ही है। भेज कर इसके प्राहक दन जाइए।

यह विकासन का अनोप्ता नाधन है।

मेनेजर—'सेनिकः, श्रागरा।

#### नवयुग-साहित्य-मन्दिर के यन्थ

-पद्मी परिचय । [ लेखक—श्री पारथसिंह, वी० ए०, एल०-एल० वी० ] इसमें भारत के प्रत्येक प्रान्त में पाई जानेवाली चिड़ियों की हुलिया, वोली, रहन-सहन, चाल-ढाल, घोंसला आदि बनाने का समय व प्रसवकाल, पर्य्यटन, स्वभाव आदि का वर्णन वड़ी ही सरल भाषा में किया गया है। साथ ही पक्षियों के चित्र भी दिये गये हैं। मत्य १॥

-आविष्कार को कहानियाँ। इस पुस्तक में छापे की कल, भाप की कल, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी, जहाज, पनडुट्यी नाय, हवाई जहाज, विजली, तार, टेलीफोन, ग्रायोफोन और वेतार के तार के आविष्कारों का सरल भाषा में वर्णन है। पृष्ठ संख्या १३०, मृत्य सिर्फ ॥।

-पिता और पुत्र । [तुर्गनेव का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ] अमीरों और गरीवों की लड़ाई का तात्विक विश्लेषण । रूस की भूसी जनता के दु:स-निवारण के लिए नवयुवकों की नवचेतना का इतिहास । किसानों की दरिद्रता का हृदय-द्रावक वर्णन, पृष्ठ-संख्या ४७५—सजिल्द पुस्तक का मूल्य २)

विप्त.ल विद्रोह । [अलेग्जैण्डर डूमा] फ़ांस की राज्यकांति का सूत्रपात किस प्रकार हुआ ? समाट् हेनरी तृतीय का शासन असह्य क्यों हो उठा ? पेरिस के नागरिकों और राजपरिवार के समाट्-विरोधियों का कार्यक्रम क्यों असफल हुआ ? आदि, अनेक मनोरंजक वातें इसमें हैं। जिल्द, मूल्य २॥)

रानो की अंग्रुहो । [राइडर हैगर्ड] उद्योग और दृढ़ता की यह ऐसी कहानी है जिससे राष्ट्र-निर्माण होते हैं। सर हथेला पर रखकर अफ्रीका के जंगल में घूमनेवाले एक युद्धिय कप्तान की वहादुरी की कहानी है। स्वामीभक्त सेवक का अपूर्व आत्मत्याग और एक पुरातत्व प्रेमी प्रोफेसर का ज्ञानप्राप्ति के लिए बलिदान आदि का वर्णन वड़ी ही सजीव भाषा में किया गया है। मूल्य २॥) -जीवन-मरण । यह प्रसिद्ध फेंच उपन्यासकार बेलजक के Life and Death का अनुवाद। इस

पुस्तक में एक ऐसे राजकुमार के अपूर्व त्याग की कहानी है, जिसने देश की दुदंशा से दुःखी होकर अपने ही हाथों अपनी और अपने कुल की कन्न खोद डाली और राजतंत्र का विनाश कर प्रजातंत्र की स्थापना करा दी। पृष्ठ संख्या २६३ मृत्य १॥। रु०

- कार्छ-स्रावर्ष्म । यह पुस्तक साम्यवाद के प्रसिद्ध आचार्य्य का सचित्र जीवनचरित्र है । मार्क्स ने साम्यवाद को कल्पना के क्षेत्र से हटाकर वैज्ञानिक रूप दिया है और उसका संसार के प्रत्येक मनुष्य के, चाहे वह किसी देश, जाति या धर्म का क्यों न हो, समझने और मानने लायक बना दिया है ।

पूष्ठ संस्या १८६ मूल्य ।।।) आना । :—पद्म-पराग । [ पं॰ पद्ममिंसह शर्मा ] पं॰ पद्मसिंहजी शर्मा सजीव भाषा लिखनेवालों में अग्रणी थे ।

पंडितजीने प्रसंगानुकूल ऐसी रचना-चातुरी दिखाई है कि कहीं नसों में विजली दौड़ जाती है, तो कहीं पढ़नेवाले की हालत मन्त्र-मुग्घ की-सी हो जाती है; कहीं उसकी हैंसी रोके नहीं रकती तो कहीं आंखों से आंसुओं का प्याला छलक पड़ता है मूल्य २॥॥

.—संसार के महान साहित्यक I जिसमें ३४ वर्ष से जगविस्थात "नोवल पुरस्कार" प्राप्त करनेवाले संसार के महानवा साहित्यकों के जीवन और जनकी महान रचनाओं का परिचय अत्यन्त विशद

संसार के महानतम साहित्यिकों के जीवन और उनकी महान रचनाओं का परिचय अत्यन्त विशद और आकर्षक रूप में दिया गया है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य १॥॥)

·—दो खुदाई ख़िद्मतगार । [लेखक-महादेव देसाई, भूमिका लेखक—महात्मा गांधी]डा० खानसाहव व खान अव्युलगफ्फारखां का संक्षिप्त,सचित्र व प्रामाणिक जीवन चरित्र । मूल्य अजिल्द ॥॥) सजिल्द १।

नवयुग-साहित्य-मन्दिर. पो॰ वक्स ७८, दिछी ।

### 'वीगा' क्यों पढ़नी चाहिए ?

क्योंकि सन्त निहालसिंह लिखते हैं:--

"I like the copy of the magazine you were good enough to send me. The articles are well written and deal with topics that greatly interest me. I congratulate your Samiti on the production."

'बीणा' मध्य-भारत, राजपूताना और मध्य-प्रदेश की एकमात्र उच्चकोटि की साहित्यिक सचित्र मासिक-पत्रिका है। गुरीबों की मोपिड्यों से लेकर राजा-महाराजाओं के

महलीं तक जाती है।

वार्षिक मूल्य थु) 'वोणा' में विज्ञापन देकर लाम उठाइए एक प्रति का 🕞

अखिल भारतीय साहित्य का मुख-पत्र

### हैं [ प्रत्येक अंक में १२० प्रष्ट ]

मम्पादक
श्री प्रेमचन्द्
श्री कन्हैयालल मुंशी
मूल्य
गाविक ६) छः रूपये
छमाही ३॥) सादे तीन रुपये
एक अक का ॥ इस आने
नमृते के लिए
॥ के दिक्ट भेड़ें।

महात्मा सांधी क्या कहते हैं ?

"'हम' हिंदुस्तान भरमें अनीवा
प्रयत्न हैं । यदि हिंदी अयवा हिंदुस्तानों को राष्ट्रभाषा बनना है नो
ऐसे मासिक की आवश्यकता है ।
प्रत्येक प्रांत की भाषा में जो लेख लिये जाते हैं उसका परिचय राष्ट्रभाषा हारा सबको सिलना चाहिए।
बहुत खुशी की बात है कि अब ऐसा
परिचय दिल्लाहे उनको हम हारा
प्रतिमास आधे स्वयंभे मिल सकेगा।"

अगर आप चाहते हैं कि
केवल राष्ट्र-भाषा द्वारा
भारत के मभी माहित्यों का
आनन्द उठाएँ, तो 'हंग'
अवस्य मंगाडण । भारत के
प्रानीय माहित्यों ने कितनी
उन्नति यस्ती है, उनमें
कैमी-कैमी नई और पुगरों
विभृतियां है, अगर आप यह
देखना चाहते हैं, तो हंग
अवस्य पहिए।

नथे बाहक हर अंक से बनाथे जाते हैं । जो रूजन चाहें किसी पिछड़े अंक से भी ब्राहक वन सकते हैं । एजेंटों को अच्छा कमीदान

व्यवस्थापक--'हंसं, सरस्वती-प्रेस, वनारस केंट

#### राजधानी से प्रकाशित होने वाला

#### हिन्दी का सर्वोत्कृष्ट

दुैनिक

## === हिन्दुस्तान

देश-बिदेश के ताज़ समाचार

्र रूटर, एसोसियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस के अलावा

#### —हिन्दुस्तान-स्पेशल-न्यूज-सर्विस—

का इन्तज़ाम किया गया है।

कार्टूनों और चित्रों की भरमार रहेगी। महत्वपूर्ण लेख, शिक्षापूणं कहानियाँ और भावपूर्ण रचनायें

स्वयं पढ़िये

घर वालों को भी पढ़ाइये।

मूल्य दो पैसा

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, (पो॰ वक्स ७८) नया बाज़ार, दिल्ली